¥

लिये या अपनी रचनात्मक प्रतिमा से प्रेरित होकर मनोरम काव्यों की रचना की है। इसलिये यह सम्भव है कि शूद्रक भी एक प्रतिभासम्पन्त राजा रहा हो और उसने इस नाटक की रचना की हो।

दूसरी ओर यह भी संभावना हो सकती है कि शूद्रक की सभा के किसी किव ने इस नाटक की रचना की हो और इसे अपने आश्रयदाता शूद्रक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो। भारतीय वाङ्मय के अनेक ग्रन्थ-रत्नों की इस प्रकार की कहानी है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश नामक ग्रन्थ में काव्य के प्रयोजनों का विवेचन करते हुए धन-लाभ को भी काव्य का प्रयोजन वतलाया है। उन्होंने 'काव्य यशसेऽशंकृते' इत्यादि कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है—श्रीहषिदधांवकादीनामिव धनम्। टीकाकारों ने इस कथन की अनेक प्रकार से व्याख्या की है इसका उल्लेख करना यहाँ अपेक्षित नहीं है। यहाँ तो संक्षेप में यही कहना है कि धन-लाभ के लिये भी किव रचना करते थे और अपनी रचना को अपने आश्रयदाता के नाम से प्रसिद्ध कर देते थे; अतः मृच्छकटिक की रचना के सम्बन्ध में भी ऐसी सम्भावना हो सकती है। शूद्रक साहित्यकारों का महान् आश्रयदाता (सभापित) था, इसमें सन्देह नहीं। राजशेखर ने साहित्य के संरक्षक राजाओं की सूची में शूद्रक का भी उल्लेख किया है—'वासुदेव-शातवाहन-शूद्रक साहसाङ्कादीन सकलान् सभापतीन् दानमानाभ्यामनु-कुर्यात्', काव्यमीमांसा।

यद्यपि दोनों प्रकार की सम्भावनाएँ उचित प्रतीत होती हैं तथापि कुछ प्रमाणों के आधार पर शूद्रक को किन मानना ही युक्तिसंगत है, केवल किन और पण्डितों का क्षाश्रयदाता ही नहीं। कुछ समय पूर्व ही मद्रास में अवन्तिसुन्दरीकथा नामक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। विद्वानों ने निर्णय किया है कि यह दण्डी की रचना है। इसमें शूद्रक की प्रशंसा में यह श्लोक लिखा है—'

शूद्रकेणासकृज्जित्वा स्वच्छया खड्गधारया । जगद्भयोभ्यवष्टब्धं वाचा स्वचरितार्थया ॥

इस श्लोक से प्रकट होता है कि शूद्रक एक वीर योद्धा था। 'वाचा स्वचरितार्थया' इस कथन से यह भी विदित होता है कि दण्डी के समय में यह समझा जाता
था कि शूद्रक की रचना में कुछ आत्मकथा का प्रतिबिम्ब है। फलतः विद्वानों का
कथन है कि मृच्छकटिक नाटक में शूद्रक के जीवन की कतिपय घटनाओं का संकेत
मिलता है। नाटक का चारुदत्त शूद्रक के मित्र बन्धुदत्त का रूपान्तर है और आर्यक के
रूप में शूद्रक ने अपना ही वर्णन किया है। यद्यपि इन संकेतों की प्रामाणिकता में
सन्देह है तथापि उपर्युक्त श्लोक से यह अवश्य सिद्ध होता है कि वीर योद्धा शूद्रक एक
कवि भी था जिसको रचनाओं में उसके जीवन की झलक मिलती है।

<sup>(</sup>१) M. R. काले, मृच्छकटिक Introduction पृ० २१। काले महोदय ने . R. Kavi Maria विद्यापूर्ण निवन्ध 'Dandin's Avantisundrikatha CC विद्येभोतास्त्रीका अधिका-Varanqsi Collection. Digitized by eGangotri

काव्यालङ्कार सूत्र के प्रणेता वामन के कथन से यह भी प्रतीत होता है कि शूद्रक नामक कोई प्रसिद्ध किव या तथा अष्टम शताब्दी में उसकी रचनाएँ लोक-प्रसिद्ध थीं । अर्थगुणों का निरूपण करते हुए वामनाचार्य ने श्लेष (घटना) का वर्णन किया है तथा यह भी बतलाया है कि शूदक आदि कवियों की रचनाओं में इस श्लेष का विशेष प्रयोग देखा जाता है—'शूद्रकादिरचितेषु प्रवन्धेषु अस्य भूयान् प्रपञ्चो हश्यते।'-यद्यपि यहाँ यह नहीं कहा गया है कि शूद्रक कोई राजा था, यह भी नहीं कि वह मृच्छकटिक का कत्ती था तथापि इस कथन से दो वातें स्पष्ट हैं—(१) शूद्रक एक प्रसिद्ध कवि था, (२) उसकी रचनाओं में श्लेष गुण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। विद्वानों का कथन है कि इससे यह नहीं ज्ञात होता कि वामन शूद्रक को मुच्छकटिक के कत्ती के रूप में जानता था, क्योंकि मुच्छकटिक को विशेषरूप से श्लेषगुणयुक्त नहीं कहा जा सकता। इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि वामन की सूत्रवृत्ति में मृच्छकटिक के कई उदाहरण उपलब्ध होते हैं। रिजनसे यह स्पष्ट ही है कि वामन मृच्छकटिक से परिचत था। हाँ, उसने शूद्रक का मृच्छकटिक के कर्त्ता के रूप में उल्लेख नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्लेषगुण श्लेष नामक अलङ्कार से नितान्त भिन्न है। इसके कतिपय उदाहरण मृच्छकटिक में भी खोजे जा सकते हैं। वामन के इस कथन से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रक की मृच्छकटिक के अतिरिक्त और कोई रचना रही होगी।

३. शूद्रक के सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथा साहित्यिक उल्लेख-

संस्कृत वाङ्मय के अनेक ग्रन्थों में शूद्रक का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि शूद्रक कोई ऐतिहासिक पुरुष था, केवल किया व्यक्ति नहीं। किन्तु उन ग्रन्थों में शूद्रक का कई विविध कालों तथा प्रसङ्कों में उल्लेख किया गया है जिससे यह निश्चय करना कठिन है कि कौन सा शूद्रक मुच्छकटिक का कर्ता रहा होगा। एक ही नाम के कई व्यक्तियों का होना, काल-निर्णय में सदा ही बाधक रहता है। उदाहरणाथं संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के कई कि हैं, इसी कारण कालिदास की कृतियों तथा समय के निर्धारण में आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शूद्रक के विषय में भी यही वात है। अनेक ग्रन्थों में शूद्रक के जीवन के विषय में उल्लेख मिलते हैं, कहीं-कहीं उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले भी उल्लेख हैं ग्रद्धिप उनके अनुशीलन से मुच्छकटिक के कर्त्ता का निर्णय करना कठिन है त्याप इस विषय में हमारा मार्ग अवस्य प्रशस्त हो जाता है। अतः उनका संक्षेपतः किष्णण रना आवश्यक प्रतीत होता है—

(१) स्कन्दपुराण कुमारिका खण्ड में उल्लेख है कि कलिसंवत् ३२६० अर्थात् १६० ई० में शूद्रक नाम का राजा हुआ। कुछ विद्वान् स्कन्दपुराण में निर्दिष्ट शूद्रक

१. काट गलन्द्भारसूत्रवृत्ति ३. २. ४।

<sup>:</sup> हिले शांग पृ० ११।

टूट-0; Muranken क्षेत्रभाषा प्राधिका जिन्से के प्रवेदित महिन्यति । सिंदिमंत्र स्कान्त चत्वेदी

को आन्ध्रवंश के प्रथम राजा 'सिमुक' से अभिन्न व्यक्ति मानते हैं। उनकी मान्यता का आधार यह है कि भागवत पुराण में आन्ध्रवंश के प्रथम राजा को शूद्र बतलाया गया है। यह भी संभव हैं कि सिमुक का वास्तविक नाम शूद्रक ही रहा हो, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रन्थों में उसके विविध नामों का उल्लेख किया गया है। किन्तु डा॰ स्मिथ के अनुसार सिमुक का समय लगभग २४० ई० पू० है जो स्कन्द-पुराण के समय से मेल नहीं खाता। M. R. काले का कथन है कि स्कन्दपुराण का कथन अधिक विश्वसनीय नहीं अतः आन्ध्रवंश का प्रथम राजा ही शूद्रक रहा होगा। (क) उसका यह समय आन्तरिक प्रमाणों से भी पुष्ट होता है और उसके पूर्ववर्ती भास के समय से भी मेल खाता है। (ख) इसकी इस वात से भी पुष्ट होती है कि आन्ध्रवंश का राज्य दक्षिण भारत में था और वामन के काव्यालङ्कार सूत्र के एक टीकाकार के उल्लेख से यह प्रकट होता है कि शूद्रक भी दाक्षिणात्य था तथा नाटक के अन्तःसाक्ष्य से भी शूद्रक का दाक्षिणात्य होना ही सिद्ध होता है।

(२) कुछ समय पूर्व ही जो दण्डी की तृतीय रचना 'अवन्तिसुन्दरीकथा' उपलब्ध हुई है उसमें शूद्रक को उज्जियनी का ब्राह्मण राजा वतलाया गया है। यह भी कहा जाता है कि शूद्रक ने आन्ध्रवंश के स्वाित नामक राजा को पराजित किया था। 'स्वाित' ने १६ ई० पू० तक राज्य किया। महाराजा विक्रमादित्य का भी यही समय है अतः कुछ विद्वानों ने विक्रमादित्य और शूद्रक को अभिन्न सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इस बात की प्रमाणों से पुष्टि होती है तो अवन्तिसुन्दरीकथा में विणत शूद्रक अवश्य ही आन्ध्रवंश की स्थापना करने वाले शूद्रक से भिन्न होना चाहिए। ऐसा मानने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मुच्छकटिक का कर्ता कौन-सा शूद्रक है? मुच्छकटिक की प्रस्तावना में उल्लिखित शूद्रक क्या दण्डी का विणत शूद्रक हो सकता है? दण्डी ने शूद्रक को ब्राह्मण राजा बतलाया है। मुच्छकटिक की प्रस्तावना में भी उसे 'द्विजमुख्यतमः' कहा गया है। यद्यपि यहाँ टीकाकारों ने द्विज का अर्थ क्षत्रिय किया है तथापि इसका प्रसिद्ध अर्थ लिया जा सकता है।

किन्तु दण्डी के शूद्रक को मृच्छकटिक का कत्ती मानने में एक कठिनाई यह है कि राजशेखर के अनुसार रामिल और सौमिल कवियों ने शूद्रककथा नाम का ग्रन्थ लिखा था। यह सौमिल यही प्रतीत होता है जिसका कालिदास ने 'सौमिल्लक'

१. हत्त्वा कण्वसुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो वली । ं गो भोक्ष्यत्यान्ध्रजातीयः कंचित्कालमसत्तमः । (स्कन्ध-१२. अध्याय १-२०)

২. Early history of India, (ed. 1914) দৃত ২१६,

३. देखिये, आगे 'कवि का जीवन-परिचय'।

४. तो शूद्रककथाकारो रम्यो रामिलसौमिलो।

कार्य विविधियोशसीसर्धनिशिशशोधमञ्ज्ञा Collection. Digitized by eGangotri

नाम से उल्लेख किया है। इस प्रकार 'सौमिल' नामक किव कालिदास से प्राचीन है इसमें सन्देह नहीं तथा राजा शूदक सौमिल से भी पूर्व या उसके समकालीन हो सकता है। यदि कालिदास को विक्रमादित्य का समकालीन (५६ ई० पू०) माना जाता है तो दण्डी का शूदक मृच्छकटिक का लेखक नहीं हो सकता।

(३) प्रो० कोनो का कथन है कि आभीर वंश का राजा शिवदत्त ही शूद्रक है। इसका राज्यकाल ईसा की तृतीय शताब्दी है। प्रो० कोनो के मत का आधार शोपालदारक आर्यंक' यह शब्द है; क्योंकि आभीर और गोपाल समानार्थंक हैं।

इसी प्रकार शब्दों की समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने शूद्रक का समय दितीय शताब्दी निश्चित करने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार मृच्छकटिक द.३४ में विणत 'रुद्रो राजा' क्षत्रप वंश का रुद्रदमन ही है जिसका समय १३० ईस्वी है। ये सब कल्पनाएँ नाममात्र के साम्य पर आधारित हैं अतः कोई महत्त्व नहीं रखतीं।

- (४) साहित्यिक उल्लेखों से यह तो स्पष्ट विदित होता है कि उदयन और विक्रमादित्य के समान शूद्रक भी एक कलाग्रेमी एवं साहित्यप्रेमी राजा रहा होगा। शूद्रक के नाम पर विक्रान्तशूद्रक, शूद्रकवध, शूद्रकचरित इत्यादि ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। ये ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं; अतः यह कहना कठिन है कि इनके वर्णनों से शूद्रक के समय आदि निर्धारण में कहाँ तक सहायता मिल सकती है। कल्हण ने 'राजतरिङ्गणी' में तथा सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' में शूद्रक का उल्लेख किया है। बाण ने कादम्बरी में शूद्रक की राजधानी विदिशा वतलाई है तथा 'हर्षचरित' में चन्द्रकेतु के शत्रु के रूप में शूद्रक का उल्लेख किया है। दण्डी ने भी 'दशकुगारचरित' में शूद्रक का निर्देश किया है। वैतालपञ्चिवशित में शूद्रक की राजधानी वर्धमान या शोभावती बतलाई गई है।
- (५) वामन ने काव्यालङ्कार सूत्र में शूद्रक का नामतः निर्देश किया है—
  "शूद्रकादिरिचतेषु प्रवन्धेषु" (अधि० ४ अ० २-४)। वामन ने मृच्छकटिक के कई
  चवाहरण भी प्रस्तुत किये हैं—"द्यूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्" (अधि० ४
  अ० ३, २३) तथा "यासां बलिर्भवित मद्गृहदेहलीनाम्० "कीटमुखावलीढः।" (अधि०
  ५ अ० १,३)। वामन का समय आठवीं शताब्दी है।

उपर्युक्त कथन से यह प्रकट होता है कि शूद्रक को किल्पत व्यक्ति कहना युक्तिसङ्गत नहीं कहा जा सकता। उसका किन होना भी सिद्ध ही है। तथा ऐसा भी प्रतीत होता है कि शूद्रक नाम के एक ही नहीं अनेक राजा हुए हैं। किन्तु यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि मृच्छकटिक का कर्त्ता शूद्रक कौन-सा है? कुछ समालोचकों का यह भी अनुमान है कि सम्भवतः शूद्रक नामक किसी किन ने

१. प्रथितयशसां भासकविपुत्रसीमिल्लकादीनां प्रवन्धानतिक्रस्य । नालविश CC-कृषितिसिद्धार्धिकार्थका Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मृच्छकटिक लिखा होगा। वह कवि राजा और शूद्रक से भिन्न ही रहा होगा, किन्तु कालान्तर में उस कवि तथा राजा शूद्रक को एक ही मान लिया गया। यह संभावना भी मृच्छकटिक की प्रस्तावना से मेल नहीं खाती; क्योंकि प्रस्तावना में तो 'शूद्रको नृपः' इसमें स्पष्ट ही मृच्छकटिक के कर्ता को शूद्रक राजा कहा गया है।

४. मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक का समय—

उपर्युक्त विवेचन से शूद्रक के काल पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है किन्तु मृच्छकटिक के काल का सम्यक् निर्णय नहीं हो पाता । मृच्छकटिक का रचनाकाल तृतीय शताब्दी ई० पू० से लेकर षष्ठ शताब्दी तक दोलायमान है—

#### (क) ईस्वी पू० तृतीय शताब्दी से ई० पू० प्रथम शताब्दी-

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है मुच्छकटिक के कर्ता शूदक को आन्ध्रवंश के आदिम राजा से अभिन्न माना जा सकता है या दण्डी द्वारा निर्दिष्ट शूद्रक को ही मृच्छकटिक का कर्ता माना जा सकता है । इसलिये मृच्छकटिक का रचना काल तृतीय शताब्दी ई० पू० में होगा या प्रथम शताब्दी ई० पू० में। अन्तःसाक्ष्य तथा बाह्यसाध्य से भी इस काल की पुष्टि होती है; जैसा कि M. R. काले ने दिखलाया है। इस विषय में अन्तःसाक्ष्य इस प्रकार है—(१) यह नाटक ऐसे समय की ओर संकेत करता है जब बौद्ध धर्म उन्नतावस्था में था। बौद्ध भिक्षुओं का जनता में सम्मान था, वे भिक्षु के धर्म का सावधानी से पालन करते थे। ई० संवत के आरम्भ काल में बौद्ध धर्म ह्रास की ओर अग्रसर हो चला था अतः इस नाटक की रचना इससे पूर्व ही माननी चाहिये। जैसा कि डॉ॰ भण्डारकर ने बतलाया है। आन्ध्रवंशीय राजाओं के समय बौद्धधर्म उन्नतावस्था में था। (२) नवम अंक में अधिकरणिक द्वारा कथित 'अङ्गारकविरुद्धस्य' इत्यादि श्लोक में मंगल को बृहस्पति का शत्रुग्रह बतलाया गया है। यह मान्यता वराहमिहिर के पहले प्रचलित थी। वराहमिहिर का समय ५०० ई० के लगभग निर्धारित किया गया है। उसके अनेक शताब्दी पूर्व मृच्छकटिक का समय होना चाहिये। (३) वैशिकी कला (१.४) का उल्लेख तथा किसी वेश्या के नायिका होने की कल्पना वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना के समकालीन है। वात्स्यायन के कामसूत्र का समय १०० ई० पू० से पहचात नहीं हो सकता अतः मृच्छकटिक का भी समय इसके ही निकट है। (४) बांद के प्रचलित नाटचकला के अनेक नियमों से मृच्छकटिक का कर्ता परिचित नहीं है; जैसे किसी पात्र के विशेष प्राकृत भाषां बोलने का नियम, रसों की प्रधानता तथा अंप्रधानता सम्बन्धी मान्यताएँ इत्यादि । साथ ही मृच्छकटिक की शैली में भास जैसी सादगी और सरलता है, इसकी शैली कालिदास के समान परिष्कृत नहीं; भवभूति के समान कलापूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि मृच्छकटिक संस्कृत नाटक के प्रारम्भिक काल की रचना है। (५) मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाएँ व्याकरण

e. Early History of the Dekkan. पुरु ३१ (काले द्वारा रें

के नियमों के सर्वथा अनुकूल नहीं है। वे प्राकृत भाषा के विकास की आरिम्भिक अवस्था को सूचित करती हैं। जिससे प्रकट होता है कि शूद्रक कालिदास से प्राचीन है। (६) मृच्छकटिक में 'राष्ट्रिय' शब्द का प्रयोग एक पुलिस के अधिकारी के अर्थ में हुआ है। यह भारतीय नाटक की आरिम्भिक अवस्था को व्यक्त करता है; क्यों कि कालिदास के पश्चात् 'राष्ट्रिय' शब्द राजा के साले के अर्थ में रूढ़ हो गया है। (७) शकार तथा विट जैसे पात्रों की योजना से भी यही सिद्ध होता है कि मृच्छकटिक प्राचीनकाल का नाटक है, क्यों कि वाद के नाटकों में ये पात्र दृष्टिगोचर नहीं होते।

बाह्य प्रमाणों से भी इस काल की पुष्टि होती है। ऊपर निर्देश किया गया है कि रामिल सौमिल (सौमिल्लक) ने शूद्रक-कथा लिखी थी। सौमिल्लक का कालिदास ने उल्लेख किया है। अतः सौमिल अवश्य ही कालिदास से पूर्ववर्ती है और शूद्रक सौमिल से भी प्राचीन। भारतीय परम्परा के अनुसार कालिदास का समय ई० पू० ५६ के लगभग है अतः शूद्रक का समय इससे पूर्व ही होना चाहिये। किन्तु यदि श्रूद्रक कालिदास से प्राचीन है तो कालिदास ने भास इत्यादि के उल्लेख के साथ-साथ शूद्रक का उल्लेख क्यों नहीं किया? उत्तर स्पष्ट है कि जिन कवियों से कालिदास परिचित थे उन सभी का उल्लेख वे करते यह कैसे आशा की जा सकती है।

#### (ख) ३०० ई० से ७०० ईस्वी के मध्य-

दूसरे विद्वान् उपर्युक्त युक्तियों को स्वीकार नहीं करते तथा कहते हैं— भास के वाख्दत्त नाटक की खोज होने के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि मृच्छकटिक की रचना चाख्दत्त के आधार पर की गई है, अतः शूद्रक के मृच्छकटिक की ऊपरी सीमा भास का समय हो सकता है। भास का काल अभी निश्चित नही हो पाया है। उसका समय १०० ई० पू० से ६०० ई० पू० के मध्य माना जा सकता है। मृच्छकटिक में 'अयं हि पातकी विद्रोते' (१:३६) इत्यादि श्लोक में मनु का उल्लेख किया गया है इससे भी मृच्छकटिक की पूर्व सीमा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। मनु का समय विद्वानों ने ई० पू० २०० माना है।

इस प्रकार मृच्छकटिक की पूर्व सीमा २०० ई० पू० निश्चित हो सकती है.। इसकी अपर सीमा कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास है; किन्तु अन्य विद्वान् इसे स्वीकार नहीं करते। डाँ० कीथ का मत है कि यह सन्देहास्पद है कि मृच्छकटिक कालिदास से प्राचीन है या अर्वाचीन। जैकोबी का विचार है कि मृच्छकटिक

<sup>?.</sup> The discovery of the Carudatta of Bhasa has cast an unexpected light on the age of the mrcchakatica but has still left it dubious whether or not the author is to be placed before Kalidas. The Sanskrit Drama yo ???!

कालिदास से अर्वाचीन है। समालोचकों का यह भी कथन है कि कालिदास के नाटकों पर मृच्छकित का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः कालिदास मृच्छकित की अपर सीमा नहीं हो सकते। फिर इसकी अपर सीमा क्या है ? वामन (५०० ई०) ने काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति में शूदक का किव के रूप में उल्लेख किया है तथा मृच्छकित के कई पद्य भी उद्धृत किये हैं। अतः मृच्छकित की निम्नतम सीमा ५०० ई० है। कुछ विद्वानों ने इसे ऊपर बढ़ाने का भी प्रयास किया है। पं० बलदेव उपाध्याय का कथन है कि दण्डी (७०० ई०) के काव्यादर्श में मृच्छकित का लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' (१.३) पद्य है अतः मृच्छकित की अपर सीमा ७०० ई० है। डॉ० देवस्थली का कथन है कि पञ्चतन्त्र में भी मृच्छकित के दो श्लोक मिलते हैं। उनके अनुसार पञ्चतन्त्र का समय ५०० ई० है; किन्तु कुछ विद्वान् मानते हैं कि पञ्चतन्त्र का समय अभी निश्चित नहीं हुआ। इस प्रकार दण्डी (७०० ई०) को ही मृच्छकित की अपर सीमा मानना उचित प्रतीत होता है।

मृच्छकटिक के अन्तःसाक्ष्य के आघार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है। भारत का इतिहास बतलाता है कि गुप्त राजाओं के पश्चात् हर्षवर्धन तक कोई सार्वभीम राजा उत्पन्न नहीं हुआ। उस समय सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा अस्तव्यस्त थी। राजाओं का चारित्रिक पतन हो गया था और राजा के विरुद्ध कोई न कोई षड्यन्त्र रचा जाया करता था। मृच्छकटिक में उसी समाज का वर्णन दिखलाई देता है। इस आधार पर मृच्छकटिक को पाँचवी, छठी शताब्दी की रचना कहा जा सकता है।

डॉ० कीथ का कथन है कि भाषा और रचना-विधान की सादगी के आधार पर भी मृच्छकटिक की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा सकती। कारण यह है कि इसके लेखक ने भास की शैली तथा भाषा का पूर्णतया अनुसरण किया है। शकार और विट जैसे पात्र अवश्य ही प्राचीन रंगमञ्च के पात्र हैं तथापि यहाँ वे भास का अनुकरण करके ही किल्पत किये गये हैं। इनसे मृच्छकटिक की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा सकती। बौद्ध भिक्षुओं का ऐसा वर्णन भी भास से ही लिया गया है। मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाओं से भी इसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती; क्योंकि उन प्राकृतों में भास का प्रभाव स्पष्ट हिटगोचर होता है। साथ ही मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाओं के परीक्षण से तो उल्टा यह प्रतीत होता है। साथ ही मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाओं के परीक्षण से तो उल्टा यह प्रतीत होता है कि वे भाषाएँ बहुत ही बाद की हैं जैसे मृच्छकटिक में प्रयुक्त 'ढक्की' नामक प्राकृत को विद्वानों ने अपभ्रंश का ही एक रूप माना है।

१. The Sanskrit drama. १३१, टिपंणी १.

२. डॉ॰ भोलाशंकर व्यास, संस्कृतकविदर्शन. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अभी तक ऐसे पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं जिनके आधार पर मृच्छकटिक या उसके कर्ता (शूद्रक ?) का समय-निर्धारण किया जा सके। अतः मृच्छकटिक का समय ३०० ई० पू० से ७०० ई० तक दोलायमान है।

प्. मृच्छकटिक के कत्ती का जीवन परिचय-

जैसा कि उत्पर दिखलाया गया है कि शूद्रक के जीवन के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय जानकारी पुराण या साहित्य से उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत के प्राचीन किवयों ने अपने विषय में प्रायः मौन ही रक्खा है। मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक के विषय में भी यही वात है। अतः मृच्छकटिक से भी शूद्रक का विशेष विवरण उपलब्ध नहीं होता।

मृच्छकटिक की प्रस्तावना से उपलब्ध जानकारी—सस्कृत के प्राय: सभी नाटककारों ने नाटक की प्रस्तावना में पूर्ववर्ती किवयों का उल्लेख किरते हुए अपने वंश तथा विद्वत्ता आदि का परिचय दिया है। शूद्रक ने प्रस्तावना में पूर्ववर्ती किवयों का उल्लेख तो नहीं किया तथापि अपना कुछ परिचय अवश्य दिया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि शूद्रक किव दिज था। विद्वानों ने दिज का अर्थ 'क्षत्रिय' किया है। वह सुन्दर और सुडौल था, हाथी जैसी मतवाली चाल वाला तथा अत्यधिक शक्तिशाली भी। ऋग्वेद आदि का विद्वान् था। उसने शिव की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया था। वह समरव्यसनी और तपस्वी था। साथ ही बड़े-बड़े हाथियों से बाहुयुद्ध करने में प्रवीण था। उसने सौ वर्ष और दस दिन की आयु व्यतीत करके पुत्र की राज्य सौंप दिया तथा अग्नि में प्रवेश किया। '

इन जानकारियों को प्राप्त करके कुछ सन्देह उत्पन्न हो जाते हैं जैसे अपने ख़िन्न प्रवेश' का कथन असम्भव तथा असङ्गत प्रतीत होता है। समीक्षकों ने इसका कई प्रकार से समाधान किया है (देखिये टिप्पणी)। इस प्रस्तावना में शूद्रक को राजा भी बतलाया गया है 'शूद्रको नृपः' (अंक १-७)। किन्तु प्रस्तावना से किव के देशकाल, आदि के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है।

पृच्छकटिक के कर्ता का निवास-स्थान मृच्छकटिक का कर्ता दाक्षिणात्यः (महाराष्ट्र का निवासी) है ऐसा प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह आन्ध्रवंश का आदिम राजा है। आन्ध्रवंश का राज्य दक्षिण में ही था। अतः शूद्रकः का दिक्षिणात्य होना स्पष्ट है। वामन के काव्यालङ्कार सूत्र के एक टीकाकार ने शूद्रक को 'राजा कोमितः' लिखा है। M. R. काले का कथन है कि मद्रास प्रदेश की एक व्यापारिक जाति आज भी 'कोमिति' (Comati) कहलाती है। इससे विदित होता है कि शूद्रक दिक्षणात्य था। अन्तरङ्ग प्रमाणों से भी इस मत की पुष्टि होती है। (१) दशम अङ्क में चाण्डाल ने दुर्गिदेवी का सह्यवासिनी देवी के नाम से स्मरण

<sup>.</sup> देखिये अंक १-३, ४, ५ तथा दिप्पणी।

किया है—'भगवित सह्यवासिनी प्रसीद प्रसीद'। भवभूति जैसे दाक्षिणात्य कवियों ने ही दुर्गादेवी का 'सह्यवासिनी' नाम से वर्णन किया है। उत्तरी कवियों ने उसका विन्ध्यवासिनी के' नाम से उल्लेख किया है। (२) इस नाटक में कुछ ऐसे अद्भुत शब्दों का प्रयोग किया गया है; जो दक्षिण में ही प्रचलित हैं; जैसे वसन्तसेना के हाथी का नाम 'खुण्टमोडक'। (३) नाटककार ने चन्दनक के मुख से दाक्षिणात्यों की विशेषता का उल्लेख कराया है—'वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः'। इसके साथ ही म्लेच्छ भाषाओं के नाम भी गिनाये हैं। इन भाषाओं में से अधिकांश दक्षिण में ही वोली जाती हैं। (४) 'कर्णाटककलह' जैसी दाक्षिणात्य विशेषताओं का भी वर्णन यहाँ किया गया है।

इस विवेचन से यह परिणाम भी निकाला जा सकता है कि कवि का निवासस्थान उज्जियिनी ही था। उज्जियिनी में दक्षिण के लोग भी राज्य के पदों पर प्रतिष्ठित रहा करते थे। चन्दनक ऐसा ही एक पदाधिकारी था। इसी हेतु मृच्छ-किटक के वर्णनों में दक्षिणी भारत में प्रचलित शब्दों का प्रयोग तथा प्रथाओं का वर्णन मिलता है। दण्डी के कथन से भी शूद्रक की राजधानी उज्जियिनी ही प्रकट होती है।

शूद्रक का धार्मिक विश्वास—मृच्छकिटक के अनुशीलन से विदित होता है कि शूद्रक वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसने ऋग्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया था तथा अश्वमेध यज्ञ भी किया था। 'अग्निं प्रविष्टः' कथन के आधार पर यह भी अनुमान किया जाता है कि उसने 'अग्निहोत्र' करने का व्रत धारण किया था। वह बड़ा तपस्वी (तपोधनः) था और शिव का भक्त था जैसा कि 'शम्भोः समाधिः वः पातु' 'नीलकण्ठस्य कण्ठः' तथा 'जयित वृषभकेतुः' (१०—४५) इत्यादि से प्रतीत होता है। उसने शिव के प्रसाद से अज्ञानरूपी अन्धकार से मुक्त ज्ञान-चक्षुओं को प्राप्त किया था। वह देवी देवताओं की पूजा में भी विश्वास रखता था। यही कारण है कि उसने चारुदत्त के मुख से देवपूजा का महत्त्व प्रकट कराया है। वह वर्णाश्रम धर्म में भी निष्ठा रखता था। भरतवाक्य के श्लोकों में ब्राह्मणों के सदाचारी और राजाओं के धर्मनिष्ठ होने की कामना की गई है। इसी प्रकार उसके कुछ अन्य विश्वासों तथा मान्यताओं का परिचय भी मिलता है। जैसे 'कांश्चित्तुच्छयित (१०, ६०) इत्यादि उक्तियों से प्रतीत होता है कि वह भाग्यवादी था 'चारुदत्त' आदि के संवादों में श्रद्रक की अन्य मान्यताओं की भी झलक मिलती है।

शूद्रक की विद्वत्ता—मृज्छकटिक नाटक से प्रतीत होता है कि शूद्रक बहुज था। उसने विविध विषयों का अध्ययन किया था। वेद, गणित कला और हस्तिशिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया था। किव ने अपने आपको 'वेदविदां ककुदं' कहा है। 'अङ्गार-कविरुद्धस्य' इत्यादि उक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि वह ज्योतिष विद्या का भी ज्ञाता था। वह शकुन-विज्ञान से भी परिचित था, यह विविध शकुनों के फलाफल

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वर्णन से प्रतीत होता है। द्यूतकला और चौर्यंकला का तो शूद्रक ने सूक्ष्म एवं गम्भीर अनुशीलन किया था। लोक-विद्या में वह अत्यन्त निपुण रहा होगा। तभी तो समाज के विविध वर्गों के कार्य तथा व्यापारों का सूक्ष्म विश्लेषण उसने किया है। धर्मशास्त्र से भी वह परिचित था तथा उसने धर्मशास्त्र में विणत न्यायाधीश आदि के गुणों एवं कर्साव्यों का भली भाँति अनुशीलन किया था; मनु के वचनों का उल्लेख करने से तथा न्यायाधीशों की मानसिक दशा के विश्लेषण से यह भली भाँति प्रतीत होता है।

शूद्रक का साहित्यिक ज्ञान भी उच्च कोटि का था। उसने विविध छुन्दों और अलङ्कारों का सुन्दर प्रयोग किया है तथा नाटकीय रचना-विधान की दृष्टि से भी मृच्छकटिक नाटक विशेष महत्त्व रखता है। तभी तो दशरूपक आदि में अन्य नाटकों के उदाहरणों के साथ-साथ मृच्छकटिक के भी उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वामन ने भी मृच्छकटिक के उदाहरण दिये हैं तथा 'श्लेषगुण' की योजना करने वाले कवियों में शूद्रक को प्रमुख स्थान दिया है। शूद्रक का भाषा-सम्बन्धी पाण्डित्य भी गम्भीर था। वह संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का प्रौढ़ विद्वान् था। जितनी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग मृच्छकटिक नाटक में मिलता है, उतनी भाषाओं का अन्य किसी नाटक में नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मृच्छ-कटिक का रचियता अनेक विषयों का ज्ञाता था।

शूद्रक की रचनायें — इस समय शूद्रक की केवल एक कृति 'मृच्छकटिक' ही उपलब्ध है। दण्डी तथा वामन इत्यादि के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि शूद्रक की अन्य भी कोई रचना रही होगी, किन्तु वह आज उपलब्ध नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व 'पद्मप्राभृतक, नामक एक 'भाण' दक्षिणी भारत में प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक का कथन है कि यह मृच्छकटिक के कत्ती की ही रचना है। अभी इसकी वास्तविकता के विषय में कुछ कहना कठिन है। सम्पादक थी वल्लभदेव ने यह भी बतलाया है कि 'वत्सराजचरित' (त्रीणावासवदत्त) भी शूद्रक की तृतीया रचना है तथा सम्भवतः शूद्रक की चतुर्थ रचना 'कामदत्त' नामक एक प्रकरण ग्रन्थ है। ये ग्रन्थ हमारे सामने उपस्थित नहीं है अतः इसके सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सम्भवतः इनके अनुशीलन से मृच्छकटिक के रचिता के जीवन तथा समय पर विशेष प्रकाश पृद्ध सकेगा।

—:o:—

# २. मृच्छ क्रटिक

#### १. संस्कृत नाटक और नाटक के तत्त्व —

साहित्य के आचार्यों के अनुसार काव्य के दो प्रकार होते हैं—हश्य और श्रव्य। किन काव्यों का रङ्गमञ्च पर अभिनय किया जा सकता है वे हश्य काव्य कहलाते हैं। ये हश्य काव्य दो प्रकार के होते हैं: रूपक और उपरूपक। रूपक को रस भाव आदि का आश्रय माना गया है। यह रूपक दस प्रकार का होता है—

नाटकमथ प्रकरणं भाण-व्यायोग समवकार-डिमाः।

ईहामृगाङ्कवीध्यः प्रहसनिमिति रूपकाणि दश ।। सा० द० ६, ३।।

इस प्रकार संस्कृत के साहित्यग्रन्थों के अनुसार 'नाटक' रूपक का ही एक प्रकार है किन्तु हिन्दी भाषा में सभी दृश्य (रूपक) काव्यों को सामान्यतः नाटक कह दिया जाता है। रूपक का ही एक प्रकार 'प्रकरण' कहलाता है। मृच्छकिटक एक प्रकरण है, इसका विस्तारपूर्वक आगे विवेचन किया जायेगा। उपरूपक १८ प्रकार का होता है। इनमें नाटिका अधिक प्रसिद्ध है, जैसे रत्नावली नाटिका इत्यादि। ये उपरूपक भी कुछ वातों को छोड़कर प्रायः नाटक के समान ही होते हैं। दृश्य काव्यों के लिये 'नाटच' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग 'नाटचकला' के अर्थ में भी होगा है।

हश्य काव्य के ये भेद एवं उपभेद वस्तु, नेता तथा रस के आधार पर किये गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक रूपक या उपरूपक के लिये ये तीनों अनिवायं हैं अर्थात् भारतीय नाटचशास्त्र की हिन्द से हश्य काव्य के ३ तत्त्र हैं—वस्तु, नेता तथा रस । भारत का आधुनिक समालोचन भास्त्र पाश्चात्य साहित्य से प्रभ दित है। अतः आधुनिक समीक्षा । त्र की हिन्द से भी नाटक के तत्त्रों का विचार करना आवश्यक हो जाता है। आग्रकल नाटक के निग्न तत्त्व माने जाते हैं—कथानक, पात्र और उनका चरित्र-चित्रण, संवाद, दंश काल का चित्रण, भाष-शैती, अभिनेयता और रस।

- १. दृश्यश्रव्यभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् । साहित्यदर्पण ६. १. ।
- २. अवस्थानुकृतिर्नाटघं रूपं दृश्यतयोच्यते । रूपकं तत्समावेशादृशधैव रसाश्रयम् ॥ दशरूपक, १. ७ ।
- ३. देखिये, साहित्यदर्पण ६, ४-५।
- ४. अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः । विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम् ॥ वही ६, ६।

४, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकाः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.

इन सभी तत्त्वों का वस्तु, नेता और रस में भी समावेश कर लिया जाता है। यहाँ सभी तत्त्वों की दृष्टि से मृच्छकटिक रूपक पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

२. मृच्छकटिक का नामकरण-साहित्य-दर्पण के अनुसार नाटक का नाम गिभत अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिये-नाम कार्य नाटकस्य गिभतार्थ-प्रकाशकम् (६, १४२) किन्तु 'प्रकरण' का नाम नायक-नायिका के नाम पर आधारित होना चाहिए-नायिकानायकाख्यानात् संज्ञा प्रकरणादिषु (६, १४३) । 'मृच्छकटिक' एक प्रकरण है तथापि इसका नामकरण इसके षष्ठ अङ्क में वर्णित एक विशेष घटना के आधार पर किया गया है; 'चारुदत्त का पुत्र रोहसेन पड़ौसी के पुत्र को सोने की गाड़ी से खेलते हुए देखता है। वह भी अपनी मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता और उसके स्थान पर सुवर्ण-निर्मित गाड़ी चाहता है। वह उसके लिये आग्रह करता है। रदनिका नामक चारदत्त की सेविका उसे बहलाने के लिये वसन्तसेना के पास ले आती है। वसन्तसेना उसके आग्रह को पूरा करने के लिये अपने आभूषणों को उसकी मिट्टी की गाड़ी पर लाद देती है।" यह घटना मृच्छकटिक में अत्यन्त महत्त्व रखती है, क्योंकि इन आभूषणों को लेकर विदूषक वसन्तसेना को देने के लिये जाता है और जब ये न्यायालय में उसकी कांख से गिर पड़ते हैं तो चारुदत्त के वसन्तसेना की हत्या सम्बन्धी अपराध को पुष्ट कर देते हैं। इस प्रकार 'मिट्टी की गाड़ी' सम्बन्धी घटना इस प्रकरण की कथा के विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके आधार पर इसका नामकरण उपयुक्त हो है। साथ ही यह नाम कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। नाम सुनते ही सामाजिकों के हृदय में प्रकरण की कथा को जानने के लिये उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है।

यहाँ प्रश्न यह है कि यदि ये आभूषण न्यायाधिकरण में न गिरते तो भी न्यायाधीशों की भीरता और शकार के आतन्क्क के कारण चारुदत्त को प्राणदण्ड ही मिलता। यदि यह मानें कि उन आभूषणों द्वारा वसन्तसेना चारुदत्त के हृदय में स्थान बनाना चाहती थी अतः इनका विशेष महत्त्व है ही तो वे आभूषण सुवर्ण के थे और शकट निर्माण के निमित्त दिये गये थे; इसलिये इस प्रकरण का नाम 'सुवर्णशकटिक' होना [चाहिये था। साहित्यदर्पण के नियमानुसार तो इसका नाम 'वसन्तसेना—चारुदत्तम्' होना चाहिये था, जैसे कि 'मालती-माधव' इत्यादि नाम हैं।

इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि मिट्टी की गाड़ी (शकट) के कारण ही सुवर्ण की गाड़ी का प्रस्ताव उपस्थित हुआ या अतः इस घटना का मूल मृत्तिका की शकट (मृत् शकट) है और 'सुवर्णशकटिकम्' की अपेक्षा 'मृच्छकटिकम्' नाम ही अधिक उपयुक्त है। विद्वानों ने इस प्रश्न के अन्य समाधान भी प्रस्तुत किये हैं-जैसे (१) इस नाम के द्वारा कि जीवन के लिये शिक्षा देना चाहता है। रोहसेन अपनी मिट्टी की गाड़ी से सन्तुष्ट नहीं है, वह पड़ौसी के पूत्र की सोने की गाड़ी चाहता

है। परन्तु अपनी परिस्थित से असन्तांव और दूसरों की उन्नत अवस्था से ईब्यां करना दोव है। ऐसे दोवों के कारण मनुष्य को आपित का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार चारुदत्त भी धूता से सन्तोष न पाकर वसन्तसेना की ओर आकर्षित होता है। उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। अतएव 'मुच्छकटिक' असन्तोष का प्रतीक है। (२) इस भव्द से प्रवहणा-विपर्पय की घटना भी सूचित होती है जो कि इस प्रकरण की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। '३) भास का 'चारुदत्त' मृच्छकटिक का मूल है। उपलब्ध 'चारुदत्त' नाटक में चार अङ्क हैं। वसन्तसेना चारुदत्त के प्रति अभिसरण के लिये उद्यत है—यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह नाटक अपूर्ण है। इसमें कम से कम एक अङ्क और रहा होगा। इसकी कथा मृच्छकटिक के पञ्चम अङ्क की कथा पर्यन्त अवश्य रही होगी। यदि यह मत ठीक है तो इस प्रकरण के रचिता ने पष्ठ अङ्क से आगे का भाग ही अपनी कल्पना से रचा होगा। पष्ठ अङ्क में मिट्टी की गाड़ी की घटना आती है। अतः कि ने अपनी कल्पना के आरम्भ को प्रकट करने के लिये इस घटना के नाम पर ही इस प्रकरण का नाम 'मृच्छकटिक' रख दिया है।

जहाँ तक साहित्यदर्पण ग्रादि साहित्यिक ग्रन्थों के विधान का प्रश्न है। स्पष्ट ही है कि नाटक—सम्बन्धी कठोर नियम भास, शूद्रक ग्रीर कालिदास ग्रादि के नाटकों के ग्राधार पर ही निर्मित हुए हैं ग्रतः 'मृच्छकटिक' में उनके पूर्णतया पालन किये जाने की ग्राशा कैसे की जा सकती है? ग्रतः इस प्रकरण का नाम 'मृच्छकटिक' ही उचित प्रतीत होता है।

३. मृच्छकटिक प्रकरण; रूपक का एक भेद — 'मृच्छकटिक' को रूपक के एक भेद 'प्रकरण' की कोटि में रक्खा जाता है। प्रकरण का लक्षण साहित्यदर्पण के अनुसार यह है—

भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम् ।
श्रृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा विण्यक् ।
सापायवर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः ।।
नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् ।
तेन भेदास्त्रयः तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः ।।
कितवद्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः ।
(ग्रस्य नाटकप्रकृतित्वात् शेषं नाटकवत्)

ग्रर्थात् ''प्रकरण रूपक का एक भेद है इसमें वृत्त लौकिक तथा कविकल्पित होता है; श्रुङ्गार मुख्य रस होता है; बाह्मण, ग्रमात्य या विणक् में से कोई एक नायक

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Jenson

१. श्री कान्तानाथ शास्त्री, मृच्छकटिक समीक्षा, पृ० २२.

२. वही, पृ० २३। ३. वही, पृ० २३.२४

४. साहित्यदर्पेण ६, २२४-२२७:

होता है। वह नायक धीरप्रणान्त होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, ग्रथं, काम में परायण होता है। प्रकरण की नायिका कुलस्त्री वेश्या होती है। किसी प्रकरण में फुलस्त्री तथा वेश्या दोनों ही नायिका रूप में दिखलाई जाती हैं। इन नायिकाओं की त्रिविधता से प्रकरण के भी तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों प्रकरण—भेदों में तीसरा जो प्रकरण है (जिसमें कुलजा तथा वेश्या दोनों नायिका होती हैं) वह धूर्त, जुगारी, विट, चेट ग्रादि से भरा होता है। (यह प्रकरण नाटक का ही एक परिवर्तित रूप है ग्रतः शेप सन्धि प्रवेशक ग्रादि नाटक के ही समान होते हैं)।"

मृच्छकटिक का कथानक लोकाश्रित है। यह किव द्वारा कित्पत किया गया है। इसका प्रधान रस शृङ्कार है, कहण (ग्रङ्क १०) हास्य (विद्रूषक ग्रौर शकार की उक्तियों में) तथा वीभत्स (ग्रङ्क ५) इत्यादि शृङ्कार के ग्रङ्क रूप में ग्राये हैं। नायक चाहदत्त ब्राह्मण है, जो कि दरिद्रता की ग्रवस्था में है तथापि धर्म, ग्रथं ग्रीर काम की सिद्धि में तत्पर दिखलाई देता है। यहाँ दो नायिकाएं हैं, एक धूता, जो कुलस्त्री है, ग्रौर दूसरी वसन्तसेना, जो गिलाका है। इस प्रकार दोनों प्रकार की नायिका होने से यह तीसरे प्रकार का प्रकरण है। यहाँ धूर्त द्यूतकर, विट, चेट शकार ग्रादि की भी योजना की गई है। दशरूपक के ग्रनुसार मृच्छकटिक को संकी एं प्रकरण कहा जा सकता है—संकी एं धूर्त संकुलम्। इसमें सिन्ध ग्रादि नाटक के समान ही हैं यह ग्रागे दिखलाया जायेगा।

मृच्छकटिक में लक्षणप्रन्थों के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है। कारण यह है कि मृच्छकटिक के निर्माण काल में नाट्य के ये नियम भली भांति निर्मारित नहीं किये जा सके थे, जब अनेक नाटक रचे जा चुके तब उनके आधार पर नाट्य के नियमों का निर्माण किया गया है और उन्हें साहित्यिक रूप दे दिया गया। ग्रतः मृच्छकटिक जैसी अत्यन्त प्राचीन रचना में उन सभी नियमों के पालन की संभावना कैसे की जा सकती है ? फलत यहाँ 'प्रकरण' की कतिपय विशेषतायें नहीं भी मिलतीं—(१) साहित्यदर्पण के अनुसार प्रकरण का नाम नायक और नायिका के नाम पर होना चाहिये, (२) दशक्ष्पक के अनुसार नायक प्रत्येक अच्छ में उपस्थित रहना चाहिये-प्रत्यक्षनेतृचरितः (ग्रङ्कः), ३,३३; किन्तु यहाँ चारुदत्त सभी श्रङ्कों में उपस्थित नहीं है। (३) नाट्यशास्त्र तथा दशक्ष्पक के अनुसार कुलस्त्री श्रीर वेश्या दोनों का रङ्गमञ्च पर मिलन नहीं होना चाहिये; किन्तु यहाँ धूता और वसन्तसेना दोनों रङ्गमञ्च पर केवल मिलती ही नहीं अपितु एक दूसरी का स्वागत

१. बृहत्कथा से लिये गये वृत्तों को भी कविकल्पित ही माना जाता है।

२. विप्रनायकं यथा मुच्छकटिकम् । सा० द० ६; २२५

३. द्वेऽपिमृच्छकटिके । वही, ६, २२४.

कुलजाऽभ्यन्तरा बाह्या वेष्या नातिकमोऽनयोः CC-9 Mumukshu Bhawan Varanası Collection. Digitized by eGangotri

करती है। इन ग्रनियमितताग्रों के ग्रनेक कारण हो सकते हैं तथापि इनके होने में वैमत्य नहीं हो सकता। फिर भी साहित्य मर्मज्ञों को 'संकीणं प्रकरण' का मृच्छ-कटिक से ग्रन्य कोई उपयुक्त उदाहरण नहीं मिलता, इसमें सन्देह नहीं।

४. मृच्छकटिक का रचना-विधान—प्रायः सभी संस्कृत-नाटकों का रचना-विधान समान है। नाटक को रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करने से पहले ग्रिभनेता जन (नट) नाट्यमण्डल (रङ्ग) की विघ्न शान्ति के मञ्जलाचरण करते हैं । यह मङ्गलाचरण ही पूर्वरङ्ग कहलाता है । इस पूर्वरङ्ग के 'प्रत्याहार' इत्यादि अनेक ग्रङ्ग हैं। 'नान्दी-पाठ' उन ग्रङ्गों में प्रमुख है। ग्रतः नान्दी-पाठ ग्रनिवार्य माना गया है। मृच्छकटिक का ग्रारम्भ नान्दी-पाठ से होता है। ग्रारम्भ के दो ख्लोक ग्रर्थात् ,पर्यञ्करं तथा 'पातु इत्यादि नान्दी के श्लोक हैं। यह नान्दी आठ पदों की हैं। तथा 'पत्रावली' नामक नान्दी है (देखिये सं० व्याख्या तथा टिप्पणी) । नान्दी-पाठ सूत्रधार करता है और किसी २ नाटक में नान्दी पाठ के पश्चात चला जाता है तथा दूसरा प्रधान नट जिसे स्थापक कहते हैं कवि और कृति ग्रादि का परिचय देता है। मृच्छकटिक में सूत्रधार ही स्थापना का कार्य करता है। यह सूत्रधार भारतीवृत्ति का ग्राश्रय लेकर किव का परिचय देता हुन्ना काव्यार्थ की सूचना देता है। नट का वह वाग्व्यापार जो ग्रधिकांश संस्कृत भाषा में होता हैं भारतीयवृत्ति कहलाता है। भारतीयवृत्ति के चार ग्रङ्ग होते हैं—(१) प्ररोचना, (२) वीथी, (३) प्रहसन ग्रीर, (४) ग्रामुख । प्ररोचना का ग्रिभप्राय है-नाटक ग्रादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को उसकी ग्रोर ग्राक्तुष्ट करना । मृच्छकटिक में 'एतत्कवि श्द्रको तृपः १।३। यह प्ररोचना है । इसमें कवि की प्रशंसा है तथा काव्यार्थं की सूचना भी दी गई हैं। ग्रामुख को प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें सूत्रधार नटी, पारिपाध्विक या विदूषक के साथ वार्तालाप करता हुग्रा विचित्र उक्तियों के द्वारा अभिनेय वस्तु की ओर संकेत कर दिया करता है किसी प्रमुख पात्र के प्रवेश की सूचना भी दे देता है। प्रस्तुत रूपक में सूत्रधार ध्रपनी पत्नी नटी के साथ वार्तालाप करते हुए प्रकृत वस्तु की ग्रोर कतिपय संकेत करता है, अग्रीर मैत्रेय

- २. पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिवा पदैरुत । वही० ६।२४
- ३. पूर्वरङ्गं विधायैव सूत्रधारो निवर्तते । प्रविश्य स्थापकस्तद्वत् काच्यमास्थापयेत् ततः । वही ६।२६ ।
- ४. मि॰ वही ; ६/२८, ५. वही, ६/२६।
- ६. देखिये, सं० व्याख्या।
- ७६ देखिये; टिप्पग्री, पृ० ४५४ । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रङ्गविघ्नोपशान्तये ।
 कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ।।
 प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि ।
 तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ।। सा० द० ६ । २२, २३ ।

के प्रवेश की सूचना भी देता है। दशरूपक के अनुसार यह प्रस्तावना तीन प्रकार की -होती है--कथोद्घात, प्रवृत्तक ग्रौर प्रयोगातिशय (३।८-६)। साहित्यदर्पण के ग्रनुसार प्रस्तावना के पाँच प्रकार होते हैं -- उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक सौर - श्रवलगित । यहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है (देखिये, टिप्पग्गी पृ० ४५५)। अभिनेय वस्तु की सूचना देकर अथवा नाटकीय पात्र का प्रवेश कराने के पश्चात् सूत्रधार रङ्गमञ्च से चला जाता है ग्रौर प्रस्तावना समाप्त हो जाती है।

प्रस्तावना के पश्चात् वास्तविक नाटकीय कार्य ग्रारम्भ होता है। इसमें दो प्रकार की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। १. दृश्य, २. सूच्य । १. दृश्य वे सरस घटनाएं हैं जिनका नायक से सम्बन्ध होता है ग्रीर जिनका रङ्गमश्च पर ग्रिभनय करना होता है। ऐसी घटनाग्रों का समावेश ग्रङ्कों में किया जाता है। प्रत्येक ग्रङ्क े में प्राय: एक ही दिन में एक ही प्रयोजन से किए गए कार्यों का समावेश होता है। २. सूच्य -- वे घटनायें होती हैं जो नीरस होती हैं, दो दिन से लेकर वर्षपर्यन्त चलने वाली होती हैं तथा ग्रङ्कों में दर्शनीय नहीं होती । यदि कथा-प्रवाह ग्रादि के तिये ग्रावश्यक, होता है तो ऐसी घटनाग्रों की ग्रथौंपक्षेपकों (ग्रर्थ की सूचना देने वाले ग्रंश) के द्वारा सूचना मात्र दी जाती है । रेये ग्रर्थाक्षेपक पाँच प्रकार के होते हैं—१. विष्कम्भक े २. प्रवेशक, ३. चूलिका, ४. ग्रङ्कावतार ग्रीर ५. ग्रङ्कमुख ।

विष्कम्भक इत्यादि का विशद विवेचन साहित्यदर्पण ग्रादि ग्रन्थों में किया ंगया है। इनमें से चूलिका (नेपथ्य से वस्तु की सूचना) का मृच्छकटिक में यत्र-तत्र पर्याप्त प्रयोग किया गया है; किन्तु ग्रन्य विभाजन की ग्रोर ध्यान नहीं दिया गया। ं कारए। यह है कि नाटकों के रचना-विधान का यह सूक्ष्म विभाजन मुच्छकटिक के रचना-काल में इतना प्रचलित नहीं हुग्रा था।

संस्कृत नाटकों की समाप्ति भी मङ्गलपाठ से होती है। अन्त के मङ्गलपाठ ्को 'भरतवाक्य' कहा जाता है। 'भरत' का ग्रर्थ नट होता है। किसी प्रमुख नट द्वारा 'भरतवाक्य' का पाठ किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय नाट्य-ं शास्त्र के प्रथम ग्राचार्य के नाम पर इस ग्रन्तिम प्रशस्ति का नाम भरतवाक्य रख दिया गया है। इस प्रशस्ति में ग्राथयदाता राजा या स्वयं किव के कल्याएा की कामना की जाती है ग्रथवा सामान्यतः प्रजामात्र के कल्याए। की कामना की जाती है। मृच्छकटिक के भरतवाक्य में व्यापक रूप से प्राणीमात्र के कल्याण की कामना की गई है- 'जन्मभाज: मोदन्ताम्' । साथ ही ब्राह्मणों के सदाचारी होने ग्रीर राजाओं के धर्मनिष्ठ होकर भूमि-पालन करने की कामना है।

५ मृच्छकटिक की कयावस्त्-

(क) संक्षिप्त कथा - मृच्छकटिक नामक प्रकरण चारुदत्त ग्रौर वसन्तसेना की कल्पित प्रेम कथा के ग्राधार पर लिखा गया है। 'चारुदत्त' उज्जयिनी का एक

१. दशरूपक ३३६। २. साहित्यदर्पण ६.५१-५३।

४, वही; ६,५५-६३। ३ वही ६:५४। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सम्मानित ब्राह्मण है जो दिरद्र है। वसन्तर्सना उज्जिथनी की एक गिएका है जो रूपवती एवं गुरावती है; किन्तु धन की ग्रिभलाषा नहीं रखती तथा चारुदत्त से प्रेम करती है। संक्षेप में कथानक इस प्रकार है!—

श्रद्ध १ — चारुदत्त के मित्र जुर्ण्वृद्ध का दिया हुग्रा शाल लेकर विदूपक (मैत्रेय) ग्राता है। तभी चारुदत्त विदूषक से चौराहे पर देवियों को बिल देने के लिये जाने को कहता है किन्तु विदूषक ग्रानाकानी करता है ग्रीर चारुदत्त दरिद्रता के दोषों का स्मरण करने लगता है। तब चारुदत्त रदिनका (सेविका) को साथ लेकर जाने के लिये तैयार होता है। इसी समय राजमार्ग में विट शकार ग्रादि के द्वारा पीछा की जाती हुई वसन्तसेना चारुदत्त के घर के समीप ग्रा जाती है ग्रीर घर में प्रवेश करती है। जब विदूषक ग्रीर रदिनका बाहर जाते हैं तो शकार रदिनका को वसन्तसेना जानकर पकड़ लेता है ग्रीर विट के कहने से छोड़ता है। वसन्तसेना किसी भावी लाभकी ग्राशा से ग्रपने ग्राभूपण चारुदत्त के घर रख देती है तथा चारुदत्त उसे घर पहुँचा ग्राता है।

श्रद्ध २—वसन्तसेना अपनी चेटी मदिनका के साथ चारुदत्त सम्बन्धी वार्ता-लाप कर रही है। इसी समय संवाहक आता है। जुआरी और जूतकरों का मुखिया (माथुर) उसका पीछा करते हुए आते हैं। वसन्तसेना अपना स्वर्णाभूपण देकर संवाहक को छुडाती है। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध-भिक्षु बन जाता है। वसन्तसेना का उन्मत्त हाथी मार्ग में उसे पकड़ लेता है तथा वसन्तसेना का सेवक कर्णपूरक उसे छुड़ा देता है। इससे प्रसन्न होकर राजमार्ग पर खड़ा हुआ चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार स्वरूप अपना दुशाला देता है।

श्रद्ध ३— चारुदत्त ग्रौर मैत्रेय संगीत सुनकर ग्राते हैं। वे घर में ग्राकर सो जाते हैं। इधर मदनिका को दासता से मुक्त कराने के लिये शर्विलक चारुदत्त के घर सेंघ लगाता है ग्रौर वसन्तसेना के ग्राभूषणों को चुरा कर ले जाता है।

ग्रङ्क ४—प्रातःकाल शर्विलक ग्राभूषण लेकर मदिनका के पास ग्राता है।
ये ग्राभूषण चारुदत्त के घर से चुराये गये हैं, यह जानकर मदिनका दुःखी होती है:
ग्रीर उन ग्राभूषणों को निपुणतापूर्वक वसन्तसेना को दिला देती है। वसन्तसेना मदिनका को सेवामुक्त कर देती है। उधर चारुदत्त की पितव्रता स्त्री धूता ग्रपनी रत्नावली चारुदत्त को दे देती है ग्रीर चारुदत्त उसे विदूषक के द्वारा वसन्तसेना के घर भेज देता है।

श्रद्धः ४—वसन्तसेना विट तथा चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण् करती है। यह दुदिन है; घनान्धकार, मेघ गर्जना; वर्षा की ऋड़ी श्रीर विद्युत् की कड़क। चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में है। वह भीगी हुई वहाँ पहुँचती है श्रीर रात्रि में विधाम करती है।

१. प्रत्येक ग्रङ्क की विस्तृत कथा उस ग्रङ्क की टिप्पिएायों के ग्रारम्भ में दी गई है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्रङ्क ६—प्रातःकाल चारुदत्त पुष्पकरण्डक नामक उद्यान में चला जाता है। इघर रदिनका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को लेकर वसन्तसेना के पास ग्राती है। रोह-सेन सोने की गाड़ी पाने के लिये ग्राग्रह कर रहा है ग्रीर वसन्तसेना ग्रपने ग्राभूपणों को उसकी मिट्टी की गाड़ी में लाद देती है। तब वह भी पुष्पकरण्डक उद्यान में जाने को तैयार होती है; किन्तु भ्रमवश चारुदत्त की गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इसी समय पालक द्वारा वन्दी वनाया गया ग्रायंक भागकर ग्राता है ग्रीर चारुदत्त की गाड़ी को खाली पाकर उसमें बैठ जाता है। गाड़ीवान यह समभता है कि वसन्तसेना बैठ गई है ग्रीर गाड़ी को ले जाता है। मार्ग में दो रक्षक चन्दनक ग्रीर वीरक गाड़ी को रोकते हैं। चन्दनक ग्रायं को देखकर रक्षा का वचन देता है ग्रीर जब वीरक भी गाड़ी की देखना चाहता है तो भगड़ा करने लगता है।

ग्रङ्क ७ ग्रार्यक उद्यान में पहुँचता है। चारुदत्त उसे देखता है ग्रीर उसे

प्रेमपूर्वक विदा कर देता है।

श्रङ्क द — भिक्षु उद्यान में ग्राता है। शकार उसे पीटने को उद्यत है। वह किसी प्रकार वचकर चला जाता है। इसी समय वसन्तसेना उद्यान में पहुँचती है। उसे देखकर शकार प्रण्य-प्रस्ताव करता है। वह उसे स्वीकार नहीं करती तो वह वसन्तसेना का गला घोट देता है ग्रौर उसे सूखी पत्तियों में दवाकर भाग जाता है। बौद्ध भिक्षु वहाँ ग्राता है ग्रौर वसन्तसेना को पुनर्जीवित करता है।

ग्रङ्क ६ - शकार न्यायालय में जाता है ग्रीर चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का ग्रिमियोग लगाता है। दुर्दैवात ग्रिभियोग सिद्ध हो जाता है ग्रीर चारुदत्त

को मृत्युदण्ड दियां जाता है।

प्रदू १० — चाण्डाल चारुदत्त को श्मशान में ले जाते है। विदूषक तथा रोहसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फाँसी लगने को है कि भिक्षु वसन्तसेना को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है और उसका मित्र श्राविलक भी श्मशान भूमि में पहुँच जाता है। चारुदत्त के स्थान पर शकार को फाँसी का दण्ड दिया जाता है। किन्तु चारुदत्त उसे क्षमा करा देता है। राजा वसन्तसेना को वधू शब्द से अलङ्कृत कर देता है और चारुदत्त तथा वसन्तसेना का विवाह हो जाता है।

संक्षेप में मृच्छकटिक की भहत्त्वपूर्ण घटनायें ये हैं (१) वसन्तसेना का आभूषण्-न्यास, (२) वसन्तसेना द्वारा शकार की अवहेलना, (३) शिवलक द्वारा अपभूषणों की चौरी और उन आभूषणों का वसन्तसेना पर पहुँच जाना, (४) संवाहक के वसन्तसेना से परिचय, (५) आभूषणों के बदले में चारुदत्त द्वारा रत्नावली का भेजा जाना, (६) वसन्तसेना का अभिसरण, (७) रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को आभूषणों से लोदना, (५) प्रवहण्-विपर्यय; जिसके कारण आर्यक की रक्षा हुई तथा वसन्तसेना काला अस्मित्र कि कारण आर्यक की रक्षा हुई तथा वसन्तसेना काला अस्मित्र कि कारण आर्यक की रक्षा हुई तथा

(१०) शकार द्वारा चारुदत्त पर लगाया गया वसन्तसेना की हत्या का श्रिभयोग श्रीर उसकी सिद्धि । (११) चारुदत्त को फांसी देने की तैयारी किन्तु अरुस्मात् वसन्तसेना को लेकर भिक्षु का श्रागमन श्रीर शर्विलक का श्रागमन ।

## (ख) मृच्छकटिक की कथावस्तु का मूलस्रोत —

(i) भास का चारुदल नाटक—मृच्छकटिक की कथावस्तु के दो ग्रंश है—
एक तो चारुदत ग्रौर वसन्तसेना का प्रेम ग्रौर दूसरा ग्रायंक की राज्य प्राप्ति । भास
के 'चारुदत्त' नाटक की उपलब्धि हो जाने पर विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का
प्रयास किया है कि शूदक ने कथावस्तु का प्रथम ग्रंश 'चारुदत्त' से लिया है। चारुदत्त
ग्रौर मृच्छकटिक के कथांश में बहुत ग्रधिक समानता है। वहाँ शब्दतः ग्रौर ग्रथंतः
दोनों प्रकार की समता है। 'चारुदत्त' में चार ग्रङ्क हैं। संक्षेप में 'चारुदत्त' की
रूपरेखा यह है—

'चारुदत्त' नाटक के ग्रारम्भ में नान्दी पाठ नहीं है। सूत्रधार ग्रीर नटी के संवाद से ही नाटक ग्रारम्भ हो जाता है। इसके चार ग्रङ्कों की कथा प्रायेण मृच्छ-कटिक के ग्रारम्भ के चार ग्रङ्कों की कथा से मिलती है। इसमें चारुदत्त, विदूषक, ग्राकार, विट, संवाहक, चेट (मृच्छकटिक का कर्णपूरक), ग्रांर सज्जलक (मृच्छकटिक का ग्रांविलक) - ये पुरुष पात्र हैं। वसन्तसेना, ब्राह्मणी (धूता), रदिनका (चारुदत्त की चेटी) ग्रीर मदिनका (वसन्तसेना की सखी तथा चेटी)—येस्त्री पात्र हैं। नाटक के ग्रन्त में वसन्तसेना मदिनका को सज्जलक के साथ विदा करती है ग्रीर फिर ग्राभूषणों के साथ चारुदत्त के प्रति ग्राभिसरण का प्रस्ताव करती है।

मृच्छकटिक प्रकरण में प्रत्येक पृष्ठ पर चारुदत्त के श्लोक, संवाद तथा उक्तियाँ ज्यों की त्यों हिण्टिगोचर होती हैं। यह कहा जा सकता है कि मृच्छकटिक के ये चार अच्छ चारुदत्त नाटक का रूपान्तर मात्र हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि चारुदत्त नाटक में जिस सन्दर्भ का सरल तथा संक्षिप्त रूप से वर्णान किया गया है, मृच्छकटिक में उसका विस्तारपूर्वक कुछ अलङ्कृत शैली में वर्णान किया गया है। इस आधार पर अधिकांश विद्वानों ने यह निर्धारित किया है कि मृच्छकटिक चारुदत्त नाटक का परिविद्धित रूपान्तर है। इसकी मुख्य कथा का मूल स्रोत चारुदत्त नाटक है। मृच्छकटिककार ने उसकी कथा में 'वृहत्कथा' से ली गई राज्य विप्लव की कथा को कल्पनाओं से रंग कर जोड़ दिया है।

(ii) बृहत्कथा ग्रथवा प्रचलित लोक कथा—'चारुदत्त' श्रीर 'मृच्छकटिक' की समानता में किसी को ग्रापित्त नहीं है तथापि ग्रनेक विद्वानों का विचार है कि 'चारुदत्त' नाटक को मृच्छकटिक की कथा का मूल स्रोत नहीं कहा जा सकता। कारए। यह है कि ग्रभी यही सन्देहास्पद हे कि उपलब्ध 'चारुदत्त' नाटक भास की कृति है ? कुछ समालोचकों का कथन है कि 'चारुदत्त' नाटक मृच्छकटिक के श्रारम्भिक चार ग्रङ्कों का एक ऐसा रूपान्तर है जो रङ्गमञ्च के योग्य बना लिया

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गया है। ग्रथवा भास रचित कोई 'दरिद्रचारुदत्त' नामक नाटक था। उसका ही संक्षिप्त संस्करण 'चारुदत्त' नाटक है। दूसरे ग्रालोचक कहते हैं कि 'चारुदत्त' ग्रीर 'मृच्छकटिक' दोनों ही भास की रचनायें है। यदि इन मतों को सत्य माना जाता है तो 'चारुदत्त' नाटक मृच्छकटिक की कथा का स्रोत नहीं हो सकता। तब इसकी कथा का स्रोत क्या होगा ? यद्यपि सोमदेव के 'कथासरित्सागर' में 'रूपिंगका' श्रीर एक निर्घन ब्राह्मण के प्रणय की कथा है तथा दण्डी के 'दशकुमारचरित' में एक ब्राह्मण के साथ 'रागमञ्जरी' के प्रेम का वर्णन किया गया है तथापि इनको तो मृच्छकटिक की कथा का मूल नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सोमदेव का समय एकादश शतक है तथा दण्डी का सप्तम शतक । मृच्छकटिक इन दोनों से ग्रवश्य ही प्राचीन है। फिर ये ग्रन्थ मृच्छकटिक कथा के ग्राघार कैसे हो सकते हैं हाँ यदि यह माना जाये कि सोमदेव का कथासरित् सागर गुणाढ्य की वृहत्कथा का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है तो मृच्छकटिक की कथा का मूल स्रोत 'वृहत्कथा' को ही माना जा सकता है ग्रथवा 'वृहत्कथा' की कहानियों के समान ही कुछ लोककथायें भी प्रचलित रही होंगी। वे लोककथायें ही मृच्छकटिक की कथावस्तु का मूलस्रोत मानी जा सकती हैं । राज्य-विष्लव वाले कथांश का मूल स्रोत भी वृहत्कथा में ही माना जाता है।

समालोचकों का कथन है कि चारुदत्त नाटक को मुच्छकटिक के चार ग्रङ्कों का सारभूत नाटक नहीं कहा जा सकता। दोनों की भाषा तथा शैली का अनुशीलन करने से यह स्पष्टतया विदित होता है कि 'चारुदत्त, नाटक ही प्राचीन है। मुच्छ-किटक में सर्वत्र ही 'चारुदत्त' की ग्रपेक्षा परिष्कृत भाषा है, उदात्त भावनायें हैं ग्रौर विकसित विचार हैं। मुच्छकटिक की प्राकृत भी चारुदत्त की प्राकृत की ग्रपेक्षा ग्रवाचीन है। यदि चारुदत्त नाटक मुच्छकटिक के ग्राधार पर रचा गया होता तो इसकी कहानी पूर्ण हुई होती। यह कथन भी ग्रुक्तिपूर्ण नहीं कि दोनों के रचयिता भास ही हैं। भास ने एक ही कथावस्तु को लेकर दो नाटक क्यों रचे? एक को श्रघूरा ही क्यों छोड़ दिया? इन प्रश्नों का उत्तर मिलना कठिन ही है। चारुदत्त ग्रौर मुच्छकटिक दोनों कृतियों का ग्राधार दिग्रचारुदत्त' नामक नाटक ही रहा होगा। इस कल्पना में भी कोई प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता। ग्रतः यही ग्रुक्तिसंगत है कि 'चारुदत्त' नाटक मृच्छकटिक से प्राचीन है ग्रौर वही मृच्छकटिक की कथा का ग्राधार है।

ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्रक ने 'चारुदत्त' नाटक की कथा को प्रपूर्ण पाया श्रीर उसने इसको पूर्ण करने के लिये इसमें ६ ग्रङ्क ग्रीर जोड़ दिये। ग्रपनी कृति

<sup>1.</sup> I need only assert here my view that the Charudatta is abridged from the first four acts of the Mrcchakatika, with a few additions and numerous alterations particularly in the verse portions. सी० ग्रार० देवघर, चारवत्त Introduction, पू० ५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Bigitized by eGangotri

को रोचक एवं ग्राह्म बनाने के लिये मूलकथा में भी यत्र तत्र परिवर्तन किये, भाषा को परिष्कृत एवं ग्रलङ्कृत किया। शूद्रक ने भास की सादी शैली के स्थान पर ग्रपेक्षाकृत ग्राकर्षक एवं परिष्कृत ग्रभिव्यञ्जना शैली का प्रयोग किया। मृच्छकटिक के ग्रनेक स्थलों में यह वात स्पष्टतः इष्टिगोचर होती है—

चारुदत्त

३. शतसहस्रमुल्या

मृच्छकटिक ।

- १. स्वरान्तरेण दक्षा हि व्याहर्तुं तन्न मुच्यताम् ।
- वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनैनुष्यमा-श्रिता ।
- २. उत्किण्ठितस्य हृदयानुगता सखीव ।
  - उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुगा वयस्या । चतुःसमुद्रसारभूता ।

इसी प्रकार अन्य उदाहरए। भी मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि शूद्रक ने भास के वाक्यों में नवीन प्राएा-प्रतिष्ठा की है उनके भाव को अधिक मार्मिक बना दिया है। यही नहीं शूद्रक ने कथा में भी अनेक नवीन उद्भावनायें की हैं।

(ग) मूल कथानक में नवीन उद्भावनायें श्रीर उनका नाटकीय प्रभाव-'चारुदत्त' के कथानक को ग्रधिक रोचक तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिये शूद्रक ने उसमें कतिपय परिवर्तन किये हैं। साथ ही कुछ नवीन कल्पनायें भी की हैं— (१) चारुदत्त नाटक में यह नहीं दिखाया गया कि विदूषक किस कारएा से चारुदत्त के घर जाता है, किन्तु मुच्छकटिक में बतलाया गया है कि वह जुर्एावृद्ध के दिये गये शाल को लेकर जाता है। (२) 'चारुदत्त' में वसन्तसेना विदूषक के साथ घर लौटती किन्तू मुच्छकटिक में चारुदत्त भी वसन्तसेना के साथ जाता है। (३) मुच्छकटिक के द्वितीय ग्रञ्क में द्युत का विशव वर्णन है वह 'चारुदत्त' में उपलब्ध नहीं होता। इससे शुद्रक की मौलिक प्रतिभा तथा वहुजता प्रकट होती है तथा रोचकता वढ़ जाती है। (४) 'चारुदत्त' में-विदूषक के रत्नावली अर्पित करने के पश्चात् सज्जलक वसन्तसेना के यहाँ जाता है किन्तु मृच्छकटिक में पहले शर्विलक जाता है, मदनिका विदा हो जाती है और तब विदूषक रत्नावली को लेकर पहुँचता है। इससे चारुदत्त की उदारता का वसन्तसेना के हृदय पर गहन प्रभाव पड़ता है और वह तत्काल ही ग्रभिसरएा के लिये उद्यत हो जाती है। (५) चारुदत्त में वसन्तसेना के भवन का वर्णन केवल चार पंक्तियों में किया गया है किन्तु 'मृच्छकटिक में इसका ग्रत्यन्त विशद एवं रोचक वर्णन किया गया है। (६) ग्रायंक ग्रीर पालक की कथा तो शुद्रक की नितान्त नवीन एवं मौलिक कल्पना है। चारुदत्त में इसका संकेत भी नहीं मिलता। मृच्छकटिक के द्वितीय ग्रङ्क में ही इसका उल्लेख किया गया है तथा इसका पूर्णतया वर्णन किया गया है।

इनके ग्रतिरिक्त शूद्रक ने कथावस्तु में कुछ ग्रन्य भी छोटे छोटे परिवर्तन किये हैं। शैली ग्रीर नाटकीय रचना-विधान में भी नवीनता दिखलाई है। उदाहरएा। व्यं 'चारुदत्त' में सूत्रधार केवल प्राकृत भाषा में बोलता है; किन्तु मृच्छकटिके में वह संस्कृत में बोलना ग्रारम्भ करता है ग्रीर कार्यवशात प्राकृत में बोलने लगता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परिवर्तनों का नाटकीय प्रभाव — इन सभी परिवर्तनों से मूल कथा की प्रभावोत्पादकता वढ़ गई है। इनसे प्रतीत होता है कि शूद्रक में एक मौलिक किविप्रतिभा थी ग्रौर उसकी निरीक्षण शक्ति सूक्ष्म थी तथा वह नाट्य-कला का मर्मज्ञ था। चारुदत्त के वसन्तसेना के घर जाने की घटना से चारुदत्त के प्रेम की गहनता प्रकट होती है यद्यपि रङ्गमश्व पर इतनी लम्बी यात्रा का प्रदर्शन किटन ग्रवश्य है। द्यूत का विशद वर्णन तथा वसन्तसेना के भवन का वर्णन सहृदय जनों के हृदय में कौतूहल उत्पन्न करता है ग्रौर एक हास्य मिथित चमत्कार की ग्रनुभूति कराता है। श्रावलक के गमन के ग्रनन्तर विद्यक के ग्रागमन का वर्णन करने से वसन्तसेना के ग्रनुराग को भी पोषण मिलता है, ग्रन्यथा मदनिका की विदाई की घटना का ही प्रभाव हृदय पर बना रहता।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है:—यद्यपि शूद्रक ने मौलिक कथावस्तु का निर्माण नहीं किया तथापि उसने 'चारुदत्त' के ग्राघार पर एक ग्रनूठी कथावस्तु की रचना कर डाली। उसकी विशेषता यही है कि उसने एक ग्रधूरी कथा से वंधे रहकर भी उसमें उचित घटनाग्रों का समावेश किया तथा उसे स्वाभाविक गति प्रदान की। यही उसका रचना-कौशल है, इसी ग्रंश में उसकी मौलिकता है। ग्रान्तम ६ ग्रङ्कों की कथा तो शूद्रक की निजी उद्भावना ही है। इससे शूद्रक की प्रतिभा का परिचय मिलता है। इससे प्रकट होता है कि शूद्रक में मौलिक कथावस्तु के निर्माण की ग्रनूठी प्रतिभा थी। यदि शूद्रक ने कोई स्वतन्त्र रचना की होती तो उसे ग्रनूठी सफलता प्र प्त होती, इसमें सन्देह नहीं। ग्रव भी शूद्रक का कार्य ग्रत्यन्त प्रशंसनीय है। उसका मृच्छकटिक साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से चारुदत्त से कहीं बढ़कर है। डा॰ कीथ का कथन है—The value of the play (चारुदत्त) must seem less to us than completed and elaborated in the mrcchakatika.

(घ) मुच्छकटिक की घटनाओं का स्थान तथा समय— मृच्छकटिक की घटनाओं का स्थान उज्जियिनी नगरी है; किन्तु इन घटनाओं का ग्रारम्भ किस दिन हुग्रा यह नाटक में स्पष्टतः नहीं बतलाया गया। इसका निर्धारण करने के लिये हमें धनुमान का सहारा लेना पड़ता है! प्रथम ग्रङ्क में शकार कहता है 'एपा गर्भदासी कामदेवायतनोद्यानात् प्रभृति' इत्यादि। इससे प्रकट होता है कि कामदेव के उत्सव के पश्चात् ही इस नाटक की घटनाओं का समय है। कामदेव का उत्सव वही होना चाहिये; जो कि 'वसन्तोत्सव' या 'मदनोत्सव' नाम से प्रसिद्ध है ग्रीर रत्नावली नाटिका इत्यादि में जिसका उल्लेख किया गया है। यह उत्सव वसन्त ऋतु के ग्रागमन के समय माघणुक्ला ५ [वसन्तपञ्चमी] को मनाया जाता है। इसके पश्चात् ही नाटक की घटनाओं का समय है। कितने समय पश्चात् ? यह निर्धारित करने के लिए भी मृच्छकटिक के कुछ वर्णनों का सहारा लेना ग्रावश्यक है। प्रथम ग्रङ्क में सिद्धीकृतदेवकार्यस्य' (पृ० १४) के स्थान पर पष्टीवतकार्यस्य एका भी पाठ СС-0. Митикым Внаман Varanasi Collection के निर्मास्त है। प्रथम ग्रङ्क में सिद्धीकृतदेवकार्यस्य' (पृ० १४) के स्थान पर पष्टिवतकार्यस्य है। जी पाठ प्रथम श्रिक से सिद्धीकृतदेवकार्यस्य है। कित करने के लिए भी मृच्छकटिक के कुछ वर्णनों का सहारा लेना ग्रावश्यक है। प्रथम ग्रङ्क में सिद्धीकृतदेवकार्यस्य (पृ० १४) के स्थान पर पष्टिवतकार्यस्य है। प्रथम ग्रङ्क में सिद्धीकृतदेवकार्यस्य (प्रकार प्रथम श्रङ्क स्थान पर पष्टिवतकार्यस्य है। प्रथम ग्रङ्क में सिद्धीकृतदेवकार्यस्य (प्रकार प्रथम श्रक्क प्रवित्त करने प्रथम श्रक्क प्रथम प्रवित्त करने स्थान पर पष्टिक स्थान स्थ

मिलता है । उससे विदित होता है कि जिस दिन वसन्तसेना प्रथम वार चारुदत्त के घर गई वह 'षष्ठी' रही होगी। किन्तु वह माघशु∗ला पष्ठी नहीं हो सकती; क्योंकि प्रथम तो ग्रनुराग के परिपाक के लिये कुछ समय अपेक्षित है ग्रतः वसन्तपञ्चमी से ग्रग्रिम दिन ही वह नहीं हो सकता। प्रथम ग्रङ्क की कथा से यह प्रतीत होता है कि उस समय वसन्तसेना चारुदत्त में भली भाँति ग्रनुरक्त थी। दूसरे जब चारुदत्त वसन्तसेना को पहुँचाने के लिये जाता है तब वह चन्द्रोदय का वर्णन करता है-'कृतं प्रदीपिकाभि: उदयित हि शशाङ्कः।" इत्यादि (पृ० ६४)। उस समय राजमार्ग शून्य हो चुके थे पर्याप्त रात्रि वीत चुकी थी लगभग ११ बजे का यह समय होगा वह गुक्लपक्ष की षष्ठी नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि वह माघ से अग्रिम मास (फाल्गुएा) में कृष्णपक्ष की पष्ठी रही होगी। यहाँ प्रश्न यह है कि वसन्तपञ्चमी से १५ दिन पश्चात् ही नाटक की घटनाग्रों का ग्रारभ्भ क्यों माना जाये, डेढ मास या ढाई मास पश्चात क्यों नहीं ? उत्तर स्पष्ट है कि जब मुच्छकटिक की घटनाओं का ग्रारम्भ हुग्रा तब वसन्त ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु नहीं ग्राई थी, क्योंकि (१) 'मास्ताभिलायी प्रदोषसमयशीतार्तो रोहसेन: ।' इत्यादि में शीत काल दिखलाया गया है (२) जब लगभग १५ दिन पश्चात् विदूषक वसन्तसेना के घर जाता है तब भी वह 'नवनिर्गमकुसुमपल्लव ग्रशोकवृक्षः' (पृ० १८४) को देखता है ग्रीर ग्रणोक वृक्ष वसन्त में ही कुसुमित होता है। (३) वसन्तसेना जाती पूर्णों से सुवासित गाल को देखकर ग्राश्चर्य करती है, कारए। यह है कि वसन्त ऋतु में जाती पुष्पों का प्राय: ग्रभाव ही होता है—'न स्याज्जाती वसन्ते।' (सा० द॰ ७.२५) इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि नाटक की घटना फाल्गुन कृष्णा पष्ठी को ग्रारम्भ हुई है। समस्त घटनाओं का स्थान तथा समय निम्न प्रकार रहा होगा--

ग्रङ्कः १ — घटनाओं का स्थान राजमार्ग तथा चारुदत्त का घर है। ऊपर के विवेचन सं स्पष्ट है कि इनका समय फाल्गुन कृष्णा पष्ठी है। प्रदोष काल के ग्रन्थकार (एतस्यां प्रदोषलायां पृ० २२ तथा लिम्पतीव तमोऽङ्गानि पृ० ३६) में लगभग द बजे से इस ग्रङ्क की घटनाएं ग्रारम्भ होती हैं तथा वसन्तसेना के घर लौटने पर समाप्त होती हैं। यह समय चन्द्रोदय का (लगभग) ११ बजे रहा होगा।

श्रद्ध २—द्वितीय श्रद्ध की घटनाश्रों का स्थान राजमार्ग तथा वसन्तसेना का घर है। सम्भवतः इनका समय प्रथम श्रद्ध का दूसरा दिन है, क्योंकि वही जातीपुष्प वासित शाल चारुदत्त द्वारा कर्णपूरक को दिया जाता है श्रीर वह तभी तक सुगन्व युक्त है। ये घटनाएं प्रात काल श्रारम्भ होती हैं, जब कि वसन्तसेना स्नान करने को है। (स्नाता भूत्वा देवतानां पूजां निर्वर्तय पृ० ६६)। संवाहक का श्राना, भिज्ज रूप घारण करना तथा कर्णपूरक द्वारा हाथी से उसकी रक्षा किया जाना श्रादि कार्यों के लिये ४ घण्टे के लगभग समय चाहिये, श्रतः इस श्रद्ध की घटनाश्रों का समाप्ति काल लगभग मध्याह्व १२ बजे तक है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्राङ्क ३ — तृतीय ग्रङ्क की घटनाग्रों का स्थान चारुदत्त का घर है। ये प्रथम ग्रङ्क की घटनाग्रों से लगभग १५ दिन बाद की हैं। जब चारुदत्त संगीत सुनकर लौटता है तो उस समय ग्रघं रात्रि व्यतीत हो रही है। (ग्रितिक्रामित ग्रघंरजनी पृ० १०६)। इसी समय चन्द्रमा ग्रस्त हो रहा है (ग्रस्तं व्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः पृ० ११०)। ग्रघं रात्रि के पश्चात् चन्द्र के ग्रस्त होने से प्रकट होता है कि ग्रुक्ल पक्ष की ग्रप्टमी होनी चाहिये। लगभग रात्रि के १ बजे से इस ग्रङ्क की घटनाएं ग्रारम्भ होती हैं ग्रौर प्रातःकाल तक चलती रहती हैं, जबिक चारुदत्त वर्षमानक से सेंघ बन्द करने को कहता है।

श्रद्ध ४—इस ग्रद्ध की घटनायों का स्थान वसन्तसेना का घर है। चोरी की रात्रि के दूसरे दिन (ग्रर्थात् फाल्गुन गुक्ला नवमी) की ही ये घटनाएं प्रतीत होती हैं। पूर्वाह्स में (लगभग द बजे) ग्राविलक मदिनका को मुक्त कराने के लिये वसन्तसेना के घर जाता है। इसकी विदाई के पश्चात् विदूषक ग्राता है। इन कार्यों के लिये २ से ४ घण्टे तक का समय चाहिए। विदूषक के लीटते समय वसन्तसेना प्रदोष वेला में चारुदत्त के यहाँ जाने की बात कहती है (ग्रहमि प्रदोषे ग्रायं प्रेक्षितुमागच्छामि' पृ० १८६)।

श्रङ्क ५—इस श्रङ्क की घटनाश्रों का स्थान राजमार्ग तथा चारुदत्त का घर है। चतुर्थ श्रङ्क के दिन ही प्रदोष वेला में ये घटनाएं प्रारम्भ होती हैं और प्राय: श्रर्घ-रात्रि तक इनका समय है।

श्रद्ध ६ — इस श्रद्ध की घटनाश्रों का स्थान राजमार्ग है। पञ्चम श्रद्ध की कथा के दूसरे दिन (फाल्गुन शुक्ला दशमी) प्रभात में ही वसन्तसेना पुष्पकरण्डक उद्यान में जाने को उद्यत है। प्रवहण्विपर्यंग, वीरक-चन्दनक का कलह तथा श्रायंक के पलायन श्रादि के पश्चात् उद्यान तक पहुंचने के लिये लगभग तीन घण्टे चाहियें श्रतः इनका समय लगभग १० वजे तक हो सकता है।

श्रद्ध ७— इस श्रद्ध की घटना का स्थान पुष्पकरण्डक उद्यान है। पष्ठ श्रद्ध की घटनाओं के श्रनन्तर ही चारुदत्त की गाड़ी श्रार्थक को लेकर चारुदत्त के पास पहुँच जाती है। इसके लिये श्रधिक से श्रधिक एक घण्टा पर्याप्त है, ग्रतः लगभग दिन के ११ बजे तक का इसका समय होना चाहिये।

सङ्क द — इसकी घटनाग्रों का स्थान भी पुष्पकरण्डक उद्यान है। एष्ठ ग्रङ्क की घटना के अनन्तर ही चारुदत्त उद्यान से चला जाता है ग्रौर भिक्षु उद्यान में प्रवेश करता है। ग्रतः ये घटनाएँ उसी दिन (फाल्गुन शुक्ला दशमी) की हैं। इनका ग्रारम्भ मध्याह्न में होता है (नमोमध्यगतः सूर्यः पृ० २८६)। गाड़ी का ग्राना वसन्तसेना-मोटन तथा उसका पुनरुज्जीवन इत्यादि घटनाग्रों के लिये लगभग ४ घण्टे ग्रावश्यक हैं। ग्रतः ये घटनाएं लगभग ग्रपराह्म चार बजे तक की हो सकती हैं।

भ्रञ्क ६—इस भ्रञ्क की घटनाम्रों का स्थान न्यायालय है। ये घटनाएं म्रष्टम ः भ्रञ्क की घटनाम्रों के दूसरे दिन (फाल्गुन गुक्ला एकादशी) की हैं, क्योंकि वीरक CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कहता है—'ग्रनुशोचत इयं कथमिप रात्रिः प्रभाता में (पृ० ३६२)। किन्तु भिक्षुक के कथन से इस बात का समर्थन नहीं होता। उससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसी दिन की ये घटनाएं हों। प्रायः पूर्वाह्म में लगभग द वजे व्यवहार-श्रवण का कार्य ग्रारम्भ होता है। निर्णंय में लगभग दो घण्टे का समय लगना चाहिये ग्रतः १०, ११ वजे तक इन घटनाग्रों का समय है।

यद्ध १०—इस यद्ध की घटनायों का स्थान राजमार्ग, वधस्थान तथा राज-प्रासाद के दक्षिण की भूमि (धूता के ग्राग्न प्रवेश का दृश्य) है । नवम ग्रद्ध की घटनाथ्रों के दिन ही ये घटनाएं घटित हुई हैं । चारुदत्त को मृत्युदण्ड सुनाया जाता है श्रीर उसे चाण्डालों को सौंप दिया जाता है—यह नवम ग्रद्ध की घटना है। इसके कुछ समय के पश्चात् चाण्डाल चारुदत्त को लेकर वधस्थान की श्रोर जाते हैं। सम्भ-वतः दिन के वारह बजे से चार बजे तक की ये घटनाएं हैं क्योंकि इनके लिये लग-भग चार घण्टे का समय चाहिये।

## (ङ) मृच्छकटिक की कथावस्तु का नाट्यशास्त्र की दृष्टि से विवेचन-

रूपक प्रवन्ध में वस्तु या इतिवृत्त दो प्रकार का हुग्ना करता है — (१) ग्राधिकारिक (२) प्रासिङ्गक । ग्रधिकारी का ग्रभिप्राय है—फल का स्वामी होना । जिसे फलप्राप्ति होती है वह ग्रधिकारी है । उस ग्रधिकारी (प्रधान नायक) से सम्बद्ध इतिवृत्त ग्राधिकारिक कहलाता है । ग्राधिकारिक इतिवृत्त की सहायक वस्तु प्रासिङ्गक कहलाती है । मृच्छकिटक में चारुदत्त ग्रौर वसन्तसेना के प्रेम की कथा ग्राधिकारिक (मुख्य) है तथा राजा पालक ग्रौर ग्रायंक की कथा प्रासिङ्गक है । प्रासिङ्गक कथा दो प्रकार की होती है—पताका ग्रौर प्रकरी । जो प्रासिङ्गक वृत्त मुख्य कथा के साथ दूर तक चलता रहता है (व्यापक) उसे पताका कहते हैं तथा जो प्रासिङ्गक वृत्त छोटा होता है उसे प्रकरी कहते हैं । इनके साथ मुख्य कथा के विकास के लिये तीन तत्त्व आवश्यक हैं —वीज, बिन्दु ग्रौर कार्य इन पाँचों को नाट्ययशास्त्र में 'ग्रथंप्रकृति' कहा जाता है । इनमें से बीज, बिन्दु ग्रौर कार्य प्रत्येक रूपक-प्रवन्ध में ग्रानिवार्य हैं किन्तु पताका ग्रौर प्रकरी का होना ग्रनिवार्य नहीं है ।

कार्य का हेतु जो वृत्त अत्यन्त अल्पमात्रा में कहा जाता है तथा अनेक प्रकार से विकसित हुआ करता है वह 'बीज' कहलाता है। 'मृच्छकटिक के प्रथम अङ्क में भाकार की इस उक्ति—'एषा गर्भदासी कामदेवायतनात् प्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता' से वसन्तसेना का चारुदत्त के प्रति अनुराग प्रकट होता है। यही इस प्रकरण की कथावस्तु का 'बीज' है। किसी अवान्तर घटना के द्वारा विच्छिन्त होती हुई कथा को जोड़ने वाला वृत्त 'बिन्दु' कहलाता है। मृच्छकटिक के द्वितीय अङ्क में

१. साहित्यदर्पेगः; ६.४२--४४।

२. व्यापि प्रासिङ्गकं वृत्तं पताकेत्यभिघीयते । वही ६, ६७।

३. प्रासिङ्गकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता । वही ६, ६८ ।

४: वही, ६, ६५-६६ । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

द्यूतकरों के वर्णन से मूलकथा विच्छिन्न होने लगती है; किन्तु कर्णपूरक से चारुदत्त का प्रावारक पाकर वसन्तसेना प्रसन्न होती है और मूल कथा का तांता जुड़ जाता है। यहाँ कर्णपूरक सम्वन्धी घटना 'विन्दु' है। कथा का ग्रन्तिम उद्देश्य, जिसकी प्राप्ति होते ही समस्त प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं 'कार्य' कहलाता है। चारुदत्त का वसन्तसेना को वधू के रूप में स्वीकार करना मृच्छकटिक की कथावस्तु का 'कार्य' है। श्राविलक का वृत्त मूलकथा के साथ बहुत दूर तक चलता है ग्रतः यह मूलकथा की पताका है ग्रौर मिक्षुक का वृत्तान्त तथा चन्दनक का वृत्तान्त मूल कथा की प्रकरी कहा जा सकता है।

विकास की दृष्टि से कार्य की पाँच ग्रवस्थाएं होती हैं-(१) ग्रारम्म-जिस में मुख्यफल की प्राप्ति के लिये उत्सुकता दिखलाई जाती है। प्रथम ग्रङ्क में 'ग्राश्चर्यम् ! जातीकृसुमवासितः प्रावारकः'-'मन्दभागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य'' (पृ० ५६) इत्यादि से वसन्तसेना की उत्सुकता प्रकट होती है तथा - 'प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यकृतां दशामवेक्यं इत्यादि में चारुदत्त का ग्रौत्सुक्य प्रकट होता है। यतः यहाँ कार्य की ग्रारम्भावस्था है । (२) प्रयत्न—फल की प्राप्ति के लिये जो शी घ्रतापूर्वक उपाय किये जाते हैं वह 'प्रयत्नावस्था' कहलाती है। मृच्छकटिक में--अलङ्कार न्यास से लेकर पञ्चम प्रङ्क के अन्त तक प्रयत्नावस्था है। (३) प्राप्त्याशा--उपाय ग्रीर विघ्नों की ग्राशङ्का होते होते जब फल प्राप्ति की संभावना हो जाती है वह 'प्राप्त्याशा' ग्रवस्था है । यहाँ षष्ठ ग्रङ्क से लेकर दशम ग्रङ्क की वसन्तसेना की इस-प्रार्या एवा ग्रहं मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापाद्यते।' (पृ० ४१६) उक्ति पर्यन्त प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था है। इसमें फलप्राप्ति के प्रति स्राशा स्रौर निराशा वनी रहती है। (४) नियताप्ति-विघ्नों के दूर हो जाने पर जब फलप्राप्ति का निश्चय हो जाता है वह 'नियताप्ति' कहलाती है। दशम ग्रङ्क में — 'का पुनस्त्वरितमेपांसपतता चिकुरभारेगा' (पृ० ४१८) चाण्डाल की इस उक्ति से वसन्तसेना के ग्रागमन की सूचना मिलती है तथा चारुदत्त की प्राणरक्षा होती है। फिर पालक के मारे जाने पर शकार भी शरए। में ग्रा जाता है ग्रौर चारुदत्त धूता को ग्रानि में कूदने से वचा लेता है। इस प्रकार समस्त विघ्न दूर होकर फलप्राप्ति का निश्चय हो जाता है। (५) फलागम—कार्य की वह अवस्था है जहाँ समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है। जब श्राविलक यह घोपगा करता है कि राजा आर्यक वसन्तसेना को वधू पद से सुशोभित करते हैं यही फलागम की अवस्था है।

उपर्यु क्त ग्रथंप्रकृतियों तथा कार्यावस्थाओं के योग से नाटकीय इतिवृत्त के प्र भाग हो जाते हैं, जिन्हें गाँच सिन्धयां कहा जाता है। एक प्रयोजन से ग्रन्वित कथाओं का किसी एक ग्रवान्तर प्रयोजन से सम्बन्ध (मेल) होना सिन्ध कहलाता है। ये सिन्ध्याँ गाँच हैं (१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) विमर्श, (५) उपसंहति या निर्वहरण । (१) मुखसिन्ध—वीज (ग्रथंप्रकृति) ग्रौर ग्रारम्भ (कार्यावस्था) के

१. साहित्य दर्पएा; ६, ७४। २. वही, ६, ७४। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri

संयोग का नाम मुखसन्धि है वहाँ वीज नाना रसों की ग्रभिव्यञ्जना सहित उदित होता है। मृच्छकटिक के प्रथम ग्रङ्क में 'चतुरो मधुरश्चायमुपन्यासः' (पृ० ६२) वसन्तसेना से इस स्वागत कथन पर्यन्त मुखसन्धि है। (३) प्रतिमुखसन्धि - जहां वीज का उद्भेद इस रूप में होता है कि वह कहीं लक्षित होता है कहीं नहीं, वह प्रतिमुख सिन्ध है ग्रर्थात् बिन्दु ग्रीर प्रयत्न के संयोग से प्रतिमुख सिन्ध होती है। प्रथम श्रङ्क में 'यद्येवमहमार्यस्यानुग्राह्या' (पृ० ६२) वसन्तसेना की इस उक्ति से लेकर पञ्चम ग्रङ्क के ग्रन्त तक प्रतिमुख सन्धि है। (३) गर्भसन्धि — दिखलाई देकर नष्ट हो जाने वाले वीज का वार वार श्रन्वेषणा गर्भ सन्धि है। यह पताका ग्रीर प्राप्त्याशा के संयोग से होती है, किन्तु पताका का होना ग्रनिवार्य नहीं है, प्राप्त्याशा तो होती ही है। षष्ठ ग्रङ्क के ग्रारम्भ से दशम ग्रङ्क में चाण्डाल के हाथ से खड्ग छूट जाने के पश्चात् वसन्तसेना के 'श्रार्थाः एषा श्रहं मन्दभागिनी०' इत्यादि कथन तक गर्भसन्धि है। (४) विमर्शसन्धि—इसे अवमर्शसन्त्रि भी कहा गया है। इस सन्धि में गर्भसन्धि की अपेक्षा बीज अधिक विकसित हो जाता है और साथ ही शाप आदि के द्वारा विघन-युक्त भी दिखलाई देता है । इसमें प्रकरी नामक ग्रर्थप्रकृति ग्रौर 'नियताप्ति' (कार्यावस्था) का योग होता है; किन्तु प्रकरी का होना ग्रनिवार्य नहीं है। दशम ग्रङ्क में 'त्वरितं का पुनरेषा०' इत्यादि चाण्डाल की उक्ति से लेकर 'ग्राश्चर्य ! पूनरुज्जी-वितोऽस्मि'--शकार की इस उक्ति तक विमर्श सिन्ध है। (५) निर्वहरण सिन्ध-इस से इधर उधर विखरे हुए अर्थों का एक प्रधान फल में उपसंहार कर दिया जाता है। 'कार्य' (ग्रथंप्रकृति) ग्रौर फलागम के मिलन का नाम ही निर्वहणा सन्धि है। दशम श्रङ्क में 'नेपथ्ये कलकलः' से अन्त तक निर्वहरण सन्धि है।

नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थों में इन पाँच सन्धियों के ६४ भेद दिखलाये गये हैं, जिन्हें सन्ध्यङ्ग कहते हैं। उनका विशद विवेचन साहित्यदर्पण तथा दशरूपक इत्यादि ग्रन्थों में किया गया है।

(च) गृज्छकटिक की कथावस्तु की श्रन्थ विशेषतायें — मृज्छकटिक की कथा वस्तु पाण्चात्य नाट्य-कला के अनुरूप प्रतीत होती है। पाण्चात्य समीक्षा के अनुसार नाटक की कथा के विकास के पांच सोपान होते हैं — ग्रारम्भ, ग्रारोह, केन्द्र, ग्रवरोह तथा परिएगाम। पाण्चात्य कथा-विकास के ये सोपान मृज्छकटिक के कथानक में भी देखे जा सकते हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मृच्छकटिक का कथानक घटनाओं के घात-प्रतिघात से परिपूर्ण है। इसमें रोचकता है, प्रवाह है, गत्यात्मकता है। किन ने घटनाओं की स्वाभाविकता का ध्यान रक्खा है और प्रायः अनावश्यक विस्तार नहीं किया है। केवल दो स्थलों पर ही वर्णन-विस्तार दृष्टिगोचर होता है। एक तो वसन्तसेना के प्रकोष्ठों के वर्णन में और दूसरे वसन्तसेना के अभिसरण के समय वर्णा-वर्णन में। ये वर्णन काव्यत्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, किन्तु कथानक की गतिशीलता में वाधक हैं ही। फिर भी कथावस्तु सुसम्बद्ध और सुगठित है। शूद्रक ने वसुन्तसेना अभित्र का व्यवत्त्र के प्रेम की कथा में आयंक की राजनैतिक

कथा का सुन्दर सामञ्जस्य किया है। ऐसा सामञ्जस्य कि दोनों कथाओं की भिन्नता का ग्राभास भी नहीं होता। इस प्रकार मृच्छकटिक की वस्तुयोजना नाट्यकला की दृष्टि से उत्तम है, इसमें सन्देह नहीं।

## ६. मृच्छकटिक के कथोपकथन या संवाद-

रूपकी की कथा का विकास कथोपकथन तथा ग्रिमनय व्यापार के द्वारा हुग्रा करता है। यहाँ कथनोपकथन या संवाद के द्वारा ही पात्रों के चरित्र का परिचय मिलता है ग्रतः रूपक में कथोपकथन का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। पाश्चात्य नाट्यसमीक्षा के ग्रनुसार कथोपकथन नाटक का एक पृथक् तत्त्व है किन्तु भारतीय नाट्यविद्या के ग्रनुसार कथावस्तु में ही इसका समावेश हुग्रा है। दशरूपक के ग्रनुसार नाट्यधर्म ग्रथांत् रङ्गमञ्च की दृष्टि से नाट्यवस्तु के तीन भेद हैं—

सर्वश्राह्य — जो वस्तु रङ्गमश्व पर स्थित पात्रों तथा रङ्गशाला में स्थित सामाजिकों सभी को सुनाने के योग्य होती है। (२) ग्रथ्भाव्य — जो वात किसी को भी सुनाने योग्य नहीं होती, जिसे 'ग्रात्मगतम्' या 'स्वगतम्' कहते हैं। (३) नियत-श्राह्य — इसके दो भेद होते हैं — (क) जनान्तिक ग्रौर (ख) ग्रप्यवारित। दर्शकों के वीच में ही 'त्रिपताक' हस्तमुद्रा द्वारा ग्रन्य पात्रों को बचाकर जब दो पात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं तो उसे 'जनान्तिक' कहते हैं। जब कोई पात्र पीठ फेर कर किसी ग्रन्य पात्र का रहस्य प्रकट करता है तो उसे ग्रपवारित (ग्रपवार्य) कहते हैं। इसके ग्रितिरक्त एक ग्रन्य भेद भी होता है जिसे ग्राकाशमाषित कहा जाता है। जब कोई पात्र दूसरे पात्र के विना ही 'क्या कहा' ? इत्यादि कहता हुग्रा प्रश्नोत्तर करता है, उसे ग्राकाशमापित कहते हैं।

संक्षेप में ये पांच प्रकार के संवाद होते हैं । साहित्यदर्पणकार ने इनका नाट्योक्ति' नाम से उल्लेख किया है । मृच्छकटिक प्रकरण में प्रायः इन सभी प्रकार के संवादों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है ।

मृच्छकटिक के संवाद उत्तम कोटि के संवाद हैं। कुछ स्थलों को छोड़कर सर्वत्र ही संक्षिप्त हैं। इनमें स्वाभाविकता है तथा लोकभाषा का माधुयं है। इन संवादों में ग्रनेक सूक्तियों का प्रयोग हुग्रा है। ये संवाद पात्रों की स्थिति के सर्वथा ग्रनुकूल हैं, उनके स्वभाव एवं चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। प्रायः सभी संवाद व्यवहारिक एवं विषयसंगत हैं। इन संवादों में प्रयुक्त ख्लोक भी ग्रनेक स्थलों पर काव्यस्व की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं।

१. जब हाथ की सब ग्रंगुलियाँ ऊपर उठी हों भौर ग्रनामिका भुकी हो तो यह हस्तमुद्रा 'त्रिपताक' कहलाती है। सा० द०; ६, १४०।

२० सार्वित्यतर्पेसा ६ १३७-१४०। Collection. Digitized by eGangotri

७. मृच्छकटिक में विशात देश की ग्रवस्था -

मृच्छकटिक की कथावस्तु लौकिक है, यथार्थ जीवन के ग्रावार पर कल्पित की गई है। इसमें समाज के मध्यम वर्ग का चित्रण है ग्रौर प्रसङ्गवश निम्नवर्ग एवं धूर्तवर्ग का भी वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ प्रति-विम्ब हिंदिगोचर होता है। उसकी राजनैतिक दशा ग्रौर सामाजिक ग्रवस्था का वर्णन मिलता है ग्रौर उसके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रकाश पड़ता है।

राजनैतिक अवस्था—उस समय राजनैतिक स्थिति ग्रच्छी नहीं थी। राजा स्वेच्छाचारी होता था। वह विलासी होता था तथा राजमहिषियों के अतिरिक्त रखेलियाँ भी रखता था। राजा पालक के यहाँ इसी प्रकार की रखेली शकार की बहन थी। राजा के शकार जैसे नीच सम्बन्धी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। राज्य में भूतों का वोलबाला था, अनेक प्रकार की ग्रव्यवस्था फैली हुई थी। शान्ति और व्यवस्था न थी। रात्रि के आरम्भ में ही सम्भ्रान्त नारियों का राजमार्गों पर निकलना कठिन था। अनेक प्रकार के धूर्त विट चोर तथा वेश्याएं राजमार्गों पर घूमते थे (एतस्यां प्रदोषवेलायां इह राजमार्गे गिएका विटाश्चेटा राजवल्लभाश्च पुरुषा संचरिन्त)। राजा के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन में परस्पर ईर्ष्या का भाव रखते थे। वीरक और चन्दनक का विवाद इसका साक्षी है।

राजा के ग्रत्याचारों के प्रति जनता में क्षोभ उत्पन्न हो जाता था। उन ग्रत्याचारों का विरोध किया जाता था। इस विरोध की भावना के कारण ही चन्दनक ने 'ग्रार्थक' को जाने दिया ग्रौर राजा के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित हो गया। इसी भावना के कारण 'विट' शकार से पृथक् हो गया ग्रौर स्थावरक ग्रहा-लिका से कूदकर भी चारुदत्त के वधस्थान पर पहुँच गया। यही भावना संगठित हो जाने पर षङ्यन्त्र का रूप धारण कर लेती थी। शासन-प्रबन्ध के शिथिल होने के कारण कोई षड्यन्त्र सहज ही सफल हो सकता था। इन षड्यन्त्रों में चोर, जुग्रारी विद्रोही राजकमंचारी, ग्रसन्तुष्ट पदाधिकारी ग्रौर राजा द्वारा ग्रपमानित व्यक्ति सम्मिलित हो जाते थे 'ज्ञातीन् विटान् स्वभुजविक्रमलब्धवर्णान्' (४२६)"। राजा को ऐसे षड्यन्त्रों का सदा भय रहता था ग्रौर वह पड्यन्त्र के सन्देह में किसी भी व्यक्ति को कारागृह में डाल देता था। राजा पालक ने इसी सन्देह में ग्रार्थक को कारागृह में बन्दी वनाया था।

उस समय राजा में ही शासनसत्ता निहित थी। वही न्याय-निर्ण्य का यन्तिम निश्चय करता था — 'निर्ण्ये वयं प्रमाणम् शेषे तु राजा' (अङ्क ६) तथा वही सेनाध्यक्ष होता था। उसकी सहायता के लिये मन्त्री, न्यायाधीश तथा दण्डा-धिकारी ग्रीर रक्षक होते थे। 'शुल्क' (कर) इकट्ठा करने के लिए राजपुरुष नियुक्त होते थे (७१)। इस प्रकार राज्य का कार्य विविधि विभागों में बंटा था। मृष्ट्यकटिक के नवम ग्रङ्क से उस समय की न्याय-व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है। न्यायालय भि-एका काक्ष्मका को का प्रकाश पड़ता है।

असेसर के रूप में होता था तथा 'कायस्थ' पेशकार के रूप में। न्यायालय की-स्वच्छता, व्यवस्था एवं व्यवहाराथियों को बुलाने ग्रादि के लिए भी एक कर्मचारी नियुक्त था जिसे 'शोवनक' कहते थे। न्यायाधीश निर्णय करने में स्वतन्त्र न था। उस पर राजा और उसके कृपाभाजन जनों का ग्रातङ्क था। तभी तो शकार न्याया-धीशों को बुरी तरह धमकाता है। न्यायाधीशों को यह भय बना रहता था कि न जाने किस समय उन्हें इस पद से पृथक् कर दिया जाये। न्यायालय में सम्भ्रान्त जनों को बैठने के लिये ग्रासन दिया जाता था । न्यायाधीश सहानुभूति एवं शिष्टता से व्यवहार करते थे। वादी-प्रतिवादी के कथन को लेखबद्ध कर लिया जाता था ग्रीर साक्षी का भी ध्यान रक्खा जाता था। न्याय निः शुल्क था ग्रीर उसमें ग्रधिक समय नहीं लगता था। मृत्युदण्ड जैसे गम्भीर दण्ड का भी तुरन्त निर्णय कर दिया जाता था। किन्तु न्यायाधीश के निर्एाय की अन्तिम स्वीकृति राजा ही देता था। प्रायः न्याय-निर्णय मनस्मृति के ग्राधार पर किया जाता था, यों तो राजा का कथन ही सर्वोपरि विधान था। दण्ड कठोर थे राजनैतिक बन्दियों को वेडियाँ पहनाई जाती थीं (ग्रायंक)। राजकूल में कोई हर्षोत्सव होने के समय ग्रपराधियों को दण्ड-मूक्त कर दिया जाता था—''कदापि राज्ञः पुत्रो भवति, तेन वृद्धिमहोत्सवेन सर्ववध्यानां मोक्षो भवति," (प० ४१०) ग्रपराधियों को ग्रपना ग्रपराध स्वीकार करने के लिए वाध्य किया जाता था। सच सच न बतलाने पर उन्हें कोड़े लगवाये जाते थे (१:३६) । हत्या के ग्रपराध के लिये मृत्युदण्ड दिया जाता था। मृत्युदण्ड देने के लिये ग्रपराधी को चाण्डालों को सौंप दिया जाता था। वे उसे रक्तचन्दन ग्रौर किनयर की माला भादि से सजाकर वध्यस्थल को ले जाते थे और तीन बार उसके ग्रपराध तथा दण्ड की घोषएा। करते थे। तब शूल पर चढ़ाकर, तलवार से सिर काटकर, कुत्तों से नुचवाकर या धारा से चीरकर उसे प्राग्रदण्ड दिया जाता था। (ग्रङ्क १०)।

सामाजिक दशा—उस समय समाज छिन्न-भिन्न सा हो रहा था। जातिव्यवस्था कठोर हो चली थी। जन्म से जाति मानी जाती थी और जातिगत
ग्रिभमान भी उत्पन्न हो गया था। वीरक ग्रीर चन्दनक के विवाद में हमें उसकी
भलक मिलती है। सम्भवतः बौद्ध धमं के प्रभाव के कारण कभी-कभी जाति की
ग्रिपेक्षा मानव गुणों को भी वरीयता दी जाती थी। चाण्डालों की उक्ति में इसकी
भलक मिलती है (१०, २२)। ग्रुपने ज्ञान और चिरत्र के कारण ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ
समभे जाते थे। वे समाज के पूजनीय थे। निमन्त्रण पर जाना ग्रीर दक्षिणा लेना
भी ब्राह्मणों का कार्य हो चला था। ग्राविलक जैसे ब्राह्मण चोरी ग्रादि दुष्कमों में
भी फंस गये थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार कार्य भी करते थे। चारुदत्त के पिता एक
सार्थवाह थे। ब्राह्मणों को समाज में विशेष ग्राधिकार तथा सम्मान प्राप्त था।
'ग्रियं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरकीवत्' (६, ३६)। ब्राह्मण के सुवर्ण ग्रादि को
चुराना भी महापातक माना जाता था। उसे ग्रागे स्थान दिया जाता था—

CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

"समीहितसिध्य प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः" (पृ० ४३४)। वैश्य व्यापार में बड़े चढ़े थे। कायस्थ के प्रति समाज में अच्छी भावना नहीं थी (कायस्थसपिस्पदम्)। फाँसी देने का कार्य चाण्डाल करते थे। वे समाज में निम्न कोटि के माने जाते थे। प्राकृत जनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय भिन्न-भिन्न जातियाँ पृथक्-पृथक् मोहल्लों में वसने लगीं थी ग्रीर जातियों के नाम पर मोहल्लों के नाम पड़ने लगे थे—'स खलु श्रेष्ठिचत्वरे वसति'। समाज में विवाह प्रथा थी। पुरुष कई विवाह कर सकते थे। ग्रसवर्ण स्त्री से भी विवाह करने का निषेध नहीं था। तभी तो चारुदत्त ग्रीर श्रविलक जैसे ब्राह्मणों ने वेश्याग्रों से विवाह किया था। रखेली की प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों में सती होने की प्रथा प्रचलित थी (धूता। सम्भवतः परदे की प्रथा नहीं थी; क्योंकि धूता विना पर्दे के ही सबके सामने ग्राती है। स्त्रियाँ सुवर्ण के ग्राभूषण् धारण् करती थीं। नूपुर, हस्ताभरण्, करधनी ग्रीर गले की माला इत्यादि ग्राभूषण्ों का प्रचलन था। पुष्पों से वेणी को ग्रलङ्कृत करने की भी प्रथा थी।

मृच्छकिटिक में वेश्याओं का विस्तृत वर्णन है। यद्यपि दशरूपक की टीका के अनुसार वेश्या और गिएका में भेद किया गया है, तथापि यहाँ इनमें कोई भेद हिंदिगोचर नहीं होता। वसन्तसेना के लिये दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। उस समय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वेश्याओं से सम्बन्ध रखते थे; जैसा कि चारुदत्त और वसन्तसेना के सम्बन्ध से प्रतीत होता है। हाँ, समाज की हष्टि में यह अवश्य ही बुरा समभा जाता था। यही कारण है कि जब नवम अक्क में न्यायाधीश चारुदत्त से पूछते हैं—'आर्य, गिएका तव मित्रम्'? (पृ० ३५६) तो चारुदत्त लिजत हो जाता है। अवश्य ही वेश्याओं को समाज में घृिणत समभा जाता था। अनुभवशील गिएकाएं इस स्थित से सन्तुष्ट नहीं थी और पवित्र वधू पद पाने के लिये प्रयत्न करती रहती थी। वसन्तसेना और मदिनका इसके उदाहरण हैं। समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो वेश्याओं से विवाह करने का भी साहस करते थे। चारुदत्त और शिवलक ऐसे ही साहसी युवक थे।

उस समय जुए की प्रथा भी थी। जुग्नारियों के ग्रपने नियम थे, ग्रपनी मण्डली थी। जिसके नियमों का पालन करना प्रत्येक जुग्नारी के लिये ग्रावश्यक था। जुए का खेल वैध माना जाता था ग्रीर यदि कोई देय धन नहीं देता था तो न्यायालय द्वारा वह धन वसूल कर।या जाता था—'राजकुलं गत्वा निवेदयावः' (पृ० ६०)। उस समय मदिरापान की प्रथा थी ग्रीर मदिरालय थे। (ग्रापानक-मध्यप्रविष्ट-स्येव)। उस समय दास-प्रथा भी थी। सम्भवतः दास खरीदे जाते थे ग्रीर धन देकर उन्हें दासता से मुक्त कराया जा सकता था। 'मदिनका' इसी प्रकार की दासी थी जिसे

१. वेशो भृतिः, सोऽस्या जीवनमिति वेश्या, तद्विशेषो गणिका । दशरूपक; यवलोक टीका (पृ<sup>C-0-3</sup>Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

र्थाविलक ने मुक्त कराया था। राजा की ग्राज्ञा से भी कभी-कभी दासों को मुक्त कर दिया जाता था। मृच्छकटिक के ग्रन्त में स्थावरक को इसी प्रकार दासता से मुक्त किया गया है।

मुच्छकटिक के समय देश माधिक दृष्टि से समृद्धिणाली था। यहाँ का व्यापार समुन्नत था। जहाजों से समुद्रपार तक व्यापार होता था (यानपात्राणि) फलतः धनिकों के यहाँ सुवर्णराशि थी, ग्रनेक प्रकार के सुवर्णभूषण थे। चारुदत्त की पत्नी घूता की चतुःसमुद्रसारभूता रत्नमाला ग्रीर वसन्तसेना के रत्न तथा ग्राभूषएा इसके स्पष्ट प्रमाण हैं, ग्रौर सुवर्ण को (खेलने की) गाड़ी से यह बात भली भाँति प्रकट होती है। व्यापारी ग्रपना पर्याप्त धन देश के विकास-कार्य के लिये दान दे देते थे। चारुदत्त ने अनेक उपनगर, विहार, आराम, देवालय, तडाग ग्रीर कूपों का निर्माण कराया था (पृ० ३७०)। धनिकों का ब्रहुत सा धन वेश्याग्रों के यहाँ चला जाता था । फलतः उस समय वेश्यायें ग्रत्यन्त सम्पन्नावस्था में थीं । उनकी सम्पत्ति कुवेर के समान थी ग्रौर वे हाथी भी रखती थीं (चतुर्थ ग्रङ्क, वसन्तसेना गृह वर्णन)। उस समय ग्रावागमन के साधनों में वैलगाड़ी (प्रवहरा) का विशेष प्रचलन था। चारुदत्त ग्रौर शकार ग्रपने प्रवहरण रखते थे। कभी-कभी घोड़े का भी उपयोग किया जाता था। नवम ग्रन्ध में न्यायाधीश वीरक को घोड़े पर पुष्पकरण्डक उद्यान में जाने का ग्रादेश देते हैं। घनी लोग हाथी भी रखते थे। वसन्तसेना के पास 'खुण्टमोडक' नाम का हाथी था। ग्राने-जाने के लिये राजमार्ग थे; किन्तू राजमार्गी पर चलना भय से ख़ाली नहीं था। रात्रि में तो मार्गों में जाना ग्रत्यन्त भयावह था।

कलायें—'मृच्छकटिक' के समय कलायें समुन्नत ग्रवस्था में थीं। मृच्छकटिक जैसे बड़े-बड़े नाटकों के ग्रिमनय योग्य रङ्गशालाएं उस समय रही होंगी। इससे प्रतीत होता है कि तब नाट्यकला का पर्याप्त विकास हो चुका था। संगीत कला भी उन्नत दशा में भी। चारुदत्त रेभिल के यहां संगीत सुनने के लिये गया था। उस संगीत का शास्त्रीय वर्णन मृच्छकटिक में किया गया है (पृ० १०६, ११०)। वाद्यों में वीएा। (पृ० १०६) का वर्णन किया गया है तथा बाँसुरी, दर्दुर, मृदङ्ग ग्रीर पराव ग्रादि का भी उल्लेख किया गया है। चित्रकला का भी उस समय प्रचार था। चतुर्थं ग्राङ्ग में वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र मदनिका को दिखलाती है। मूर्तिकला का भी उल्लेख मिलता है—'कथं काष्ठमयी प्रतिमाः ग्रौलीप्रतिमा' (पृ० ७४)। संवाहन को भी कला माना जाता था तथा चौयंकला का भी विस्तृत वर्णन मृच्छकटिक में उपलब्ध होता है (तृतीय ग्रङ्क)।

धार्मिक मान्यतायें तथा विश्वास—उस समय देश में वैदिक धर्म उन्नता-वस्था में था। ग्रनेक प्रकार के यज्ञ किये जाते थे (मखशतपरिपूतं—१०, १२)। याज्ञिक क्रियुर्, सामाना स्ट्रींस प्रकृतिका प्रशिक्षा होतुस्त्र स्ट्रिस्ता स्ट्रींस स्ट्रींस स्ट्रींस स्ट्रींस

क्रियाओं का विशेष महत्त्व था। देवंपूजा, वलि ग्रीर तप में चारुदत्त का ग्रटल विश्वास दिखलाई देता है, (१,१६) वह उनकी पूजा करना ग्रपना नित्य कर्तव्य समभता है। नागरिक जन भाँति भाँति के व्रत उपवास ग्रादि करते थे ग्रीर ब्राह्मणों को दान देते थे। निम्न वर्ग के लोग भी धर्म भीरु थे जैसा कि स्थावरक, विट म्रादि (ग्रङ्क ६) के कथन से प्रतीत होता है। चाण्डालों की भी ग्रपने देवताग्रों के प्रति श्रद्धा थी। दशम ग्रङ्क में चाण्डाल 'सह्यवासिनी' का स्मरएा करता है। वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी जनता में प्रचार था; यद्यपि बौद्धधर्म ह्रासोन्मुख था। सांसारिक जीवन में विरक्त व्यक्ति वौद्ध भिक्षु हो जाते थे। भिक्षु प्रायः इन्द्रियसंयमी श्रीर तपस्वी होते थे; (पू ३३२); फिर भी समाज में उनका विशेष सम्मान न था। वौद्धिभिध्न का दर्शन ही ग्रपशकुन समका जाता था-(ग्रनाभ्युदियकं श्रमएकदर्शनम् पृ० २७४)। कुछ भिक्षु सिर मुँडा कर भी सांसारिक वासनाग्रों में फँसे रहते थे; संभवतः ऐसे भिक्षुयों के प्रति ही कहा गया है-चित्तं न मुण्डितं किमर्थं मुण्डितम् (पृ० २७६)। उस समय बौद्ध भिद्यु विहारों में रहते थे। उन विहारों में कुछ भिक्षुिंग्यां भी रहती थीं — 'एतस्मिन् विहारे मम धर्मभिगनी तिष्ठिति'। (पृ० ३३२)। पृथिवी पर उस समय अनेक विहार थे। उनका एक कुलपित होता था (सर्वविहारेषु कुलपतिः, पृ० ४३८) । धार्मिक मान्यताग्रों के साथ ग्रन्य भी ग्रनेक प्रकार के विश्वास प्रचलित थे। जैसे कुछ ग्रहों के योग को ग्रनिष्ट समक्ता जाता था (६. ३३)। ग्रनेक प्रकार के अपशकुनों का विचार किया जाता था (६. १०—१३)। इत्यादि।

द. मृच्छटिक के पात्र तथा चरित्र-चित्रए।

भारतीय नाट्यसाहित्य में 'नेता' (नायक) रूपक का एक तत्त्व माना गया है उसके चार भेदों का वर्णन करके उसके सहायदों तथा प्रतिनायक का भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 'नायिका' का भी विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। ग्राधुनिक नाट्य समीक्षा में नाटक के इस तत्त्व का 'पात्र तथा चिरत्र-चित्रण्' के रूप में विवेचन किया जाता है। मृच्छकटिक चिरत्र-चित्रण् की हिष्ट से एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है। इसकी कथावस्तु मध्यवर्ग के जीवन के आधार पर किष्पृत की गई है। इसमें समाज के सभी वर्गों के पात्र मिलते हैं। एक ग्रोर सभ्य ब्राह्मण् चारुदत्त, राजा पालक ग्रीर न्यायाधीश जैसे सम्मानित पात्र हैं, तो दूसरी ग्रोर चोर, जुग्रारी, विट, चेट ग्रीर चाण्डाल भी। इसी प्रकार धूता जैसी पतिव्रता नारी का चित्रण् है तो वेश्या ग्रीर गिणकाग्रों का भी। इस प्रकरण का वातावरण राजसेवक पुलिस कर्मचारी, वेश्या, विट-चेट, चोर जुग्रारी ग्रादि से निमित हुग्रा है। इसके पात्र सजीवता की मूर्ति हैं। वे इसी लोक के जीते जागते प्राण्णी हैं। यहाँ ग्रतिमानवीय पात्रों की कत्यना नहीं की गई, न ग्रादर्शवादी हिष्टकोण से पात्रों का चित्रण किया गया है। मृच्छकटिक के पात्र किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं, वे ग्रपनी नजी विशेषतायें रखते हैं। उदाहरणार्थं चारुदत्त को सामान्य ब्राह्मण-श्रेष्ठी नहीं कहा जा सकता ग्रीर न ही वसन्तसेना सामान्य गिणका है। ये ग्रपनी ग्रपनी व्यक्ति-

गत विशेषतायें लेकर हमारे सामने ग्राते हैं। इसी प्रकार शविलक, संवाहक तथा विट ग्रादि में भी ग्रपनी व्यक्तिगत विशेषतायें है। सभी पात्रों के कार्य ग्रौर व्यवहार ग्रपनी ग्रपनी परिस्थिति के ग्रनुसार दिखलाये गये हैं। उनकी भाषा ग्रौर विचार में भी व्यक्तित्व की भलक मिलती है। मृच्छकटिक की यह विशेषता संस्कृत के ग्रन्य नाटकों में नहीं मिलती। यहाँ मुख्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताग्रों पर संक्षेप में विचार करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है।

## चारुदत्त

चारदत्त इस रूपक का नायक है। नाट्यशास्त्र के अनुसार किसी रूपक का नायक विनयी, प्रियदर्शन, त्यागी, दक्ष, प्रियभासी, लोक-प्रिय, पवित्र, वाक्-कुशल, उच्चवंशोत्पन्न, स्थिर युवक तथा बुद्धि—उत्साह-स्मृति-प्रज्ञा-कला और स्वाभिमान से युक्त, शूरवीर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रानुकूल कार्य करने वाला और धार्मिक होना चाहिये। यह नायक चार प्रकार का होता है—धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत। इन चारों प्रकार के नायकों में से चारुदत्त को घीर प्रशान्त नायक कहा जा सकता है। दशरूपक के अनुसार धीर प्रशान्त का लक्षण है—सामान्यगुण युक्तस्तु घीरशान्तो द्विजादिक:। (२,४)। चारुदत्त में सामान्य नायक के प्राय: समस्त गुणा विद्यमान हैं, वह ब्राह्मण भी है।

चारवत्त उज्जयिनी का एक ब्राह्मण युवक है। उसके पूर्वज प्रसिद्ध व्यापारी थे अतः वह पूर्वजों से अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त करता है। अपनी अतिशय उदारता और दानशीलता के कारण वह अपनी सभी सम्पत्ति निधंनों को दे देता है और दिद्ध हो जाता है। इस अवस्था में भी अपने दान; दया, परोपकार उदारता और शीलता आदि गुणों के कारण नगर-वासियों का श्रद्धा-भाजन बना हुआ है—दीनानां कल्प- खुझः इत्यादि (१, ४८)। वह प्रियदर्शन है—यस्तादशः प्रियदर्शनः (पृ० ६०), अत्यन्त लोकप्रिय है, न्यायाधीश से लेकर चाण्डाल पर्यन्त तथा विट-चेट सभी उसके प्रति आदर तथा स्नेह रखते हैं।

चारुदस्त ग्रत्यन्त उदार ग्रीर दयालु है। जब कोई ग्रलाघनीय कार्य करता है या उसे ग्रुभ समाचार सुनाता है तो चारुदत्त उसे कुछ न कुछ पुरस्कार रूप में देना चाहता है। ग्रपनी ग्रतिशय उदारता के कारण ही वह शर्विलक के ग्राभूषण चुराने पर भी प्रसन्नता का ग्रनुभव करता है (पृ० १३२), कर्णपूरक को ग्रपना दुशाला

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः ।
 रक्तलोकः ग्रुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ।।
 बुद्ध्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ।
 शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च घार्मिकः ।। (दशक्ष्पक २, १०२)
 २. इनके स्वरूप के लिए देखिये दशक्ष्पक द्वितीय प्रकाश ।

पुरस्कार में दे देता है। [इसी उदारता के कारण वसन्तसेना उसे प्रेम करती है। चारुदत्त सेवकों के प्रति भी दयालु है (३,२), इसी से सोई हुई रदिनका को जगाना नहीं चाहता—'श्रलं सुप्तजनं प्रवोधियतुम्' (पृ० ११२)। पश्रुपक्षियों के प्रति भी उसकी 'करुणा' प्रकट होती है। श्रपनी उदारता के कारण ही वह दरिद्रता को मृत्यु से भी श्रिधक कष्टदायक समभता है—"एतत्तु मां दहित यद्गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति" (१, १२)।

चारुदत्त ग्रपराधी के प्रति भी क्रोध नहीं करता ग्रीर शरणागत की रक्षा करता है। जिस समय शकार उसे मरणान्तिक वैर की धमकी देता है तब वह 'ग्रज्ञोऽसी' इतना मात्र कहकर छोड़ देता है। जब वह चारुदत्त पर मिथ्याभियोग लगाता है तब भी चारुदत्त क्रुध नहीं होता, विचलित नहीं होता। शरण में ग्राये हुए ग्रायंक से कहता है—-'ग्रपि प्राणानहं जह्यां न तु शरणागतम्' (पृ० २७०)। उसकी यह उदारता उस समय चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब वह शरणागत शकार को ग्रभयदान देकर क्षमा कर देता है।

चारुदत्त को ग्रपनी प्रतिष्ठा ग्रीर चरित्र की उज्ज्वलता का ध्यान है। इसी कारण वह वसन्तसेना के ग्राभूपण चोरी चले जाने पर मूर्छित हो जाता है ग्रीर नाना प्रकार की चिन्ता व्यक्त करता है (३.२४-२६)। ग्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये ही वह वसन्तसेना की घरोहर को लौटाना ग्रावश्यक समभक्षा है ग्रीर ग्रसत्य बात कहकर बहुमूल्य रत्नमाला बदले में भेजता है। मृत्युदण्ड पाने पर भी उसे भय नहीं है, केवल दुःख है तो प्रतिष्ठा चले जाने का ही—'न भीतो मरणाद- स्मि केवलं दूषितं यशः' (१०, २७)।

गिए। का से प्रेम करते हुए भी चारुदत्त में चारित्रिक हढ़ता है। वह ग्रपनी पत्नी धूता से प्रेम क ता है और उसे पवित्र मानता हुग्रा उसका ग्रादर करता है। विश्या के ग्राभूषएों को भी ग्रभ्यन्तर प्रवेश के योग्य नहीं समक्तता (पृ० ११२)। वह परनारी पर हिंद्ध भी नहीं डालना चाहता—'न युक्त परकलत्रदर्शनम्' (पृ० ५८) जब ग्रनजाने में ग्रन्य स्त्री से उसके वस्त्रों का स्पर्श हो जाता है तो वह खिन्न होकर कहता है —'इयमपरा का' ग्रविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा (पृ० ५८) ग्रपनी पतित्रता स्त्री पर वह गर्व करता है ग्रीर गाईस्थ्य धर्म का पूर्णतया पालन करता है।

चारुदत्त कला-प्रिय व्यक्ति है। वह रेभिल के संगीत की ताल-लय तथा मूर्च्छना इत्यादि का विश्लेषएा करते हुए सराहना करता है। श्रविलक की लगाई सेंघ को देखकर भी उसकी कलात्मकता की प्रशंसा करता है।

वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सन्ध्यावन्दनादि नित्य कर्मों का नियम-पूर्वंक ग्रनुष्ठान करता है। मैत्रेय को भी देवपूजा का महत्त्व समक्षाता है (१, १६)। वह भाग्यवादी भी है—'भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति' (१, १३)। ग्रायंक से भी कहता है—'स्वैर्भाग्यैः परिरक्षितोऽसि' (७, ७) तथा ग्रन्त में भी विधि के विधान की ही दुहाई देता है—कांश्चित्तुच्छयित "विधि: (१०, ६०)। साथ ही वह शकुन इत्यादि पर पूर्ण विश्वास रखता है (१. १०-१३)।

संक्षेप में चारुदत्त प्रियदर्शन, लोकप्रिय, उदार, दानी, दयालु, हढ़ चरित्र वाला, कलाप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का नायक है। एक प्रकरण के नायक के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। उसका चरित्र-चित्रण अत्यन्त सफलता के साथ किया गया है।

वसन्तसेना

मृच्छकटिक एक ऐसा प्रकरण है जिसमें कुलस्त्री तथा गिएका दो नायिकायें हैं (द्वयं क्विचत्)। कुलस्त्री है-धूता ग्रौर गिएका वसन्तसेना है। इनमें वसन्तसेना का चित्र मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। दशरूपक के ग्रनुसार तीन प्रकार की नायिकायें होती हैं—स्वकीया, परकीया ग्रौर साधारण स्त्री (२, १५)। साधारण स्त्री को गिएका कहते हैं वह कला प्रगल्भता ग्रौर धूर्तता से युक्त होती है (६.२.२१)। प्रकरण इत्यादि रूपकों में गिएका को ग्रनुरक्ता ही दिखलाया जाता है (रक्तैव त्वप्रहसने, दश० २.२२)।

्वसन्तसेना उज्जयिनी की एक वैमवशालिनी गिएका है । उसकी समृद्धि को देखकर विदूषक कह उठता है—'िक तावद्गिणाकागृहम् ग्रथवा कुवेर भवन-परिच्छेद इति' (पृ० १८२)। उसके पास जीवन का समस्त वैभव है। किव ने चतुर्थं श्रद्ध में उसके वैभव का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। वह एक सुन्दरी तरुणी है भीर उज्जयिनी नगरी का भूषण है )'वालां स्त्रियं च नगरस्य विभूषणं च (८, २३)। छादिता शारदभ्रेण चन्द्रलेखेव दृश्यते (१.५४)'(विट के शब्दों में वह उदारता का स्रोत है, सौन्दर्य में रित है, सुमुखी वह श्रवाङ्कारों को भी श्रलङ्कृत करने वाली है ग्रीर सौजन्य की सरिता है)(८, ३८)।

वसन्तसेना उदार हृदय वाली नारी है। जब संवाहक उसकी शरण में ग्राता है तो ग्रपरिचित होने पर भी वह उसे ग्रमयदान देती है। प्रेवह उसे ऋण मुक्त कराने के लिये ग्रपना सुवर्णाभूषण भेजती है ग्रीर कहला देती है कि संवाहक ने ही भेजा है (ग्रङ्क २)। ग्रिपनी उदारता के कारण ही वह मदिनका को दासता से मुक्त कर देती है। तथा मदिनका से कहती है—'यदि मम छन्दस्तदा विनार्थ सब परिजनम-भुजिष्य करिष्यामि।' (पृ० १४८) चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को रोते हुये देखकर वह सुवर्ण-शकट बनवाने के लिये ग्रपने ग्राभूषण दे देती है। जब सुवर्णाभाण्ड के बदले चारुदत्त रत्नावली भेज देता है तो वह रत्नावली भेजने के लिये चारुदत को उलाहना देती है (ग्रङ्क ४)। चारुदत्त की पत्नी घूता के प्रति उसे ईष्या नहीं है वह उसके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करती है 'रत्नावली' सौंपती है ग्रीर कहती है— 'ग्रहं श्रीचारुदत्तस्य ग्रणनिजिता दासी तदा ग्रुष्माकमिप' (पृ० २३६)।

् (वसन्तसेना एक बुद्धिमती, कला कुशल तथा विदुषी नारी है। वह राजमार्ग पर विट के कथन के गूढ ग्रथं को समफ लेती है ग्रौर ग्राभूषए। उतार लेती है (अच्छ १)। वह जानती है कि प्रियतम से कैसे व्यवहार करना चाहिये। उसकी तर्कशक्ति उच्चकोटि की है।) कर्णपूरक को हँसता हुआ देखकर वह उसका भाव समभ जाती है तथा श्राविलक के भूपए। अपित करते समय वह सब कुछ ताड़ लेती है और मदिनका को उसे सौंप देती है। वह चित्र-रचना में कुशल है और चारुदत्त का चित्र बनाकर मदिनकां को दिखलाती है (पृ० १४२)। उसे संस्कृत का भी ज्ञान है और वह चतुर्थ अच्छ में विदूषक के साथ संस्कृत में वार्तालाप करती है।

्वसन्तसेना चारुदत्त को सच्चे हृदय से प्रेम करती है। कामदेवायतन में जब वह चारुदत्त का दर्शन करती है, तभी उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। वह जानती है कि चारुदत्त दरिद्र है तो भी वह उसे प्रेम करती है, उसका प्रेम घन के लिये नहीं है ग्रपितु प्रशंसनीय प्रेम है - दिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गिएका लोकेऽव-चनीया भवति।' (पृ० ७०) चार्ष्दत्त से वह कुछ चाहती नहीं ग्रपितु उसके लिये ग्रपना सर्वस्व त्याग करने को उद्यत है। \दिरिद्र व्यक्ति के प्रति ग्रनुराग उसके हृदय की पवित्रता को व्यक्त करता है। इसी से वह शकार के प्रणय-प्रस्ताव को किसी प्रकार भी मानने के लिये तैयार नहीं है, न लोभ से, न ग्रातङ्क से ग्रौर न मृत्यु के भय से ही ।) वह दश सहस्र सुवर्णालङ्कारों के साथ ग्राये हुए शकार के ग्रामन्त्रण को ग्रस्वीकार कर देती है (पृ० १४४)।(पुष्पकरण्डक उद्यान में जब शकार उसे मारने के लिये उद्यत हो जाता है तो वह चारुदत्त का नाम लेती हुई मरने को तैयार हो जाती है किन्तु शकार को स्वीकार नहीं करती (पृ० ३१४)। (उत्कट प्रेम के कारएा उसे चारुदत्त की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। )संवाहक के चारुदत्त का नाम लेने पर वह उसका ग्रत्यधिक ग्रादर करती है। विदूषक का वह खड़ी होकर स्वागत करती है। कर्एंपूरक से चारुदत्त का दुशाला पाकर वह प्रिय-मिलन का सा म्रानन्द अनुभव करती है। घूता के साथ उसे वहन जैसा प्रेम है और रोहसेन के प्रति माता का वात्सल्य । वह यह भी जानती है कि वह एक. गिएका है श्रीर चारुदत्त के अन्तःपुर में प्रविष्ट होने का अधिकार नहीं रखती—'मन्दभागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य' (पृ० ५६)। तथापि वह उस प्रियतम की प्राप्ति के लिये सभी कुछ करती है। ग्राभूषण-यास, दुर्दिन में ग्रिभिसरण, पुष्पकरण्डक गमन ग्रादि करती हुई मरणासन्त हो जाती है और फिर सचेत होकर चारुदत्त को बचाने के लिये वध्यस्थल पर पहुँच जाती है तथा प्रेम के ग्रावेग में उसके हृदय पर गिर जाती है। ग्रन्त में उसका मनोरथ पूर्ण होता है वह 'कुलवधू' के पद को प्राप्त करती है। 🤈

कहना न होगा कि गिएका होते हुए भी वसन्तसेना का व्यवहार तथा प्रेम कुलनारी के सदद्या है अविश्वसदृशप्रणयोपचाराम् (पृ०३०२) । उसने अपने अनन्य प्रेम, उदात्त चरित्र, उदार हृदय तथा अपूर्व त्याग आदि गुणों से गिएका होने की कालिमा को प्रक्षालित करके एक साध्वी नारी के पद को अलङ्कृत किया है।

### शकार

'शकार' मृच्छकटिककार की एक विचित्र कल्पना है। यह इस प्रकरण का प्रितिनायक है। दशरूपक के अनुसार प्रितिनायक लोभी, धीरोद्धत, जड़ प्रकृति वाला पापी और व्यसनी होता है। (दश०२,६)। शकार भी मूर्खता, प्रवञ्चना, पाप, क्रूरता और कायरता आदि दुर्गुं एों से पूर्ण है। यह किसी रखेली का पुत्र है (काणेलीमातः) राजा पालक की अविवाहिता स्त्री (रखेली) का भाई है (राजश्यालक) और संस्थानक भी है। यह शकारी प्राकृत वोलता है जिसमें सकार के स्थानपर शकार (श) होता है (जैसे वशन्तशेएा); सम्भवतः इसी हेतु इसका नाम 'शकार' है।

शकार वड़ा ग्रभिमानी है। उसे राजा का साला होने का ग्रभिमान है। इसी से वह मनमानी करता है। न्यायाधीशों को निकलवा देने की धमकी देकर उनसे मन-माना न्याय कराना चाहता है। उसे ग्रपने पद ग्रौर धन का भी ग्रभिमान है ग्रतः वह ग्रपने ग्रापको 'देवपुरुष मनुष्य वासुदेव' कहता है। वह जड़ प्रकृति का है, ग्रत्यन्त मूखं है। उसके कथन ग्रज्ञान ग्रौर मूखंता से भरे पड़े हैं। उनमें इतिहास विरुद्ध उपमायें हैं (द्रोरणपुत्रो जटायुः), ग्रनथंक प्रलाप हैं। (न मृताः रज्जवः)। उसके ग्रधिकांश कथन हास्यजनक हैं। वह ग्रशिक्षित है तथा बात-चीत करने का ढंग भी नहीं जानता। फिर भी उसे ग्रपने ज्ञान का ग्रभिमान है ग्रौर पुरास तथा इतिहास की ग्रनेक घटनाग्रों का मनमानें ढंग से कथन करता है।

वह ग्रस्थिर स्वभाव वाला दुराग्रही तथा कायर है। उसका विचार क्षणा क्षणा में वदलता रहता है। उसके साथी विट ग्रौर चेट को यह शङ्का रहती है कि न जाने यह क्षणाभर में क्या कह बैठे या कर बैठे। ग्रष्टम ग्रङ्क में पहले तो विट को गाड़ी में बैठने को कह देता है फिर तभी उसका ग्रपमान करने लगता है। इसी प्रकार स्थावरक (चेट) को दीवार पर से गाड़ी लाने का ग्रादेश दे देता है। प्रथम ग्रङ्क में विट से कहता है कि वसन्तसेना को लिये बिना नहीं चलूंगा। ये हैं उसके दुराग्रह। ग्रपनी गाड़ी में स्त्री (वसन्तसेना) को देखकर ही वह भयभीत हो जाता है (ग्रङ्क ६) तथा ग्रन्त में मृत्यु के भय से चारुदत्त की शरणा में ग्राकर रक्षा की याचना करता है (पृ० ४३०) यह है उसकी कायरता।

वह क्रूर और निर्देयी है, पापी है तथा पापपूर्ण योजना में निपुरा है। विट भीर चेट को कपटपूर्वक हटाकर वसन्तसेना का गला घोट देता है। जब विट् इस कुकृत्य की भत्सेना करता है जो उस पर ही हत्या का भ्रारोप लगाता है। चेट को बांधकर डाल देता है और चारवत्त पर वसन्तसेना की हत्या का भ्राभयोग चलाता है। जब चेट उसके पाप का उद्घाटन करता है तो उस पर चोरी का भ्रारोप लगा देता है चाण्डालों से कहता है कि चारवत्त को पुत्र सहित मार डालो। इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी?

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शकार के चरित्र में प्राय: सभी दुर्गुंगों का पुञ्ज दृष्टिगोचर होता है। वह केवल स्त्री-लम्पट, मूर्ख ग्रौर धूर्त ही नहीं है ग्रपितु मानवरूप में दानव ही कहा जा सकता है। प्रतिनायक के रूप में उसका यथार्थ चित्रण किया गया है।

# विद्षक

मृच्छकिटिक का विदूषक मैत्रेय है। यह बाद के नाटकों के विदूषक से कुछ भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। दशरूपक के अनुसार नायक का वह सहायक, जो अपने आकार, प्रकार तथा कथन आदि से हंसी उत्पन्न करता है, विदूषक कहलाता है 'हास्यकृच्च विदूषकः' (दश० २,६)। बाद के नाटकों में प्राय: विदूषक का यही स्वरूप हिंदिगोचर होता है। मृच्छकिटिक के विदूषक में भी यह गुगा है इसमें सन्देह नहीं तथापि उसकी अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं का भी यहाँ चित्रण किया गया है।

मैत्रेय चारुदत्त का सच्चा मित्र है। चारुदत्त की दिरद्रावस्था में भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता। इधर-उधर अपनी उदरपूर्ति करता हुआ चारुदत्त की सहायता करता है। इसी हेतु चारुदत्त उसके प्रति कहता है—'अये' सर्वकालिमत्रं मैत्रेयः प्राप्तः ', (पृ० १६)। वह चारुदत्त को आश्वासन देता रहता है—'भो वयस्य तमेवार्थंकल्यवर्तं स्मृत्वालं संताप्तिन' (पृ० २०)। वह चारुदत्त को किसी प्रकार भी कष्ट पहुँचने देना नहीं चाहता, इसी कारण रदिनका से कहता है कि अपने अपमान की वात चारुदत्त से न कहना। वह चारुदत्त को गिणका-प्रसङ्ग से हटाना चाहता है (पृ० १६४)। वह जानता है कि वेश्या लालची और कुटिल होती है। अतएव वह वसन्तसेना को भी घृणा की दृष्टि से देखता है और चारुदत से कहता है—'निवर्त्यं-तामात्माऽस्माद् बहुप्रत्यवायाद् गिणकाप्रसङ्गात्' (पृ० १६६)। चारुदत्त के प्रति उसे गाढ प्रेम है। जब उसे पता चलता है कि शकार ने चारुदत्त पर मिथ्या अभियोग लगाया है तो वह न्यायालय में शकार से लड़ बैठता है। जब चारुदत के मृत्युदण्ड की घोषणा की जाती है तो वह चारुदत्त के बिना जीवित नहीं रहना चाहता (पृ० ३६०)।

मैत्रेय भीरु तथा क्रोघी है। वह अन्धकार में चतुष्पथ पर जाने से डरता है। जब चारुदत्त रात्रि में वसन्तसेना को पहुँचाने के लिये जाने को कहता है तो वह बड़ी चतुराई से इन्कार कर देता है (प्रथम अङ्क पृ० ६२)। वह शोघ्र ही क्रुद्ध हो जाता है—प्रथम अङ्क में मदिनका के अपमान को देखकर वह शकार और विट को मारने के लिए उद्यत हो जाता है (पृ० ४६)। नवम अङ्क में वह न्यायालय में ही शकार पर क्रुद्ध हो जाता है, यद्यपि क्रोघ का बुरा परिखाम होता है; क्योंकि मार-पीट में उसकी कांख से आभूषण निकल पड़ते हैं।

विदूषक एक साधारण कोटि का समऋदार व्यक्ति है। चारुदत्त के उदात्त गुणों तक उसकी पहुँच नहीं है। वह चारुदत्त से कहता है कि जब पूजा करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते तो देवपूजा से क्या लाभ है ? (पृ० २०)। चारुदत्त की ग्रत्यिक उदारता उसे पसन्द नहीं है। ग्राभूषणों के बदले रत्नावली देना उसे ग्रन्छा नहीं लगता ग्रीर जहाँ तक 'न्यास' के बदले की बात है 'वह यह कहने को तैयार है कि किसने न्यास रक्खा कौन साक्षी है ? (पृ० २३२)। कभी २ वह मूर्ख सा प्रतीत होता है। जब वसन्तसेना चारुदत्त के प्रति ग्रिमसरण करती है तो वह चेटी से पूछता है कि तुम यहाँ इस ग्रन्थेरी रात में किस लिये ग्राई हो ? (पृ० २२२)। वसन्तसेना की समृद्धि को देखकर वह चेटी से प्रश्न करता है—भवति, कि ग्रुष्माकं यानपात्राणि वहन्ति (पृ० १८२)। उसके इस प्रकार के कथन व्यङ्ग्यपूर्ण से प्रतीत होते हैं तथा हास्य की उद्भावना करते हैं। मृच्छकटिक में विद्रषक की इस प्रकार की बातें ही हास्य को जन्म देती हैं। हां, कहीं-कहीं भोजनिषय तथा पेटू के रूप में भी विद्रषक का चित्रण किया गया है; जैसे वसन्तसेना के भवन में नाना प्रकार के भोजनों को बनते देखकर विद्रषक मन ही मन सोचता है—'ग्रपीदानीमिह विधतं मुङ्क्ष इति पादोदकं लप्स्ये' (पृ० १७६)। जब वसन्तसेना के यहाँ से बिना खिनाये पिलाये ही बिदा कर दिया जाता है तो सोचता है कि इसने तो पानी को भी नहीं पूछा (पृ० १६४)।

इस प्रकार विदूषक में उच्चकोटि की बुद्धि नहीं है। वह मनुष्य को परखने की शक्ति नहीं रखता, वह उदात्त गुर्गों से विभूषित नहीं है तथापि वह एक व्यावहा-रिक जन है वह एक सच्चा मित्र है, यद्यपि बुद्धिमान् मित्र नहीं।

# यन्य पुरुष पात्र

शूद्रक ने सभी पात्रों का चिरित्र, इस प्रकार से चित्रित किया है कि उनकी व्यक्तिगत विशेषतायें स्पष्ट भलकती हैं। ग्रन्य पुरुष पात्रों में शिवलक एक प्रेमी हृदय ब्राह्मण है। वह मदिनका को प्राप्त करने के लिये चोरी करता है। चौर्य कला में निष्णात है किन्तु चोरी को ग्रच्छा नहीं समभता। केवल स्वतन्त्र व्यवसाय मानकर ही उसे ग्रहण करता है—स्वाधीना वचनीयताऽिष हि वर बद्धो न सेवाञ्जिलः।' (पृ० ११६)। वह बुद्धिमान् तथा गुरणग्राहक (४,२१-२२)। वह ग्रापित्त में मित्र का साथ देने वाला है किठनता से प्राप्त हुई प्रेमिका मदिनका को छोड़कर ग्रपने मित्र ग्रार्यक को मुक्त कराने चला जाता है (पृ० १६६) है। वह पड्यन्त्र करने में कुशल है (४,२६)। संवाहक—द्ररिद्रता के कारण संवाहक का व्यवसाय करने वाला एक गृहपित का पुत्र है। चारुदत्त के यहाँ नौकरी करने के पश्चात द्यूतक्रीडा से ग्रपनी ग्राजीविका चलाने लगता है। द्यूत में हार कर वसन्तसेना द्वारा ऋरणमुक्त कराया जाता है ग्रीर विरक्त होकर बौद्धिक्ष के रूप में हमारे सामने ग्राता है। वह एक सच्चा भिक्ष दिखलाई देता है। वह इन्द्रियसंयमी है (पृ० २७६)। वह कृतज्ञ है ग्रीर उपकार का बदला चुकाने के लिये चिन्तित रहता है (पृ० ३२८)। ग्रन्त में वसन्तसेना की प्राण्यक्ष। करके वह सन्तुष्ट होता है। निर्लोभ हो जाता है ग्रीर

प्रव्रज्या को ही उत्तम समभने लगता है (पृ० ४३६)। विट-सहृदय एवं बुद्धिमान है। वह वसन्तसेना की सच्ची प्रेम-भावना को देखकर प्रभावित हो जाता है ग्रीर उसके प्रेम की प्रणंसा करता है तथा यथाशक्ति उसकी सहायता करता है। वह धर्मभी ह है तथा पाप का विरोध भी करता है, (पृ० ३२०-३२२)। इसी से वह शकार को छोड़ कर चला जाता है। चेट-स्थावरक को भी परलोक का भय है, सज्जन के प्रति स्नेह ग्रीर ग्रादर का भाव है। वह स्वयं ग्रापित में पड़कर भी ग्रकार्य नहीं करता ग्रीर चाहदत्त की रक्षा का प्रयास करता है। न्यायाधीश भी पिवत्र हृदय तथा न्याय-प्रिय है। सज्जनता का ग्रादर करता है तथा सच्चाई की खोज करना चाहता है। किन्तु वह भी ह है तथा जल्दवाजी में उचित न्याय नहीं कर पाता। चन्दनक ग्रीर वीरक भी ग्रपनी निजी विशेषतायें रखते हैं। सिमक, ग्रूतकर दर्दु रक ग्रादि का भी सामान्य उल्लेख किया गया है।

# चन्य स्त्री पात्र

इनमें धूता प्रमुख स्त्री पात्र है। वह चाग्रदत्त की विवाहिता पत्नी है, एक पितव्रता नारी है जो पित के दुःख को नहीं देख सकती और पित की अपकीर्ति से भी डरती है (पृ० १३४)। इसी हेतु वड़ी चतुराई से 'रत्नावली' विदूषक को दे देती है (पृ० १३६) धूता को आभूपणों के प्रति ममता नहीं है, लोभ नहीं है। जब वसन्तसेना रत्नावली को लौटाती है तो वह उसे स्वीकार नहीं करती। धूता अत्यन्त उदार है, वह वसन्तसेना से ईर्ध्या नहीं करती और वसन्तसेना से प्रेम करने वाले अपने पित पर भी कोप नहीं करती। वह अपने पित से अत्यधिक प्रेम करती है। उसके वध की बात सुनकर चिता में कूदकर प्राण्-त्याग कर देना चाहती है तथा अपने प्रिय पुत्र की भी चिन्ता नहीं करती, न पाप से ही डरती है—वरं पापाचरणम्। न पुनरार्यपुत्रस्यामङ्ग-लाकर्णनम्। (पृ० ४३४)। वह एक सच्ची भारतीय नारी है।

मदिनकः—वसन्तसेना की दासी तथा सखी है। उस पर वसन्तसेना बहुत ग्रियक विश्वास करती है। वह भी वसन्तसेना के प्रति ग्रत्यन्त स्नेह करती है। इसी हेतु "चारुदत्त के घर शर्विलक ने चोरी की है" यह जान कर मूछित हो जाती है (पृ० १५२)। मदिनका बुद्धिमती तथा चतुर है! वह शर्विलक को एक सद्गृहिणी के समान सम्मित देती रहती है (पृ० १६०)। वसन्तसेना को भी वह समय २ पर श्रच्छी सम्मित देती रहती है। इसी से वसन्तसेना उसकी प्रशंसा करती है—साधु मदिनके साधु (पृ० १६०) परहृदयग्रहणपण्डिता मदिनका खलु त्वम् (पृ० ६८)। मदिनका भीर नहीं है वह शर्विलक जैसे साहसी की पत्नी होने योग्य है ग्रीर जब शर्विलक अपने मित्र ग्रायंक को छुड़ाने जाना चाहता है तो वह उसके मार्ग में बाघा नहीं डालती। वस्तुतः उसने दासीपन को छोड़कर एक सच्ची गृहिणी का रूप धारण कर लिया है। इनके ग्रतिरिक्त रदिनका तथा वसन्तसेना की चेटी, वसन्तसेना की माता आदि का भी कुछा उसके हिल्ला हो। इनके ग्रतिरिक्त रदिनका तथा वसन्तसेना की चेटी, वसन्तसेना की माता

#### ६. मृच्छकटिक का रस-विवेचन तथा काव्य-सौंदर्य-

(१) रस विवेचन—भारतीय नाट्यसमीक्षा के अनुसार 'रस' रूपक का मुख्य तत्त्व है। पाश्चात्य ग्रालोचकों ने प्रभावान्विति को ही नाटक का प्राण कहा है। समालोचकों का कथन है कि दोनों में बहुत कुछ समानता है। विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भावों के संयोग से सहृदयों को जो एक ग्रलौकिक ग्रानन्द की ग्रनुभूति होती है वही रस है। इस रस की प्रतीति कराना ही रूपकों का प्रयोजन है। विविध रूपकों में भिन्न-भिन्न प्रकार के रसों की प्रधानता और गौणता होती हैं। 'प्रकरण' में श्रृङ्गार रस प्रधान (ग्रङ्गी) होता है तथा ग्रन्य रस उसके ग्रङ्ग के रूप में हुग्रा करते है। श्रृङ्गार दो प्रकार का होता है—संभोग (संयोग) श्रृङ्गार ग्रौर विप्रलम्भ (वियोग) श्रृङ्गार। मृच्छकटिक में संभोग श्रृङ्गार ग्रङ्गी रस है तथा विप्रलम्भ श्रृङ्गार करुण, हास्य, भयानक, वीर तथा शान्त ग्रादि उसके ग्रङ्ग हैं। इन सबका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

संमोग शुङ्गार - मृच्छकटिक में चारुदत्त ग्रीर वसन्तसेना के प्रेम का चित्रण किया गया है। वसन्तसेना एक गिएका है जो नाट्य-समीक्षा की दृष्टि से सामान्य नायिका है। यद्यपि सामान्य नायिका का प्रेम रस की कोटि तक नहीं पहुँचता और वह 'रसाभास' ही रहता है यह माना जाता है तथापि यही गिएका वसन्तसेना का प्रेम कुलनारी के समान ही अनन्य प्रेम है वह अन्त में वधू पद को प्राप्त करती है इसलिये यह प्रेम रस की कोटि तक पहुँच ही जाता है। कामदेवायतन में गुएों के भण्डार तथा रूपयौवनसम्पन्न चारुदत्त को देखकर वसन्तसेना के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। प्रथम ग्रङ्क के चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त ग्रीर वसन्तसेना परस्पर मिलते हैं। चारुदत्त उसके रूप की प्रशंसा करता है —छादिता० (पृ० ५८) और उसकी शालीनता का मन ही मन विश्लेषण करता है (पृ० ६०)। इसी समय चार-दत्त के हृदय में भी अनुराग का उदय हो जाता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अङ्क के विप्रलम्भ शृङ्गार के ग्रिभिव्यञ्जक भावों से यह संभोग शृङ्गार परिपृष्ट होता है। तदनन्तर पञ्चम ग्रङ्क में वसन्तसेना ग्रभिसारिका बनकर चलती है। यहाँ मेघगर्जना ग्रौर दुर्दिन का ग्रन्थकार तथा विद्युत् की चमक संयोग के उद्दीपन के रूप में सहायक होते हैं। मेघों ने चारुदत्त के प्रेम को उद्दीप्त कर दिया है ग्रौर वह कह उठता है --

भो मेघ, गम्भीरतरं नद त्वं तव प्रसादात् स्मरपीडितं मे । संस्पर्शरोमाश्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपैति गात्रम् ॥ (५।४७) वसन्तसेना चाध्दत्त के घर पहुँचती है ग्रौर वसन्तसेना का ग्रालिङ्गन करके चारुदत्त ग्रपने कोमल मावों को इस प्रकार प्रकट करता है—

धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम् । ग्राद्रांणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ (५।४६) किन्तु यह भूमला चरम् भिल्लानहीं हासीतहेतु छाक्करसम्बर्भ के वास्मारम्भ में चारुदत्त से पुनः मिलने के लिये तथा उसके ग्राभ्यन्तर-प्रवेश का ग्रधिकार प्राप्त करने के लिये वसन्तसेना की उत्सुकता दिखाई गई है। सप्तम ग्रङ्क में चारुदत्त भी वसन्तसेना से मिलने के लिये उत्सुक है। किन्तु दैव का विधान! वसन्तसेना का मोटन चारुदत्त पर ग्रभियोग ग्रौर मृत्युदण्ड! यहाँ विप्रलम्भ करुए। दशा को ही पहुँचने वाला है कि पुनिमलन होता है ग्रौर चारुदत्त ग्रकस्मात कह उठता है—

'ग्रहो प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुनिध्यित ।' (१०,४३)

अन्त में पुनः प्रिय की प्राप्ति होती है और वह भी अभीष्ट रूप में 'वधू' के रूप में—'प्राप्ता भूय: प्रियेयम्' (१०, ५६)।

इस प्रकार यहाँ ग्रारम्भ में सम्भोग श्रृङ्गार का उदय होता है ग्रौर वह विप्रलम्भ इत्यादि से पुष्ट होता हुग्रा ग्रन्त में परिपाक दशा को पहुँच जाता है ग्रतः यहाँ सम्भोग श्रृङ्गार ग्रङ्गी रस है। वसन्तसेना के प्रति शकार का ग्राकर्षण उसका पीछा करना, ग्रनुनय करना तथा प्रेम प्रदर्शित करना इत्यादि श्रृङ्गारा-भास है।

विप्रलम्म शृङ्गार—मृच्छकटिक में ग्रनेक स्थलों पर विप्रलम्म की सुन्दर ग्रिमिध्यञ्जान की गई है। द्वितीय ग्रङ्क के ग्रारम्भ में वसन्तसेना विशेष उत्कण्ठित है (सोत्कण्ठा) हृदय में कुछ सोच रही है—हृदयेन किमप्यालिखन्ती' (पृ० ६६) ग्रीर स्नान ग्रादि में भी रुवि नहीं रखती (पृ० ६६)। वह शून्यहृदया सी किसी की कामना कर रही है (पृ० ६८)। चतुर्थ ग्रङ्क के ग्रारम्भ में वसन्तसेना चारुदत्त के चित्र की रचना करती है ग्रीर उसी में मग्न है (पृ० १४२)। पश्चम ग्रङ्क के ग्रारम्भ में जब विद्रषक चारुदत्त से गिएका-प्रसङ्ग छोड़ने की प्रार्थना करता है तो वहाँ चारुदत्त की भी वसन्तसेना के प्रति उत्सकता प्रकट होती है—'गुएएहार्यों ह्यसौ जनः' (पृ० १६६)। साथ ही विरह की वेदना भी—'वयमर्थें: परित्यक्ता ननु त्यक्तैव सा मया' (पृ० १६६)। षष्ठ ग्रीर सप्तम ग्रङ्क में दोनों ग्रोर से विरह की उत्कण्ठा व्यक्त की गई है। इस प्रकार मृच्छकटिक में विप्रलम्भ ग्रुङ्कार का भी सुन्दर चित्रएए किया गया है।

करण रस—इष्ट की हानि से शोक का उद्रेक होता है। इसके चित्रण हारा सह्दयों को करण रस का आस्वादन हुआ करता है। प्रथम अङ्क में चारुदत के वैभवनाश तथा दरिद्रावस्था का करण चित्रण है (पृ० १४-२०)। 'सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित (१०, १०) अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रचमनन्तकं दुःखम् (१, ११)। इसी प्रकार संवाहक के भूमिपतन में (पृ० ७६)। अलङ्कारों की चोरी का समाचार सुनकर धृता की मूर्च्छा (पृ० १३४) तथा बाद में वसन्तसेना गिण्का की मूर्च्छा में (पृ० १५२), चारुदत्त की मृत्युदण्ड की घोषणा होने पर रोहसेन और मैत्रेय के रुदन में (अङ्क ६) तथा धृता के ग्रान्त प्रवेश की वात सुनकर चारुद्रस अकेल मूर्स्ट इस्ट की चोषणा

मृच्छकटिक

की ग्रिभिव्यञ्जना की गई है। जब शकार वसन्तसेना का गला घोट देता है ग्रीर वह मूर्चिछत होकर गिर पड़ती है तब विट ने जो शोक प्रकट किया है उसमें तो करुए रस की ग्रत्यन्त सुन्दर व्यञ्जना हुई है—'दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता' (पृ० ३२०)।

हास्यरस—हास्य ग्रीर व्यङ्ग की दृष्टि से तो मृच्छकिटिक का संस्कृत नाटकों में ग्रंत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। शूदक ने प्रनेक प्रकार से हास्य व्यञ्जना का प्रयास किया है, जैसे—(२) विनोदी तथा हंसोड़ पात्रों द्वारा; विदूषक ग्रीर शकार के ग्रनेक कार्यों तथा संवादों से समस्त प्रकरण में हास्य की व्यञ्जना की गई है। यहाँ शकार के मूर्खतापूर्ण कार्यों से हास्य योजना की गई है। विदूषक के हास्योत्पादक कार्य ऐसे मूर्खतापूर्ण नहीं हैं। (२) विनोदपूर्ण परिस्थितियों की उद्भावना करके, जैसे द्वितीय ग्रङ्क के द्वितीय दृश्य में द्यूतकरों के भगड़े में हास्य रस की भलक है। वसन्तसेना की ग्रत्यन्त मोटी माता के वर्णन से हास्य का उद्रेक होता है। दर्ज रक का माथुर की ग्रांखों में घूल डालना ग्रीर वीरक तथा चन्दनक का परस्पर जातिसूचक संकेतदेना—हास्योत्पादक घटनाएँ हैं। (३) व्यङ्गोक्तियों द्वारा, जैसे 'कि ग्रुष्माकं यानपात्राणि वहन्ति' (पृ०१६२) इत्यादि व्यङ्गोक्तियों से एक मधुर हास्य की व्यञ्जना होती है। (४) ग्रद्भुत प्रक्ष्नोत्तरों द्वारा, जैसे वसन्तसेना के चेट तथा विदूषक के प्रक्ष्नोत्तरों से (पृ०२००-२०२)। यहाँ विदूषक की मूर्खता तथा उसके पगपरिवर्तन करके 'सेनावसन्ते' कहने से भी हास्य रस की उद्भावना होती है वस्तुतः हास्य रस की व्यञ्जना में मृच्छकटिक संस्कृत का सर्वोत्कृष्ट नाटक है।

ग्रन्थ रस— घुण्टमोडक की भगदड़ में भयानक की, बौद्ध भिक्षु की ग्रष्टम ग्रङ्क के ग्रारम्भ की उक्तियों में शान्त रस की, श्राविलक की उक्ति में युद्ध वीर की तथा चारुदत्त के वर्णन में दानवीर की ग्रौर मतवाले गन्धगज से कर्णपूरक द्वारा भिक्षु की रक्षा किये जाने के वर्णन में ग्रद्भुत रस की भलक मिलती है। इस प्रकार मृच्छकटिक में प्राय: सभी रसों का सुन्दरता के साथ समावेश हुग्रा है।

भाव चित्रण्—भावों की सुन्दर वर्णना ने भी मृच्छकटिक के काव्यसौन्दर्य में वृद्धि की है। किव ने मानवीय भावों का स्वाभाविक चित्रण् किया है। चारुदत्त जैसा ग्रत्यन्त उदार व्यक्ति इस लिये चिन्तित नहीं है कि वैभव नष्ट हो गया, सम्पत्ति तो भाग्य के अनुसार ग्राती है ग्रौर चली जाती है; उसे तो इसी बात का सन्ताप है कि सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर मित्रों की मित्रता भी शिथिल हो जाती है— 'सत्यं न मे' (१,१३)। शर्विलक जैसा चोर सोचता है—चोरी को लोग निन्दित भले ही कहें किन्तु यह तो स्वतन्त्र व्यवसाय है, चारुरी की दासता इनमें नहीं ग्रौर द्रोणाचार्य के पुत्र ग्रश्वत्यामा ने चोरी करने का मार्ग भी हमें दिखाया है फिर तो यह शौर्य ही है के अकामांक्षका हत्य का

स्वाभाविक वर्णन भी किव ने किया है—'यः किश्चित्त्वरितगितः' (४, २)। नारी के हृदय का चित्रण करने में तो किव को अत्यिधिक सफलता मिली है। दुर्दिन में अभिसरण करने वाली वसन्तसेना को निशा सपत्नी के समान प्रियमिलन में बाधक प्रतीत होती है अतः वह उसे उपालम्भ देती है—'मूढे' इत्यादि (५, १५)। बगुलों की बोली उसे घाव पर नमक छिड़कने के समान प्रतीत होती है और वह कह उठती है—'प्रावृट् प्रावृडिति ब्रबीति शठधीः क्षारं क्षते प्रक्षिपन्' (५, १५)। खैर, पुरुष तो स्वभावतः कठोर होता है वह नारी के हृदय की वेदना को क्या जाने? विद्युत् का कोमल नारी-हृदय भी वसन्तसेना के प्रति संवेदना नहीं रखता— यदि गर्जित (५.३२)।

इसी प्रकार किव ने अनेक स्थलों पर मानव-भावनाओं का सुन्दर तथा स्वाभाविक चित्रण किया है। किव ने अपनी अनुभूति द्वारा मानव-हृदय में प्रवेश करके अनेक सूक्ष्म भावों की मार्मिक अभिव्यञ्जना की है और मानव-प्रकृति के चित्रण में वह अत्यधिक सफल हम्रा है।

वर्णन-सौष्ठव मृच्छकिटक में जीवन की दशाओं का हृदयस्पर्शी चित्रत्र किया गया है। कहीं दिरद्रावस्था का चित्रण है, कहीं वसन्तसेना की कुबेर जैसी सम्पदाओं का वर्णन है। सेंघ के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन तथा धूतकर्म का विशद वर्णन किव के सूक्ष्म निरीक्षण को ग्रिमिंग्यक्त करते हैं। मानव के रूप वर्णन में भी किव को ग्रच्छी सफलता मिली है। उदाहरण के लिये जो चारुदत्त संवाहक के शब्दों में 'प्रियदर्शन' है ग्रार्थक के विचारानुसार 'दृष्टिरमणीय' है, जिसके रूप सौन्दर्भ पर वसन्तसेना मुग्ध हो जाती हैं उसका सौन्दर्य न्यायाधीश के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है—'घोणोन्नतं मुखमपाङ्गविशालनेत्रं, नैतद्धि भाजनमकारण—दूषणानाम् किया गया है—'घोणोन्नतं मुखमपाङ्गविशालनेत्रं, नैतद्धि भाजनमकारण—दूषणानाम् किया गया है 'कि यासि बालकदलीव' (१. २०)। गाढ निद्रा में विलीन व्यक्ति का स्वाभाविक चित्र "निश्वासोऽस्य न शिङ्कतः" (३. १८) इत्यादि श्रविलक के स्वगत कथन में देखा जा सकता है। शूदक ने न्यायालय का भी ग्रलङ्कत भाषा में वर्णन किया है—'चिन्तासक्त (६-१४)।

प्रकृति-चित्रण मृच्छकटिक के कुछ स्थलों पर वाह्य प्रकृति का भी चित्रण किया गया है जैसे पञ्चम ग्रङ्क में । कुछ ग्रालोचकों का कथन है कि ग्रप्टम ग्रङ्क में पुष्पकरण्डक उद्यान का सुन्दर चित्रण किया जा सकता था, किन्तु कि ने उसकी उपेक्षा की है । वस्तुतः बात यह है कि रूपकों में घटनाग्रों की गत्यात्मकता ग्रपेक्षित होती है, वहाँ कि का ध्यान वस्तु की ग्रिभिनयता पर रहता है तथा विस्तृत प्रकृति वर्णन से घटनाग्रों की स्वाभाविक गित में बाधा पड़ती है । इसिलये वहाँ प्रकृति वर्णन की उपेक्षा करना उचित ही प्रतीत होता है । पञ्चम ग्रङ्क में वर्षा का वर्णन भी नाटकीय दृष्टि से ग्रधिक विस्तृत हो गया है यद्यपि काब्य की दृष्टि से यह ग्रत्यन्त

मृच्छकटिक का ग्रधिकांश प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में ही हुआ है यद्यपि एक दो स्थल पर किव ने प्रकृति का सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत किया है। चन्द्रोदय का वर्णन ही देखिये—उदयित शशाङ्कः (१, ५७)। इसी प्रकार घनान्धकार में मेघों से रजतद्रव जैसी घवेत जलधारा गिरती है जो विद्युत् की चमक से क्षणभर को दिखलाई देती है और फिर दृष्टि से ग्रोभल हो जाती है—इसका कितना स्वाभाविक वर्णन किव ने किया है। 'एता निधिक्त॰' (५, ४)। मेघ ग्राकाश में छाये हैं उन्होंने विविध ग्राकार धारण कर लिये हैं। किव ने इनका कैसा स्वाभाविक शब्दचित्र प्रस्तुत किया है।—संसक्तैरिव॰ (५, ५)। ग्रन्थकार की गहनता का भी चित्र ग्रन्तुत किया है लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः (१, ३४)। इस स्वाभाविक प्रकृति चित्रण से यह प्रतीत होता है कि किव के हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम था, ग्रवश्य था।

फिर भी ऐसे स्थल ग्रधिक नहीं है। ग्रधिकांश स्थलों में मृच्छकटिक का प्रकृति चित्रण ग्रलङ्कारों के भार से लदकर ग्रपनी स्वाभाविक छटा को तिलाञ्जलि दे चुका है। कहीं साङ्गरूपक के द्वारा मेघ की केशव से समता दिखलाई गई है (५, २), कहीं मेघाच्छन्न ग्राकाश को घृतराष्ट्र के मुख के समान बतलाया गया है। इन ग्रलङ्कारों में ग्रनेक शिक्षाप्रद कल्पनायें भी हैं (५, २६)। काव्यत्व की हिट से भी इस प्रकार के ग्रलङ्कार पूर्ण प्रकृति वर्णन त्याज्य नहीं कहे जा सकते; फिर भी इनसे प्रकृति के प्रति कि वे हृदय का ग्रनुराग नहीं भलकता। हाँ, उद्दीपन के रूप में जो प्रकृति-चित्रण है उसमें प्रकृति का मानव हृदय के साथ सामञ्जस्य किया गया है। दुर्दिन में ग्रभिसरण करती हुई वसन्तसेना का हृदय मेघों ने ग्राहत कर दिया है उस पर वगुले घाव पर नमक छिड़क रहे हैं (५, १८)। वसन्तसेना जलघर की भत्सेना करती है कि तुम बड़े निर्लज्ज हो जो प्रियतम के घर जाती हुई मुभको घारारूपी हाथों से छूते हो (५, २८)। इसी प्रकार उस ग्रहल्या प्रेमी इन्द्र को भी उपालम्भ देती है (५, २६–३०) ग्रौर वसन्तसेना को सबसे वड़ा खेद तो यह है कि विद्युत् नारी होकर भी प्रमदाग्रों की प्रेम-वेदना को नहीं ग्रनुभव करती (५, ३२)।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मृच्छकटिक के प्रकृति-वर्णन में ग्रिमि-जानशाकुन्तल के समान बाह्यप्रकृति का मानय प्रकृति के साथ सच्चा तादात्म्य तो नहीं मिलता, फिर भी यह प्रतीत होता है कि कवि प्रकृति की ग्रोर से नितान्त उदासीन नहीं था।

मृच्छकटिक में प्रयुक्त वृत्ति—नाटक ग्रादि प्रवन्धों में नायक-नायिका इत्यादि का जो रमानृकूल व्यापार (चेष्टा) होता है वही नाटचशास्त्र में वृत्ति कही जाती है। यह वृत्ति चार प्रकार की होती है—कैशिकी, सात्त्वती ग्रारभटी ग्रीर भारती। इनमें से पहली तीन वृत्तियाँ नायक-नायिका ग्रादि की कायिक ग्रीर मानसिक चेष्टाग्रों से सम्बन्ध रखती हैं तथा 'ग्रर्थवृत्ति' कहलाती हैं। भारती वृत्ति का वाचिक व्यापार

से ही सम्बन्ध है। श्रृङ्गार रस में कैशिकी, वीर में सात्वती ग्रीर रौद्र तथा त्रीमत्स रस में ग्रारभटी वृत्ति का प्रयोग होता है। भारती वृत्ति का सभी रसों के साथ प्रयोग होता है।

015,2051,1

15246

मृच्छकिटिक में श्रृङ्गार रस की प्रधानता है ग्रतः यहाँ मुख्यतया कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। कैशिकी वृत्ति कोमलवृत्ति है। इसमें नृत्य, गीत, विलास ग्रादि श्रृङ्गार चेष्टाएँ हुग्रा करती हैं। मृच्छकिटिक के प्रथम ग्रङ्क में नायक-नायिका की विलास चेष्टाग्रों का वर्णन है। नृतीय में सङ्गीत, चतुर्थ में चित्रालेखन तथा पञ्चम में कामभोग से सम्बद्ध वहुविच व्यापारों का वर्णन है। ग्रन्तिम ग्रङ्कों का कियाकलाप भी काम-फल की प्राप्ति का साधन मात्र है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ कैशिकी वृत्ति की प्रधानता है। ग्रविलक की वीर रस प्रधान चेष्टाग्रों में सात्त्वती ग्रार वसन्तसेनामोटन में ग्रारभटी वृत्ति कही जा सकती है। भारती वृत्ति के ग्रङ्क प्ररोचना ग्रीर ग्रामुख का ऊपर निर्देश किया जा चुका है।

### १०. मृच्छकटिक में भाषा शैली और श्रिभनेयता—

(i) भाषा—मुच्छकटिक की भाषा-शैली कालिदास की अपेक्षा अधिक सरल है। यह भास ग्रीर कालिदास के मध्य की शैली है; संस्कृत साहित्य की ग्रलङ्कृत शैली नहीं । इसकी भाषा समासप्रधान नहीं, उसमें स्वाभाविक सरलता है । उसमें सर्वत्र प्रसाद ग्रौर लालित्य विद्यमान है। केवल कुछ स्थलों में भाषा की कृत्रिमता ग्रौर श्रलङ्कृत शैली के दर्शन होते हैं। सर्वत्र पात्रों तथा परिस्थितियों के ग्रनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द-योजना ग्रीर वाक्यविन्यास की दृष्टि से भी भाषा नाटकीय है। भाषा में स्रभीष्ट गित है स्रौर प्रवाह भी। यही कारण है कि मुच्छकटिक के अनेक वाक्यों ने सूक्तियों का रूप धारण कर लिया है जैसे 'दुर्लभागुणा विभवाश्च', 'साहसे श्रीः प्रतिवसति, 'कामो वामः' छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति इत्यादि (देखिये परिशिष्ट) ऐसा प्रतीत होता है कि किव ने लोकोक्तियों के प्रयोग से ग्रपनी भाषा को सजीव बनाने की ग्रोर ध्यान दिया है। इसी हेतु कहीं-कहीं सम्पूर्ण श्लोक ही सूक्तिमय दृष्टिगोचर होता है (देखिये परिशिष्ट)। कवि का भाषा पर पूर्ण ग्रिध-कार है। उसका शब्द-भण्डार विशाल है। संस्कृत ग्रौर प्राकृत दोनों भाषाग्रों के समुचित प्रयोग में कवि को ग्रच्छी सफलता मिली है; कहीं-कहीं पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से भाषा में दोष ग्रवश्य दिखलाई देता है (टिप्पणी) ग्रनियमित समास-योजना, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग (च, हि, तु इत्यादि) भाषा की शिथिलता-इत्यादि दोष भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं।

पात्रों के अनुकूल प्राकृत भाषा का अयोग करने में तो शूद्रक वेजोड़ ही हैं।

(ii) मृच्छकटिक में प्रयुक्त प्राकृत भाषायें मृच्छकटिक के संस्कृत टीकाकार पृथ्वीधर ने मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाओं का विस्तृत विवरण दिया है। उसके

१. साहित्यदर्पण ६, १२२ प्रमुख भाग वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय श्रु CC-0. Mumykshu Bhawan VaranaşirCollection, Digitized by eGangotri

श्रागत क्रमाच ..... 1324

श्राघार पर ही यहाँ विवेचन किया जाता है। प्राकृत भाषायें सात मानी गई हैं— 'मागधी, श्रवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, श्रधंमागधी, वाह्लीका तथा दक्षिणात्या।' श्रपंश्रंश भी सात हैं—शकारी, श्राभीरी, चाण्डाली, शबरी, द्राविड़ी, उड़जा शौर दक्की (वनेचरों की भाषा)। इन श्रपंश्रंशों को विभाषा भी कहा जाता है (विविधा भाषा विभाषा)। इन भाषा तथा विभाषाश्रों में से मुच्छकटिक में सात भाषाश्रों का प्रयोग हुश्रा है—(१) शौरसेनी, (२) श्रवन्तिजा, (३) प्राच्या, (४) मागधी, (१) शकारी, (६) चाण्डाली शौर (७) दक्की। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

(१) शौरसेनी—पृथ्वीघर के अनुसार सूत्रघार, नटी, रदिनका, मदिनका, वसन्तसेना और उसकी माता, चेटी, कर्णपूरक, घूता, शोधनक और श्रेष्ठी—ये ग्यारह पात्र शौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। इस प्राकृत में श ष स। इन तीनों के स्थान पर 'स' ही होता है जैसे नटी के कथन में 'मर्षतु मर्षत्वार्याः' इस संस्कृत के स्थान पर

'मरिसेदु मरिसेदु ग्रज्जो' (पृ० १०)।

(२) अवित्तना—वीरक और चन्दनक इस प्राकृत को बोलते हैं। इसमें भी शाष स के स्थान पर 'स' होता है तथा यह रेफवती और लोकोक्ति बहुला है। यहाँ 'रेफवती' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अर्थ यह किया जाये कि इसमें ल के स्थान पर 'र' (रेफ) हो जाता है तो वीरक-चन्दनक की भाषा से इस बात की पुष्टि नहीं होती—'मए अवलोइदं' (चन्दनक पृ० २५६), तुमं पि रण्णो पच्चइदो बलवइ (बीरक पृ० २५६)। सम्भवतः कुछ विशेष स्थलों पर इस भाषा में रेफ होगा, किनमें (?)। अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस भाषा में 'रे' 'अरे' का प्रयोग अधिक होता है (?)' इस भाषा में लोकोक्तियों की प्रचुरता है यह मृच्छकटिक से प्रतीत होता है—वीरक:—जइ दे चउरक्नं ण कप्पावेमि तदो ण होमि वीरओ। चन्दनक:—कि तुए सुणअसरिसेण (पृ० १६२)।

(३) प्राच्य — विदूषक प्राच्य भाषा बोलता है। इसमें भी श ष स के स्थान पर 'स' होता है तथा स्वाधिक ककार की प्रचुरता कही गई है किन्तु मृच्छकटिक के विदूषक की भाषा में ककार की प्रचुरता दिखलाई नहीं देती। जैसे — 'एसा ससुवण्णा

सहिलण्णा णवणाडम्रदंसणुद्ठादा सुत्तघालि व्य'--इत्यादि (पृ० ५८)।

(४) मागबी—संवाहक, शकार, वसन्तसेना और चारुवत्त इन (तीनों) के ३ चेट, भिक्षु, चारुवत्त का पुत्र रोहसेन—ये छः पात्र मागघी भाषा बोलते हैं। मागघी भाषा में तालव्य शकार होता है अर्थात् श, स, ष, तीनों के स्थान पर 'श' होता है; जैसे 'असिम' के स्थान पर 'प्रशिम्' (पृ० ५६, चेट); 'एष' के स्थान पर 'एशे' (संवाहक, पृ० ७२), 'शक्त्या' के स्थान पर 'शक्तीएं' (संवाहक २१)। 'अज्जा, किकणिघ मं इमश्श शहिश्रश्श हत्त्थादो दशेहि शुवण्णकेहिं' (संवाहक, पृ० ५०)—यहाँ शकार की बहुलता दर्शनीय है।

१. कान्तानाय शास्त्री तेलङ्ग, मृच्छकटिक समीक्षा पृ० ५७।

(१) शकारी—शकार इस भाषा का प्रयोग करता है। इसमें भी तालव्य शकार की प्रचुरता होती है ग्रौर रेफ के स्थान पर लकार हो जाता है। जैसे—'ग्रशी शुतिक्खे बिलदे ग्रमत्थके कप्पेम शीशं उद मालएम वा' (शकार १, ३०)—यहाँ 'ग्रसिः' का ग्रशी ग्रौर मारयामि का मालएम (र को ल) हो गया है।

(६) चाण्डाली—दोनों चाण्डाल इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी शास प के स्थान पर तालव्य शकार ही होता है तथा रेफ के स्थान पर लकार । जैसे— 'थावलग्र ग्रवि शच्चं भणाशि' (स्थावरक, ग्रपि सत्यं भणसि), चाण्डाल (पृ० ४००)

के इस कथन में स के स्थान पर श ग्रीर र के स्थान पर लहै।

(७) ढक्की— द्यूतकर और मायुर इसका प्रयोग करते हैं। इसके विषय में पृथ्वीधर ने कहा है— 'वकारप्राया ढक्कविभाषा। संस्कृतप्रायत्वे दन्त्यतालव्यसम्भकार-इययुक्ता च।' अर्थात् इसमें वकार की प्रचुरता होती है और जब यह संस्कृतप्राय होती है तो इसमें स, भ दोनों का प्रयोग होता है (अन्यया नहीं ?); जैसे, मायुर:— 'अत्था। दशसुवण्णं धालेदि। किं तस्य' अस्ति दशसुवणं धारयित। किं तस्य, (पृ० ६६) यहाँ दशसुवण्णं में श और स का संस्कृत के समान ही प्रयोग हुम्मा है, यहाँ संस्कृतप्राय ढक्की विभाषा है। किन्तु "मायुर:—अले, भणिका तं कुलपुत्तम्' (अरे भणिस, तं कुलपुत्रम् (पृ० ६६) यहाँ भणिका में स का श हो गया है। 'वकारप्राय' होने की वात मृच्छकटिक में दिखलाई नहीं देती अपि तु उकारप्राय होना दिखलाई देता है जैसे—'अले भट्टा, दशसुवण्णाह लुद्ध जूदकर पपलीणु' (पृ० ७०)। ढक्की के विषय में डा० कीथ का कथन है कि वस्तुतः यह 'ढक्की' होनी चाहिये। लिपि की अग्रुद्धता से इसे ढक्की पढ़ लिया गया होगा। पिशेल ने इसे पूर्वी बोली माना है और प्रियर्सन के अनुसार यह पिश्चमी बोली है। यही उचित भी जान पड़ता है। नाटच-शास्त्र में ढक्की नाम नहीं आया। हाँ, वनेचरों की ज्कारप्राय माषा का उल्लेख अवश्य हुम्रा है। सम्भवतः यह वही विभाषा है।

इन सात भाषात्रों में शकारी ग्रौर चाण्डाली दोनों मागधी की ही विभाषायें हैं। इनके रेफ को लकार हो जाता है केवल यही भेद है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि पृथ्वीघर ने दक्षिणात्य भाषा को क्यों छोड़ दिया ? जविक यह स्पष्ट है कि चन्दनक दक्षिणात्य है। इन प्राकृतों के विशेष ग्रध्ययन से ही उपर्युक्त शंकाग्रों का निराकरण हो सकता है।

मृष्छकटिक में छन्द तथा ग्रलङ्कार योजना—मृष्छकटिक में स्वामाविक ढंग से ग्रनेक ग्रलङ्कार ग्रा गये हैं। किव ने बलपूर्वेक ग्रलङ्कारों को लादा नहीं है। इसके ग्रलङ्कार ग्रा गये हैं। किव ने बलपूर्वेक ग्रलङ्कारों को लादा नहीं है। इसके ग्रलङ्कार ग्रार्थव्यञ्जना में सहायक हैं तथा काव्य-सौन्दर्य को बढ़ाने वाले हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ग्रादि ग्रर्थालङ्कारों की स्थान-स्थान पर सुन्दर योजना हष्टिगोचर होती है। ग्रप्रस्तुत प्रशंसा (१, ५–५१) काव्यलिङ्ग (१, ११), विशेषोक्ति (१ १५), ग्रौर समासोक्ति ग्रादि ग्रलङ्कारों का भी विशेषरूप से प्रयोग किया गया है। जिनके उदाहरण संस्कृतव्याख्या में देखे जा सकते हैं।

मृच्छकटिक के कवि ने अनेक छन्दों का सफल प्रयोग किया है जिसका विस्तार-पूर्वक आगे विवेचन किया गया है।

कहना न होगा कि मृच्छकटिक की भाषा-शैली भाव के सर्वथा अनुकूल है। नाटकीय दृष्टि से भी यह भाषा-शैली उपयुक्त ही है।

(iii) मृच्छकटिक की ग्रमिनेयता

किसी रूपक की ग्रभिनेयता के लिये ग्रावश्यक है कि उसकी कथावस्तु ग्रधिक विस्तृत न हो, कथोपकथन ग्रधिक लम्बे न हों तथा दृश्यों का विभाजन रङ्गमञ्च के ग्रनुकूल किया गया हो। इन दृष्टियों से जब मृच्छकटिक पर विचार किया जाता है तो प्रतीत होता है—

- (१) मुच्छकटिक की कथावस्तु ग्रत्यन्त विस्तृत है। इसका ग्रभिनय एक बैठक में नहीं किया जा सकता। कथावस्तु में गतिशीलता तो है; किन्तु इस कथावस्तु को पूर्णतया संश्लिष्ट नहीं कहा जा सकता। प्रथम श्रङ्क के अन्त में चारुदत्त वसन्तसेना को पहुँचाने उसके घर जाता है। इतनी लम्बी यात्रा विना किसी कथोपकथन के रङ्गमञ्च पर नहीं दिखलाई जा सकती। द्वितीय ग्रङ्क में संवाहक भिक्षु होने का निश्चय करके वाहर निकलता है त्यों ही कर्णपूरक द्वारा भिक्षु वेष में उसकी रक्षा की जाती है। चतुर्थ ग्रङ्क में विदूषक द्वारा वसन्तसेना के भवन का विस्तृत वर्णन किया गया है जो सामाजिकों को ऊव पैद। करने वाला है। पञ्चम ग्रङ्क का वर्षा-वर्णन भी इसी प्रकार का है। षष्ठ ग्रन्हु में चारुदत्त वसन्तसेना को सोती छोड़कर प्रभात में ही पुष्पकरण्डक उद्यान में क्यों चला जाता है ? यह बात समक्त में नहीं आती; अतः यह दृश्य पञ्चम ग्रङ्क तक की कथा को ग्रप्रिम कथा से जोड़ने वाली एक शिथिल कडी कही जा सकती है। अष्टम अङ्क के अन्त में शकार यह कहकर उद्यान से निकलता है 'साम्प्रतम् अधिकरणं गत्वा व्यवहारं लेखयामि' किन्तु न्यायालय में दूसरे दिन जाता है। नवम अङ्क में न्यायाधीशों के वार-वार पूछने पर भी चारुदत्त मौन ही क्यों रहता है ? इस प्रकार के दोषों से कथावस्तु की सुश्लिष्टता भंग होती है। डा॰ राइडर का विचार है है कि मृज्छकटिक में सुक्ष्लिष्टता (proportion) का अभाव है तथा यह भ्रत्यन्त विस्तृत है।
- (२) मृच्छकटिक में दृश्यों का समुचित विभाजन नहीं, प्रत्येक ग्रङ्क में ग्रनेक दृश्य हैं। एक ही समय कई दृश्यों की योजना की गई है। जैसे प्रथम ग्रङ्क में चारुदत्त के घर का दृश्य ग्रौर राजमार्ग पर वसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार का दृश्य। दोनों एक ही समय रङ्गमञ्च पर कैसे दिखलाये जा सकते हैं?

इन आक्षेपों के विरोध में यह कहा जाता है कि मृच्छकटिक की कथा अत्यन्त रोचक तथा आकर्षक है। इसमें क्रिया-व्यापार की गतिशीलता है। यह अभिनय के विचार से एक आवश्यक बात है। जहाँ तक कथावस्तु के विस्तृत होने की बात है। कुछ अंशों को छोड़ा जा सकता है जैसे वर्षा-वर्णन आदि के स्थल हटाये जा सकते

१. एम॰ ग्रार॰ काले, मृच्छकटिक, Introduction पृ॰ ४४.

हैं। दृश्यविभाजन का क्रम ग्रिभिनय के ग्रनुकूल बनाया जा सकता है। यह भी व्यवस्था करना संभव है कि एक विशाल रङ्गमञ्च पर कई दृश्य एक साथ दिखलाये जा सकें। इसके ग्रितिरिक्त मृच्छकिटिक के संवाद ग्रिभिनय के सर्वथा ग्रनुकूल हैं। इसकी भाषा भी रङ्गमञ्च के उपयुक्त है। यदि कोई घटना ग्रिभिनय के योग्य नहीं प्रतीत होती तो उसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, किव ने पात्रों की वेशभूषा का निर्देश नहीं किया है। देश काल के ग्रनुसार उसकी योजना करनी होगी। इस प्रकार यह सम्भव ही है कि मृच्छकिटक की ग्रात्मा को सुरक्षित रखते हुए इसमें उचित परिवर्तन करके इसका ग्रिभनय किया जा सकता है। ११ मृच्छकिटक पर एक विहंगम हिष्ट—

संस्कृत साहित्य में मृच्छकटिक का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रत्यन्त लोकप्रिय रहा है। भारत की ग्रनेक प्रचलित भाषाग्रों में इसका ग्रनुवाद हो चुका है। वरतुत: इनमें कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण मृच्छकटिक एक ग्रनुपम रूपक समभा जाता है—

- (१) इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें मध्यम वर्ग से कथावस्तु चुनी गई है। उज्जियिनी के मध्यमवर्ग के जीवन का स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ चोर, जुग्रारी, धूर्त, राजसेवक, भिक्ष, पुलिस, कर्मचारी, गणिका, उदार दिद्र ग्रादि का चित्रण किया गया है। इसके पात्र देव या दानव नहीं हैं। वे इसी लोक के प्राणी हैं। उनके सुख-दु:ख, रुचि-ग्रुश्चि हमारे समान ही हैं। लोक-भाषा उनकी भाषा है; लोक-व्यवहार उनका जीवन है। उनकी कहानी सुनकर पाठक के हृदय में ग्रानन्द, कौतूहल, ग्राष्ट्चर्य, करुणा ग्रीर भय ग्रादि के भाव स्वतः ही उमड़ ग्राते हैं। 'मुच्छकटिक संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक है। कालिदास ग्रीर भवभूति में हमें काव्य ग्रीर भावना का उदात्त वातावरण मिलता है, जबिक मुच्छकटिक में जीवन की कठोर वास्तिविकता के दर्शन होते हैं।'
- (२) मृच्छकटिक की कथावस्तु में घटनाचक्र की गतिशीलता है । किव ने पालक तथा ग्रार्यक की राजनैतिक कथा को चारुदत्त ग्रौर वसन्तसेना की प्रणय-कथा के साथ बड़ी कुशलता से मिलाया है। यहाँ ग्रार्यक की कथा प्रेमकथा का ग्रविच्छेद्य ग्रङ्ग बन गई है ग्रौर इससे मृच्छकटिक की कार्यान्वित (unity of action) में कोई बाघा नहीं पड़ती।
- (३) शूद्रक के संवाद सरल तथा संक्षिप्त हैं उनमें वाग्विदग्वता तथा व्यङ्ग का दर्शन होता है। हास्य रस की ग्रिभिव्यञ्जना में तो यह संस्कृत साहित्य का सर्व-श्रष्ट नाटक है: (देखिये रस विवेचन)।
- (४) संस्कृत साहित्य में यह एकमात्र चरित्र-प्रधान नाटक है । मृच्छकटिक के चरित्र-चित्रण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक पात्र ग्रपना निजी

१. संस्कृतकविदर्शन; पृ० २८८.

व्यक्तित्व लेकर सामने ग्राता है वह केवल प्रतिनिधि-पात्र (type) नहीं है । इस दृष्टि से ग्रुद्रक की तुलना शेक्सपीयर से की जा सकती है।

(४) अनेक स्मरणीय पद्यों एवं सूक्तियों से यह रूपक सुशोभित है। इनमें कहीं व्यावहारिक आदर्श हैं कहीं जीवन की शिक्षायें हैं, तथा कहीं काव्य सौन्दर्य

विद्यमान है।

(६) इसकी भाषा शैली सरल एवं रोचक है। वह नाट्य के सर्वथा श्रनुकूल है यहाँ पात्रों के श्रनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। विविध प्राकृत भाषाश्रों के सफल प्रयोग की दृष्टि से तो मृच्छकटिक श्रद्वितीय ही है।

(७) मृच्छकटिक में तत्कालीन समाज का सच्चा चित्रण मिलता है । केवल राजवर्ग या भ्रान्त वर्ग का ही नहीं, ग्रपितु सामान्य समाज का । चाण्डाल से लेकर पूजातत्पर ब्राह्मण का, वेश्या से लेकर पतिव्रता साध्वी का । ग्रतः मृच्छकटिक जन-

काव्य है।

संक्षेप में मृच्छकटिक संस्कृत-साहित्य का एक अनूठा रूपक प्रवन्ध है। यद्यपि आलोचकों ने इसके विविध विषयों का विस्तारपूर्वक उद्घाटन किया है तथापि इसकी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण यह अत्यन्त लोकप्रिय बना हुआ है। भारत के ही नहीं पश्चिम के समालोचकों ने भी इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। अवश्य ही कालिदास की चारता और भावव्यञ्जना यहाँ नहीं है, भवभूति की उदात्तता यहाँ उपलब्ध नहीं होती, फिर भी यहाँ एक अनूठी रोचकता एवं मनोरमता है जो अन्यत्र दुर्लभ है।

<sup>1.</sup> Each of the twenty-seven personages who take part in the action bears a particular mark, a special trait which strongly characterizes him. Prof. Levi.

### श्रीशूद्रककवित्रणीतं

# अ मृच्छ क टिकम् अ

नाटक के पात्र (पुरुष पात्र)

सूत्रधार-प्रधान नट, अभिनय-व्यवस्थापक अं० १. चारुदत्त---नायक, उज्जियिनी का एक नागरिक

मैत्रेय—विदूषक, चारुदत्त का मित्र शकार—प्रतिनायक, राजा पालक का श्यालक

विट — शकार का सहचर
वेट — शकार का सेवक
अं० २. संवाहक — चारुदत्त का भूतपूर्व
सेवक, द्यूतकर होने के पश्चात् बौद्ध भिक्षु
माथुर — सिक, प्रधान द्यूतकर
वर्षु रक — अन्य द्यूतकर
कर्णपूरक — वसन्तसेना का सेवक
अं० ३. वर्द्ध मानक — (चेट) — चारुदत्त का
यानवाहक

शर्विलक — एक साहसी ब्राह्मण, मदनिका का प्रेमी

अ० ४. चेट--वसन्तसेना का सेवक वन्धुल - वेश्यापुत्र, वसन्तसेना का आश्रित अं० ४. कुम्मीलक-वसन्तसेना का सेवक विट वसन्तसेना का शुङ्गार-सहचर अं० ६. रोहसेन—चारुदत्त का पुत्र
स्थावरक चेट—शकार का यानवाहक
आर्यक—गोपालक, राजा पालक का
बन्दी, पश्चात् राजा
वीरक, चन्दनक—नगर-रक्षक
अं० ६. शोधनक—न्यायालय का सेवक
अधिकरणिक—न्यायाधीश
श्रेष्ठी—एक सेठ, विवादनिर्णय में अधिकरणिक का सहायक (Assessor)
कायस्थ—न्यायालय का लेखक (पेशकार)

अं० १०. चाण्डाल—शूली पर चढ़ाने वाले मञ्च पर न आने वाले पात्र

जूर्णवृद्ध-चारुदत्त का मित्र पालक-अवन्ती का राजा

रेभिल—उज्जयिनी का एक व्यापारी, चारुदस का मित्र, एक विशिष्ट गायक

सिद्ध—आयंक की राज्य-प्राप्ति का भविष्य-वक्ता

(स्त्री पात्र)

नटी—सूत्रधार की पत्नी
अं० १. वसन्तसेना—नायिका, गणिका
रविनका—चारुदत्त की परिचारिका
चेटी—वसन्तसेना की दासी
मविनका—वसन्तसेना की प्रिय दासी
श्रविनक की प्रेयसी

अं ३. धूता — चारुदत्त की पत्नी
अ॰ ४. खत्रधारिणी — वसन्तसेना की
परिचारिका
अं ॰ ६. वृद्धा, माता — वसन्तसेना की
माता

# मृच्छकटिकम्

-: 0 :--

## प्रथमोज्ङ्वः

पर्यञ्कप्रन्थिबन्धद्विगुणितभुजगाश्लेषसंवीतजानोरन्तः प्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्धे न्द्रियस्य ।
आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वहृष्ट्याः
शम्भोवंः पातु श्रुन्येक्षणघटितलयब्रह्मलग्नः समाधिः ॥१॥

अपि चः

पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाभ्बुदोपमः । गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥२॥ (नान्द्यन्ते)

सूत्रधारः --अलमनेन परिषत्कुतूहलविमर्दकारिणा परिश्रमेण। एवमह-

अय चिकीषितस्य प्रकरणस्य निर्विघनतया समाप्तिकामः तत्रभवान् शूद्रकः आशीर्वचनरूपां नान्दीमवतारयित—पर्यञ्केति । पर्यञ्कप्रन्थिवन्धद्विगुणितभुजगाश्लेष-जानोः, अन्तःप्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य, तत्त्वहृष्टचा व्यपगतकरणम् आत्मिन आत्मानम् एव पश्यतः शम्भोः शून्येक्षणघटितलयब्रह्मलग्नः समाधिः वः पातु इत्यन्वयः ।

पर्यं क्रस्य योगासनिविशेषस्य ग्रन्थः रचनं तस्य वन्धेन द्विगुणितः यः भुजगः सपंः तस्य आश्लेषेण परिवेष्टनेन संवीते बद्धे जानुनी जानुद्वयं यस्य (तथा भूतस्य शम्भोः) अन्तः शरीराभ्यन्तरे प्राणानां प्राणादिवायूनाम् अवरोधेन निरोधेन व्युपरतसकलज्ञानानि व्युपरतं निवृत्तं बाह्यविषयज्ञानं येषां तानि रुद्धानि संयतानि च इन्द्रियाणि यस्य (तस्य), तस्वहृष्टचा सम्यग्ज्ञानहृष्टचा (निर्विकल्पकज्ञानेनेत्यर्थः) व्यपगतं स्वव्यापाराद् उपरतं करणम् इन्द्रियादिकं यथा तथा आत्मनि स्विस्मन् आत्मानमेव स्वचिद्रपमेव पश्यतः साक्षात् कृवंतः श्रभोः शिवस्य श्रन्थस्य निराकारस्य ईक्षणेन दर्शनेन घटितः निष्पादितः यः लयः तल्लीनता तेन ब्रह्मणि लग्नः समाधिः वः युष्मान् सामाजिकान् पातु रक्षतु । स्निग्धरा वृत्तम् । स्वामानस्य विष्यानस्य विषयानस्य विषयानस्य विषयानस्य विष्यानस्य विषयानस्य विषयान

# मृच्छकटिक-हिन्दी-अनुवाद

#### प्रथम ग्रङ्क

प्यं क्क नामक योगासन में सन्धि-स्थल पर बाँधने से द्विगुणित सर्प के लपेटने से जिस (शिव) के घुटने (जानु) बंधे हुए हैं, (योगं-बल के द्वारा) प्राण-वायु को भीतर ही रोक देने से जिसकी समस्त इन्द्रियाँ (बाह्य) ज्ञ न से विरत तथा स्यत (रुद्ध) हो गई है, जिसने यथार्थ ज्ञान के द्वारा इन्द्रिय-ब्यापार-निरोधपूर्वक अपने भीतर आत्मा का दर्शन किया है, उस शिव की समाधि जो निराकार (ब्रह्म) के दर्शन में होने वाली एकाग्रता (लय) के कारण ब्रह्म में लगी हुई है—आप सब (सभासदों) की रक्षा करे।।१॥

शिवजी का काले बादल जैसा कण्ठ, जिसमें पार्वती की (गौर वर्ण) भुजा रूपी . लता विद्युत् पंक्ति के समान शोभित होती है, आप सब की रक्षा करे।।२।।

(नान्दी के पश्चात्)

-सूत्रधार-सम्य जनों के कौतूहल में बाधा डालने वाले इस परिश्रम

पात्वित । श्यामः । नीलवणः अम्बुदः जलदः एव उपमा सादृश्यं यस्य तादृशः, नीलकण्ठस्य शिवस्य सः कण्ठः वः युष्मान् सामाजिकान् पातु रक्षतु । यत्र कण्ठे गौर्याः पार्वत्याः भुजलता भुज एव लता अथवा भुजः लता इव (वेष्टनसाम्यात् भुजे लतात्वा-रोपः) विद्युतः लेखापिङ्कः इव राजते शोभते । अत्र हि 'नीलकण्टस्य कण्ठः' इति लाटानुप्रासः 'भुज एव लता' इति रूपकम् । 'विद्युत्लेखेव' इति उपमा च । अत्र चैषामलङ्काराणां परस्परानपेक्षतया संसृष्टिः । पथ्यावकत्रम् वृत्तम् ॥२॥

नान्छाः अन्ते अवसाने । नन्दिन्त देवता अस्यामिति नान्दी । तथा चोक्तम् 'आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते । देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ।' अथवा—'आशीर्वचनसंयुक्तः श्लोकः काव्यार्थसूचकः । नान्दीति कथ्यते प्राज्ञैः' । इयं हि अष्टपदात्मिका पत्रावली नाम नान्दी तल्लक्षणन्तु—

'यस्यां वीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः। श्लेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावलीतिं सा ॥"

सूत्रधारः—प्रधाननटः । सूत्रं प्रयोगानुष्ठानं धारयति । तदुक्तम् । नाटघोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥' मरिष्दां सामानां क्ष्रतृहुलक्ष्युव्यर्थे जिल्लंका प्रिष्या हात्रिक्रस्था जिल्लाकरेण मार्यमिश्रान्प्रणिपत्य विज्ञापयामि—यदिदं वयं मृच्छकटिकं नाम प्रकरणं प्रयोक्तुं व्यवसिताः। एतत्कविः किल

द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णेन्दुमुखः सुविग्रहश्च । द्विजमुख्यतमः कविर्वभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाद्यसत्त्वः ॥३॥

अपि च,

ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां, ज्ञात्वा शर्वप्रसादाद् व्यपगतितिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य । राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा, लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्नि प्रविष्टः ॥४॥

अपि च;

समरन्यसनी प्रमादशून्यः ककुदं वेदिवदां तपोधनश्च। परवारणबाहुयुद्धलुन्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव।।।।।।

वा परिश्रमेण अलम् अधिकतरनान्दीपाठादिश्रमो व्यर्थं इति भावः । आर्यान् मान्यान् मिश्रान् अभ्यस्तबहुशास्त्रान् । मृदः शकटं मृच्छकटं चारुदत्तपुत्ररोहतस्य क्रीडनार्थं षष्ठे-ऽच्हे बणितम्, मृच्छकटम् अत्र अस्ति इति मृच्छकटिकम् 'अत इनिठनौ' (ण० ५।२।११५) इति ठन् । अथवा, मृग्निमिता शकटिका मृच्छकटिका सास्त्यस्मिग्निति । अथवा, मृदः शकटिकाऽस्मिग्निति बहुव्रीहिः । प्रकरणं रूपकविशेषः । तल्लक्षणं चोक्तं दशरूपके—

> अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम् । अमात्यविप्रविणजामेकं कुर्याच्च नायकम् ।। धीरप्रशान्तं सापायं धर्मकामार्थतत्परम् । शेषं नाटकवत् ध्रिनिधप्रवेशकरसादिकम् ।। नायिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । क्वचिदेकैव कुलजा वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् ॥ कुलजाभ्यन्तरा बाह्या वेश्या नातिक्रमोऽनयोः । आभिः प्रकरणं त्रेधा संङ्कीणं धूर्तसङ्कुलम् ॥

 (मङ्गलाचरण) से वस करो । इस प्रकार मैं आप आंदरणीयों (सक्य लोगों) को प्रणाम करके सूचित करता हूँ कि हम इस मृच्छकटिक नामक प्रकरण का अभिनय करने को उद्यत हैं।

यह क्वि निःसन्देह हाथियों (द्विरद-दो दाँतों वाला) के राजा के समान (मन्थर) गिन वाला, चकोर जैसी आँखों वाला, पूर्ण चन्द्रमा के समान (कमनीय) मुख वाला, । सुन्दर शरीर (= विग्रह) वाला क्षत्रियों (द्विजों) में श्रेष्ठतम, अगाध वलयुक्त शूद्रक नामक प्रसिद्ध कवि हुआ । ।३।।

' और भी-

ऋग्वेद, सामवेद, गणित, कलाओं, नाटचशास्त्र और हस्तिचालन की शिक्षा प्राप्त करके, शिवजी की कृपा से अज्ञान रूपी अन्धकार से मुक्त ज्ञान-चक्षुओं को अप्त करके, (अपने) पुत्र को राजा के रूप में देखकर (अपनी) परम उन्नति करने वाला अश्वमेध यज्ञ करके सौ वर्ष और दस दिन की आयु पाकर शूद्रक अग्नि में प्रविष्ट हो गया ॥४॥

और भी-

युद्ध-प्रेमी, प्रमाद-रहित, वेद के ज्ञाताओं में प्रकीण (ककुद), तपस्वी, शत्रुओं के हाथियों के साथ वाहुयुद्ध (कुश्ती) करने का इच्छुक शूद्रक (नाम का) राजा हुआ ।। १।

ताहशः द्विजेषु मुख्यतमः श्रेष्ठः शूदक इति नाम्ना प्रथितः प्रसिद्धः कविः बभूव। उपमालङ्कारः। मालभारिणी वृत्तम् ॥३॥

प्रकारान्तरेण शूद्रकं विशेषयति — ऋग्वेदिमिति । ऋग्वेदं, सामवेदं, गणितं, कलां नृत्यगीतादिरूपां चतुःपिटसंख्यकां विद्याम् अथवा वैशिकीं कलां वेशः नेपय्यग्रहणं तत्सम्बन्धिनीं नाटघकलाम्; हस्तिशिक्षां गजचालनादिशिक्षां च ज्ञात्वा, शर्वस्य शिवस्य प्रसादात् कृपया व्यपगतं तिमिरम् अज्ञानान्धकारः ययोः ताहशे चक्षुषी ज्ञाननेत्रे च उपलक्ष्य प्राप्य, पुत्रं राजानं वीक्ष्य राज्ये स्थापयित्वा, परमः समुदयः समुत्कर्षः यस्मात् तथाभूतेन अश्वमेधनामके। यागेन इष्ट्वा दशदिनसहितं शताब्दं शतवर्षमितम् आयुः च लब्ध्वा शूद्रकः अग्नं प्रविष्टः। सग्धरा वृत्तम् ।।४।।

पुनरिप प्रकारान्तरेण शूद्रकं प्रशंसित—समरेति । समरेषु व्यसनी प्रसक्तः, प्रमादेन अनवधानतया शून्यः रहितः [प्रमादोऽनवधानता-इत्यमरः] वेदिवदां ककुदः श्रेष्ठः प्रमुखो वा तपोधनः तप एव धनं यस्य ताहशः, परेषां वारणेः शत्रुगुजैः सह वाहुयुद्धे मल्लयुद्धे लुब्धः प्रसक्तः परेषां वारणक्ष्ये वाहुयुद्धे प्रसक्तो वा; शूद्रको नाम क्षितिपालः किल इति (प्रसिद्धौ) बभूव । तथा च सर्वगुणसम्पन्नोऽयं राजा —इति व्यज्यते । मालभारिणी वृत्तम् ॥५॥

अस्यां च तत्कृतौ

अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः ।
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥६॥
तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं नयप्रचारं व्यवहारदृष्टताम् ।
खलस्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः ॥७॥

(परिक्रम्यावलोक्य च) अये, शून्येयमस्मत्सङ्गीतशाला । क्व नु गताः कुशीलवा भविष्यन्ति । (विचिन्त्य) आं, ज्ञातम् ।

> शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम् । मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य ॥ ५॥

कृतं च संगीतकं मया। अनेन चिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्मसमये प्रचण्डदिनकर किरणोच्छुष्कपुष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायेते। तद्यावद्गृहिणीमाहूय पृच्छामि, अस्ति किञ्चित्प्रातराशो न वेति। एषोऽस्मि भोः कार्यवशात्प्रयोगवशाच्च प्राकृतभाषी संवृत्तः। अविद अविद भो, चिरसंगी-दोवासगेण सुक्क्षपोक्करणस्मादं विश्व मे बुक्षुमकाए मिलणाइं अङ्गाइं। ता जाव गेहं।

अस्य प्रकरणस्य वस्तु संक्षेपतः बोधयति अवन्तीति—(अस्यां च तत्कृती मृच्छकटिके) अवन्तिपुर्याम् उज्जयिन्यां (यः) सार्थवाहः सार्थं विणक्समूहं वहित नयित इति, द्विजश्च असौ सार्थवाहश्च द्विजसार्थवाहः (पूर्वं) वाणिज्यपरः ब्राह्मणः, युवा (सम्प्रति) दिरदः चारुदत्तः किल आसीत्। वसन्तस्य शोभा इव वसन्तसेना एतन्नामिका गणिका च यस्य औदार्यदाक्षिण्यादिभिः गुणैः अनुरक्ता आसीत्। उपमालङ्कारः। उपेन्द्रवच्चा वृत्तम् ।।६।।

तयोरिति—तयोः चारुदत्तवसन्तसेनयोः सन् शोभनः यः सुरतोत्सवः सुरतम् एव उत्सवः सः आश्रयः आधारः यस्य तं नयस्य नीतेः प्रचारं व्यवहारम् अथवा सत्सुरतो-त्सवस्य आश्रयं विषयं नीतिव्यवहारम्; व्यवहारस्य विवादविचारस्य दुष्टतां सदोषताम्, खलानां (शकारादि) धूर्त्तानां स्वभावं तथा भवितव्यतां च इदं सवं (अस्यां स्वकृतो) च शुद्रकः नृषः चकार किल प्रथितवान् । वंशस्थवृत्तम् ॥७॥

'अये' इति विषादवोधकमन्ययम् । कुशीलवाः नटाः (नटाश्चारणाश्च कुशीलवाः इत्यमरः) 'आम्' इति स्वीकृतौ स्मरणे वाऽव्ययम् शून्यमिति—अपुत्रस्य पुत्रहीनस्य गृहं शून्यम् अभिमतकार्यरिहतम् ? यस्य सिन्मत्रं श्रेष्ठिमत्रं नास्ति तस्य चिरशून्यं चिरं दीधः समयः एव शून्यः सिन्मत्रस्य अभिमतकार्यसाधकत्वात्; सूर्षस्य दिशः स्पानानि शून्याः शून्यानि दरिद्रस्य तु सर्वं गृहं, कालः, स्थान च शून्यम् । निर्धनस्य सर्वमेव दुःखकरम् अतः दरिद्रस्य मम संगीतशाला शून्येति भावः । अप्रस्तुतप्रशंसाऽ-

और उसकी इस रचना (मृच्छकटिक) में उज्जीयनी में (पहले) ब्राह्मण— व्यापारी किन्तु (बाद में) दरिद्र युवक चारुदत्त (रहता था) और वसन्त (ऋतु) की सुन्दरता जैसी (रमणीय) 'वसन्तसेना' नामक वेश्या (चारुदत्त) के गुणों के कारण (उससे) प्रेम करती थी ।। धू।

(इस मुच्छकटिक नाटक में) उन दोनों (चारुदत्त और वसन्तसेना) के श्रेष्ठ आनन्दोत्सव पर आश्रित नीति का आचरण, विवाद-विचार (व्यवहार) की दोष र्णता दुष्टों का स्वभाव तथा होनहार, इन सवका राजा शूद्रक ने ग्रथन किया है।।।।

(घूमकर और देखकर)—अरे ! हमारी यह संगीतशाला (तो) खाली है । नट कहाँ गये होंगे ? (सोचकर) हाँ जान लिया ।

पुत्रहीन का घर सूना है, जिसका अच्छा मित्र नहीं है उसका सभी समय सूना (रहता) है। मूर्ख के लिये (सभी) दिशायें सूनी हैं, निधंन के लिये सब कुछ सूना है।।।।

मैंने संगीत (का कार्य) कर लिया है। इतनी देर तक संगीत में तत्पर रहने से चंचल पुतिलयों वाली मेरी आँखें भूख से, गर्मी के समय में प्रचण्ड सूर्य की किरणों से सूखे हुए कमल के बीज की भाँति खटखटा रही है, तो तब तक पत्नी को बुलाकर पूछता हूँ कुछ प्रातराश (कलेवा) है या नहीं। यह (मैं) कार्यवश और प्रयोगवश प्राकृत बोलने वाला हो गया हूँ।

खेद है कि देर तक संगीत का कार्य करने के कारण भूख से मेरे अंग सूखे हुए कमलनाल की तरह मुरझा गये हैं, तो तब तक घर जाकर पता लगाता हूँ कि

लङ्कारः । आर्या वृत्तम् ॥ । । ।।

सङ्गीतकं नृत्यं गीतं तथा वाद्यं त्रयं सङ्गीतमुच्यते—इति संङ्गीतरत्नाकरः। प्रचण्डस्य दिनकरस्य किरणैः उच्छुष्कं यत् पुष्करबीजं कमलबीजं तद्वत्। प्रचलिते तारके ययोः ते अक्षिणीः क्षुध्रया बुभुक्षया खटखटायेते खटखटशब्दं कुरुतः (टि०)—इत्यसम्बद्धप्रलापेन भाविनः शकारासम्बद्धभाषणस्य सूचनम् इति पृथ्वीधरः। कार्यवशात् प्रयोजनवशात् । प्रयोगवशात्—'स्त्रीषु नाप्राकृतं वदेत्' इति सुकुमारत्वेन सुप्रयोगत्वं प्राकृतस्य—इति पृथ्वीधरः। तथा च प्रयोगवशात्—नाटचप्रयोगनियमाद् इति भावः। नाटचप्रयोगार्थे हि बहुलं दृश्यते प्रयोगशब्दव्यवहारः यथा 'यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते'' (सा० दर्पणः ६.३६)। अत्र च नटीसूत्रधारौ शोरसेनीभाषा-पाठकौ।

अविद अविद कष्टं कष्टम् । संविधीयते इति संविधानं तदेव संविधानकम् आयोजनम् । आयामी अतिदीर्घः तण्डुलोदकस्य तण्डुलप्रकालनजलस्य प्रवाहो यस्यां

गबुअ आणामि, अतिय किहि कुंदुम्बणीए उवेबादिदं ण वेति । (परिक्रम्यावलोवय च ।) एदं तं अम्हाणं गेहमु । ता पविसामि । (प्रविश्यावलोक्य च) हीणामहे । कि ण क्खु अम्हाणं गेहे । अण्णं विअ संविहाणेअं वट्टदि । आआमितण्डुलोदअप्पवाहा रच्छा लोहकडाहपरिवत्तणकसणसारा किदिवसे तुआ विअ जुअदी अहिअदरं सोहिद भूमी। सिणिद्धगन्धेण उद्दीविअन्ती विअ अहिअं बाधेदि मं बुभुक्खा । ता कि पुन्विज्जिद णिहाणं उन्वण्णं भवे । आदु अहं ज्जेव बुभुक्लादो अण्णमअं जीअलोअं पेक्खामि । णित्य किल पावरासो अम्हाणं गेहे । पाणाधिअं वाधेवि मं बुमुक्खा इध सब्वं णवं संविहाणअं बट्टवि । एक्का वण्णअं पीसेवि अवरा सुमणाइं गुम्फेवि । (विचिन्त्य) कि णेवम् । भोदु कुदुन्बिण सद्दाविअ परमत्यं जाणिस्सम् (नेपण्याभिमुखामवलोक्य ।) अज्जे, इदो दाव । अविद, अविद, भोः चिरसंगीतोपासनेन शुष्कपुष्करनालानीव मे बुभुक्षया म्लानान्यङ्गानि । तद्यावद्गृहं गत्वा जानामि, अस्ति किमपि कुटुम्बन्या उप-पादितं न वेति । इदं तदस्माकं गृहम् । तत्प्रविशामि । आश्चयंम् । कि नु खत्व-स्माकं ग्रहेऽन्यदिव संविधानकं वर्तते । आयामितण्डुलोदकप्रवाहा रथ्या लोहक-टाहपरिवर्तनकृष्णसारा कृतविशेषकेव युवत्यधिकतरं शोभते भूमिः। स्निग्ध-गन्धेनोद्दीप्यमानेवाधिकं बाधते मां बुभुक्षा । तर्तिक पूर्वाजितं निधानमूत्पन्नं भवेत् । अथवाहमेव बुभुक्षातोऽन्नमयं जीवलोकं पश्यामि । नास्ति किल प्रातरा-शोऽस्माकं ग्रहे । प्राणाधिकं बाधते मां बुभुक्षा इह सर्वं नवं संविधानकं वर्ततेः। एका वर्णकं पिनिष्ट, अपरा सुमनसो ग्रथ्नाति । किन्विदम् । भवतु । कुटुम्बिनीं शव्दाय्य परमार्थं ज्ञास्यामि-आर्ये इतस्तावत्।]

> नटी—(प्रविश्य) । अन्ज इअम्हि । [आये इयस्मि ।] सूत्रधारः—अन्जे, साअदं दे [आर्ये स्वागतं ते ।]

नटी—आणवेदु अज्जो को णिओओ अणुचिट्ठीअदु ति । [आज्ञापयत्वार्यः को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति ।]

सूत्रधारः — अञ्जे, (चिरसंगीदोवासणेण इत्यादि पठित्वा) अत्थि कि पि अम्हाणं गेहे असिदब्वं ण वेत्ति । [अर्थे, अस्ति किमप्यस्माकं गेहेऽशित्वयं न वेति ।]

नटी—अज्ज, सब्वं अत्थि । [आर्य, सर्वमस्ति ।] सूत्रधारः—कि कि अत्थि । [कि किमस्ति ।]

नटी—तं नघा – गुडोबणं घृअं दिंह तण्डुलाइं अज्जेण अत्तव्वं रसाअणं सध्वं अहिय ति । एव्वं दे देवा आसासेदु । [तद्यथा – गुडौदनं घृतं दिध तण्डुलाः आर्थे-णात्तव्यं रसायनं सर्वमस्तीति । एवं तव देवा आशासन्ताम् ।] गृहिणी ने कुछ (खाने के लिये) बनाया भी है या नहीं। (धूमकर और देखकर) यही हमारा घर है। इसमें प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश करके और देखकर) आश्चर्य ! हमारे घर में तो कुछ दूसरा ही आयोजन हो रहा है। गली विस्तृत चावलो के जल-प्रवाह से व्याप्त है। लोहे की कड़ाही को (मांजने के लिये) घुमाने से चितकबरी हुई भूमि काला तिलक लगाये हुए युवती के समान अत्यधिक शोभित हो रही है। (घी आदि की) स्निग्ध गन्ध से उद्दीप्त हुई भूख मुझे अधिक पीड़ित कर रही है, तो क्या पूर्वजों द्वारा अजित खजाना (गुप्तधन) निकल आया। या मैं ही भूख से संसार को अन्नमय देख रहा हूँ। हमारे घर में कलेवा (तो) है ही नहीं। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यहाँ सब नया आयोजन है। एक सुगन्धित द्रव्य पीस रही है, दूसरी फूलों को गूंथ रही है। (सोचकर) यह क्या (बात) है ? अच्छा ! गृहिणी को पुकार कर यथार्थ वात जान लूँ। (नेपथ्य की ओर देखकर) आर्थे, इधर तो आना।

नटी—(प्रवेश करके) आर्ये, यह (मैं) हूँ। सूत्रधार—आर्ये, तुम्हारा स्वागत है।

नटी-अार्य, आज्ञा दें, आप की किस आज्ञा का पालन किया जाये ?

सूत्रधार — आर्ये, (बहुत देर तक संगीत का सेवन करने से, इत्यादि को पढ़कर) हमारे घर में खाने योग्य कुछ है या नहीं ?

नटी —आर्य, सब कुछ है। सूत्रधार—क्या-क्या है?

नटी - जैसे - गुड़भात, घी, दही, चावल - आर्य के खाने योग्य सब सरस-भोजन है। इस प्रकार आपके देवता (उपरोक्त पदार्थों की प्राप्ति के लिये) आशीर्वाद दें।

तथाभूता रथ्या । लोहस्य कटाहः तस्य परिवर्तनेन इतस्ततः चालनेन कृष्णसारा चित्रा भूमिः कृतः विशेषकः तिलकः यया तथाभूता युवती इव शोभते । प्राणाधिकं प्राणेषु अधिकं = जावने सोढुम् अशक्यं यथा स्यात् तथा प्राणात्ययम् इति पाठान्तरं प्राणानामत्ययो यथा स्यात् तथा इत्यर्थः । उभयथापि क्रियाविशेषणम् । वर्णकं कस्तूर्यादिकं हरिद्रादिकं वा ।

गुडौदनं गुडेन ओदनं गुडिमिश्रितम् ओदनं वा । रसायनं रसानाम् अयनम् आश्रयभूतं सरसं भोज्यमिति भावः । आशासन्तां प्रसादिवषयीकुर्वन्तु । स्वगतम् प्रकाशं च द्वे नाटघोक्ती । एतयोश्च लक्षणं दर्पणे—"अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तिदह स्वगतं मतम् । सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्" —इत्युक्तम् । छेत्स्यिति छिन्ना भग्ना वा

सूत्रधारः — कि अम्हाणं गेहे सब्बं अत्थि । आदु परिहससि । [किमस्माकं गेहें सर्वमस्ति । अथवा परिहससि ।]

नटी—(स्वगतम्) परिहसिस्सं दाव । (प्रकाशम्) अञ्ज, अत्थि आवणे । [परिहसिष्यामि तावत् ।] [आर्य, अस्त्यापणे ।]

स्वधारः—(सक्रोधम्) आः अणज्जे, एव्वं दे आसा खिज्जिस्सिद । अभावं अ गिमस्सिस । जं दाणि अहं वरण्डलम्बुओ विअ दूरं उदिखविअ पाडिदो । आः अनार्ये, एवं तवाशा छेत्स्यित । अभावं च गिम्ष्यिस । यदिदानीमहम्, वरण्डन् लम्बुक इव दूरमुत्क्षिप्य पातितः ।

नटो -मरिसेंदु मरिसेंदु अञ्जो । परिहासो बंखु एसो । [मणंतु मणंत्वायं: परिहासः खल्वेषः ।]

सूत्रधारः—ता कि उण इदं णवं विअ सिवहाणअं वट्टि । एक्का वण्यअं पीसेदि, अवरा सुमणाओ गुम्फेद, इअं अ पञ्चवण्णकुसुमोवहारसोहिदा भूमी । [तिर्कि पुनिरदं नविमव संविधानकं वर्तते। एका वर्णकं पिनिष्ट, अपरा सुमनसो गुम्फित, इयं च पञ्चवणंकुसुमोपहारशोभिता भूमिः।]

नटी-अन्ज उववासो गहिदो । [अद्योपवासो गृहीतः ।]

सूत्रधार:-- कि णामधेओ अअं उववासो । [िक नामधेयोऽयमुपवासः ?]

नटी-अहरूअवदी णाम । [अभिरूपप्तिनीम ।]

सूत्रधारः—अज्जे, इहलोइओ आदु पारलोइओ। । आर्ये, इहलौकिकोऽथवा पारलोकिकः ? |

नटी—अज्ज, पारलोइओ । [आर्य, पारलौकिकः ।]

सूत्रधारः (सरोषम्) पेक्खन्तु पेक्खन्तु अज्जिमिस्सा । ममकेरकेण भत्तपरि-क्वारेण पारलोइओ भत्ता अण्णेसीअति । [प्रेक्षन्तां प्रेक्षन्तामायंमिश्राः । मदीयेन भत्तपरिव्ययेन पारलौकिको भर्तान्विष्यते ।]

नटी—अज्ज, पसीद पसोद । तुमं ज्जेव जम्मन्तरे भविस्सिस ति । [आर्य, प्रसीद प्रसीद । त्वमेव जन्मान्तरे भविष्यसीति ।]

सूत्रधार:—अयं उववासो केण वे उविद्ठो। [अयमुपवासः केन तवोप-दिष्टः ?]

नटी-अज्जस्स ज्जेव पिअवअस्सेन जूण्णवुड्ढेण । आयंस्यैव प्रियवयस्येन जूर्णवृद्धेन ।]

सूत्रधार—(सकोपम्) आः दासीए पुत्तं जूण्णवुड्ढ, कदा णु क्खु तुमं कुवि-देण रण्णा पालएण णववहूकेसहत्यं विअ सुअन्धं कप्पिज्जन्तं पेक्खिस्सम् । [आः दास्याः पुत्र जूर्णवृद्ध, कदा नु खंलु त्वां कुपितेन राज्ञा पालकेन नववधूकेश-हस्तमिव सुगन्धं छेद्यमान प्रेक्षिण्ये ।] सूबधार—क्या हमारे घर में सब कुंछ है, या परिहास कर रही हो ? नटी—(अपने आप) तो परिहास करूँगी। (प्रकट रूप में) बाजार में है।

सूत्रधार—री दुष्टा। इसी प्रकार तेरी आशा नष्ट हो जायगी और तू अभाव (नाश) को प्राप्त होगी। क्योंकि इसंसमय मैं (ढेंकुली के) लम्बे लट्ठे से (एक कोने पर) बंधे हुए मिट्टी के ढेले के समान ऊंचा उठाकर पटक दिया गया हूँ।

नटी-आर्य, क्षमा करें, क्षमा करें। वास्तव में यह परिहास था।

सूत्रधार—तो फिर यह नवीन-सा आयोजन क्या है ? एक (युवती) सुगन्धित द्रव्य पीस रही है, दूसरी पुष्पों को गूंथ रही है, और यह भूमि पचरंगे पुष्पों के उपहार से शोभित है ।

नटी-आज उपवास ग्रहण किया है ?

सूत्रधार-इस उपवास का क्या नाम है ?

नटी - (इसका नाम) अभिरूपपति (जिससे अनुकूल पित मिलता है) वर्त है। सूत्रधार-आर्ये, इस लोक में होने वाला (पित) अथवा परलोक में ?

नडी-आर्य, परलोक में होने वाला।

सूत्रधार—(क्रोबपूर्वक), सज्जनों देखिए, देखिए। मेरे भात के व्यय द्वारा पारलीकिक पति ढूंढा जा रहा है।

नटी — आर्ये, प्रसन्न हो जाइये, प्रसन्न हा जाइये। तुम ही दूसरे जन्म में (पित) होगे (इसलिये व्रत कर रही हूँ)।

सूत्रधार-यह उपवास तुम्हें किसने बताया ?

नटी--आर्य के ही प्रिय मित्र जूणंबृद्ध ने !

सूत्रधार—(क्रोधपूर्वक) अरे दासी के पुत्र जूणंबुंढ, क्रोधित राजा पालक के द्वारा, नववधू के सुवासित केशपाश के समान, तुझे चीरा जाता हुआ मैं कब देखूँगा।

भविष्यति । अभावं विनाशम् च प्राप्स्यसि—अनेन वसन्तसेनायाः प्रवहणविषयासि— मोटनयोः सूचनिमिति पृथ्वीधरः । वरण्डः दीर्घकाष्ठं तस्य लम्बुकं तत्प्रान्तानबद्धः मृत्तिकास्थूणः सः हि द्रोण्यां पानीयोद्धारे दूरभुत्याप्याधः पात्यते—इति पृथ्वीधरः (विशेषस्तु टिप्पण्यां द्रष्टव्यः) ।

पञ्चवर्णानां कुसुमानाम् उपहारेण शोभिता भूमिः । उपवासः उपोष्यतेऽस्मि-न्निति व्रतम् । पारलौकिक इत्यनेन पालकव्युदासेन नायकान्तरलाभसूचनम् — इति । पृथ्वीधरः । अभिरूपः सुन्दरः विद्वान् वा पतिः यस्मात् । 'आः' इति आक्षेपे (अव्ययम्) ।

केशहस्तम् इति पाठान्तरं केशकलापम् — इत्येवार्थः । छेद्यमानं 'कपिज्जन्तं' इति प्राकृतपाटः तस्य च जूर्णदृद्धपक्षे 'छेद्यमानं' वधूपक्षे च 'करूप्यमानम्' इति संस्कृतम् (टि॰)—अनेन संहाराङ्के वास्त्रत्तिम्यहमूचनम् इति पृथ्वीधरः ।

नटी पसीवदु अज्जो । अज्जस्स ज्जेवं पारलोइओ अअं उवव सो । (इति पादयोः पतित) [प्रसीदत्वार्यः आर्यस्यैव पारलौकिकोऽयमुपवासः ।]

सूत्रधारः — अन्जे उट्ठेहि। कधेहि एत्थ उववासे केण कन्जम्। [आर्ये, उत्तिष्ठ। कथयात्रोपवासे केन कार्यम्।

नटी—अम्हारिसजणजोग्गेण ब्रह्मणेण उविणमन्तिदेण। [अस्माहशजन-योग्येन ब्राह्मणेनोपनिमन्त्रितेन।]

सूत्रधारः—अदो गच्छदु अज्जा । अहंपि अम्हारिसजणजोग्गं वह्मणं उवणिम-न्तेमि । [अतो गच्छत्वार्या । अहमप्यस्मादृशजनयोग्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयामि । नदी—ज अज्जो आणवेदि । [यदायं आज्ञापयति । | (इति निष्क्रान्ता)

सूत्रधारः—(परिक्रम्य) हीमाणहे। का कधं मए एव्वं सुसिमद्धाए उज्जइणीए अम्हारिसजणजोग्गो बह्मणो अण्णेसिदव्वी (विलोक्य) एसो चारुदत्तस्स मित्तम् मित्तेओ इदो जेव्व आअच्छदि। भोदु। पुच्छित्सं दाव। अज्ज मित्तेअ, अम्हाणं गेहे असिदु अग्गणी भोदु अज्जो। [आश्चर्यम् तस्मात्कथं मयैवं सुसमृद्धाया-मुज्जियन्यामस्मादृशजनयोग्यो ब्राह्मणोऽन्वेषितव्यः। एष चारुदत्तस्य मित्रम् मैत्रेय इत एवागच्छति। भवतु। प्रक्ष्यामि तावत्। अद्य मैत्रेय, अस्माकं गृहेऽशितुमग्रणीभंवत्वायंः।

(नेपथ्ये)

भो अण्णं बह्मणं उविणमन्तेदु भवम् । ववुडो दाणि अहम् । भोः, अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयतु भवान् । व्यापृत इदानीमहम् ।]

सूत्रधारः — अज्जं, संपण्णं भोअणं णीसवत्तं अ। अवि अ दिक्खणा वि दे भविस्सिद। [आयं, सम्पन्नं भोजनं निःसपत्नं च। अपि च दक्षिणापि ते भविष्यति।]

(पुनर्नेपथ्ये)

भो, दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिट्ठोसि ता को दाणि दे णिड न्धो पदे पदे मस् अनुबन्धेदुम् । [भोः इदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽसि, तिंक इदानीं ते निबंन्धः पदे पदे मामनुरोद्धुम् ।]

सूत्रधारः पच्च। दिट्ठोन्हि एदिणा। भोदु अण्णं बह्मणं उविणमन्तेमि। [प्रत्यादिष्टोऽस्मयेतेन । भवतु । अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयामि। ) (इति निष्क्रान्तः)।

#### इत्यामुखम्

अग्रणीः अग्रेसरः । नेपथ्ये वेशपरिग्रहस्थाने [अन्तर्जवनिकामाहुर्नेपथ्यम्] ।

नटी-आर्य, प्रसन्न हों। यह पारलीकिक उपवास तो आर्य के ही लिये है। (पैरों पर गिरती है)

सूत्रधार—आर्ये, उठो। वतलाओ इस उपवास में किस (व्यक्ति) से प्रयोजन है।

नटी-अपने योग्य ब्राह्मण को निमन्त्रित करने से।

सूत्रधार—तब आर्ये (तुम) जाओ। मैं भी अपने योग्य ब्राह्मण को निमन्त्रित करता हूँ।

नटी--जो आर्य आजा देते हैं। (चली जाती है)

सूत्रधार—(घूमकर) आश्चर्य ! तो किस प्रकार इस सुसम्पन्न उज्जयिनी में अपने योग्य ब्राह्मण को ढूंढा जाये ? यह चारुदत्त का मित्र मैत्रेय इधर ही आ रहा है। अच्छा पूर्छू तो। आर्य मैत्रय, आज आप हमारे घर भोजन करने के लिये अग्रणी हों।

### (नेपथ्य में)

अरे ! आप दूसरे ब्राह्मण को निमन्त्रण दें। इस समय मैं व्यस्त हूँ। सूत्रधार—आर्य, भोजन विद्या (सम्पन्न) है तथा (इसमें) दूसरा विपक्षी भी नहीं (निःसपत्न)। इसके अतिरिक्त तुम्हारी दक्षिणा भी होगी।

### (फिर नेपथ्य में)

अरे ! (तुम्हें जब) अभी पहले ही मना कर दिया गया है, तो इस समय पग-पग पर मुझसे अनुरोध के लिये तुम्हारा क्यों आग्रह है।

सूत्रधार—इसने (तो) मना (ही) कर दिया। अच्छा, दूसरे ब्राह्मण को निमन्त्रित करता हूँ।

(बाहर चला जाता है) (आमुख समाप्त)

व्यापृतः कार्यान्तरे व्यस्तः । सम्पन्नं मृष्टं पक्वम् समृद्धं वा (टि॰) । निःसपत्नं विपक्षहीनम् । प्रत्यादिष्टः निराकृतः । निर्वन्धः आग्रहः । अनुबन्धुम् अनुरोद्धुम् ।

आमुखं प्रस्तावना । यथोक्तं साहित्यदर्पणे (६.३१.६२)—

'नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा । सूत्रधारेण सहिताःसंलापं यत्र कुर्वते ।। चित्रविक्यैः स्वकार्योत्यैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिषः । आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ।।

सा च प्रस्तावना पञ्चविधा भवति । अत्र हि तेषां प्रयोगातिशयो नाम प्रस्तावनाभेदः ८ तथा Maguks Manayan एवा प्रकारिस्य क्रिया क्रिया प्रयोगी क्रियां क्रिया क्रिया प्रयोगी क्रियां (प्रविश्य प्रावारहस्तः)

मैत्रेय:-('अण्णं बम्हणं' इति. पूर्वोक्तं पठित्वा)अधवा, मए वि मित्तेएण परस्स आमन्तणआइं भिष्छदच्याइं। हा अवत्थे, तुलीअसि। जो णाम अहं तत्तभवदो चारवत्तस्स रिद्वीए अहोरत्त पअनणितद्वेहि उग्गारमुरिहगःधेहि मोटकेहि उजेव असिदो अब्भन्तरचदुस्सालअदुआए उवविट्ठो मल्लकसदपरिवुदो चित्तअरो विअ अङ्गुलीहि छिविअ-छिविअ अवणेमि । णअरचत्तरवुसहो विअ रोमन्थाअमाणो चिट्ठामि । सो दाणि अहं तस्य दलिद्दाए जींह तींह चरिअ गेहपारावदो विअ आवासणिमित्तं इध आ, अच्छानि । एमो अ अञ्जवाहदत्तस्स विअवअस्सेण जुण्णवुडढेण जादीकुसुमवासिदो पावारओ अणप्पेसिदो सिद्धीकिददेवकरजंस्स अरजचारुदत्तस्स उवणेदव्वेत्ति । ता जाव अज्जचारुदत्तं पेक्खामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) एसो चारुदत्तो सिद्धीकिददेवकज्जो गिहदेवदाणं वाल हरेन्तो इदो ज्जेव आअच्छदि । [अथवा मयापि मैत्रेयेण परस्या-मन्त्रणकानि समीहितव्यानि । हा अवस्थे , तुलयसि । यो नामाहं तत्रभवतश्चारु-दत्तस्य ऋद्ध्याहोरात्रं प्रयत्नसिद्धं रुद्गारसुरिभगन्धिभर्मोदकैरेवाशितोऽभ्यन्तर-चतुःशालकद्वारउपविष्टो मल्लकशतपरिवृतिश्चित्रकर इवाङ्गुलीभिः स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वापनयामि । नगरचत्वरवृषभ इव रोमन्थायमानस्तिष्ठामि । स इदानीमहं तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा गृहपारावत इवावासनिमित्तमत्रागच्छामि । एष चार्यचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन जूर्णवृद्धेन जातीकुसुमवासितः प्रावारकोऽन्-प्रेषितः सिद्धीकृतदेवकार्यस्यार्यंचारुदत्तस्योपनेतव्य इति । तद्यावदार्यचारुदत्तं पश्यामि । एष चारुद्रत्तः सिद्धीकृतदेवकार्यो गृहदेवतानां बलि हरन्तित एवागच्छति।]

(ततः प्रविशति यथानिहिष्टश्चारुदत्तो रदिनका च)
चारुदत्तः—(ऊर्ध्वमवलोक्य सनिर्वेदं निश्वस्य)
यासां विलः सपदि मद्गृहदेहलीनां
हंसैश्च सारसगणैश्च विल्प्तपूर्वः।

### प्रवेशक्चेत् प्रयोगातिशयस्तदा" ।

अत्र हि निमन्त्रणार्थं कस्यचिद् ब्राह्मणस्यान्वेषणम् एकः प्रयोगः । तस्मिन् प्रस्तुते एष चारुदत्तस्य मित्रं मैंत्रेय इत एवागच्छति' । इति द्वितीयः प्रयोगः । अनेन च द्वितीयेन प्रयोगेण मैत्रेयरूपस्य पात्रस्य प्रवेशः, अत्र कथोद्धातो नाम प्रस्तावनाभेदः इति केचित् ।

प्रावारः उत्तरीयं हस्ते यस्य सः । तुलयसि परीक्षसे । तूलयसि इति पाठे तूलङ्करोक् ज्ञानुस्ति ज्ञानुस्ति क्रिक्ष्यं क्ष्याक्ष्या व्याप्ति विकास क्ष्या क

### . (उत्तरीय हाथ में लिये प्रवेश करके)

मैत्रेय—(दूसरे ब्राह्मण को (इस पूर्वोक्त को पढ़ करके) या, मुझ मैत्रेय को भी दूसरों के निमन्त्रण की कामना करनी चाहिए। हाय (निर्धन) अवस्थे! (मेरी) परीक्षा ले रही हो। जो मैं पूज्य चारुदत्त की सम्पन्नता के कारण रात-दिन यत्नपूर्वक तैयार किये गये, (खाने के बाद) जिनका उद्गार (डकार) भी सुगन्धित है, ऐसे लड्डुओं (के खाने) से परितृप्त हुआ, भीतरी चंतु:शाला के द्वार पर बैठा हुआ (खाद्य पदार्थों से पूणं) सैकड़ों पात्रों से घरा हुआ चित्रकार के समान अंगुलियों से छू-छू करके छोड़ देता था, नगर प्राङ्गण के सांड की तरह जुगाली करता बैठा रहता था, वही मैं आजकल उस (चारुदत्त) की धनहीनता के कारण पालतू कबूतर के समान जहाँ-तहाँ घूमकर (भटक कर) बसेरे के लिये यहाँ आ जाता हूँ। आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र जूर्णबृद्ध ने जाती पुष्पों (चमेली) से सुवासित यह उत्तरीय भेजा है कि देवताओं की पूजा से निवृत्त हो जाने पर आर्य चारुदत्त को (इसे) देना, तो तब तक देवपूजा से निवृत्त आर्य चारुदत्त को देखता हूँ। (घूमकर और देखकर) यह आर्य चारुदत्त गृह-देवताओं की विल को लिये हुए इधर ही आ रहे हैं।

(इसके वाद यथानिर्दिष्ट चारुदत्त और रदनिका प्रवेश करते हैं।)

चारुदत्त—(ऊपर देखकर और दुःख सहित लम्बी साँस लेकर) जिन मेरे घर की देहलियों पर (डाली हुई) बलि हंस और सारसों के झुण्डों के द्वारा पहले

प्रत्येनन सिद्धैः निष्पनैः । उद्गारेषु सुरिभगन्धो येषां तथाभूतैः भोवकैः अशितः अश्वनेन तृप्तः मल्लकानां पात्रविशेषाणां [विदूषकपक्षे-व्यञ्जनादिपूरितपात्राणां, चित्रकारपक्षे-विणकापात्राणाम् । शतेन परिवृतः अपनयामि त्यजामि, अत्यन्ततृप्तत्वात् चित्रकरोऽपि विन्दुपातभयात् विणकापात्रं स्पृष्टवा-स्पृष्ट्वा विक्षिपति । आवासनिमित्तं निवासार्थम् । सिद्धीकृतं निष्पादितं देवकायं देवाचंनं येन तस्य । षष्ठीत्रतकृतदेवकार्यस्य इति पाठान्त-रम्; षष्ठीत्रते कृतं देवकार्यं देन तस्य इत्यर्थः । बिल पूजाद्रव्यम् । 'प्राच्या विदूषकादी-नाम् इति दर्पणोक्तेः विदूषकस्य प्राच्या भाषा । 'एपः चारुदत्तः' इत्यादिना चारुदत्तस्य प्रवेशः सूच्यते ।

सनिवेंदं निर्वेदेन सहितम्; निर्वेदः दारिद्रचजनितदुःखम् । 'निश्वस्य' इत्यस्य क्रियाविशेषणम् ।

विगतवैभवश्चारुदत्तः सविषादं प्राक्तनीमवस्थां स्मृत्वा कथयति—यासामिति । यासां मद्गृहस्य देहलीनां तत्र दत्तः इत्यर्थः बलिः वल्यन्नं सपिद झटिति हंसैः सारसगणैः च पूर्वं पूर्वकाले विलुप्तः भक्षयित्वा समाप्यते स्म; तासु एव (पूर्वं वल्यन्नेन समृद्धासु देहुलीसु) सम्प्रति अधूना मम दारिद्रभावस्थायामिति यावत (संस्कृतस्थानस्था) विक्रकाः तास्वेव संप्रति विरूढतृणाङ्कुरासु बीजाञ्जलिः पतित कीटमुखावलीढः ॥६॥ (इति मन्दं मन्दं परिक्रम्योपविशति)

विदूषकः — एसो अज्जचारुक्तो । ता जाव संपदं उवसप्पामि । (उपसृत्य) सोत्य भवदे । वड्ढदु भवम् । एष आर्यचारुदत्तः । तद्यावृत्सांप्रतमुपसपीमि । स्वस्ति भवते । वर्धतां भवान् ।]

चारुदत्तः-अय सर्वकालिमत्रं मेत्रेय प्राप्तः । सखे स्वागतम् ।

ः आस्यताम् ।

विदूषकः - जं भवं आणवेदि । (उपविषय) भो वअस्स एसो दे विअवअस्सेण जुण्णवुड्ढेण जादीकुसुमवासिदो पावारओ अणुप्पेसिदो सिद्धीकिददेवकज्जस्स अज्ज-चारुदत्तस्स तुए उवणदेश्वो ति । [यद्भवानाज्ञापयति । भो वयस्य एष ते प्रिय-वयस्येन जूर्णवृद्धेन जातीकुसुमवासितः पावारकोऽनुप्रेषितः सिद्धीकृतदेवकार्यस्या-र्यंचारुदत्तस्य त्वयोपनेतव्य इति । (समपंयित)

(चारुदत्तो गृहीत्वा सचिन्तः स्थितः)
विदूषकः - भो कि इदं चिन्तीअदि भो, किमिदं चिन्त्यते]
चारुदत्तः-वयस्य,

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते

घनान्धकारेष्त्रिव दीपदर्शनम् ।

सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां

धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥१०॥

विदूषक:—भो वअस्स, मरणादो दालिहादो वा कदरं दे रोक्षदि । [भो वयस्य, मरणाहाण्द्रिचाद्वा कतरन्ते रोचते]

विदूषक:--वयस्य

दारिद्र्यान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् । अल्यक्लेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम् ॥११॥

उत्पन्नाः तृणाङरकुाः यासु तथा भूतासु कीटमुखैः अवलीदः आस्वादितः खण्डितो वा बीजाञ्जिलः अञ्जलिपरिमितं वल्यन्नं पतिति । पर्यायालन्द्वारः । वसन्तितलका वृत्तम् ॥६॥

विदूषकः नायकस्य मित्रं तस्य श्रुङ्गारे सहायकः । तल्लक्षणं चोक्तं दर्पणे—
"कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभाषाद्यैः ।

्रह्मास्मानां प्रकार कार्या कार्या के प्रकार के प्रक के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के

(खाई जाकर) लुप्त कर दी जाती थी, आज उगे हुए तृणाङ्कुरों से युक्त उन्हीं देह-लियों पर कीड़ों के मुख द्वारा खाये हुए बीजों की अञ्जलि गिरती हैं ॥ है॥

### (धीरे-धीरे घूमकर वैठ जाता है।)

विदूषक -- गह आर्थ चारवत्त हैं, तो अब इनके समीप चलता हूँ (समीप जाकर) आपका कल्याण हो। आप वृद्धि को प्राप्त हों।

चारवत्त-अरे सब समयों का मित्र मैत्रेय आया है। मित्र, स्वागत है। बैठिये।

विदूषक — जैसी आप आज्ञा देते हैं। (बैठकर) हे मित्र, जाती-पुष्पों (चमेली) से सुगन्धित यह उत्तरीय आपके प्रिय मित्र जूणैंदृद्ध ने भेजा है और कहा है कि तुम (यह उत्तरीय) देवताओं की पूजा से निवृत्त हुए आर्थ चारुदत्त को दे देना। (समपित कर देता है)।

(चारुदत्त ग्रहण करके विचारमग्न हो जाते हैं)

बिदूषक - अरे, यह क्या सोचा जा रहा है ?

चारवत्त - मित्र ! दुःखों का अनुभव करने के अनन्तर सुख शोभित होता (अच्छा लगता) है, जिस प्रकार गहन अन्धकार में दीपक का दर्शन । किन्तु जो मनुष्य सुख से (सुख भोगने के अनन्तर) निर्धनता को प्राप्त होता है, वह तो शरीर धारण किये हुए भी मृतक के समान जीवन व्यतीत करता है ।।१०।।

विदूवक-हे मित्र, मृत्यु और निर्धनता में से तुम्हें कौनसी अच्छी लगती है ?

चारुवत्त मित्र, निर्धनता और मृत्यु में से मृत्यु मुझे अच्छी लगती है, निर्धनता नहीं। मृत्यु में थोड़ा कब्ट है, किन्तु निर्धनता कभी न समाप्त होने वाला दुःख है।।११।।

सर्वकालेषु सम्पत्सु विपत्सु च मित्रम् । जातीकुसुमैः वासितः । चिन्तया सहितः सचिन्तः ।

कुसुमवासितं प्रावारकमुपलभ्य 'अधुनाहं वयस्यानामपि कृतेऽनुकम्प्यो जातः' इति चिन्तयन् चारुदत्तः कथयति—सुखं होति—धनाः अन्धकाराः येषु ताहशेषु स्थानेषु वीषवशंतम् इव दुःखानि अनुभूय हि सुखं शोभते न तु सुख्रमनुभूय दुःखमिति भावः । किन्तु (तु) यः तरः सुखात् सुख्रमनुभूय वरिद्वतां निधंनतां याति प्राप्नोति सः मनुष्यः शरीरेण धृतः अपि सन् मृतः मृतक इव जीवति प्राणान् धारयति । अत्र च पूर्वाद्धे उपमालद्भारः उत्तरार्द्धे च विरोधाभासः । वंशस्यं वृत्तम् ॥१०॥

'दारिद्रधमरणयोः कतरत् ते रोचते' इ ते विदूषकस्य जिज्ञासायां चारुदत्तः कथयित् दारिद्रधादिति — दारिक्रधात् मरणाद् वा दैन्यमरणयोः मम मह्यं चारुदत्ताय विदूषकः - भो वअस्स, अलं संतिष्पदेण । पणइजणसंकामिदविहवस्स सुरजणपीदसेसस्स पिडवच्चन्दस्स विअ पिरक्खओ वि दे अहिअदरं रमणीओ । [भो वयस्य,
अलं संतप्तेन । प्रणयिजनसंक्रमितविभवस्य सुरजनपीतशेषस्य प्रतिपच्चन्द्रस्येव
परिक्षयोऽपि तेऽधिकतरं रमणीयः ।]

चारु तः — वयस्य न ममार्थान्प्रति दैन्यम् । पश्य । एतत्तु मां दहति यद्गृहमस्मदीयं, क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति । संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव भ्रमन्तः,

कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम् ॥१२॥

विदूषकः — भो वअस्स, एदे क्खु दासीए पुत्ता अत्थकल्लवता वरडाभीदा विअ गोवालदारआ अरण्णे जाँह जाँह ण खज्जित ताँह ताँह गच्छिन्त । [भो वयस्य, एते खलु दास्याः पुता अर्थकल्यवर्ता वरटाभीता इव गोगालदारका अरण्ये यत्र यत न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छिन्ति ।]

चारुदत्तः-वयस्य,

सत्यं न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता, भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य, यत्सौहृदादिप जनाः शिथिलीभवन्ति ॥१३॥

अपि च,

सरणं रोचते न तु दारिदयम्, यतः मरणम् अल्पवलेशम् अल्पः वलेशः यस्मिन् तादृशं अल्पसमयदुः खकरत्वात्, दारिद्व्यं तु अनन्तकं न विद्यते अन्तः समाप्तिः यस्य तादृशं दुःखम् । यावण्जीवनं दुःखकरत्वात्तु दारिद्वयम् अनन्तदुःखमेवेति भावः । काव्यलिङ्गम-लङ्कारः । आर्यावृत्तम् ।।११॥

प्रणियजनेषु त्रियजनेषु संक्रमिताः विभवाः यस्य तादृशस्य ते तव सुरजनैः देवैः पीतात् (पीतस्य) शेषस्य प्रतिपदः शुक्लप्रतिपदायाः चन्द्रस्य इव (इत्युपमा) परिक्षयः अपि क्षीणंता निर्धनता वा अपि अधिकतरं शोभते । तथा चोक्तं कामन्दके-'धर्मार्थं क्षीणकोषस्य क्षीणत्वमपि शोभते । सुरैः पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विधीरिव । रघुवंशे च-'पर्यायपीतस्य सुरैहिमांशोः कलाक्षयः श्लाष्ट्यतरो हि वृद्धेः' (५.१६)।

चारुवत्तः—स्वसंतापस्य कारणं वर्णयति—एतदिति । भ्रमन्तः मधुकराः कालात्यये संगुरकसान्द्रमदलेखं करिणः कपोलम् इव यद् अतिथ्यः क्षीणार्थमिति विदूषक है मित्र ! अन्तान से बस करो (मत करो) स्नेही जनों को सम्पत्ति अपित करने वाले आपका क्षय (दारिद्रच) भी देवताओं के पान करने से बचे हुए प्रतिपदा तिथि के चन्द्रमा के (क्षीणता के) समान और अधिक सुन्दर है।

चारदत्त-मित्र ! मुझे धन नष्ट हो जाने के विषय में दु.ख नहीं है। देखो-

यह तो मुझे तप्त कर रहा है (पीड़ा पहुँचा रहा है) कि हमारे घर को 'धन रहित हैं' इससे अतिथि लोग इसी प्रकार त्याग देते हैं जिस प्रकार (मद का) समय व्यतीत हो जाने पर भ्रमण करते हुए भौरे जिसकी घनी मदराणि सूख गई है, ऐसे हाथी के कपोल को त्याग देते हैं।।१२॥

विदूषक है मित्र ! ये दासी के पुत्र कलेवा (जैसे तुच्छ) धन वरं से डरे हुए गोपाल बालकों के समान वन में, वहीं-वहीं जाते हैं जहां खाये (भोगे, काटे) नहीं जाते हैं।

#### चारवत्त-मित्र!

सचमुच धन-नाश-जन्य चिन्ता मुझे नहीं है (क्योंकि) भाग्य के अनुसार धन (प्राप्त) होता है या चला जाता है (किन्तु) यह तो मुझे सन्तप्त करता है कि जिसका धन रूपी आश्रय नष्ट हो जाता है उसकी मित्रता से भी मनुष्य शिथिल हो जाते हैं ॥१३॥

और भी-

अस्मदीयं गृहं परित्यजन्ति, एतत्तु मां दहति-इत्यन्वयः ।

श्चमन्तः इतस्ततः गच्छन्तः मधुकराः श्वमराः कालात्यये मदसमयापगमे संशुक्काः शोपं प्राप्ताः सान्द्राः घनाः मदलेखाः दानराजयः यस्य तथाभूतं करिणः गजस्य कपोलं यथा परित्यजन्ति तथैव यत् अतिथयः (इदानीम्) क्षीणार्थं धनहीनमेतद् गृहम् इति इत्वा अस्मदीयं गृहं परिवर्जयन्ति परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति । एतत् तु इदमेव मां दहित संतापयित, न तु अर्थस्य अभावः इति भावः । उपमालङ्कारः । वसन्तितिलकावृत्तम् अत्र च विधेयाविमर्शो नाम दोषः इति केचित् ॥१२॥

दास्याः पुत्राः अधमाः । कल्ये प्रातःकाले वर्त्यते अनेन इति कल्यवर्तः प्रातराशः । अर्थाः एव कल्यवर्ताः अर्थकल्यवर्ताः । इमानि धनानि यत्र नोपभुज्यन्ते तत्रैव गच्छन्ति; कृपणानामेव ग्रहे तिष्ठन्ति इति भावः ।

सन्तापकारणमेव वचनभञ्ज्ञया निर्वक्ति—सत्यमिति—सत्यं, विभवनाशेन धनक्षयेण कृता मे मम चिन्ता नास्ति हि यतः धनानि तु भाग्यक्रमेण भाग्यानुसारेण (कदाचित्) भवन्ति जायन्ते (कदाचिच्च) यान्ति विनश्यन्ति । किकृता तर्हि चिन्ता इत्याह-यत् धनमेवाश्रयः धनाश्रयः नष्टः धनाश्रयः यस्य तादृशस्य जनस्य (मम वा) सौहृवादिष मैत्रीभावाद् अपि जनाः शिथिलोभवन्ति प्रयोजनाभावात् मैत्रीमिप न कुर्वन्ति, एतत्तु दारिद्र्याद्ध्रियमेति ह्रीपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजसो निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते । निर्विणाः शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्वृद्धिः क्षयमेत्यहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम् ॥१४॥

विदूषक: भो वअस्स, तं ज्जेव अत्थकल्लवत्तं सुमरिअ अलं संतिष्पदेण।
[भो वयस्य, तमेवार्थंकल्यंवर्तं स्मृत्वालं संतापितेन।]

चारुदत्तः —वयस्य, दारिद्रच' हि पुरुषस्य

निवासिक्वन्तायाः परपरिभवो वैरमपरं

जुगुप्सा मिल्राणां स्वजनजनविद्वेषकरणम् ।

वनं गन्त्ं बुद्धिभवति च कलत्रात्परिभवो

हृदिस्थः शोकाग्निनं च दहति सन्तापयितृ च ॥१५॥

तद्वयस्य, कृतो मया गृहदेवताभ्यो विलः। गच्छ। त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो बिलमुपहर।

विवृषकः—ण गमिस्सम् । [न गमिष्यामि ।] चारुवतः—िकमर्थम् ।

विदूषकः — जवो एन्वं पूइज्जन्ता वि देवदा ण दे पसीदन्ति । ता को गुणो देवेसु अञ्चिदेसु । [यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति । तत्को गुणो देवेष्वचितेषु ।]

मां बहति संतापयति । काव्यलिङ्गालङ्कारः । वसन्ततिलकावृत्तम् ।।१३।।

दारिद्रचस्य सर्वापत्कारणत्वं कथयति—दारिद्र्यादिति—मनुष्यः दारिद्र्यात् निर्धनत्वात् ह्रियं लज्जाम् एति प्राप्नोति लज्जितो भवित । ह्रीपरिगतः हियं प्राप्तः लज्जितः पुरुषः तेजसः प्रतापात् प्रश्चश्यते प्रभृष्टो भवित । निस्तेजाः तेजोरिहतः परिभूयते तिरिक्तियते भयकारणतेजोविरहात् । परिभवात् तिरस्कारात् निर्वेदं ग्लानिम् आपद्यते प्राप्नोति । निर्विण्णः ग्लानिमापन्नः खिन्नमनाः वा शुचं शोकम् एति वृथा जीवनिमिति चिन्तयति । शोकिपिहितः शोकयुक्तः बुद्ध्या विवेकेन परित्यज्यते । निर्बृद्धिः बुद्धिहीनश्च मनुषः क्षयं विनाशम् एति उक्तश्च 'बुद्धिनाशात् प्रणश्यति' । अहो, निधनता निवृत्तं घनं यस्मात्सः निधनः तस्य भावः दरिद्रता सर्वासाम् आपदां विपदाम् आस्पदं स्थानम् । कारणमालालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥१४॥

निवासः इति - बारिक्रचं हि पुरुषस्य (इति गद्यभागेनान्वयः) चिन्तायाः

दरिद्रता से (मनुष्य) लज्जा को प्राप्त होता है, लज्जा को प्राप्त (व्यक्ति) तेज से भ्रष्ट (तेजरिहत) हो जाता है, तेजहीन अपमानित होता है। अनादर से ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, ग्लानि युक्त शोक को प्राप्त होता है, शोकाकुल व्यक्ति को विवेक के द्वारा त्याग दिया जाता है, विवेकशून्य नाश को प्राप्त हो जाता है। अहो! निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है।।१४।।

विदूषक - हे मित्र ! धन का स्मरण करके सन्ताप मत करो ।

चारवत्त—मित्र ! दरिद्रता ही पुरुषों की चिन्ता का घर (निवास स्थान) है, परम अनादर (का कारण) है, दूसरी (अनोखी) शत्रुता है, मित्रों की घृणा, स्वजन तथा अन्य लोगों के द्वेष का कारण है, वन में चले जाने का मन होता है, और एत्नी द्वारा (भी) तिरस्कार होता है, हृदय में स्थित शोकानल भस्म नहीं कर देता, सन्तप्त कर रहा है ॥१४॥

तो मित्र ! मैंने ग्रह-देवताओं को विल दे दी है। जाओ, तुम भी चौराहे पर मातृ-देवियों को विल भेंट कर दो।

विदूषक-मैं नहीं जाऊँगा।

चारुदत्त-क्यों ?

विदूषक - जब इस प्रकार (विधिवत्) पूजे जाते हुए भी देवता तुम पर प्रसन्त नहीं होते हैं तो देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ (पूजित देवों में क्या गुण है) ?

[कथं मया जीवनं निर्वाह्यमेवं रूपायाः निवासः आश्रयः, परेषां परिभवः तिरस्कारः तिरस्कारस्य स्थानमिति भावः। अथवा परश्चासौ परिभवश्चेति कर्मधारयः। अपरस् अन्यत् विलक्षणं वा वैरं दिद्धं प्रति निर्हें तुक्रमेव वैरं जायते। मित्राणां जुगुप्सा घृणा तत्कारणमिति यावत्, स्वजनानां वन्धूनां जनानां साधारणजनानां च विद्धेषस्य करणं साधनं च भवति। यतश्च दिद्धस्य कलत्रात् स्वभार्यातः (अपि) परिभवः अनादरो भवति अतस्तस्य वनं गन्तुं बुद्धिजीयते [भवति चेति चकारो हेतौ वनगमने कलत्र-परिभवो हेतुः इति पृथ्वीधरः तथा च दारिद्रयम् हृदिस्थः हृदये स्थितः शोकस्य अग्निः (यः) न च वहति 'भस्मसात् तु न करोति संतापयिष च किन्तु संतापं जनयति। अत्र च अतिशयोक्ति—उल्लेख—रूपक—विशेषोक्तिप्रभृतयोऽलङ्काराः। शिखरिणी-वृत्तम् ॥१४॥

विदूषकेण उपेक्षितस्य देवाचंनस्य अवश्यकर्तव्यतां निरूपयति—वयस्येति ।
तपसा तपस्यया मनसा ध्यानेन वाग्भिः वचनैः स्तुतिपाठैः वा विलक्षमंभिश्च पूजिताः
अचिताः देवताः शमिनां शम एषा विद्यते इति शमिनः तेषां (फलाप्राप्ताविष कोपरहितानामितिः भान्तः) तिस्त्रां सञ्जलं कुष्यक्षित्र सम्बुस्तिः भन्नितिः अत्रिक्ष अत्रिक्ष विवासितः चारवत्तः वयस्य, मा मैवम् । ग्रृहस्यस्य नित्योऽयं विधिः । तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलिकर्मभिः । तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः किं विचारितैः ॥१६॥ तद्गच्छ । मातृभ्यो बलिमुपहर ।

विदूषकः—भो ण गिमस्सम् । अण्णो को वि पउञ्जीअदु । मम उण बम्हणस्स सब्बं ज्जेव विपरीदं परिणमित् । आवंसगता विअ छाआ वामदो विस्तिणा
विक्षणादो वामा । अण्ण अ एदाए पदोसवेलाए इध राअमग्गे गणिआ विडा चेडा
राजवल्लहा अ पुरिसा संचरित । ता मण्डू अलुद्धस्स कालसप्पस्स मूसिको विअ
अहिमुहावदिदो वज्झो दाणि भविस्सम् । तुमं इध उवविद्ठो कि करिस्सिस । [भोः
न गमिष्यामि । अत्यः कोऽपि प्रयुज्यताम् । मम पुनर्ज्ञाह्मणस्य सर्वमेव विपरीतं
परिणमिति । आदर्शगतेव छाया वामतो दक्षिणा दक्षिणतो वामा । अन्यच्चैतस्यां
प्रदोषवेलायामिह राजमार्गे गणिका विटाश्चेटा राजवल्लभाश्च पुरुषाः संचरित ।
तस्मान्मण्डूकलुब्धस्य कालसर्पस्य मूषिक इवाभिमुखापिततो वध्य इदानीं भिवब्यामि । त्विमह उपविष्टः कि करिष्यसि ।

चारुदत्तः-भवतु । तिष्ठ तावत् । अहं समाधि निर्वर्तयामि । (नेपथ्ये)

तिष्ठ वसन्तसेने तिष्ठ।

(ततः प्रविशति विदशकारचेटैरनुगम्यमाना वसन्तसेना ।)
विदः—वन्तसेने, तिष्ठ तिष्ठ ।
किं त्वं भयेन परिवर्तितसौकुमार्या
नृत्यप्रयोगविशदौ चरणौ क्षिपन्ती ।
उद्विग्नचञ्चलकटाक्षविसृष्टहिष्टव्योधानुसारचिकता हरिणीव यासि ॥१७॥

वितर्कें: कि कि प्रयोजनम् ? नित्यविधीनामनुष्ठाने सफलं निष्फलं वेति वितर्को न कार्यः इति भावः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥१६॥

प्रयुज्यताम् नियुज्यताम् । आदर्शगता दर्पणगता । गणिका वेश्या । राजवल्लभाः राज्ञः प्रियाः । अत्र गणिकाशन्देन वसन्तसेना राजवल्लभशन्देन च शकारः सूच्यते । अत्र च 'नासूचितस्य प्रवेशः' इति नाटघसिद्धान्तानुसारेण गणिकादीनां सञ्चारं वर्णयत्वा तेषां प्रवेशः सूच्यते । मण्डूकजुब्धस्य मण्डूकभक्षणाभिलायिणः कालसर्णस्य सम्मुज्ञामद्धः सूष्को स्वार्थः सुव्यते । मण्डूकजुब्धस्य मण्डूकभक्षणाभिलायिणः कालसर्णस्य सम्मुज्ञामद्धः सूष्को स्वार्थः सूच्यते । सृष्ट्वार्थः सुव्यक्षित्र स्वार्थः स्वर्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्यः स्वर्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः

चारुवत्त-मित्र ! ऐसा नहीं, ग्रहस्थी का यह (देवताओं की पूजा करना) नित्य कर्म है।

तप, मन वचन एवं बिलिकमों के द्वारा पूजा किये गये देवता शान्त मन वाले लोगों से सदा सन्नुष्ट रहते हैं, (इस विषय में) विचार करने से क्या ॥१६॥

तो जाओ, मातृदेवियों को वलि भेंट कर दो।

विदूषक — जी, मैं नहीं जाऊँगा। किसी और को भेज दो फिर मुझ (बेचारे) ब्राह्मण के लिये सब उल्टा ही फल होता है. जिस प्रकार दर्पण में पड़ने वाली परछाई बायें से दाहिनी ओर दायें से वाई ओर (होती है)।

और इस रात्रि (के प्रथम पहर) में यहाँ राजपथ (सड़क) पर गणिकायें, विट, चेट और राजा के स्नेही जन घूम रहे हैं, जिससे मेंढक के लोभी काले सर्प के सामने आये हुए चूहे के समान अब (मैं) वध्य हो जाऊँगा। तुम यहाँ बैठे हुए। क्या करोगे ?

चारुदत्त - अच्छा, तव तक ठहरो। मैं सन्ध्या (समाधि) समाप्त करता हूँ। (नेपथ्य में)

ठहर, वसन्तसेना ठहर !

(इसके अनन्तर विट, शकार और चेट से पीछा की जाती हुई वसन्तसेना प्रवेश करती है)।

विट - वसन्तसेने, ठहर ठहर।

भय से सुकुमारता को त्याग देने वाली, नृत्य के प्रयोग से दक्ष चरणों को शीझता से रखती हुई, ब्याकुल एवं चञ्चल कटाक्षों से हिंदिपात करती हुई तुम शिकारी के पीछा करने से चिकत हुई हरिणी के समातृ हुयों जा रही हो।।१७।।

## पूर्णं करोमि।

वेश्यानागरिकयोः सन्देशं परस्परं विटित इति विटः तल्लक्षणं तुक्तं दर्पणेसम्भोगहीनसम्पद्धिटस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः। वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽय बहुमतो
गोष्ठ्याम् (३.४१)। भयेन त्वरितगमनां वसन्तसेनां प्रति तदनुगामी विटः कथयति—
किमिति त्वं वसन्तसेने, भयेन परिवर्तितं द्रुतगमनाय अन्यथाकृतं सौकुमायं सुकुमारता
यया सा नृत्यप्रयोगेण नृत्याभ्यासेन विश्वदौ स्वच्छो दक्षौ व चरणौ क्षिपन्ती इतस्ततः
पातयन्ति उद्धिग्नेन व्याकुलेन चञ्चलेन च कटाक्षण अपाङ्गदर्शनेन विसुष्टा परिक्षिप्ता
हिष्टः य्यां सा व्याधस्य अनुसारेण अनुगमनेन चिकता त्रस्ता हरिणीव मृगीव कि कथं
यासि ? उपमालकुक्करस्तानिककुक्करह्मा स्वर्तिककुक्करह्मा स्वरिक्षित्रस्ति।

शकार:- चियव्ठ वशन्तशेणिएं च्यिव्ठ । कि याशि धावशि पलाअशि पक्खलन्ती, वाशू पशीद ण मलिस्सिश चिट्ठ दाव। कामेण दज्झदि ह मे हडके तवश्शी, अङ्गाललाशि । डिदे विअ मंशखण्डे ॥१८॥ (तिष्ठ वसन्तसेनिक, तिष्ठ।) [कि यासि धावसि पलायसे प्रस्खलन्ती, वासु प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत्। कामेन दह्यते खलु मे हृदयं तपस्व, अङ्गारराशिपतितमिव मांसखण्डम् ॥] चेटः—अज्जुके, चिट्ठ, चिट्ठ। उत्ताशिता गच्छशि अन्तिका मे शंपुण्णपच्छा विअ गिम्हमोरी। ओवग्नदी शामिअभट्टके मे वण्णे गडे कुवकडशावके व्व ॥१६॥ (आर्ये, तिष्ठ तिष्ठ ।) [उत्त्रासिता गच्छस्यन्तिकान्मम संपूर्णपक्षेव ग्रीष्ममयूरी। अववल्गति स्वामिभट्टारको मम वने गतः कुक्कुटशावक इव ।।]

अववल्गात स्वामभट्टारका मम वन गतः कुक्कुटशावक इर् विटः—वसन्तसेने, तिष्ठ तिष्ठ । कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना, रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती । रक्तोत्पलप्रकरकुड्मलमुत्सृजन्ती, टङ्कं मंन शिलगुहेव विदार्यमाणा ॥ 24 ॥

शकारः राष्ट्रियः, 'शकारो राष्ट्रियः स्मृतः' इति वचनात् । तस्य सक्षणन्तु 'मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्यसंमुक्तः । सोऽयमनूढाभ्राता, राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः । शकारस्य वचनं तु—अपार्थमक्रमं व्यथं पुनरुक्तं हतोषमम्, लोकन्यायविरुद्धञ्च शकारवचनं विदुः ।

त्वरितगमनां वसन्तसेनामनुसरन् शकारः कथयति-कि यासोति । हे वासु वासे, त्वं प्रस्वलुत्ती अस्त्वलुतं हुर्वेती स्त्रीमिक् त्यासिक्षान्यस्त्रायसेकार्द्रित शंकारः

शकार - ठहरो, वसन्तसेना ठहरो।

लड़खड़ाती हुई क्यों जा रही हो, दौड़ रही हो, भाग रही हो । बाले, प्रसन्न हो, मरोगी नहीं तनिक ठहरो । अङ्गारों के ढेंर में गिरे हुए मांस के टुकड़े के समान मेग बेचारा हृदय काम के द्वारा जलाया जा रहा है ।।।। ८।।

चेट-आर्ये ठहरो, ठहरो।

(तुम) मेरे गस से भयभीत हुई सम्पूर्ण पंखों वाली ग्रीब्म काल की मयूरी के समान जा रही हो। मेरा स्वामी (शकार) वन में गये हुए मुर्गे के बच्चे के समान (तुम्हारे-पीछे) ज़तावली के साथ आ रहा है।।१६।।

विट-ठहरो, वसन्तसेना ठहरो।

अभिनव कदली के समान (भय से) कांपती हुई, वायु के द्वारा चञ्चल अंचल (दशा) वाले लाल रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई, टांकी द्वारा छेदी जाती हुई मनः शिला की कन्दरा (से निकलने वाली चिनगारियों) के समान (केशपाश में गुंथे हुए) रक्त-कमलों की कलियों को (वेग से दौड़ने के कारण) विखराती हुई कहाँ जा रही हो ? ॥२०॥

वचनत्वेन पौनरुक्तधम्) प्रसीद प्रसन्ना भव, तिष्ठ तावत् स्थिताविप न मरिष्यसि । मे मम तयस्वि वराकं हृदयं अङ्गारराशौ पतितं अग्निपुञ्जपतितं मांसलण्डमिव कामेन दहाते खलु । उपमालङ्कारः । वसन्ततिलका दृत्तम् ॥१८॥

वसन्तसेनामुद्दिश्य चेटोऽपि कथयति उत्त्रासितेति । मम-अन्तिकात् समीपात् सम्पूर्णपक्षा परिपूर्णपुच्छयुक्ता ग्रीब्समयूरी इव उत्त्रासिता भीता गच्छसि । वने गतः कुक्कुटस्य शावकः शिशुः इव मम स्वामी भट्टारकः नृपः (नृप इव प्रभावयुक्तः) अववस्यति ससंभ्रमम् आगच्छति । उपमालङ्कारः । इन्द्रवज्रादृक्तम् ।।१६॥

भूयोपि विटः सानुरोधं कथयति — किं यासीति । हे वसन्तसेने, त्वं वालकवती इव नृतनकदली इव विकम्पमाना कम्पिता पवनेन लोलदशा चञ्चलदशा यस्य ताह्रं रक्तांशुकं रक्तवणं वसनं वहन्ती धारयन्ती तथा टक्क्कः पाषाणदारणः विदायंमाणा मनः शिलायाः गुहा इव रक्तोत्पलानां रक्तवणंकमलानां प्रकरः समूहः तिर्श्रिमतमाल्यमिति यावत् तस्य कुद्मलं किलकाम् उत्सृजन्ती गमनप्रवाहेण पातयन्ती मनः शिलानां विदारणसमयेऽभि रक्तोत्पलकिका इव प्रादुर्भवन्ति तथा—'पक्षे रक्तोत्पलप्रकरवत् कुड्मलान् कुड्मलसहशप्रस्तरखण्डान् उत्किपनन्ती' इति कालेमहोदयः। किं कथं यासि ? अत्र उत्प्रेक्षा उपमा च । वसन्तितिलका दत्तम् ॥२०॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

शकारः—चिट्ठ वसन्तरोणिए चिट्ठ ।

मम मअण्मणङ्गं मम्मथं वड्ढअन्ती

णिशि अ शअणके मे णिद्द्यं आविखवन्ती ।

पशलिश भअभीदा पक्खलन्ती खलन्ती ।

ममवशमणुजादा लावणश्शेव कुन्ती ॥२१॥

[तिष्ठ वसन्तसेने, तिष्ठ ।

मम मदनमनङ्गं मन्मथं वयधंन्ती

निश्चि च शयनके मम निद्रामाक्षिपन्ती।

प्रसरिस भयभीता प्रस्खलन्ती स्खलन्ती

मम वशमनुयाता रावणस्येय कुन्ती।

विटः-वसन्तसेने,

कि त्वं पर्दर्भम पदानि विशेषयन्ती व्यालीव यासि पतगेन्द्रभयाभिभूता । वेगादहं प्रविसृतः पवनं न रुन्ध्यां त्वन्निग्रहे तु वरगात्रि न मे प्रयत्नः ॥२२॥

ः शकार:--भावे भावं,

्राप्ता णाणकमूशिकामकैशिका मच्छाशिका लाशिका णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मञ्जूशिका। एशा वेशवह शुवेशणिलआ वेशङ्गणा वेशिआ एशे.शे दश णामके मद्द कले अञ्जावि मं णेच्छदि ॥२३॥

पुनः शकार एव वसन्तसेनामुद्दिश्य प्रलपति— ममेति । मम मदनम् अनङ्गं वर्द्धयन्ती उद्दीपयन्ती, निशि रात्री च शयनके शय्यायां मम निद्रां स्वचिन्तनेन आक्षिपन्ती विक्षिपन्ती, अधुना भयभीता प्रस्खलन्ती स्खलनं कुर्वती प्रसरिस धावसि रावणस्य कुन्ती इव मम वशं त्वम् अनुयाता आगता । शकारवचनत्वादत्र मदनमनङ्गम् इत्यादि पुनरुक्तम्, रावणस्येव कुन्ती इति हतोपमम् । मालिनीवृत्तम् ॥२१॥

तथापि वेगेन प्रसरन्तीं वसन्तसेनां विलोक्य विटः कथयति—किमिति । त्वं पदै: स्वपदिवक्षेपै: मम पदानि विशेषयन्ती अतिशयाना पतगेन्द्रात् गरुडात् यद् भयं तेन अभिभूति अफ्रोम्सा। व्यासी क्वा सर्वीत क्वा श्रेष्टि विष्या स्वापित स्व शकार-ठहर, वसन्तसेना, ठहर।

मेरे मदन, अनङ्ग, मन्मथ (काम) को बढ़ाती हुई, और रात्रि में बिस्तर पर मेरी नींद को उचटाती हुई (तुम) भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई भाग रही हो (किन्तु तुम) उसा प्रकार मेरे वश में आ गई हो जिस प्रकार रावण के वश में कुन्ती (आ गई थी) ।। ३६।।

विट-हे वसन्तसेना !

पिक्षराज (गरुड) से भयभं त हुई सिपणी के समान अपने डगों से मेरे डगों को भी अतिक्रान्त करती हुई तुम क्यों जा रही ही ? वेग से दीड़कर (क्या) मैं (अत्यन्त तीव्रगामी) वायु को (भी) नहीं रोक सकता ? (अवश्य रोक सकता हूँ) हे सुन्दर शरीर वाली, मेरा प्रयत्न तुम्हें (बलात्) रोकने का नहीं है ॥२२॥

शकार- महानुभाव, महानुभाव !

यह (वसन्तसेना) नाणक (शिवाङ्कचिह्नित सिक्के) को चुराने वाले (चोरों) के लिये काम-वासना की कशा (कोड़ा अर्थात् प्रेरक, उद्दीपक), मछली खाने वाली नतंकी, नीची नाक वाली (अप्रतिष्ठित), कुल को नष्ट करने वाली, वशा में न होने वाली (स्वच्छन्द), काम की पिटारी' यह वेश्यालय की स्त्री, सुन्दर वेश्यालय में निवास करने वाली, वेश्यालय की कामिनी, वेश्या—ये दस नाम मैंने इसके रक्खें हैं, अब भी यह मुझे नहीं चाहती है।।२३।।

वेगात् प्रविसृतः प्रचलितः पवनम् न रुन्ध्याम् (काक्वा) कि न रुन्ध्याम् ? अपि तु रुन्ध्याम् एव निरुन्ध्याम् इति पाठान्तरं निरोदधुं शक्नुयाम् इत्यथः], त्वन्निग्रहे तब ग्रहणे तु न मे प्रयत्नः अनायासेन एव त्वां ग्रहीतुं शक्नोमि इति भावः । यद्वा त्वां वलाद् ग्रहीतुमहं न प्रयते अपितु अनुनयेन एवेति भावः । उपमालङ्कारः । वसन्ततिलकावृत्तम् ।।२२।

पुनरिप शकारः विटमुद्दिश्य कथयित—एषेति । एषा वसन्तसेना नाणकानि टङ्कणादिवित्तानि मुष्णित इति नाणकमोषिणः तेषां कामस्य कशिका कशा तस्कराणां नामस्य प्रेरिकेत्यर्थः उक्तञ्च—तस्कराः पाण्डकाः मूर्खाः सुख-प्राप्त-धनास्तथा लिङ्गिनश्छन्नकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः इति ; मत्स्याशिका मत्स्यभक्षिका, लासिका नर्तको, निर्नासा निम्ननासा (प्रतिष्ठःशून्या इति भावः निःस्वाशा इति पाठान्तरं निःस्वानां निर्धनानाम् आशा इत्यर्थं (अलभ्यत्वादाशामात्रमेव केवलम्—काले), कुलस्य नाशिका, अवशिका दानेनापि कस्याऽपि वशे नायाति इति, कामस्य मञ्जूषिका पेटिका एषा वसन्तसेना वेशः वेश्यालयः तस्य वषु सुवेशानां सुन्दरपरिधानानां निलयः आश्रयः अथवा सुवेशः सुन्दरवेश्यालयः एव निलयः यस्याः तथाभूता, वेशस्य अङ्गनाः रमणी, वेशिका वेशवती (वेशोऽस्या अस्तीति) एतानि दश नामानि मया शकारेणकृतानिः; किन्तु अद्यापि इयं मां नेच्छति नामिलपति । अत्र शकारोक्तत्वात् पुनविक्तः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् । १२३।। 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भाव भाव

[एषा नाणकमोषिकामकशिका मत्स्याशिका लासिका निर्नासा कुलनाशिका अवशिका कामस्य मञ्जूषिका । एषा वेषवध्रः सुवेशनिलया वेशाङ्गना वेशिका एतान्यस्या दश नामकानि मया कृतान्यद्यापि मां नेच्छति ॥]

विदः--

प्रसरिस भवविक्लवा किमथं प्रचलितकुण्डलघृष्टगण्डपाश्वी । विटजननखघट्टितेव वीणा जलघरगर्जितभीतसारसीव ॥२४॥

शकारः-

झणज्झणन्तबहुभूशणशह्मिश्शं कि दोवदी विअ पलाअशि लामभीदा। एशे हलामि शहशत्ति जधा हणूमे विश्शावशुश्श बहिणि विअ तं शुभह्म् ॥२५॥ [झणज्झणद् बहुभूषणशब्दिमश्र कि द्रौपदीव पलायसे रामभीता। एष हरामि सहसेति यथा हनूमान्विश्वावसोर्भगिनीमिव तां सुभद्राम्॥]

चेट:--

लामेहि अ लाअवल्लहं तो क्खाहिशि मच्छमंशकम्।
एदेहिं मच्छमशकेहिं शुणआ मलअं ण शेवन्ति ॥२६॥
[रमय च राजवल्लभं ततः खादिष्यसि मत्स्यमांसकम्।
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां श्वानो मृतकं न सेवन्ते ॥]

विटः-भवति वसन्तसेने,

कि त्वं कटीतटनिवेशितमुद्धहन्ती
ताराविचित्रक्षिरं रशनाकलापम् ।
वक्त्रेण निर्माथतचूर्णमन शिलेन
त्रस्ताद्भुतं नगरदैवतवत्प्रयासि ॥२७॥

पुनरिप विटः वसन्तसेनां कथयित — प्रसरतीति — विटजननखिष्ठिहिता वीणा इव प्रचलितकुण्डलधृष्टगण्डपाश्वी (त्वं) जलधरगर्जितभीतसारसीव भयविक्लवा किमथं प्रसरिस ? इत्यन्वयः।

विटर्जनानां पान्स्केशपिष ष्ट्रिता Vवमिष्मुण्डरुणसम्बत्ति। अग्रं स्वीका स्वाप्ति ताश्यां

विट—विट लोगों के नख से घिंवत वीणा के समान (भागने के कारण) हिलते हुए कुण्डलों (के वार बार स्पर्ण) से घिंवत कपोलों वाली (तुम) बादल के गर्जन से भयभीत सारसी की भाँति भयातुर होकर क्यों भागी जा रही हो ।।२४॥

शकार राम से डरी हुई द्रौपदी के समान अनेक आभूषणों के शब्द से मिश्रित झनझनाहर के साथ तुम क्यों भागी जा रही हो ? हनुमान ने विश्वावसु की उस (विख्यात) बहिन सुभद्रा का जिस प्रकार अपहरण किया था, उसी प्रकार यह मैं बलात् तुम्हारा हरण करता हूँ ॥२५॥

चेट—राजा के क्रुपापात्र (शकार) के साथ रमण करो, तब तुम मछली और माँस खाना। इन दोनों मछली और माँस के कारण (परितृप्त हुए शकार के) कुत्ते मृतक (मृत पशु आदि की लाश) का सेवन नहीं करते हैं ॥२६॥

विट — सुश्री वसन्तसेने, किट-प्रान्त से बंधी हुई, तारों के समान विचित्र और सुन्दर मेखला (तगड़ी) को घारण करती हुई, चूर्णीकृत मनःशिला (मनिसल) को भी (अपने गुलाबी वर्ण से) तिरस्कृत करने वाले मुख से युक्त, भयभीत हुई नगर देवता की भौति विचित्र रूप से क्यों भागी जा रही हो।।२७॥

चञ्चलाभ्यां कुण्डलभ्यां घृष्टं गण्डयोः कपोलयोः पार्श्वं यस्याः ताहशी त्वं वसन्तसेना मनोह्नरत्वात् शब्दवत्वाद्वा वीणातुल्यत्वम् इति पृथ्वीधरः जलधरस्य मेघस्य गर्जितेन भीता सारसी इव भयेन विक्लवा ब्याकुला सती किमर्थं प्रसरित त्वरितं गच्छिसि । मालोपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥२४॥

पुनः शकारः वसन्तसेनामुद्दिश्य कथयति—झणदिति झणज्झणदिति । बहुभूष-णानां शब्दः तेन निश्रं यथा स्यात् तथा (क्रियाविशेषणम्) [झणज्झणायमानइति पाठाः न्तरम् झणज्झणायमानाि बहूनि भूगणािन तेषां शब्देन मिश्रं यथा स्यादेवम् इत्यर्थः] रामाद् भीता द्रौपदी इव कि कथं पलायसे ? यथा हनुमान् विश्वावसोः एतन्नामकस्य सिद्धजातीयस्य नृपस्य भगिनीं तां प्रसिद्धां सुभद्रां हरित स्म तथा अहं शकारः सहसा बलात् त्वां वसन्तसेनां हरािन । वसन्ततिलक वृत्तम् ॥२५॥

चेटोऽपि वसन्तसेनां प्रति पुनः कथयित – रमयेति । हे वसन्तसेने, राजवत्सभं नृपतेः प्रियं राजश्यालमिति यावत् रमय ततः तस्मात् मत्स्याद्य मांसं च मत्स्यमांसं तदेव मत्स्यमांसकं त्वं खादिष्यसि । (अस्य ग्रहे) एताष्यां मत्स्यमांसाष्यां हेतुस्यां मत्स्यमांस-प्राचुर्याद् इति भावः श्वानः कुक्कुराः मृतकं न सेवन्ते न खादिन्त । मात्रासमकं छन्दः इति पृथ्वीधरः । आर्यावृत्तम् इत्यन्ये ।।२६।।

वसन्तसेनामनुसरन् विटः पुनः कथयति—िकं त्विमिति । हे वसन्तसेने त्वं कटित्तट्निवेशितं ताराविचित्रक्विरं रशनाकलापम् जृद्वहुन्ती निमंथितचूर्णमनः शकारः—
अम्हे ह चण्डं अहिशालिअन्ती वणे शिआली विअ कुक्कुलेहि ।
पूलाशि शिग्धं तुलिदं शवेग्गं शवेण्टणं मे हलअं हलन्ती ॥२६॥
[अस्माभिश्चण्डमभिसार्यमाणा वने भूगालीव कुक्कुरैः।
प्लायसे शीघ्रं त्विरतं सवेगं सवृन्तं मम हृदयं हरन्ती ॥]

वसन्तरेना—पल्लवआ पल्लवआ, परहुदिए परहुदिए ।पल्लवक पल्लघक, परभृतिके परिभृतिके ।]

शकारः—(सभयम्) भावे भावे, मणुश्शे मणुश्शे । भ व भाव मनुष्या

मनुष्याः ।]

विटः—न भेतव्यं न भेतव्यम् ।

बसन्तसेना—माहविए माहविए । [माधिवके माधिविके ।]

विटः—(सहासम् ।) मूर्खपरिजनोऽन्विष्यते ।

शकार: — भावे भावे, इत्थिआं अण्णेशदि। [भाव भाव, स्त्रियमन्वेषयित]
विट: — अथ किम्।

शकारः—इत्थिआणं शदं मालेमि । शूले हगे । [स्त्रीणां शतं मारयामि । शूरोऽहम् ।]

वसःतसेना—(शून्यमवलोक्य ।) हद्धी हद्धी, कधं परिअणो वि परिज्महो । एत्य मए अप्पा शअं ज्जेव रिक्खिद्वो । |हा धिक् । हा धिक् । कथं परिजनोऽपि परिश्रिष्टः । अत्र मयात्मा स्वयमेव रिक्षितव्यः । ।

विट:--अन्विष्यतामन्विष्यताम्।

शकारः — वसन्तशेणिए, विलव विलवपरहुद्धिं वा पल्लवअं वा शब्वं एवव वशन्तमाशव्। प्रए अहिशालिअन्तीं तुमं को पलित्ताइदशदि।

कि भीमणेणे जमदिगिपुत्ते कुन्तीशुदे वा दशकन्धले वा ।
एशे हगे गेण्हिअ केशहत्थे दुश्शाशणश्शाणुकिदि कलेमि ॥२६।
णं पेक्स णं पेक्स ।

शिलेन वक्त्रेण त्रस्ता नगरदैवतवद् अद्भुतं कि प्रयासि इत्यन्वयः।

त्व कटितटे निवेशितं संस्थापितं ताराभिः मुक्ताभिः विविवश्वासौ रुचिरश्व त रशनाकलापं मेखलाभूषणम् उद्वहन्ती धारयन्ती, निर्मिथता तिरस्कृता चूर्णा चूर्णीकृता मनःशिला येन तादृशेन वक्त्रेण मुखेन उपलक्षिता ('इत्त्यंभूतलक्षणे' इति तृतीया) अथवा निर्मिथता अत्राव चूर्णा या मनःशिला तत्तुल्येन मुखेन लक्षिता त्रस्ता भयभीता सती नगरदैवतेन तुल्यं नगरदैवतवत् अद्भुतं यथा स्यात् तथा ('द्रुतम्' शकार कुत्तों के द्वारा पीछा की जाती हुई शुगाली के समान हमारे द्वारा तीव्र गति से अनुसरण की जाती हुई मेरे हृदय को समूल हरण करती हुई (तुम) शीघ्र, तुरन्त और वेगपूर्वक भाग रही हो ।।२८।।

वसन्तसेना — हे पल्लवक ! पल्लवक ! !, परभृतिके ! परभृतके !! शकार — (भयसिहत) भाव ! मनुष्य, मनुष्य । विट—डरना नहीं चाहिये, डरना नहीं चाहिये । वसन्तसेना—माधितके ! माधितके ! विट—[हँसी पूर्वक मूर्ख, भृत्य को ढूंढ रही है । शकार — स्त्री को ढूँढ रही है । विट —और क्या ?

शकार—सौ स्त्रियों को मार डालूँगा। मैं शूर हूँ।

वसन्तरोना—(सूना देखकर) हाय ! हाय ! क्या सेवक भी छूट गये । यहाँ मुझे स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिये ।

विट — ढूँढा जाये, ढुँढा जाये।

शकार—हे वसन्तसेना ! विलाप कर ! विलाप कर, परभृतिका के लिये; पुल्लवक के लिये या सारे वसन्त मास के लिये । मेरे द्वारा अभिसरण की जाती हुई तुझको कौन बचायेगा ?

क्या जमदिन का पुत्र भीमसेन; या कुन्ती का पुत्र या दशशीश (रावण ?) यह मैं (तुम्हारे) केशपाश को पकड़ कर दुःशासन का अनुकरण करता हूँ ॥२६॥ देखो तो, देखो तो,

इति पाठान्तरम्) कि केन हेतुना प्रयासि गच्छिस ? तद्धितोपमा उत्प्रेक्षा वा । वसन्ता-तिलकावृत्तम् ॥२७॥

पुनः शकारः त्रसन्तमेनामिह्श्य कथयति—अस्माभिरिति । वने कुक्कुरैः शुगाली इव अत्र अस्माभिः चण्डं शीन्नम् अभिसायंमाणा अनुगम्यमाना त्वं मम हृदयं सवृत्तं समूलवन्धं हरन्ती शीन्नं त्वरितं सवेगं यथा स्यात् तथा पलायसे । शकारोक्ति त्वात् शीन्नत्वादीनां पुनरुक्तिः । उपमालङ्कारः । उपजाति वृत्तम् ॥२८॥

पल्लंबकः वसन्तसेनायाः परिचारकः परभृतिका माध्रविका परिचारिके । भाव इत्यादरसूचकं सम्बोधनम् । परिजनः सेवकः ।

वसन्तर्सेनां भीषयन् शकारः कथयति—किमिति । भीमसेनः, जमविन्तपुत्रः परशुरामः, कुन्तीपुतः अर्जुनः कर्णो वा अथवा दशकन्धरः दशग्रीवः रावणः कि त्वां रक्षितुं समर्थः इति शेषः । एषः अहम् शकारः केशहस्ते केशकलापे गृहीत्वा धृत्वा । इति स्वां अनुकृतिम् अनुकरणं करोमि । इन्द्रवच्या वृत्तम् ॥२६॥

अशी शुतिक्खे विलदे अ मत्थकें कप्पेम शीशं उद मालएम वा। अलं तवेदेण पलाइदेण

मुमुबलु जे होदि ण शे बलु जीअदि ॥३०॥

[वसन्तसेनिके विलप विलप परभृतिको वा पल्लवकं वा सर्व वा वसन्त-मासम् । मयाभिसार्यमाणां त्वां कः परित्रास्यते ।

कि भीमसेनो जमदिग्नपुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो वा।

एषोऽहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृति करोमि ॥ [ननु प्रेक्षस्व ननु प्रेक्षस्व ।

असिः सुतीक्षणो विलतं च मस्तकं कल्पये शीर्षमुत मारयामि वा । अल तवैतेन पलायितेन मुमूर्षुं यों भवित न स खलु जीवित ॥] बसन्तसेना—अञ्ज, अबला ब्लु अहम् । [आयं अबला खल्वहम् ।] बिटः—अतएव ध्रियसे ।

शकार:-अदो ज्जेव ण मालीअशि । [अतएव न मार्यसे]

वसन्तसेना — (स्वगतम्।) कथं अणुणओ वि शे भअं उप्पदेवि। भोतु । एव्वं दाव। (प्रकाशम्।) अञ्ज, इमादो किवि अलंकरणं तक्कीअवि। [कथमनुनयोऽप्यस्य भयमुत्पादयति। भवतु। एवं तावत्। आयं, अस्मात्किमप्यलङ्करणं तक्यते।]

विट:-शान्तम् । भवति वसन्तसेने, न पुष्पमोषमहृत्युद्यानलता । तत्कृतमलङ्-

करणैः।

वसन्तसेना—ता कि क्बु वाणिष् । [तर्तिक खल्विदानीम् ।]

शकार:- हगे वरपुलिशमनुश्के वागुदेवके कामइदब्वे [अहं वरपृरुषमनुष्यो वासुदेवः कामयितव्यः ।]

वसन्तसेना- (सक्रोधम् ।) शन्तं शन्तम् । अवेहि । अणज्जं मन्तेशि । [शान्तं

शान्तम् । अपेहि । अनार्यं मन्त्रयसि ।]

शकारः — (सतालिकं विहस्य ।) मावे भावे पेक्स दास । मं अन्तलेण शुशिणिद्धा एशा गणिआदालिआ णम् । जेण मं भणादि 'एहि । शन्तिशि किलिन्तेशि' ति । हगे ण गामन्तलं ण णगलन्तलं वा गड़े । अञ्जके, शवानि भावश्य शीशं अत्तणकेहि पादेहि तव । ज्जेज्व पश्चाणुपश्चिआए आहिण्डन्ते शन्ते

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

असिरिति मम असिः कृपाणः सुतीक्षणः अस्ति तत्र मस्तकं च् बिलतं लालितं सुद्धरं वा वर्तते । शीर्षं शिरः कृत्यमे छितिय मारमामि वा अतएव त्रव एतेन पलामिः

तलवार बड़ी तीक्ष्ण है और तुम्हारा मस्तक बड़ा सुन्दर है, मैं तुम्हारा सिर काट डालूँगा या मार डालूँगा। तुम्हारा इस प्रकार भागना निरयंक है, (क्योंकि) जो मरने वाला होता है वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रहता।।३०।।

वसन्तसेना—आर्य ! मैं तो अवला हूँ । विट—इसीलिये (तुम अब तक) जीवन धारण कर रही हो । शकार—इसीलिये तुम नहीं मारी जा रही हो ।

वसन्तसेना—(अपने आप) इसकी नम्नता भी किस प्रकार भय उत्पन्न करती है ? अच्छा, तो ऐसा करूँ। (प्रकट रूप में) आर्य ! मुझसे किसी आभूषण की अपेक्षा है ?

विट-पाप शान्त हो ! हे वसन्तसेना, उद्यान-लता पुष्प-हरण के योग्य नहीं है । इसलिये आभूषणों को रहने दो ।

वसन्तसेना-तो अव क्या ?

शकार—मुझ पुरुषश्रेष्ठ, मनुष्य वासुदेव की (तुम्हें) कामना करनी चाहिए। वसन्तसेना—(क्रोध सहित) पाप शान्त हो ! दूर। अशिष्ट (आर्थों के अयोग्य) बात कहता है।

शकार—(ताली वजाकर और हँस कर) भाव ! भाव ! ! तिनक देखो तो सही। यह वेश्या-पुत्री वास्तव में मुझसे प्रेम करती है, जिससे मुझे यह कहती है "आओ, थक गये हो खिन्न हो गये हो।" मैं न किसो दूसरे गाँव को गया था, न किसी दूसरे नगर को गया था। भट्टालिके, मैं अपने पैरों से महानुभाव (विट) के सिर की शपथ उठाता हूँ कि तुम्हारे ही पीछे-पीछे घूमता हुआ श्रान्त (थका हुआ) और खिन्न हो गया हूँ।

तेन पलायनेन अलं व्यर्थमिति भावः (यतः) यः मुमूर्षुः आसन्नमरणः भवति स खलु निश्चयेन न जीवति । अत्र प्रथमचतुर्थचरणयोः वंशस्यं द्वितीये तृतीये च इन्द्रवज्ञा । अतः उपजातिवृत्तम् ॥३०॥

भियसे जीविस । अनुनयः अनुकूलता । तक्यते अन्विष्यते । सान्तं पापम् न दैवं तथा कुर्यात् । पुष्पमोषं पुष्पत्रोटनम् । अयं भावः यथा उद्यानलतायाः पुष्पत्रोटनेन शोभाहानिर्जायते तथैव अलङ्कारहरणेन तव सौन्द्यंहानिर्भविष्यति तच्च नोचितम् !

शान्तं न वाच्यमेतद् । अपेहि दूरं गच्छ । अनायं म् अनुचितम् । सहस्ततालं हस्ततालिकापूर्वंकम् । माम् अन्तरेण मम विषये ('अन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीया' इति दितीया) । सुस्निग्धा सम्यग् अनुरक्ता । शपे शपथं करोमि । पृष्ठानुपृष्ठिकया पश्चात् पश्चात् । आहिण्डमान्: भ्राम्यन् । वेशे देश्यालये वासः तस्य विरुद्धं प्रतिकूलम् ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

किलिन्ते हिंह शंयुत्तें। [भाव भाव, प्रेक्षस्व तावत्। मामन्तरेण सुस्तिग्धैषा गणिकादारिका ननु। येन मां भणित—'एहि। श्रान्तोऽसि' 'वलान्तोऽसि' इति। अहं न ग्रामान्तरं न नगरान्तरं वा गतः। भट्टालिकें, शपे भावस्य शीर्षमात्मी-याभ्यां पादाभ्याम्। तवैव पृष्ठानुपृष्ठिकयाहिण्डमानः श्रान्तः वलान्तोऽस्मि संवृत्तः)।

विटः—(स्वगतम् ।) अये, कथं शान्तिमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छिति मूर्खः । (प्रकाशम् ।) वसन्तसेने, वेशवासिवरुद्धमभिहितं भवत्या । पश्य,

तरुणजनसहायश्चिन्त्यतां वेशवासो विगणय गणिका त्वं मार्गजाता लतेव। वहिस हि धनहायं पण्यभूतं शरीरं सममुपचर भद्रे सुप्रियं चाप्रियं च ॥३१॥

अपि च-

वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः
पुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नामिता बहिणा।
ब्रह्मक्षत्रविशस्तरिन्तं च यया नावा तयैवेतरे
त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज।।३२।।
बसन्तसेना—गुणो क्खु अणुराअस्य कारणम्, ण उण वल्लकारो। [गुप

खल्वनृरागस्य कारणम्, न पुनर्बलात्क.रः] ।

शकार:—भावे भावे एशा गब्भदाशी कामदेवाअदणुक्जाणादो पहुदि ताह दिलद्वालुदत्ताह अगुलत्ता ण मं कामेदि । वामदो तश्श घलम् । जधा तव मम अ हत्यादो ण एशा पिलब्अंशदि तधा कलेदु भावे । [भाव भाव, एषा गर्भदासी काम-देवायतनोद्यानात्प्रभृति तस्य दिग्द्रचारुदत्तस्यानुरक्ता न मां कामयते । वामतस्तस्य गृहम् । यथा तव मम च हस्तान्नैषा परिश्रश्यति तथा करोतु भावः] ।

बिटः—(स्वगतम् ।) यदेव परिहर्तव्यं तदेवोदाहरित मूर्खः । कथं वसन्त-सेनार्यचारुदत्तमनुरक्ता । सुष्ठु खिल्वदमुच्यते—'रत्नं रत्नेन संगच्छते' इति । तद्गच्छतु । किमनेन मूर्खेण । (प्रकाशम् ।) काणेलीमातः, वामतस्तस्य सार्थ-वाहस्य गृहम् ?

वसन्तसेनायाः कथनं वेशवासविरुद्धमिति विटः द्वाभ्यां कथयति—तरुणेति— वेशवासः वेश्यालये निवासः तरुणजनः युवजनः सहायो यस्य तादृशः तरुणजनापेक्षी इत्यर्थः इति चिन्त्यताम् विचार्यताम् । त्वं च मार्गजाता मार्गे उत्पन्ना लताइव गणिका इति विग्राण्य विचार्यः । हि यतः त्वं पण्यभूतं विक्रेयस्वरूपं तथा च धनहार्यं धनेन विट—(अपने आप) अरे ! यह मूर्ख किस प्रकार 'शान्त' ऐसा नहे जाने पर श्रान्त (यका हुआ) समझ रहा है ? (प्रकट रूप से) वसन्तसेने, आपने (अपने) वेश्यालय के वास (जीवन) के विरुद्ध कहा है । देखों—

वेश्यालय के जीवन (वास) को युवकों की सहायता पर आश्रित समझो, सोचो, तुम मार्ग में उगी हुई लता के समान वेश्या हो, धन के द्वारा ग्रहण करने योग्य क्रय्य वस्तुरूप शरीर को तुम धारण करती हो इसलिये हे भद्र महिला, प्रिय और अप्रिय दोनों का समान रूप से सेवन करो।।३१॥ और भी—

विद्वान् ब्राह्मण तथा नीच जाति वाला मूर्खं भी एक वापी (बावड़ी) में स्नान करता है. जो पुष्पित लता पहले मयूर के द्वारा (बैठकर) झुकाई गई थी, उसी लता को (उस पर बैठकर) कौआ भी झुका देता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिस नाव से पार उतरते हैं उसी से दूसरे लोग भी। तुम वेश्या हो (इसलिये) वापी (वावड़ी) के समान, लता की भाँति और नाव की तरह ही सब जनों का सेवन करो।।३२।।

वसन्तसेना-प्रेम का वास्तविक कारण गुण है न कि बलात्कार।

शकार—भाव, भाव, यह जन्म-दासी कामदेवायतन उद्यान (में जाने) से लेकर उस दिरद्र चारुदत्त से प्रेम करने लगी है, मेरी कामना नहीं करती है। बाई ओर उसका घर है, जिससे तुम्हारे और मेरे हाथ से यह निकलने न पाये, आप वैसा (उपाय) करें।

विट—(अपने आप) मूर्ख वही वह रहा है जो छोड़ने योग्य है। क्या वसन्त-सेना आयं चारुदत्त से प्रेम करती है? यह वस्तुत: ठीक ही कहा जाता है कि—'रत्न रत्न के साथ (ही) संयुक्त होता है।' तो जाने दो। इस मूख से क्या ? (प्रकट रूप में) काणेली के पुत्र, उस सार्थवाह चारुदत्त का घर बाई ओर है?

ग्राह्यं शरीरं वहिस धारयसि अतः हे भद्रे कल्याणि सूप्रियं च अप्रियं च समं समान-रूपेण उपचर सेवस्व । उपमा काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ । मालिनीवृत्तम् ।।३१॥

वाप्यामिति—विचक्षणः विद्वान् द्विजवरः अपि ब्राह्मणोऽपि वाप्यां दीघिकायां स्नाति स्नानं करोति, वर्णेन अधमः शूद्रादिः मुर्खोऽपि च स्नाति । या लता बहिणा मयूरेण नामिता भवति तां फुल्लां पुष्पितां लतां वायसः अपि काकोऽपि नाम्यति नमयति (नाम्यतीति कण्ड्वादि पाठात् 'नामं करोति' इत्यर्थे यिक अकारलोपे च रूपम् इति पृथ्वीधरः) । यया च नावा नौकया ब्रह्मक्षत्रविशः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः तरन्ति तया एव इतरे शूद्रादयोऽपि तरन्ति । स्वं वेश्याः असि अतः वापी इव लता इव नौः इव च असि तस्मात् सवं जनं सुप्रियम् अप्रियम् वा भज सेवस्व । मालोपमा काव्यलिङ्गं चालङ्कारौ । शार्द्लविक्रीडित वृत्तम् ।।३२।।

गर्भदासी जन्मप्रभृति दासी । कामदेवस्य आयतनं स्थानं तदेव उद्यानम् एतन्नामक-पुद्यानम् इति भावः । यदेव परिहर्तथ्यं त्यक्तव्यम् उदाहरति कथयति । चास्दत्तस्य पृद्दं समीपे वर्तते इति कथन् नोचितं तदेव च मूर्जः शकारः कथयति । 'वसन्तसेना

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

्राकारः—पध् इं । वामदो तश्श घलम् । [अथ किम् । वामतस्तस्य गृहम् ।]

वसन्तसेना—(स्वगतम्।) अम्हहे । वामदो तश्श गेहं ति जं शंच्चम्, अवरज्झन्तेण वि दुज्जणेण उविकदम्, जेण पिअसङ्गमं पाविदम्। [आश्चर्यम्। वामतस्तस्य गृहमिति यत्सत्यम्, अपराध्यतापि दुजंनेनोपकृतम्, येन प्रियसङ्गमः प्रापितः।]

शकारः—भावे भावे, बलिए वखु अन्धआले माशलाशिपविट्टा विअ मशिगुडिआ दोशन्दी ज्जेव पणट्टा वशन्तशेणिआ। [भाव भाव, बलीयसि खल्वन्धकारे माषराशि-प्रविष्टेव मसीगुटिका दृश्यमानैव प्रनष्टा वसन्तसेना।

विटः—अहो, वलवानन्धकारः । तथाहि । आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविन्छिन्ना । उन्मीलितापि हिष्टिनिमीलितेवान्धकारेण ॥३३॥

अपि च-

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । असत्पुरुषसेवेव हिष्टिविफलतां गता ॥३४॥

शकार:—मावे मावे, अण्णेशामि वशन्तशेणिअम् । [भाव भाव, अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम् ।]

विदः—काणेलीमातः अस्ति किञ्चिच्चिह्नं यदुपलक्षयसि ? शकारः—भावे भावे, कि विश्व । भाव भाव, किमिव ।] विदः—भूषणशब्दं सीरभ्यानुविद्धं माल्यगन्धं वा ।

शकार: - शुणामि मल्लगन्धम्, अन्धआलपूर्तिदाए उण णाशिआए ण शुब्बत्तं पेक् ब्रामि भूशणशह्म् । [श्रुणोमि माल्यगन्धम्, अन्धकारपूरितया पुनर्नासिकया न सुव्यक्तं पश्यामि भूषणशब्दम् ।]

विट:-(जनान्तिकम् ।) वसन्तसेने,

चारुदत्तेऽनुरक्ता' इति शकारमुखात् निशम्य विटः कथयति यत् रत्नस्य सङ्गति रत्नेन सार्घं भवति । वसन्तसेना चारुदत्तश्च एतौ रत्नतुल्यौ एतयोश्च अनुरागः स्पृहणीय एवेति भावः । काणेलीमातः काणेली कन्यका असती वा माता यस्य तत्सम्बुद्धौ ।

अपराध्यता अपराधं कुर्वता । माषाणां राशौ प्रविष्टा प्रक्षिप्ता या मसीगुटिका तद्वत् हश्यमाना एव वसन्तसेना प्रणष्टा अदृश्या जाता ।

विट: द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां घनान्धकारं वर्णयति—आलाकेति-आलोके प्रकाशे दर्शने वा विशाला विस्तृता महती वा मे मम ष्टृष्टिः सहसा तिमिरे प्रवेशः तेन विच्छित्ना CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri बादलों के भीतर सन्धि-स्थल में छिपी हुई विजली के समान तुम भले ही रात्रि के प्रथम भाग (प्रदोष) के अन्धकारवश न दिखाई देती हो, परन्तु हे डरपोक (भीरु)! (तुम्हारी) माला से उत्पन्न होने वाली यह गन्ध और शब्द करने वाले नूपुर तुम्हें प्रकट (सूचित) कर देंगे।।३५॥

सुना, वसन्तसेना, !

बसन्तसेना — (अपने आप) सुना और समझ लिया। (नाट्य से नूपुरों को उतार कर और मालाओं को फेंक कर कुछ घूमकर हाथ से छूकर) अहो। दीवार (भित्ति) के छूने से ज्ञात हुआ यह अवश्य ही वगल का दरवाजा (पक्षद्वार) है और लगता है दैवयोग (संयोग) से घर का (यह) पक्षद्वार वन्द है।

चारुदत्त — मित्र ! (मैं) जप समाप्त कर चुका हूँ। तो अब जाओ । मातृ-देचियों के लिये बलि ले जाओ ।

विदूषक—हे (मित्र)! नहीं जाऊँगा।

चारुदत्त-हाय ! वड़ा दुःख है।

बन्धु लोग भी निर्धनता के कारण (निर्धन) पुरुष के कहने में नहीं रहते, अत्यन्त स्नेही मित्र भी विपरीत हो जाते हैं, आपित्तयाँ अधिक हो जाती हैं। शक्ति क्षय को प्राप्त हो जाती है, चित्र (शील) रूपी चन्द्रमा की शोभा धुँधली हो जाती है, जो दूसरों के द्वारा भी किया गया पाप-कर्म है, वह उसी का (किया हुआ) समझा जाता है।।३६।।

कोई इसका संग नहीं करता, न ही (कोई उसके साथ) आदर से बोलता है, धनी लोगों के घर (विवाहादि) उत्सवों में गया हुआ अनादरपूर्वक देखा जाता है,

यदा मैत्रेयः बिलप्रदानाय गन्तुं नोद्यतो भवित चारुदत्तोऽस्य आज्ञाभञ्जस्य कारणं दरिद्रतैवेति मन्वानः मैत्रेयं प्रति (श्लो हत्रयेण) कथयित-वारिष्र्याद् इति । दारिष्ठ् यात् धनाभावात् वान्धवजनः पुरुषस्य वाष्ये न सन्तिष्ठते वचनं न पालयित । सुस्निग्धा अतिस्नेहयुक्ताः सहृदः मित्राणि अपि विमुखीभविन्ति विमुखाः जायन्ते । आपदः आपत्तयः स्फारीभविन्ति विस्तारं यन्ति । सत्त्वं बलं ह्रासं क्षीणताम् उपैति गच्छिति । शीलशशिनः शीलरूपस्य चन्द्रस्य कान्ति. परिम्लायते क्षीणताम् आप्नोति । यच्च पापं कर्म चौर्यादिकं निन्दितं कार्यं परैः अन्यैः अपि कृतं भवित तत् तस्य संभाव्यते तेनैव कृतम् इति आशक्क्ष्यते । रूपकालक्क्षारः । शार्दूलविक्कीडितं वृत्तम् ॥३६॥

सङ्गिमिति-किश्चिदिप जनः अस्य निर्धनस्य सङ्गि नैव कुरुते, आदरात् आदरपूर्वकं न सम्भाषते । उत्सवेषु धनिनां गृहं सम्प्राप्तः समागतः स जनैः सावज्ञम् अवज्ञया सहितं तिरस्कारपूर्वकम् अवलोक्यते । सः च अल्पच्छदः अल्पवस्त्रः सन् लज्जया महाजनस्य दूरादेव बिहरित गच्छित । अतोऽहं मन्ये निर्धनता अपरम् अन्यत् षष्ठं प्रकामं प्रवृद्धं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कामं प्रदोषपतिमिरेण हंश्यसे त्वं सौदामिनीव जलदोदरसिन्धलीना । त्वां सूचियष्यति तु माल्यसमुद्भवोऽयं गन्धश्च भीरु मुखराणि च नूपुराणि ।।३५॥

श्रुतं वसन्तसेने।

बसन्तसेना—(स्वगतस्) सुदं गहिदं अ। (नाट्येन नूपुराण्युत्सायं माल्यानि चापनीय किञ्चित् परिक्रम्य हस्तेन परामृश्य।) अम्मो, भित्ति-परामिरससूइदं पक्खदु-आरअं बखु एवस्। जाणामि अ संजोएण गेहस्स संबुदं पक्खदुआरअस्। [श्रुत गृहीतं च। अहो, भित्तिपरामशंसूचितं पक्षद्वारकं खल्वेतत्। जानामि च संयोगेन गेहस्य संवृत्तं पक्षद्वारकम्।]

चारुदत्तः वयस्य, समाप्तजपोऽस्मि । तत्साम्प्रतं गच्छ । मातृभ्यो

बलिमुपहर।

विदूषकः—भो, ण गमिस्सम् । [भोः, न गमिष्यामि ।]
चाश्वतः—धिवकष्टम् ।
दारिद्रचात्पुरुषस्य बान्धवजनो वावये न संतिष्ठते
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः ।
सत्त्वं ह्रासमुपंति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते
पापं कमं च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते ॥३६॥

अपि च-

सङ्गं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते सं भाषते नादरा— त्संप्राप्तो गृहमृत्सवेषु धनिनां सावज्ञमलोक्यते ।

विटः वसन्तसेनां प्रति क्रथयति — कामिमिति हे भीक, कामं यद्यपि त्वं जलदानां मेवानाम् उदरसन्धौ मध्ये लीना अन्तिहिता सौदामिनी विद्युत् इव प्रदोषितिमिरेण प्रदोषस्य निशामुखस्य तिमिरेण अन्धकारेण न दृश्यसे तु किन्तु माल्यसमुद्दमवः माल्य- निर्गतः अयं गन्धः त्वां वसन्तसेनां सूचियष्यित मुखराणि शब्दयुतानि नूपुराणि चरण- भूषणानि सूचियप्यन्ति । आत्मरक्षार्थम् अवसरानुकूलं क्रियताम् इति व्यज्यते । उपमान् लङ्कारः । वसन्तितलका वृत्तम् ।।३५॥

भित्तेःपरामर्शेन स्पर्शेन सूचितम् । पक्षस्य पार्श्वभागस्य द्वारम् । संयोगेन स्पर्शे नेन्द्रियोनुभवेनणाः सम्भान्तन्तमः वसम्बान्तन्त्र प्रतिस्तिः bigitized by eGangotri बादलों के भीतर सन्धि-स्थल में छिपी हुई विजली के समान तुम भले ही रात्रि के प्रथम भाग (प्रदोप) के अन्धकारवश न दिखाई देती हो, परन्तु हे डरपोक (भीरु)! (तुम्हारी) माला से उत्पन्न होने वाली यह गन्ध और शब्द करने वाले नूपुर तुम्हें प्रकट (सूचित) कर देंगे ।।३५॥

सुना, वसन्तसेना, !

बसन्तसेना — (अपने आप) सुना और समझ लिया। (नाट्य से नूपुरों को उतार कर और मालाओं को फेंक कर कुछ घूमकर हाथ से छूकर) अहो। दीवार (भित्ति) के छूने से ज्ञात हुआ यह अवश्य ही वगल का दरवाजा (पक्षद्वार) है और लगता है दैवयोग (संयोग) से घर का (यह) पक्षद्वार वन्द है।

चारुदत्त — मित्र ! (मैं) जप समाप्त कर चुका हूँ। तो अब जाओ। मातृ-देचियों के लिये बलि ले जाओ।

विदूषक—हे (मित्र)! नहीं जाऊँगा।

चारुदत्त-हाय! वड़ा दुःख है।

बन्धु लोग भी निर्धनता के कारण (निर्धन) पुरुष के कहने में नहीं रहते, अत्यन्त स्नेही मित्र भी विपरीत हो जाते हैं, आपत्तियाँ अधिक हो जाती हैं। शक्ति क्षय को प्राप्त हो जाती है, चरित्र (शील) रूपी चन्द्रमा की शोभा धुँधली हो जाती है, जो दूसरों के द्वारा भी किया गया पाप-कर्म है, वह उसी का (किया हुआ) समझा जाता है।।३६।।

कोई इसका संग नहीं करता, न ही (कोई उसके साथ) आदर से बोलता है, धनी लोगों के घर (विवाहादि) उत्सवों में गया हुआ अनादरपूर्वक देखा जाता है,

यदा मैत्रेयः बलिप्रदानाय गन्तुं नोद्यतो भवति चारुदत्तोऽस्य आज्ञाभङ्गस्य कारणं दरिद्रतैवेति मन्वानः मैत्रेयं प्रति (श्लो हत्रयेण) कथयति-दारिद्र्याद् इति । दारिद्र् पात् धनाभावात् वान्धवजनः पुष्षस्य वाक्ये न सन्तिष्ठते वचनं न पालयति । सुस्निग्धा अतिस्नेहयुक्ताः सहृदः मित्राणि अपि विमुखीभवन्ति विमुखाः जायन्ते । आपदः आपत्तयः स्फारीभवन्ति विस्तारं यन्ति । सत्त्वं बलं ह्रासं क्षीणताम् उपैति गच्छति । शोलशशिनः शीलरूपस्य चन्द्रस्य कान्ति । परिम्लायते क्षीणताम् आप्नोति । यच्च पापं कर्मं चौर्यादिकं निन्दितं कार्यं परैः अन्यैः अपि कृतं भवति तत् तस्य संभाव्यते तेनैव कृतम् इति आशङ्क्ष्यते । रूपकालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृक्तम् ॥३६॥

सङ्गिमिति-किश्चिदिप जनः अस्य निर्धनस्य सङ्गि नैव कुरुते, आदरात् आदरपूर्वकं न सम्भाषते । उत्सवेषु धनिनां गृहं सम्प्राप्तः समागतः स जनैः सावज्ञम् अवज्ञया सहितं तिरस्कारपूर्वकम् अवलोक्यते । सः च अल्पच्छदः अल्पवस्त्रः सन् लज्जया महाजनस्य दूरादेव विहरति गच्छति । अतोऽहं मन्ये निर्धनता अपरम् अन्यत् षष्ठं प्रकामं प्रवृद्धं दूरादेव महाजनस्य विहरंत्यल्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम् ॥३७॥

अपि च-

दारिद्र्य शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहृदित्युषित्वा । विपन्नदेहे मिय मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम् ॥३८॥

विदूषकः—(सवैलक्ष्यम्) भो वशस्स, जइ मए गन्तव्यम्, ता एसावि मे सहा-इणी रवणिआ मोवु । [भो वयस्य, यदि मया गन्तव्यम्, तदेषापि मम सहायिनी रदिनका भवतु ।]

चारवत्तः-रदिनके, मैत्रेयमनुगच्छ ।

चेटी - जं अन्जो आणवेदि । [यदार्य आज्ञापयित] ।

विदूषक:—भोदु रविणए, गेण्ह बील पदीवं अ। अहं अवावुदं पक्खदुआरअं करोमि । [भवित रदिनके, गृहाण बील प्रदीपं च अहमपावृतं पक्षद्वारकं करोमि] (तथा करोति ।)

वसन्तसेना—मम अब्भुववित्तिणिमित्तं विअ अवावुदं पवस्तदुआरअम् । ता जाव पविसामि । (दृष्ट्वा) हद्धी हद्धी । कद्यं पदीवो । [ममाभ्युपपत्तिनिमित्तिमिवापावृतं पक्षद्वारकम् । तद्यावत्प्रविशामि । हा धिक्, हा धिक् । कथं प्रदीपः] (पटान्तेन निर्वाप्य प्रविष्टा ।)

चारुदत्तः-मैत्रेय किमेतत्।

विदूषकः अवावुदपक्खदुआरएण पिण्डीभूदेण वादेण णिग्वाविशे पदीवो । भोदि रदणिए, णिक्कम तुमं पक्खदुआरएण । अहंपि अब्भन्तरचदुस्सालादो पदीवं पक्जालिअ आअच्छामि । [अपावृतपक्षद्वारेण पिण्डीभूतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपः । भवति रदिनके, निष्क्राम त्व पक्षद्वारकेण अहमप्यभ्यन्तरचतुः शालातः प्रदीपं प्रज्वाल्यागच्छामि ।] (इति निष्क्रान्तः ।)

शकारः—भावे भावे अण्णेशामि वशन्तशेणिअम् । [भाव भाव, अन्वेषयामि वसन्तसेनिकाम् ।]

विदः-अन्विष्यतामन्विष्यताम्।

शकारः—(तथा कृत्वा) भावे भावे, गहिदा गहिदा। [भाव भाव, गृहीता गृहीता]।

विटः-मूर्खं, नन्वहम् ।

शकार:—इदो दाव भविअ एअन्ते भावे चिट्ठदु । (पुनरिनवप्य चेटं गृहीत्वा)। भावे भावे, गहिदा, गहिदा (इतस्तावद्भूत्वा एकान्ते भावस्तिष्ठतु । भाव भाव, गृहीता गृहीता)। Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अल्प वस्त्र वाला होने से लज्जा के कारण बड़े लोगों से दूर ही घूमता है। मानता हूँ कि (मेरे विचार में) निर्धनता भी एक अन्य छटा महापाप है।।३७।। और भी—

हे दारिद्रच, तुम्हारे विषय में (मैं) इस प्रकार दुःखी होता हूँ कि मेरे शरीर में मित्र के समान वास करके मुझ अभागे के शरीर त्याग देने (मर जाने) पर तुम कहाँ जाओंगे ? मुझे यही चिन्ता है ॥३८॥

विदूषक—(लज्जापूर्वक) हे मित्र ! यदि मुझे जाना (ही) है तो यह रदनिका भी (बिल सामग्री ले चलने में) मेरी सहायिका होवे।

चारुवत्त-रदिनके, मैत्रेय का अनुगमन करो। रविनका-जो आयं आज्ञा देते हैं।

विदूषक—हे रदिनके, विल और दीयक को पकड़ो। मैं वगल के दरवाजे (पक्षद्वार) को खोलता हूँ (वैसा करता है)।

बसन्तसेना—मानों मुझ पर अनुग्रह (= अभ्युपपित्त) करने के लिये बगल का द्वार खुल गया है तो (जब तक) प्रवेश करती हूँ। (देखकर) हाय ! हाय ! ! क्या दीपक (जल रहा) है.? (वस्त्र के छोर से बुझाकर प्रविष्ट हो जाती है)।

चारुदत्त-मैत्रेय, यह क्या ?

विदूषक वंगल का द्वार खुलने के कारण एकत्रीभूत वायु (के झोंके) ने दीपक बुझा दिया। हे रदिनके ! पश्चद्वार से तुम बाहर चली। मैं भी भीतरी चतुःशाला से दीपक जला कर आ रहा हूँ। (निकल जाता है)।

शकार-भाव, भाव वसन्तसेना को ढूँढ़ता हूँ।

विट-ढुँढ़िये, ढुँढ़िये।

शकार - (वैसा करके) भाव, भाव, पकड़ ली, पकड़ ली।

विट मूर्ख ! (यह तो) में हूँ।

शकार—तो आप (भाव) इधर होकर एकान्त में खड़े रहें (फिर ढूँढकर चेट को पकड़ कर) भाव, भाव पकड़ ली, पकड़ ली।

महापातकम् अस्ति । मनुना पञ्च महापातकानि उक्तानि ''ब्रह्महत्या' सुरापानं, स्तेयं गुवं ङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ।'' तदितिरक्तं दारिद्रघः षष्ठं पातकम् इति भावः । उत्प्रेक्षालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥३७॥

बारिव्रच इति -हे दारिव्रच, भवन्तं एवं शोचामि यत् त्वम् अस्माकं शरीरे सुहृद् इति 'अयं मम मित्रमिति' बुद्धचा उषित्वा वासं कृत्वा, अधुना च मिय मन्दभाग्ये विपन्नदेहे विपन्नः देहः यस्य तस्मिन् विनष्टदेहे त्वं क्व गमिष्यसि इति मम चिन्ता भवति । अत्र 'दारिव्रचम्' इति नपुंसकमतः 'भवन्तम्' इति पुंल्लिङ्गः निर्देशिचन्त्यः । उपजाति वृत्तम् ॥३८॥

चेट:- भट्टके, चेडे हगे । [भट्टारक चेटोहम्]

शकार:—इंदो भावे, इंदो चेडे। भावे, चेडे, चेडे भावे। तुम्हे द्दाव एअन्ते चिट्ठ। (पुनरिन्वप्य रदिनकां केशेषु गृहीत्वा।) भावे भावे शंपदं गहिदा विश्वन्तिशीणा ।

> अन्धआले पलाअन्ती मल्लगन्धेण शूइदा । केशविन्दे पलामिट्टा चाणक्केणव्व दोवदी ॥३६॥

[इतो भावः, इतश्चेटः । भावश्चेटः, चेटो भावः । युवां तावदेकान्ते तिष्ठतम् । भाव भाव, सांप्रतं गृहीता वसन्तसेनिका ।]

> [अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता। केशवृन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपंदी॥]

विट:--

एषासि वयसो दर्पात्कुलपुतानुसारिणी। केशेषु कूसुमाढ्येषु सेवितव्येषु किषता ॥४०॥

शकार:-

एशाशि वाशू शिलिशि ग्गहीदा केशेषु वालेषु शिलोलुहेशु ।
अक्कोश विवकोश लवाहिचण्डं शभुं शंकलमीश्शलं वा ॥४१॥
एषासि वासु शिर्रास गृहीता केशेषु वालेषु शिरोक्हेषु ।
आक्रोश विक्रोश लपाधिचण्ड शम्भुं शिवं शङ्करमीश्वरं वा ॥
रदितका—(सभयम् ।) कि अज्जिमिस्सेहि ववसिदम् । [किमार्यमिश्रैव्यव-

सितम्।]

विटः - काणेलीमातः, अन्य एवैष स्वरसंयोगः।

शकारः—भावे भावे, जधा दिहशरपिललुद्धाए मज्जालिए शलपिलवत्ते होवि तथा दाशीए धीए शलपिलवत्ते कडे। [भाव भाव, यथा दिधशरपिरलुब्धाया मार्जारिकायाः स्वरपरिवृत्तिर्भवति, तथा दास्याः पुत्र्या स्वरपरिवृत्तिः कृता।

विदः—कथं स्वरपरिवर्तः कृतः । अहो चित्रम् । अथवा किमत्र चित्रम् ।

ः अपावृतम् उद्घाटितम् । अभ्युपपत्तिनिमित्तम् अनुग्रहार्थम् । अपावृतं तत् पक्षद्वारं तेन निमित्तेन । पिण्डीभूतेन एकीभूतेन ।

शकारः कथयति-अन्धकारे इति अन्धकारे प्लायमाना धावन्ती वसन्तसेना माल्यस्य गन्धेन सूचिता चाणक्येन ब्रौपवी इव केशवृन्दे केशपाशे परामृख्या गृहीता। चेट स्वामिन्, मैं तो सेवक हूँ।

शकार— इधर भाव (विट), इधर चेट । भाव-चेट, चेट-भाव, । तुम दोनों तो एकान्त में खड़े रहो । (फिर ढूँढ़कर रदिनका को केशों से पकड़कर) भाव, भाव, अब वसन्तसेना पकड़ ली, पकड़ ली ।

अन्धकार में भःगती हुई माला की गन्ध से सूचित वसन्तसेना मेरे द्वारा इस प्रकार केशों से पकड़ ली गई है, जैसे चाणक्य के द्वारा द्रौपदी ।।३६॥

विट (यौवन) अवस्था के गर्व से कुलीन पुत्र (चारुदत्त) का अनुगमन करने वाली यह (तुम) पुष्पयुक्त, सेवा (रक्षा) करने योग्य वालों से (पकड़कर) खीचीं जा रही हो ॥४०॥

शकार—हे बाले, यह (तुम) सिर के बालों के (शिरोरुह, सिर पर उत्पन्न होने वाले वालों के) द्वारा पकड़ ली गई हो अब गाली दो, चिल्लाओ, शम्भु, शिव, शंकर या ईश्वर को पुकारो (हमें किसी से भय नहीं है) ॥४१॥

रदिनका—(भयपूर्वक) (आप) महानुभावों ने (यह) क्या किया ? विट—अरे काणेली के पुत्र, यह स्वर तो दूसरा सा (लगता) है।

शकार—भाव, भाव, जिस प्रकार दही की मलाई की इच्छुक (लुब्ध) बिल्ली के स्वर में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार (इस) दासी की पुत्री (नीच वसन्तसेना) ने स्वर में परिवर्तन कर लिया है।

विट-निया स्वर में परिवर्तन कर लिया ? अहो आश्चर्य है ! या इस (स्वर-परिवर्तन) में आश्चर्य ही क्या है ?

शकारवाक्यत्वात् असम्बद्धोपमा । अनुष्टुप् वृत्तम् । ।।३६॥

विटः कथयति - एतेति । वयसः यौवनावस्थायाः दर्भात् कुलपुत्रानुसारिणी कुलपुत्रं चारुदत्तं प्रति गमनशीला एषा वसन्तसना त्वं सेवितव्येषु सेवायोग्येषु कुसुमाढ्येषु पुष्पैः समृद्धेषु अलङ्कृतेषु इत्ययं केशेषु किवता बलाद् गृहीता असि । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥४०॥

शकारः वसन्तसेन। मुद्दिश्य कथयित - एषासीसि । हे वा बु बाले एपा वसन्तसेना ह्वं शिरिस केशेषु बालेषु शिरोष्हेषु गृहीता असि । अधुना आक्रोश शापं देहि, विक्रोश आह्नय कमिप अथवा शम्मुं शिवं शङ्करम् ईश्वरं वा प्रति अधिचण्डम् अत्युच्चैः लप विलापं कुरु । इन्द्रवच्चा वृत्तम् ॥४१॥

आर्यमिश्रैः मान्यैः। व्यवसितम् शारव्यम्। विधशरः दध्नः उपरिभागः इति
पृथ्वीधरः, तत्र परिलुत्धायाः साभिलाणायाः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षयाः वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनैपुण्यमाश्रिता ॥४२॥ (प्रविश्य।)

विदूषकः ही ही भोः, पवोसमन्दमारुदेण पशुबन्धोवणीदस्स विश्र छागलस्स हिअसम् फूरफुराअदि पदीवो । (उपसृत्य रदिनकां हृष्ट्वा ।) भो रदिणए । [आश्चर्यं भोः, प्रदोषमन्दमारुतेन पशुबन्धोपनीतस्येव छागलस्य हृदयम्, फुरफुरायते प्रदापः । भो रदिनके ।]

शकार:-भावे भावे, मणुश्शे मणुश्शे । [भाव भाव, मनुष्यो मनुष्यः]।

विदूषकः — जुत्त णेदम्, सिरसं, णेदम् ज अज्जचारदत्तस्स दिलह्दाए संपदं परपुरिसा गेहं पविशन्ति । [युक्तं नेदम् सदृशं नेदम्, यदार्यचारुदत्तस्य दिरद्रतया सांप्रतं परपुरुषा गेह प्रविशन्ति ।]

रदिनका-अन्ज मित्तेअ, पेक्ख मे परिहवम्। [आर्य मैत्रेय, प्रेक्षस्व मे परिभवम्।]

विदूषकः—िकं तव परिहवो । आदु अम्हाणम् । [किं तव परिभवः। अथवास्माकम्।]

रदनिका-णं तुम्हाणं ज्जेव । [ननु युष्माकमेव ।

विदूषकः—िंक एसो बलक्कारो । [किमेष बलात्कार: ।]

रदिनका-अध इं [अथ किम्।]

विदूषकः - सच्चम् । [सत्यम्]

रदिनका-सच्चम् । [सत्यम् ।]

विदूषकः—(सक्रीधं दण्डकाष्ठमुद्यम्य) मा दाव। भो, सके गेहे कुक्कुरो वि दाव चण्डो भोदि, कि उग अहं बह्मणो। ता एदिणा अह्मारिसकणभाअधेअकुडिलेण दण्डेक्ट्ठेण दुट्ठस्स विअ सुक्खाणवेणुअस्स मत्थअं दे पहारेहि कुटुइस्सम्। [मा तावत्। भोः, स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति कि पुनरहं ब्राह्मणः। तदेतेनास्मादृशजनभागध्यकुटिलेन दण्डकाष्ठेन दुष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारैः कुटुयिष्यामि।]

विटः वसन्तेनायाः स्वरनैपुण्ये हेतुं दर्शयति-इयमिति । इयं वसन्तसेना रङ्गः नृत्यशाला तत्र प्रवेशेन कलानां संगीतादीनां च उपशिक्षया अभ्यासेन, वञ्चनायां लोकप्रतारणायां पण्डितत्वेन नैपुण्येन स्वरनंपुण्यं स्वरपरिवर्तनकौशलम् आश्रिता प्राप्तवती । समुच्चयालङ्कारः (काले) । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥४२॥

इस (वसन्तसेना) ने रङ्गशाला (नाटयशाला) में प्रवेश तथा कलाओं की शिक्षा के द्वारा (दूसरों को) ठगने में कुशल हो जाने के कारण स्वर (परिवर्तन) में निपुणता प्राप्त कर ली है ॥४२॥

## (प्रवेश करके)

विदूषक - अरे आश्चर्य है।

रात्रि के प्रथम पहर की धीमी-धीमी वायु से यूपकाष्ठ, विध्य पश्चु को वाँधने के खूंटे] के समीप ले जाये गये वकरे के हृदय के समान, दीपक काँप रहा है। (समीप आकर रदिनका को देखकर) हे रदिनके।

शकार-भाव, भाव, मनुष्य, मनुष्य।

विदूषक — यह उचित नहीं है, यह योग्य नहीं है कि आर्य चारुदत्त की निर्धनता के कारण आजकल दूसरे लोग (उसके) घर में प्रवेश करते हैं।

रदिनका-आर्य मैत्रेय ! मेरा अनादर (तो) देखो ।

विदूषक-नया तुम्हारा अनादर अथवा हमारा ?

रदिनका-आप सबका ही।

विदूषक-क्या यह बलात्कार ?

रदनिका--- और क्या ?

विदूषक-सचमुच।

रदनिका-सचमुच।

विदूषक — (क्रोधपूर्वक लकड़ी का डण्डा उठाकर) ऐसा नहीं (होगा)। अरे ! अपने घर में तो कुत्ता भा बलवान् (शेर) होता है, फिर मैं ब्राह्मण तो क्या ?

अतः इस हमारे भाग्य जैसे टेढे काठ के डण्डे से विकृत (दुष्ट) सूसे हुए बाँस के समान तेरे मस्तक को प्रहारों के द्वारा कूट डालूँगा।

पशुः बध्यते अत्र इति पशुबन्धः यूपकाष्ठं तत्र उपनीतस्य प्रापितस्य । फुरफुरायते अत्यन्तं प्रकम्पते । परिभवः तिरस्कारः । चण्डः भीषणः वलीयान् वा अस्मादृशजनानां मादृशानां जनानां भागधेयवत् भाग्यवत् कुटिलेन वक्रेण । दुष्टस्य दोषयुक्तस्य विकृतस्य । संस्थानक इति शकारस्य नाम । उपमर्वः तिरस्कारः ।

शकारकृतमपमानं दारिद्रचहेतुकमिति मन्वानः मैत्रेयः कथयति — मेति । दुर्गतः द्वरिद्रः दति एवं मृत्वा परिभवः तिरस्कारः मा न कर्त्तव्यः यतः कृतान्तस्य

विट:- महाब्राह्मण, मर्षय मर्षय ।

विदूषक:—(विटं हृष्ट्वा) ण एत्थ एसो अवरज्झिद (शकारं हृष्ट्वा), एसो विखु एत्थ अवरज्झिद । अरे रे राअसालअ संट्ठाणअ दुन्जण दुम्मणुस्स, जुत्तं णेदम् । जइ वि णाम तत्तभवं अज्जवादक्तो दिलहो सवृत्तो, ता कि तस्स गुणेहि ण अलंकिदा उज्जहणी । जेण गेहं पविसिअ परिअणस्स ईरिसो उवमहो करीअदि ।

मा दुरगदोत्ति परिहवो णित्थ कअन्तस्स दुरगदो णाम । चारित्तेण विहीणो अडढो वि अ दुरगदो होइ ।४३॥

[नात्र एषोऽपराध्यति । एष खल्वत्रापराध्यति । अरे रे राजश्यालक संस्थानक दुर्जन दुर्मनुष्य; युक्तं नेदम् । यद्यपि नाम तत्रभवानार्यचारुदत्तो दरिद्रः संवृत्तः । तिंक तस्य गुणैर्नालङ्कृतोज्जियनी । येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजन-स्येदृश उपमर्दः क्रियते ।

> मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम । चारित्रेण विहीन आढयोऽपि च दुर्गतो भवति॥,

बिटः—(सर्वेलक्ष्यम्) महाब्राह्मण, मर्थय मर्थय । अन्यजनशङ्क्षया खल्वि-दमनुष्ठितम्, न दर्पात् । पश्य,

सकामान्विष्यतेऽस्माभिः।

विद्वक:-- कि इअम् । [किमियम्]

विटः-शान्तं पापम्।

काचित्स्वाधीनयौवना ।

सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवञ्चना ।।४४॥ सर्वथा इदमनुनयसर्वस्वं गृह्यताम् । (इति खड्गमुत्मृज्य कृताञ्जलिः पादयोः पतिति ।)

यमराजस्य दैवस्य वा समक्षे दुर्गतः निर्धनः नास्ति नाम इति संभावानायाम् अपि च प्रत्युत तस्य तु चारित्रेण सदाचारेण विहीनः आद्यः समृद्धोऽपि दुर्गतः दरिद्रः एव भवति । दुर्दशां वाप्नोति । गाथा वृत्तम् ॥४३॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri विट-नहाबाह्मण, क्षमा करो, क्षमा करो।

विद्रषक—(विट को देखकर) यहाँ वह अपराध नहीं कर रहा है। (शकार को देखकर) निश्चय ही यह अपराध कर रहा है। अरे, रे राजश्यालक (राजा के साले) संस्थानक ! दुष्ट ! दुर्मनुष्य ! यह ठीक नहीं है। यद्यपि पूजनीय आयं चारुदत्त निर्धन हो गये हैं। तो (भी) क्या उनके गुणों से उष्जयिनी भूषित नहीं है ? जिससे उसके घर में घुसकर उसके सेवक का इस प्रकार अपमान किया जा रहा है। 'दरिद्र है' यह जानकर अपमान मत करो, यमराज के (समक्ष) निर्धन (कोई) नहीं है और चरित्रहीन धनवान् भी दुर्दशा (दुर्गति) को प्राप्त होता है।।४३।।

विट - (लज्जापूर्वक) महाब्राह्मण, क्षमा करो, क्षमा करो। वास्तव में यह (रदिनका के केश पकड़ने का कार्य) दूसरे व्यक्ति के सन्देह के कारण किया गया है, गर्व से नहीं। देखो—हमारे द्वारा (एक) कामासक्त (युवती) ढूँढी जा रही है।

> विदूषक - क्या यह (रदिनका) ? ि वट---पाप शान्त हो।

कोई अपने यौवन की स्वामिनी स्त्री । वह खो गई उसी की आशंका के कारण (रदिनका को पकड़ने से) यह शील की हानि हुई है ॥४४॥

(आप) सब प्रकार से मेरी इस विनती (मनौती) को स्वीकार कीजिए (ऐसा कहकर तलवार त्याग कर अञ्जलि बाँधकर पैरों पर गिर जाता है)।

क्षमां याचमानः विटः वस्तुनथ्यं वर्णयति—सकामेति । अस्माभिः सकामा कामोत्सुका युवती अन्विष्यते किमियं रदिनकैव सकामा ? इति विदूषकस्य शङ्कायां सत्यां कथयति — काचित् स्वाधीनयौवना स्वाधीनं यौवनं यस्याः स्वेच्छया विहारिणी वेश्या इति यावत् । सकामा-स्वाधीनयौवना—इति विशेषणाभ्यां 'सा वेश्या' इति सूच्यते तथा च तस्याः धारणं न दोषाय । सा पूर्वोक्ता युवती च नष्टा अदर्शनीया जाता तस्याः शङ्क्र्या एव इयं शोलवञ्चना रदिनकाग्रहणरूपा दुश्चरितसंभावना प्राप्ता संजाता । नास्माकं कश्चिद् दोपः इति भावः । पथ्याववन्त्रं वृत्तम् ॥४४॥

अनुनयसर्वस्वं अनुनयस्य आदर।तिशयस्य अनुकूलीकरणस्य सर्वस्वम् । उपालक्धः उपालम्भं प्रापितः अनुनयामि अनुकूलीकरोमि । समयतः शपथतः, सम्यः क्रियावन्धः ('शर्त' इति भाषायाम्)।

विदूषकः—सप्पुरिस, उट्ठेहि उट्ठेहि । अआणन्तेण मए तुमं उवालद्धे । संपदं उण जाणन्तो अणुणेमि । [सत्पुरुष, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अजानता मया त्वमुपा-लब्धः । साम्प्रतं पुनर्जानन्तनुनयामि ।]

> विटः—ननु भवानेवात्रानुनेयः । तदुत्तिष्ठामि समयतः । विदूषकः—भणादु भवम् ।भणतु भवान् ।] विटः—यदीमं वृत्तान्तमार्यंचारुदत्तस्य नाख्यास्यसि । विदूषकः—न कधइस्सम् । [न कथियःगामि]

विट:---

एष ते प्रणयो वित्र शिरसा धार्यते मया।
गुणशस्त्रैवंयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निर्जिताः ॥४५॥

शकारः—(सासूयम्) किणिमित्तं उण भावे, एवश्श दुट्ठबडुअश्श किविणअ-ञ्जलि कदुअ पाएशु णिवडिवे। [किनिमित्तं पुनर्भाव, एतस्य दुष्टवटुकस्य कृपणाञ्जलि कृत्वा पादयोनिपतितः।]

विटः—भीतोऽस्मि । शकारः—कश्श तुमं भीदे । [कस्मात्त्वं भीतः ।] विटः—तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः ।

शकार — के तश्श गुणा जश्श गेहं पविशिक्ष अशिदव्यं पि णित्थ । [के तस्य गुणा यस्य गृहं प्रविश्याशितव्यमपि नास्ति ।]

विटः—मा मैवम् ।
सोऽस्मद्विधानां प्रणयैः कृशीकृतो
न तेन कश्चिद्वभवैविमानितः ।
निदाघकालेष्विव सोदको ह्रदो
नृणां स तृष्णामपनीय शुष्कवान् ॥४६॥

इमगपरांघं चारुदत्ताय न कथिष्यामि इति विदूषकवचनं निशम्य विटः विदूषकमिनन्दयति—एष इति । हे विप्र एष ते प्रणयः स्नेहः मया िन्टेन शिरसा धायंते गेन यस्मात् कारणात् (टि॰) शस्त्रवन्तः शस्त्रधारिणोऽपि वयं गुणशस्त्रैः गुणाः एव शस्त्राणि तैः (साधनभूतैः) निर्जिताः । रूपकालङ्कारः । पथ्यावकत्रं वृत्तम् ॥४५॥ कृपणाञ्जिति दीनाञ्जलिम् । अशितव्यं खाद्यम् । दं

T-

य

य

IT

T:

विदूषक—हे सज्जन, उठो, उठो। अनजाने में मैंने तुम्हें बुरा कहा। इस समय तो (आपको निर्दोष) जानकर (आपकी) विनती करता हूँ।

विट-यहाँ तो आपकी ही विनती करनी चाहिए। तो एक शर्त (समय) पर उठता हूँ।

विदूषक -- कहिए आप । विट--यदि इस बात को आर्य चारुदत्त से नहीं बताओगे । विदूषक---नहीं बताऊँगा ।

विट-हे ब्राह्मण (मैत्रेय), तुम्हारे इस अनुग्रह को मैं शिरोधार्य करता हूँ (अर्थात् आदर करता हूँ)। क्योंकि शस्त्रयुक्त भी हम लोग गुणरूपी शस्त्रों के द्वारा जीत लिये गये हैं। १४१।

शकार—(ईर्ष्या के साथ) भाव, आप दीनता से हाथ जोड़कर इस दुष्ट ब्राह्मण के पैरों पर क्यों गिर पड़े ?

विट—(मैं) डर गया हूँ।

शकार—तुम किससे डर गये हो ?
विट—उस चारुदत्त के गुणों से।

शकार—उसके क्या गुण हैं जिसके घर में घुसकर खाने को भी नहीं है।
विट—ऐसा नहीं,

वह (चारुदत्त) हम जैसे लोगों की (धन सम्बन्धिनी) याचनाओं की स्वीकृति (प्रणय) के द्वारा क्षीण (धनहीन) कर दिया गया है। सम्पत्ति के द्वारा उसने कोई अपमानित नहीं किया (अर्थात् धन सम्पन्न होते हुए भी वह विन म्र बना रहा)। मनुष्यों की (धनसम्बन्धिनी) प्यास मिटाकर वह गर्मी के समय में जलयुक्त तालाब के समान सूख गया है।।४६।।

शकारमुखात् चारुदत्तस्य उपहासं निशम्य विटः चारुदत्तस्योदारतां वर्णयति— स इति । सः चारुदत्तः अस्मद्विधानाम् अस्मादृशानां प्रणयेः प्रार्थनाभिः कृशीकृतः दिदः कृतः तेन कश्चित् जनः विभवैः धनैः न विमानितः न तिरस्कृतः । निदाधकालेषु ग्रीष्मसमये सोदकः जलयुक्तः हृदः जलाशय इव सः चारुदत्तः नृणां जनानां तृष्णां अभिलाषां (हृदपक्षे पिपासाम्) अपनीय दूरीकृत्य शुष्कवात् क्षीणः संजातः । उपमा-लङ्कारः । उपजाति वृत्तम् ॥४६॥ शकारः—(सार्षम्) के शे गढभदासीए पुत्ते ? शूले विक्कन्ते पाण्डवे शेदकेद् पुत्ते लाघाए लावणे इन्ददत्ते । आहो कुन्तीए तेण लामेण जादे अश्शत्थामे धममपुत्ते जडाउ ॥४७॥

[कः स गर्भदास्याः पुतः।

भूरो विक्रान्तः पाण्डवः म्रेतकेतुः पुत्रो राधायाः रावण इन्द्रदत्तः । आहो कुन्त्यां तेन रामेण जातः अम्वत्थामा धर्मपुत्नो जटायुः ॥]

विट:-मूर्खं, आर्यचारुदत्तः खल्वसौ।

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी

आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः ।

सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्त्वो

ह्योकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये ॥४८॥

तदितो गच्छामः।

शकारः—अगेणिहअ वशन्तशेणिअम् [अग्रृहीत्वा वसन्तसेनाम् ।] विटः— नष्टा वसन्तसेना ।

शकारः-कथं विअ। [कथमिव।]

विट:---

अन्धस्य हिन्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य मूर्खस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । स्वल्पस्मृतेर्व्यसिनिनः परमेव विद्या त्वां प्राप्य सा रितिरिवारिजने प्रनष्टा ॥४६॥

विटस्य वचनं श्रुत्वा शकारः सक्रोधं पृच्छति—श्रुर इति । कः सः विक्रान्तः पराक्रमी श्रुरः ? सः किं पाण्डवः पाण्डुपुत्रः श्वेतकेतुः अथवा इन्द्रेण प्रवत्तः राधायाः पुत्रः रावणः ? आहो अथवा तेन प्रसिद्धेन रामेण कुन्त्यां जातः समुत्पन्नः अश्वत्थामा अथवा धर्मस्य पुत्रः जटण्युः ? इदं सर्वम् असम्बद्धार्थकम् ॥४७॥

शकारमुखात् चारुदत्तिविषयकमुपालम्भं निशम्य विटः चारुदत्तस्य गुणान् वर्णयित दीनानामिति । सः चारुदत्तः दीनानां कृते स्वस्य आत्मनः गुणाः एव फलानि तैः नतः नम्नः कल्पवृक्षः, सञ्जनानां कुदुम्बी वन्धुः, शिक्षित्नानां शिक्षित्जनानाम् शकार—(रोषपूर्वक) कौन है वह जन्मदासी का पुत्र। शूरवीर पाण्डुपुत्र श्वेतकेतु ? अथवा इन्द्र-प्रदत्त राधा का पुत्र रावण (है) या उस प्रसिद्ध राम से उत्पन्न कुन्ती का (पुत्र) अश्वत्थामा (है) अथवा धर्मपुत्र जटायु है ॥४७॥ विट—मूर्ख, यह तो आर्य चारुदत्त हैं।

जो दीन लोगों के लिये अपने गुणरूपी फलों से नम्न कल्पवृक्ष हैं। सत्पुरुषों के परिपालक (कुटुम्बी), शिक्षितों के आदश, सच्चरित की कसौटी, सदाचरण रूपी मर्यादा के (न लांघने वाले) सागर, सत्कार करने वाले, किसी का अनादर न करने वाले, मनुष्योचित गुणों के आगार सरल तथा उदार स्वभाव वाले हैं, गुणों की प्रचुरता के कारण एक सराहनीय वही (आर्य चारुदत्त सच्चे अर्थों में) जीवित हैं दूसरे लोग तो सिसकते ही हैं।।४८।।

तो यहाँ से चलें।

शकार-वसन्तसेना को लिये बिना ?

विट-वसन्तसेना तो अदृश्य हो गई।

शकार-कैसे !

विट — अन्धे की दृष्टि के समान, रोगी के बल के समान, मूर्ख की बुद्धि की भाँति, आलसी की सफलता की भाँति, अल्पस्मृति वाले दुर्गुणासक्त की उत्तम विद्या के सदृश, शत्रुओं में प्रेम के तुल्य तुम्हें प्राप्त करके वह लुप्त हो गई।।४९॥

आदर्शः आदर्शभूतः, सुचरितानां निकषः परीक्षणपाषाणः (कसौटी), शीलं सद्वृत्त-मेव वेला मर्यादा तस्याः समुद्रः यथा सागरः मर्यादां न लङ्क्ष्यित तथाऽयमि कदाचित् शीलं न लङ्क्ष्यित इति भावः, सत्कर्ता सर्वेषां सत्कारकर्ता, न कस्यचिदिप अवमन्ता तिरस्कर्ता, पुरुषगुणानां उदारतादीनां निधः, विक्षणं सरलम् उदारं महत् च सत्त्वं स्वभावो यस्य सः तादृशः। सः चारुदत्तः एकः केवलः हि खलु अधिकगुणतया अधिका गुणाः यस्य सः तस्य भावः तया इतरातिशायिगुणवत्त्वेन जीवित प्राणात् धारयित । अन्ये च जनाः उच्छ्वसन्ति इव केवलं (चमंभस्त्रा इव) उच्छ्वासं कुर्वेन्ति न तु वस्तुतः जीवन्ति इति भावः । अत्र उल्लेखः, रूपकम्, उपमा, उत्प्रेक्षा चालङ्काराः । स्रग्धरावृत्तम् ॥४८॥

कथिन वसन्तसेना अदर्शनीया जातेति शकारस्य प्रश्नं निश्नम्य विटः कथयित — अन्धस्य ति । सा वसन्तसेना त्वां शकारं प्राप्य अन्धस्य हृष्टिः दर्शनशक्तिः इव, आतुरस्य व्याधिपीडितस्य पृष्टिः शारीरिकशक्तिः इव, मूर्बस्य बुद्धिः विचारशक्तिः इव, अलसस्य सिद्धिः कार्यसफलता इव, स्वल्पा स्मृतिः यस्य तस्य व्यसिननः आपित्तप्रस्तस्य द्यादिव्यसनासक्तस्य वा परमा उत्कृष्टा विद्या इव तथा अरिजने शत्रुजने रितः अनुर्राग् इव प्रनुष्टा अदर्शनं प्राप्त स्मृतिः प्रस्मा अर्क्षेत्रं प्रमृत्यस्य स्मृतिः विद्या इव तथा अरिजने शत्रुजने रितः अनुर्राग् इव प्रनुष्टा अदर्शनं प्रमृत्यस्य प्रमृतिः स्मृतिः । वसन्तितलका वृत्तम् ॥४६॥ ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri

तः

गः मा

ान्

न

ाम्

शकारः--अगेण्हिअ वशन्तशेणिअं ण गिमश्शम् । [गृहीत्वा वसन्तसेनां न गिमण्यामि ।]

विट:-एतदपि न श्रुतं त्वया ।

आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु-गृह्यते ।

हृदये गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम् ॥५०॥

शकारः—यदि गच्छिशि, गच्छ तुमम् । हगे ण गिमश्शम् । [यदि गच्छिसि, गच्छ त्वम् । अहं न गिमण्यामि ।]

विटः एवम् । गच्छामि । (इति निष्क्रान्तः) ।

शकारः—गडे ब्लु भावे अभावम् । (विदूषकमुिह्श्य) अले काकपदशीशमश्तका बुट्टबडुका, उवविश उवविश । [गतः खलु भावोऽभावम् । अरे काकपदशीर्षमस्तक दुष्टबटुक, उपविशोपविश ।]

विद्षक:-- उववेसिदा ज्जेव अम्हे । [उपवेशिता एव वयम् ।]

शकारः-केण। [केन।]

विदूषक:--कअन्तेण। [कृतान्तेन।]

शकारः—उट्ठेहि उट्ठेहि । [उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ।]

विदूषकः - उद्विस्सामो । [उत्थास्यामः ।]

शकार:--कदा। [कदा।]

विदूषकः—जदा पुणो वि देव्वं अणुक्रलं भविस्सिव । [यदा पुनरिप दैवमन-कूलं भविष्यति ।]

शकार:-अले, लोद लोद। [अरे, रुदिहि रुदिहि।]

विदूषक:-रोदाविदा ज्जेव अम्हे। [रोदिता एव वयम्।]

शकार:-केण। [केन।]

विदूषक:--- दुग्गदीए । [दुर्गत्या ।]

शकारः-अले, हश हश । [अरे; हस हस ।]

विदूषकः हिसस्सामो । [हिसाष्यामः 1]

शकारः - कदा। [कदा।]

विदूषकः -- पुणो वि ऋद्धीए अन्जचान्दत्तस्स । [पुनरपि ऋद्धचार्यचारु-दत्तस्य ।]

शकारः—अले दुटुबडुका, भणेशि मम वअणेण तं दिलह्चालुदत्तकम्— एशा शशुवण्णा शहिलण्णा णवणाडअदंशणुट्टिदा शुत्तधालि व्व वसन्तशेणा-णाम गणिआदालिआ कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि तुमं अणुलत्ता, अम्हेर्हि नां

नां

सि,

का तक

मनः

गरु-

र्गा-हिंहि शकार-वसन्तसेना को विना लिये नहीं जाऊँगा।

विट-यह भी नहीं सुना तुमने-हाथी खम्बे (में बांघने) से रोका जाता है। घोड़ा लगाम से रोका जाता है, स्त्री हृदय से (प्रेम करने से) विशा में की जाती है, यदि यह (हृदय में प्रेम) नहीं है तो जाइये।।५०।।

शकार-यदि जाते हो तो तुम जाओ। मैं नहीं जाऊँगा।

विट-अच्छा (ऐसे ही), जाता हूँ (निकल जाता है)।

शकार—भाव तो अभाव को प्राप्त हुए (चले गये) । (विदूषक को लक्ष्य करके) अरे कौए के पंजे के समान शिर वाले दुष्ट बटुक, बैठ जा, बैठ जा।

विदूषक-हम तो वैठा ही रक्खे हैं।

शकार-किसने ?

विदूषक-भाग्य ने।

शकार-खड़ा हो खड़ा हो।

विद्षक- उठेंगे।

शकार-कव?

विदूषक--जव फिर भी भाग्य अनुकूल होगा।

शकार-अरे रोओ, रोओ।

विदूषक-हम तो रुला ही रक्खे हैं।

शकार-किसने ?

विद्षक-दुर्दशा ने।

शकार-अरे, हँस, हँस।

विदूषक—हँसेंगे।

शकार-कब?

विद्षक-पुनः आर्यं चारुदत्त की समृद्धि से।

शकार—अरे दुष्ट बटुक, मेरे वचन (मेरी ओर) से उस दरिद्र चारुदत्त से कहना—"यह सुन्दर वर्ण (रंग) वाली सुवर्ण (के आभूषणों) से युक्त, नूतन नाटक के प्रदर्शन के लिए उठ कर खड़ी हुई मुख्य नटी जैसी वसन्तसेना नाम की वेश्या-पुत्री

आलाने इति । हस्ती आलाने बन्धनस्तम्भे गृह्यते वशीक्रियते । वाजी अश्वः वल्गासु मुखरज्जुषु गृह्यते । नारी हृदये अनुरागपूर्णे मनिस गृह्यते । यदि इदम् अनुराग-पूर्णे हृदयं नास्ति तदा गम्यताम् । नात्र स्थित्या कोऽपि लाभः इति भावः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ।।१८ ।।

अभावम् अदर्शनम् । काकपरवत् (कुटिलं पञ्चधा विभक्तं वा) शीर्षं मस्तकं च यस्य अलक्षणयुक्तमस्तकः इत्यर्थः ससुवर्णा शोभनवर्णसहिता, सहिरण्याः बलक्कालाणुणीअमाणा तुइ गेहं पविद्वा । ता जइ मम हत्थे शअं ज्जेव पट्टाविअ एणं शमप्पेशि, तदो अधिअलणे ववहालं विणा लहु णिज्जादमाणाह तव मए अणबद्धा पीदी हुविदशदि । आदु अणिज्जादमाणाह मलणितके वेले हुविश्शदि । अवि अ पेक्ख ।

> कश्चालुका गोच्छडलित्तवेण्टा शाके अ शुक्खे तलिंदे हु मंशे। भत्ते अ हेमन्तिअलित्तिशिद्धे लीणे अ वेले ण हु होदि पूदी।।५१।।

शोशतकं भणेशि लहुकं भणेशि । तथा भणेशि जधा हुगे अत्तणकेलिकाए पाशादवालगकवोदवालिआए उविवट्ठे शुणामि । अण्णधा जिंद भणेशि, ता कवालपिवहुकवित्थगुडिअं विश्व मश्तअं दे मडमडाइश्शम् [अरे दुष्टबटुक, भणिष्यसि मम वचनेन तं दिरद्रचाश्वत्तकम्—'एषा ससुवर्णा सिहरण्या नवनाटकदर्शनोत्थिता सूत्रधारीव वसन्तसेनानाम्नी गणिकादारिका कामदेवायत-नोद्यानात्प्रभृति त्वामनुरक्तास्माभिर्बलात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा । तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्यैनां समर्पयसि, ततोऽधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यात्यतस्तव मयानुबद्ध प्रीतिभविष्यति । अथवाऽनिर्यातयतो मरणान्तिकं वैरं भविष्यति । अपि च प्रेक्षस्व—

कृष्माण्डी गोमयलिप्तवृन्ता शाकं च शुष्कं तिलतं खलु मांसम् ।
भक्तं च हैमन्तिकरात्रिसिद्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवित पूर्ति ।।
शोभनं भणिष्यसि, लघुकं भणिष्यसि । तथा भणिष्यसि यथाहमात्मकीयायां
प्रासादबालाग्रकपोतपालिकायामुपविष्टः श्रुणोमि । अन्यथा यदि भणिस,
तदा कपाटप्रविष्टकपित्थगुलिकमिव मस्तकं ते मडमडायिष्यामि ।

विदूषकः—भणिस्सम् । [भणिष्यामि । ] शकारः—(अपवार्य) चेटे, गडे शच्चकं ज्जेव भावे । चेट, गतः सत्यमेव भावः । ]

चेटः—अधइं। अथ किम्।
शकारः—ता शिग्धं अवक्कमम्ह। [तच्छी प्रमपक्रामावः।]
चेटः—ता गेण्हदु भट्टके अशिम्। [तद्गृह्णातु भट्टारकोऽसिम्।]
शकारः—तव ज्जेव हत्थे चिट्ठदु। [तवैव हस्ते तिष्ठतु।

सुवर्णभूषणैः युक्ता । नवनाटकस्य दर्शनाय प्रदर्शनाय उत्थिता उद्यता । बङ्गात्कारेण अनुनीयमाना प्रसाद्यमाना । अधिकरणे न्यायालये । ब्यवहारं विवादम्

जो कि कामदेवायतनोद्यान (में जाने) से लेकर तुमसे प्रेम करती है, हमारे द्वारा बल पूर्वक मनाई जाती हुई (भी) तुम्हारे घर में प्रविष्ट हो गई है। तो यदि स्वयं ही भेजकर मेरे हाथ में इस (वसन्तसेना) को सौंप देते हो तो न्यायालय में विवाद (मुकदमे) के बिना शी घ्र ही वसन्तसेना को लौटाने वाले तुम्हारा मेरे साथ हढ़ प्रेम हो जायेगा, अथवा न लौटाने पर मृत्युपयंन्त शत्रुता हो जायेगी।" और भी देखों—

गोवर से लिप्त डण्ठल वाला कुम्हड़ा (कुष्माण्ड), सूखा हुआ शाक, तला हुआ माँस, हेमन्त (ऋतु) की रात्रि में बनाया हुआ भात, (अधिक) काल वीत जाने पर भी विकृत नहीं होते हैं ।।११।।

भली प्रकार कहोगे, श्रीष्ट्र कहोगे, उस प्रकार कहोगे जिससे में मत्तवारणी से चिह्नित (लक्षित) छज्जे की कपोतपालिका पर बैठा हुआ सुनता रहूँ। यदि ऐसे नहीं कहोगे, तो किवाड़ों के वीच में फँसे हुये किपत्थ (कैथ) के गोले के समान तेरा मस्तक कुचल दूँगा (मरोड़ दूँगा)।

विदूषक — कह दूँगा।
शकार—(अलग हटकर) चेट, सचमुच ही भाव (विट) चले गये?
चेट—और क्या?
शकार—तो (हम दोनों) शीघ्र चलें।
चेट—तो स्वामी तलवार ग्रहण करें।
शकार—तुम्हारे ही हाथ में रहे।

अभियोगं वा (अनेन व्यवहारनाम्नो नवमाङ्कस्य सूचनिमिति पृथ्वीधरः) स्यु शोघ्रं। निर्यातयतः समर्पयतः । अनुबद्धा दृढा ।

अप्रस्तुतप्रशंसया शकार कथयति—क्रुष्माण्डीति। गोमयेन लिप्तं वेष्टितं खुन्तं यस्याः सा कृष्माण्डी, शुष्कं च शाकं, तलितं घृतादिना संभृष्टं मांसं, हैमिन्ति-करात्रौ हेमन्तस्य रात्रौ सिद्धं पक्वं च भक्तम् अन्नं ('भक्तमन्धोऽन्नम्' इत्यमरः) च वेलायां लीनायां काले व्यतीते सित पूति दुर्गन्धयुतं न भवति। समर्पणस्य च काला-तिपाते प्रीतिविच्छेदो भविष्यति अत्र अप्रस्तुतानां कृष्माण्डादीनां कालातिपातेऽपि दुर्गन्धतायाः अभाववर्णनात् प्रस्तुतस्य (वसन्तसेनायाः समर्पणाभावे) वैररूपदोषस्य प्रतीतिः—इति अप्रस्तुतप्रशंसा। उपजाति वृत्तम् ॥४१॥

प्रासादस्य बालाग्रं मत्तवारणं (टि०) तेन उपलक्षितायां कपोतपालिकायां यहोपरिभागे तत्र उपविष्टः भ्रुणोमि । कपाटे प्रविष्टं यत् कपित्तथगुलिकं कपित्तथफलं (कैथ इति भाषायाम्) तदिव तव मस्तकं मडमडायिष्यामि चूर्णयिष्यामि (टि०)।

चेटः—एशे मट्टालके । गेण्हदु णं मट्टके अशिम् । [एष भट्टारकः । गृह्णात्वेनं भट्टारकोऽसिम् ।]

शकार:-(विपरीतं गृहीत्वा ।)

णिव्वक्कलं मूलकपेशिवण्णं खन्धेण घेत्तूण अकोशशुक्तम्।
कुक्केहि कुक्कोहि अ बुक्कअन्ते जधा शिलाले शलणं पलामि ॥५२॥
[निर्वत्कलं मूलकपेशिवणं स्कन्धेन गृहीत्वा च कोशसुप्तम्।
कुक्कुरै. कुक्कुरीभिश्च बुक्क्यमानो यथा श्रृगालः शरणं प्रयामि ॥]
(परिक्रम्य निष्क्रान्तौ)

विवृषकः — भोदि रदिणए ण क्ष्यु दे अअं अवमाणो तत्तभवदो चारु-वत्तस्स णिवेदइदक्वो । दोग्गचचपीडिअस्स मण्णे दिउणदरा पीड़ा हुविस्सदि । [भवति रदिनके, न खलु तेऽयमपमानस्तत्रभवतश्चारुदत्तस्य निवेदियत्वयः । दौगंत्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति ।]

रविनका-अन्ज मित्तेअ, रविणआ क्खु अहं संजवमुही। [आयं मैत्रेय, रविनका खल्वहं संयतमुखी।]

विदूषक:- एवं कोदम् । [एवमिदम् ।]

चारुदत्तः—(वसन्तसेनामुद्दिश्य) रदिनके, मारुताभिलाकी प्रदोषसमय-शीतात्तों रोहसेनः। ततः प्रवेश्यतामभ्यन्तरमयम्। अनेन प्रावारकेण छाद-यैनम्। (इति प्रावारकं प्रयच्छति।)

बसन्तसेना—(स्वगतम्) कधं परिअणोत्ति मं अवगच्छिव । (प्रावारकं गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगतं सस्पृहम्) अम्हहे, जादीकुसुमवासिदो पावारओ । अणुदासीणं से जोव्वणं पडिमासेदि । [कथं परिजन इति मामवगच्छिति । आश्चर्यम्, जातीकुसुमवासितः प्रावारकः । अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिभासते ।] (अपवारितकेन प्रावृणोति ।)

चारवत्तः—ननु रदिनके, रोहसेनं गृहीत्वाभ्यन्तरं प्रविश । वसन्तसेना—(स्वगतम् मन्दाभाइणी क्ष्नु अहं तुम्हे अञ्भन्तरस्स । [मन्दभागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य ।]

चारुवत्तः---ननु रदनिके, प्रतिवचनमपि नास्ति । कष्टम् ।

शकारः असि गृहीत्वा स्वगमनस्य वर्णनं करोति—निवंहकलमिति । निर्गतं

अपवार्येति तस्य लक्षणं तूक्तं दर्पण-- 'तद्भवेदपवारितम् । रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते ।'

चेटः यह (तलवार) स्वामी की है (अतएव) तलवार को स्वामी ग्रहण करें। शकार—(उल्टी पकड़कर) नग्न (कोशरिहत) दशा में मूली के छिलके के सदृश (कुछ लाल) रंग वाली कोष (म्यान) में स्थित तलवार को कन्धे पर रखकर मैं कुत्ते और कुतियों के द्वारा भोंके गये सियार के समान घर को जाता हूँ ॥५२॥

### (घूमकर निकल जाते हैं)

विद्षक: —अरी, रदिनका अपने इस अनादर को पूज्य चारुदत्त से निवेदन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ (यह दु:खद समाचार सुनकर) दुर्दशा से पीड़ित (आर्य चारुदत्त) की पीड़ा दुगुनी हो जायेगी।

रदिनका—आर्य मैत्रेय, मैं रदिनका मुख (जिह्वा) को संयम में रखने वाली हूँ। विदूषक.—हाँ, (यह) ऐसा ही है।

चारुदत्तः—(वसन्तसेना को लक्ष्य करके) हे रदिनके, वायु (सेवन) का इच्छुक रोहसेन रात्रि के प्रथम पहर की ठण्डें से पीड़ित है। इसिलये इसे भीतर ले जाओ । इस उत्तरीय से इसे ढक दो। (उत्तरीय प्रदान करता है)

वसन्तसेना—(अपने आप) क्या (भूल से) मुझे परिजन समझ रहे हैं। (उत्तरीय प्रहण करके और सूंघकर अपने आप अभिलाषापूर्वक) आश्चर्य ! उत्तरीय जाती पुष्पों से सुवासित है। इस का यौवन उदासीनता रहित (साभिलाप) प्रतीत होता है। (अलग हटकर अपने आप को ढक लेती है)

चारुदत्तः —अरी रदिनके रोहसेन को लेकर भीतर जाओ। वसन्तसेना—(अपने आप) तुम्हारे अन्तःपुर के (प्रवेश के) लिए मैं मन्द भाग्य वाली हूँ—

चारुदत्त:-अरी रदनिके ! उत्तर भी नहीं, खेद है।

वत्कलं लक्षणया कोशः यस्य तं नग्नावस्थं मूलकस्य पेशिः त्वक् तद्वणः इव वर्णः यस्य तं (असि) कोशसुप्तं कोशस्थितं कृत्वा स्काधेन गृहीत्वा अह तथैव शरणं गृहं प्रयामि गच्छामि यथा कुक्कुरैः कुक्कुरीभिः च बुक्क्यमानः भवणं कृत्वा अनुस्रियमाणः श्रुगालः। शरणं शरणयोग्य स्थानं गच्छति । उपमालङ्कारः । उपजातिवृत्तम् ॥२५॥

संयतमुखी संयतं नियन्त्रितं मुखं यस्य (टि॰)। मारुताभिलाषी वायुसेवनस्य इच्छुकः। प्रवोषसमयस्य रात्रेः प्रथमप्रहरस्य शीतेन आतः। रोहसेनः चारुदत्तस्य पुत्रः। प्रावारकेण उत्तरीयकेण अनुदासीनम् औदासीन्यरहितं साभिलाषम्। अपवारि-तकेन अपवार्यं पृथक् भूत्वा इति यःवत्। अभ्यन्तरस्य मन्द्रमागिनी अभागिनी इति पाठान्तरम् अहं वेश्यास्मि, अतः भवतः गृहे प्रवेशं नार्हामि इति भावः।

यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥५३॥ (रदनिकामुपसृत्य)

विवृषक:-भो, इअं सा रदणिआ। [भोः, इयं सा रदिनका।]

चारुदत्तः—इयं सा रदिनका । इयमपरा का । अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा ।

वसन्तसेना—(स्वगतम्) णं भूसिदा । [ननु भूषिता । ]

चारुदत्तः--

छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव दृश्यते ॥५४॥ अथवा, न युक्तः ।रकलत्रदर्शनम् ।

विद्वकः — भो, अलं परकलत्रदंसणसङ्काए । एसा वसन्तसेणा कामदेवा-अदणुज्जाणादो पहुदि भवन्तमणुरत्ता । [भोः, अलं परकलत्रदर्शनशङ्क्रया एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यानात्प्रभृति त्वामनुरक्ता ।]

चाध्वतः--इयं वसन्तसेना । (स्वगतम्)

यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे । क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति ॥५५॥

विदूषकः—भो वअस्स, एसो बखु राअसालो भणादि । [भो वयस्य, एष खलु राजश्यालो भणति ।]

चारुदत्तः - किम्।

विदूषक:—एसा समुवण्णा सहिलण्णा णवणाडअदंसण्डिवा सुत्तधालि व्यवसन्तरेणा णाम गणिआदालिआ कामदेवाअदण्ड्जाणादो पहृदि तुमं अण्डलता अम्हेहि बलक्कालाण्णीअमाणा तुह गेहं पविट्टा । [एषा ससुवर्णा सहिरण्यः नवनाटकदर्शनोत्थिता सूत्रधारीव वसन्तरेनानाम्नी गणिकादारिका कामदेवायत-नोद्याना-प्रभृति त्वामनुरक्तास्माभिबलात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा ।]

चारुदत्तः स्वकथनस्य प्रतिवचनं न प्राप्नोति तस्मात् खिन्नः सन् कथयति—
यदेति । यदा तु नरः मानवः कृतान्तेन दैवेन उपिहतां प्रापितां भग्यक्षयेण विभवनाशेन
शोभनकर्मनाशेन वा पीडितां दशाम् अवस्थां प्रपद्यते प्राप्नोति तदा अस्य मित्राणि अपि
अमित्रतां स्नेहराहित्यं यान्ति । चिरेण अनुरक्तः प्रीतः अपि च जनः विरज्यते विरक्तः
भवति । अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । वंशस्थं वृत्तम् । १६३।।

रदिनकाबुद्धचा अन्येयं का मम वस्त्रेण अपिवत्रीकृता ? इति चारुदत्तः विदूषकं पृच्छिति-अविज्ञातेति । या अविज्ञाता यथार्थरूपेण अज्ञाता अतः अवसक्त्रेन स्पृष्टेन

जब मनुष्य देव (कृतान्त) द्वारा प्राप्त कराई गयी, भाग्यनाश के कारण दिलत (पीड़ित) दशा को प्राप्त हो जाता है, तब इस (निर्धन) के मित्र भी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं, दीर्घकाल से अनुराग करने वाला व्यक्ति भी विरक्त हो जाता है।।५३॥

विदूषक—(रदिनका के पास जाकर) अरे ! यह वह रदिनका है।

चारुदत्त-यह वह रदिनका है। यह दूसरी कौन है ? जो अनजाने में स्पर्श किये हुए मेरे वस्त्र से दूषित हो गई।

वसन्तसेना — (अपने आप) अपितु भूषित हो गई।

चारुवत्त-शरद (ऋतु) के मेघ से आच्छन्न चन्द्रकला के तुल्य दृष्टिगोचर होती है ॥५४॥

या पराई स्त्री का दर्शन करना उचित नहीं।

विदूषक — अरे ! पराई स्त्रो के दर्शन की शङ्का से बस (मत) करो । यह वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यान (में गमन) से लेकर तुझ में अनुरक्त है।

चारुदत्त---यह वसन्तसेना है! -- (अपने आप) धनराशि के क्षीण हो जाने पर जिसके द्वारा उत्पन्न की हुई मेरी कामवासना कायर मनुष्य के क्रीध की भाँति अपनी देह में ही विनष्ट हो जाती है। । ५५।।

विदूषक—हे मित्र ! यह राजश्याल (शकार) कहता है— चारुदत्त—क्या ?

विदूषक—यह सुन्दर वर्ण (रंग) वाली, सुवर्ण के आभूषणों से युक्तः नूतन नाटक के प्रदर्शन के लिये उठकर खड़ी हुई मुक्ष्य नटी जैसी वसन्तसेना नाम की वेश्याक पुत्री जो कि कामदेवायतनोद्यान (में जाने) से लेकर तुमसे प्रेम करती है, हमारे द्वारा बलपूर्वक मनाई जाती हुई (भी) तुम्हारे घर प्रविष्ट हो गई है।

अथवा अविज्ञातं यथा तथा अवसिक्तेन (काले) सम वाससा वस्त्रेण दूषिता परपुरुष-धृतवसनस्य स्पर्शनाद् इति भावः। या च शरदः अस्रोण मेघेन छादिता आच्छादिता चन्द्रलेखा चन्द्रकला इव दृश्यते । उपमालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥५४॥

अत्र 'अलं परकलत्रशङ्कया इत्यारभ्य 'अये इयं वसन्तसेना' इत्यन्तेन नायकोप-कारिकाया अर्थसम्पत्तेरवगमात् प्रथमं पताकास्थानम् (काले) ।

'इयं वसन्तसेना' इति श्रुत्वा चारुदत्तः मनिस चिन्तयित—ययेति । विभविदत्तरे धनराशौ क्षोणे विनष्टे सित यया वसन्तसेनया जनितः उत्पादितः-मे मम चारुदत्तस्य कामः अभिलाषः साफल्याभावात् कुपुरुषस्य कुत्सितस्य जनस्य क्रोध इव स्वगात्रेषु स्वा- क्षेषु एव सीदित गलित । यथा निस्तेजकस्य पुरुषस्य क्रोधोऽिक व्चित्तरः तथैव मम अभिलाषोऽिन निष्फलः जातः धनाभावाद् इति भावः । उपमालङ्कारः । पथ्यावकत्रं वृत्तम् ॥५५॥

वसन्तसेना—(स्वगतम्) बलक्कालाणुणीअमाणेत्ति जं सच्चम्, अलंकिदिह्य एदिह अक्खरेहि । [बलात्कारानुनीयमानेति यत्सत्यम्, अलङ्कृतास्म्येतैरक्षरैः ।]

विद्षक:—ता जद्द मम हत्थे सअं ज्जेव पट्टाविअ एणं समप्पेसि, तदो अधि-अलणे ववहालं विणा लहु णिज्जादमाणाह तव मए अणुबद्धा पोदी हुविस्सदि । अण्णधा मलणन्तिके वेले हुविस्सदि । [तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्यैनां समपंयसि, ततोऽधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यातयतस्तव मयानुबद्धा प्रीति-भंविष्यति । अन्यथा मरणान्तिकं वैरं भविष्यति ।)

चारुदत्तः—(सावज्ञम्) अज्ञोऽसौ । (स्वगतम्) अये, कथं देवतोपस्थानयोग्या युवतिरियम् । तेन खलु तस्यां वेलायाम् ।

> प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यकृतां दशामवेक्ष्य । पुरुषपरिचयेन च प्रगल्भं न वदति यद्यपि भाषते बहूनि ॥५६॥

वसन्तसेना—एदिणा अणुचिदभूमिआरोहणेण अवरज्झा अज्जं सीसेण पणिमअ पसादेमि । [एतेनानुचितभूमिकारोहणेनापराद्धार्यं शीर्षेण प्रणम्य प्रसादयामि ।]

बिदूषकः — भो, दुवेवि तुम्हे सुखं पणिमक्ष कलमकेदारा अण्णोण्णं सीसेण सीसं समावदा। वहं पि इमिणा करहजाणुसिरसेण सीसेण दुवेवि तुम्हे पसादेमि। भोः, द्वाविप युवां सुखं प्रणम्य कलमकेदारावन्योन्यं शीर्षेण शीर्षं समागतौ अहमप्यमुना करभजानुसहशेन शीर्षेण द्वाविप युवां प्रसादयामि। (इत्युत्तिष्ठित)

चारुदत्त-भवतु । तिष्ठतु प्रणयः । वसन्तसेना-(स्वगतम्) चदुरो मधुरो अ अअं उवण्णासो । ण जुत्तं

अलङ्कृतास्मि 'तस्याः अन्यत्र अभिलाषो नास्ति' इति 'बलात्कारानुनीयमाना' इत्यनेन शब्देन व्यज्यते, अतः सा अनेन शब्देन अलङ्कृता । देवता इव उपस्थानं देवतो-पस्थानं तद्योग्या अथवा देवतायाः उपस्थानं देवपूजा तद्योग्या देवतेव पूज्येति भावः ।

चारुदत्तः रोहसेनस्य अभ्यन्तरप्रवेशाज्ञासमये प्रकटितां वसन्तसेनायाः शालीनतां विचारयति-प्रविशेत । गृहम् अभ्यन्तरं प्रविशेति प्रतोद्यमाना मया प्रेयंमाणा भाग्यकृतां

वसन्तसेना-- 'वलात् मनाई जाती हुई' यदि सत्य है तो मैं इन अक्षरों से अलङ्कृत हो गई।

विदूषक—' तो यदि स्वयं भेजकर मेरे हाथ में इस (वसन्तसेना) को सौंप देते हो तो न्यायालय में विवाद (मृकदमे) के विना शीघ्र ही वसन्तसेना को लौटाने वाले तुम्हारा मेरे साथ हढ़ प्रेम हो जायेगा। अन्यथा मृत्युपर्यन्त शत्रुता हो जायेगी।

चारुदत्त—(अनादरपूर्वक) वह मूर्ख है। (अपने आप) अरे! यह कैसी देवता के तुल्य पूजा करने के योग्य युवती है। तभी तो उस समय—

(रोहसेन को लेकर) 'घर में प्रवेश करो', इस प्रकार प्रेरित की गई भाग्यकृत दशा को देखकर (भीतर) नहीं गई। यद्यपि यह (गणिका है अतः) बहुत बोलने वाली है तथापि मेरे जैसे पुरुप की उपस्थिति में (टि॰) धृष्टता से नहीं बोलती।।५६॥

(प्रकट रूप में) हे वसन्तसेने, अज्ञान के कारण ठीक से न जानी गई तुम्हारे साथ सेवक के समान व्यवहार करने से मैं अपराधी हूँ अतः मैं आपकी सिर झुकाकर मनौती करता हूँ।

वसन्तसेना—(पक्ष द्वार से प्रवेश आदि) अनुचित कार्य करने के कारण अपराधिनी मैं (वसन्तसेना) शिर से प्रणाम करके आर्य को प्रसन्न करती हैं।

विदूषक — अरे ! सुखपूर्वक प्रणाम करके आप दोनों, घान की दो क्यारियों के समान सिर से मिल गये। मैं भी ऊंट के वच्चे के घुटने जैसे इस सिर से आप दोनों को ही प्रसन्न करता हूँ।

(उठता है)

चारुदत्त-जाने दो । औपचारिकता (प्रणय) को रहने दो ।

वसन्तसेना-(अपने आप) यह कथन (तिष्ठतु प्रणयः) चतुर और मधुर है।

दुर्दैवकृतां दशाम् अवस्थाम् अवेक्ष्य विचार्यं न चलित अभ्यन्तरं न गता । यद्यपि च इयं गणिका अतः बहूनि भाषते तथापि पुरुषपरिचयेन मादृशस्य पुरुषस्य सङ्गेन सङ्ग प्राप्येति यावत् प्रगल्मं घृष्टं न वदित लज्जावशात् । विवादास्यदमस्य पद्यस्य अन्वयः (टि॰) पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥५६॥

अविज्ञानात् अज्ञानात् । अपरिज्ञातायां त्विय परिजनवत् सेवकवद् उपचारेण आज्ञाप्रदानादिव्यवहारेण अनुचित्तभूमिकारोहणम्, पक्षद्वारेण आवास-प्रवेशादिकम् (पृथ्वी०) । कलमानां शालीनां केदारौ क्षेत्रौ समागतौ करमः उष्ट्रशिशुः तस्य जानु तत्तुल्येन । प्रण्यः स्नेहः । उपन्यासः प्रयोगः प्रस्तावः । अञ्ज एरिसेण इध आअदाए मए पडिवसिदुम्। भोदु। एव्वं दाव भणिस्सम् । (प्रकाशम्) अञ्ज, जद्द एव्वं अहं अन्तरस्स अणुगेज्झा ता इच्छे अहं इमं अलंकारअं अञ्जस्य गेहे णिविलविदुम्। अलंकारस्स णिमित्तं एदे पावा अणुसरित । [चतुरो मधुरश्चायमुपन्यामुः। न युक्तमद्योहशोनेहांगतया मया प्रतिवस्तुम्। भवतु एवं तावद्भणिष्यामि । आर्यं, यद्येवमहमार्यस्यानुग्राह्या तदिच्छा-म्यहमिममलङ्कारकमार्यस्य गेहे निक्षेष्तुम् । अलङ्कारस्य निमित्तमेते पापा अनुसरिता।

चारुदत्तः - अयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम् ।

वसन्तसेना— अज्ज, अलीअम् । पुरुसेसु णासा णिक्खिवअन्ति, ण उण गेह्रेसु । [आर्यं अलीकम् । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, न पुनर्गेहेषु ।]

चारुदत्तः - मैत्रेय, गृह्यतामयमलङ्कारः ।

बसन्तसेना - अणुग्गहीदिह्य [अनुगृहीतास्मि ।) (इत्यलङ्कारमर्पयित ।)

विदूष ह:-(गृहीत्वा) सोत्थि भोदीए । [स्वस्ति भवत्यै ।।]

चारवतः -- धिङ् मूखं, न्यासः खल्वयम्।

विदूषकः—(अपवार्य) जइ एव्यं ता चोरेहि हरिज्जड । [यद्ये वं तदा चोरेहियताम् !]

चारुदत्त.-अचिरेणैव कालेन।

विदूषकः—एसो से अह्माणं विष्णासो । [एषोऽस्या अस्माकं विन्यासः ॥ नारुवत्तः—निर्यातयिष्ये ।

वसन्तसेना--अन्ज, इच्छे अहम् इमिणा अन्जेण अणुगच्छिन्जन्ती सकं गेहं गन्तुम् । [आर्य, इच्छाम्यहमनेनार्येणनुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम् ।]

चार्दत्त-मैत्रेय, अनुगच्छ तत्रभवतीम् ।

विदूषकः — तुमं ज्जेव एदं कलहंसगामिणीं अणुगच्छन्तो राअहंसो विअ सोहिस अहं उण बह्मणो जींह जणेींह चउप्पहोवणीयो उवहारो कुक्कुरेींह विअ खज्जमाणो विविज्ञिष्सम् । [त्वमेवैतां कलहंसगामिनीमनुगच्छन्राजहंस इव शोभसे । अहं पुनर्ज्ञाह्मणो यत्र तत्र जनैश्चतुष्पथोपनीत उपहारः कुक्कुरैरिव खाद्यमानो विपत्स्ये ।

चारवत्तः—एवं भवतु । स्वयमेवानुगच्छामि तत्रभवतीम् । तद्राजमार्ग-विश्वासयोग्याः प्रज्ज्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः ।

विदूषकः—बड्ढमाणअ, पज्जालेहि पदीविआओ। विधेमानक, प्रज्ज्वालय प्रदीपकान्।]

चेटी—(जनान्तिकम्) अले, तेल्लेण विषा पदीविआओ पुज्जालीअन्ति ।] [अरे, तेलेन विना प्रदीपकाः प्रज्ज्वाल्यन्ते ।]

इस प्रकार (बिना बुलाये) आई मेरे द्वारा आज (यहाँ) रहना उपयुक्त नहीं है। अच्छा ! तो इस प्रकार करूँगी। (प्रकट रूप से) आयं ! यदि इस प्रकार में आयं के द्वारा अनुगृहीत की जाती हूँ, तो में इस आभूपण को आर्य के घर में धरोहर रखना चाहती हूँ। आभूषण के निमित्त ये पापी मेरा पीछा कर रहे हैं।

चारुदत्त-यह घर घरोहर के योग्य नहीं है। चसन्तसेना-आर्य, झूठ है। पुरुषों पर धरोहर रक्खी जाती है, न कि घरों में।

चारुदत्त—मैत्रेय, यह आभूषण ले लो। वसन्तसेना—अनुग्रहीत हुई। (आभूषण दे देती है)। विदूषक—(लेकर) आपका कल्याण हो। चारुदत्त—धिक्कार मूर्खं! यह तो धरोहर है।

विदूषक — (अलग हटकर) यदि ऐसा है तो चोरों के द्वारा भने ही यह (आभूषण) चुरा लिया जाय।

चारदत्त—स्वत्प समय में ही ..... विद्वषक—यह उसकी हमारे यहां विशेष धरोहर है। चारदत्त—लौटा दूंगा।

वसन्तसेना—आर्य मैं इस आर्य (मैत्रेय) के द्वारा अनुसरण की जाती हुई अपने घर जाना चाहती हूँ।

चारुदत्त - मैत्रेय ! आपका अनुगमन करो (साथ जाओ)।

विदूषक — तुम ही इस कलहंस के समान (सुन्दर) गमन करने वाली (वसन्तसेना) का अनुगमन करते हुए राजहंस के समान शोभित होते हो। फिर मैं (वेचारा) ब्राह्मण उसी प्रकार मारा जाऊंगा जिस प्रकार जहां तहां चौराहे पर मनुष्यों द्वारा लाई (चढ़ाई) हुई बिल कुत्तों द्वारा खा ली जाती है।

चारवत्त —ऐसा ही हो। स्वयं ही आपका अनुगमन करता है । तो राजमार्ग में विश्वसनीय दीपकों को जलाओ।

विदूषक -- वर्धमानक दीपक जलाओ । चेटी--- (अलग से) अरे, तेल के विना दीपक जलाये जाते हैं ?

ईटरोन एतादशरूपेण, अग्रहीतसंभोगोपकरणादिना (पृथ्वी०) चौरैः हियताम् इति सन्धिच्छे रनाम्नस्तृतीयाङ्कस्य स्चनम् । तेन तृतीयं पताकास्थानकमुक्तम् (काले) । कलहंस इव गच्छति तच्छीला इति कलहंसगामिनी ताम् । उपनीतः सम्पितः

विदूषकः—(जनान्तिकम्) ही, ताओ क्खु अम्हाणं पदीविआओ अवमाणिद— निद्धणकामुआ विअ गणिआ णिस्सिणेहाओ दाणि संवुत्ता । [आश्चर्यम्, ताः खल्वस्माकं प्रदीपिका अपमानितिनिधनकामुका इव गणिका निःस्नेहा इदानीं संवृत्ताः ।]

चारुदत्तः—मैत्रेय, भवतु । प्रदीपिकाभिः । पश्य । उदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डुः ग्रहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः । तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः

स्रुतजल इव पङ्के क्षीरधाराः पतन्ति ॥५७॥ (सानुरागम्) भवति वसन्तसेने, इदं भवत्या गृहम् । प्रविशतु भवती ।

(वसन्तसेना सानुरागमवलोकयन्ती निष्क्रान्ता)

चारुदत्तः — त्रयस्य, गता वसन्तसेना । तदेहि । गृहमेव गच्छावः ।
राजमार्गो हि शून्योऽयं रक्षिणः संचरन्ति च ।
वञ्चना परिहतव्या बहुदोषा हि शर्वरी ॥५६॥
(परिक्रम्य) इदं च सुवर्णभाण्डं रक्षितव्यं त्वया रात्रौ, वर्धमानकेनापि दिवा ।
विदूषकः — जधा भवं आणवेदि । [यथा भवान।ज्ञापयित ।]

(इति निष्क्रान्ती)

इति मृच्छकटिकेऽलङ्कारन्यासो नाम प्रथमोऽङ्कः।

वियत्स्ये मरिष्यामि विपत्तिग्रस्तो वा भविष्यामि । अपमानितः तिरस्कृतः निर्धन-कामुकः यया सा, (निर्धनत्वादेव अपमानितः) निःस्नेहाः तैलरहिताः अनुरागरहिताः च; स्नेहोऽनुरागः तैलं च । कृतम् अलम् सम्प्रति प्रदीपिकानाम् आवश्यकता नास्ति, इति भावः ।

चारुदत्तः प्रदीपिकानां व्यर्थतामेव प्रकटयित — उदयतीति । हि यतः कामिन्याः गण्डः कपोल इव पाण्डुः गौरवणः, ग्रहगणः नक्षत्रसमूहः एव परिवारः यस्य ताहशः राजमार्गस्य प्रदीपः शशाङ्कः चन्द्रः उदयित । यस्य चन्द्रस्य गौराः शुभ्रा, रश्मयः किरणाः स्नुतं गतं जलं यस्मात् ताहशे पङ्के क्षीरस्य दुग्धस्य धाराः इव तिमिरिन कर्स्य अन्धकारसमूहस्य मध्ये पतन्ति । कामिनीगण्डपाण्डुः इत्यत्र जुप्तोपमा । राजमार्गप्रदीपः इति रूपकम् । उत्तरार्धे च शौती उपमा । मालिनी वृत्तम् ॥५७॥

7-

ति

गः

श:

य:

1-

ল-

विदूषक—(अलग से) आश्चर्य ! वस्तुतः वे हमारी प्रदीपिकायें धनहीन कामुकों को अपमानित करने वाली वेश्याओं के सहश आजकल स्नेहहीन (वेश्या पक्ष में प्रेम-रहित, प्रदीपिका पक्ष में—तेल रहित) हो गई हैं।

चारवत्त-मैत्रेय रहने दो । प्रदीपिकाओं की आवश्यकता नहीं है । देखो-तरुणी के कपोल के समान गौरवर्ण, नक्षत्र समुदाय रूपी परिवार वाला तथा राजमार्ग का दीपक चन्द्रमा उदित हो रहा है । अन्धकार-समूह के वीच में जिसकी उज्जवल किरणें जल-रहित कीचड़ में दूध की धाराओं के समान पड़ रही हैं ॥५७॥

(प्रेमपूर्वक) वसन्तसेने, यह आपका घर है। आप प्रवेश करें। (वसन्तसेना प्रेमपूर्वक देखती हुई निकल जाती है।

(घूमकर) और इस स्वर्ण-पात्र (Jewel-case or golden casket R. P. Oliver) की तुझे रात्रि में और वर्धमानक को दिन में रक्षा करनी चाहिए। विदूषक — जैसी आप आज्ञा देते है।

(निकल जाते हैं।)

अलङ्कार-न्यास नामक प्रथम अङ्क समाप्त ।

चारुदत्तः विदूषकं प्रति कथयति—राजमार्ग इति । आवां गृहमेव गच्छावः हि यतः अयं राजमार्गः शून्यः जनरिहतः रक्षिणः रक्षकाः च सञ्चरन्ति इतस्ततः गच्छन्ति तथापि वञ्चना प्रतारणा (अलङ्कारहरणरूपा) परिहर्तव्या निवारणीया हि यतः शर्वरी रात्रिः बहुदोषा वहवः दोषा चौरादिकृताः उपद्रवाः यस्यां ताहशी भवति । काव्यलिङ्गम् अर्थान्तरन्यासश्चालङ्कारौ । तयोः अङ्गाङ्गित्वेन सङ्करः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥५८॥

'इति समाप्तौ । अलङ्काराणां वसन्तसेनाभूषणानां न्यासः निक्षेपः यस्मिन् विणतः तथामूतः प्रथमः अङ्कः समाप्तः । अङ्कस्य लक्षणं तूक्तं दर्पणे (टि॰) । (६, १२–१६)

इति मृच्छकटिकटीकायां प्रथमोऽङ्कः।

# द्वितीयोऽङ्कः

(प्रविश्य)

चेटी—अत्ताए अज्जआसआसं संदेसेण पेसिदिम्ह । ता जाव पविसिध अज्ज-आसआसं गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) एसा अज्जआ हिअएण किंपि आलिहन्ती चिट्ठदि । ता जाव उवसप्पामि । [मात्रार्यासकाशं संदेशेन प्रेषितास्मि । तद्या-वत्प्रविश्यार्यासकाशं गच्छामि । एषार्या हृदयेन किमप्यालिखन्ती तिष्ठति । तद्यावदुपर्सापमि ।]

(ततः प्रविशत्यासनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदनिका च)

वसन्तसेना—हञ्जे, तदो तदो । [चेटी ततस्तः]

चेटी—अन्जए ण किपि मन्तेसि । कि तदो तदो । [आर्ये, न किमपि मन्त्र-यसि कि ततस्ततः ।]

वसन्तसेना—िकं मए भणिवम् । [कं मया भणितम् ।] चेटो—तवो तवो ति । [ततस्तत इति ।] वसन्तसेना—(सम्रूक्षेयम्) आं, एव्वस् । [आम् एवम् ।]

(उपसृत्य)

प्रथमा चेटी—अज्जए, अत्ता आदिसदि—'ण्हादा भविअ देवदाणं पूर्अ णिव्वत्तेहि त्ति'। [आर्ये, मातादिशति—'स्नाता भूत्वा देवतानां पूजां निवर्तय' इति ।]

वसन्तसेना—हञ्जे, विष्णदेहि अत्तम्—अन्त ण ण्हाइस्सम् । ता बह्मणो ज्जेव पूजं णिव्वत्तेदुत्ति । चिटि, विज्ञापय मातरम्—'अद्य न स्नास्यामि । तद्त्राह्मण एव पूजां निवंतयतु' इति ।

चेटी-जं अञ्जआ आणवेवि । [यदार्याज्ञापयति ।] (इति निष्क्रान्ता) ।

मदिनका—अज्जए, सिणेहो पुच्छिदि ण पुरोभाइदा, ता कि णेदंम् । [आर्ये, स्नेहः पृच्छिति, न पुरोभागिता, तिकन्विदम् ।]

वसन्तसेना—मदणिए, केरिसि मं पेक्खिस । [मदिनके, कीहशीं मां प्रक्षिसे ।]

मात्रा वसन्तसेनामात्रा । सन्देशेन सन्देशं दत्वा । आलिखन्ती चिन्तयन्ती उपसर्पामि समीपे गच्छामि । सोत्कण्ठा उत्कण्ठया सहिता । मन्त्रयसि कथयसि । हुञ्जे हित चेटीसम्बोधनम् । आं स्मरणार्थकम् अव्ययम् ।

# द्वितीय अङ्क

(प्रवेश करके)

चेटी—माता ने आर्या (वसन्तसेना) के पास सन्देश लेकर भेजी हूँ। तो जब तक प्रवेश करके आर्या के समीप जाती हूँ। (घूमकर और देखकर) यह आर्या हृदय से कुछ विचार करती हुई बैठी है। तो जब तक उसके समीप चलती हूँ।

(इसके वाद आसन पर वैठी हुई उत्कण्ठित वसन्तसेना तथा मदनिका प्रविष्ट होती हैं)

वसन्तसेना-चेटी ! इसके वाद ?

चेटी-आर्ये ! कुछ भी नहीं कह रही हो, 'इसके बाद' क्या ? बसन्तसेना-मैंने क्या कहा ?

चेटी--'इसके बाद'।

वसन्तसेना-(भौं चढ़ाकर)-हाँ, इसी प्रकार।

(समीप जाकर)

पहली चेटी-आर्ये! माता जी यह आज्ञा दे रही हैं कि :'स्नान करके देवताओं की पूजा को निवटा लो।"

बसन्तसेना—चेटी ! माता जी को यह सूचना दो कि आज नहीं नहाऊँगी इसलिये ब्राह्मण ही पूजा को निबटा ले।'

चेटी-जो आर्या आज्ञा देती हैं। (निकल जाती है)

मदिनका—आर्ये ! दोषदृष्टि नहीं अपितु प्रेम पूछने को प्रेंरित करता है कि यह क्या (बात) है ?

वसन्तसेना—मुझे कैसी देख रही हो ?

मदिनकानाम्नी चेटी पृच्छिति—स्नेहः इत्यादि । स्नेहः पृच्छिति स्नेहात् पृच्छिमि अथवा स्नेहो मां प्रष्टुं प्रेरयित । पुरोभागिता दोषदिशिता । 'कुतः तवेहशी दशा जाता' इति स्नेहवशात् पृच्छामि न तु दोषहष्ट्येति भावः ।

परस्य हृदयग्रहणे चित्तवृत्तिज्ञाने पण्डिता चतुरा । एष खलु भगवान् कामः भवत्या (वसन्तसेनया) अनुग्रहीतः (टि॰) । यः कामः तरुणजनस्य युवजनस्य महान्

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ज-ती गा-

স-

तेहि

जेव द्यण

ार्ये,

मां

यन्ती

इञ्जे

मदिनका—अज्जाआए सुण्णहिअअत्तणेण जाणामि हिअअगदं कंपि अज्जआ अहिलसिंद ति । [आर्यायाः शून्यहृदयत्वेन जानामि हृदयगतं कमप्यार्याभिलष-तीति ।]

वसन्तसेना—सुट्ठु तुए जाणिदम्। परिहअअग्गहणपण्डिआ मदणिआ बखु तुमम्। [सुष्ठु त्वया ज्ञातम्। परहृदयग्रहणपण्डिता मदिनका खलु त्वम्।]

मदिनका—पिअं मे पिअम्। कामो बखु णाम एसो भअवं अणगहिदो महूसवो तहणजणस्स । ता कघेदु अज्जआ, कि राआ राअवल्लहो वा सेवअदि । [प्रियं मे पियम्। कामः खलु नामैष भगवान् अनुगृहीतो महोत्सवस्तहणजनस्य। तत्कथय-त्वार्या, कि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते।]

वसन्तसेना—हञ्जे, रिमदुमिच्छामि ण सेविदुम् । चिटि, रन्तुमिच्छामि, न सेवितुम् ।]

मर्शनका—िवज्जाविसेसालंकिरो कि कोवि बह्मणजुआ कामीअदि । [विद्या-विशेषालङ्कृतः किं कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते ।]

वसन्तसेना — पूअणीओ मे बह्मणजणो । [पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः ।]

मदिनका – कि अणेअणअराहिगमणजणिदिवहविदियारो वाणिअजुआ वा कामीअदि ? [िकमनेकनगराभिगमनजित्तिविभविद्यारो वाणिजयुवा वा काम्यते।]

वसन्तसेना—हञ्जे उवारूढिसणेहं पि पणइजणं परिच्चइअ देसन्तरगमणेण वाणिअजणो भहन्तं विओअजं दुक्लं उत्पादेदि । चिटि, उपारूढस्नेहमपि प्रणयिजनं परित्यज्य देशान्तरगमनेन वाणिजजनो महद्वियोगजं दुःखमुत्पादयति ।]

मदिनका—अज्जए, ण राआ, ण राअवल्लहो, ण वह्यणो, ण वाणिअजणो। ता को दाणि सो मिट्टदारिए कामीअदि ? [आर्ये, न राजा, न राजवल्लभः, न ब्राह्मणः; न वाणिजजनः। तत्क इदानीं स भर्तृ दारिकया काम्यते।]

वसन्तसेना—हञ्जे तुमं मए सह कामदेवाअदणुज्जाणं गदा आसि । चिटि, त्वं मया सह कामदेवायतनोद्यानं गतासीः ।]

मदनिका-अज्जए, गदिहा । [आर्ये गतास्मि ।]

वसन्तसेना—तह वि मं ज़दासीणा विअ पुच्छिति । [तथापि मामुदासीनव पृच्छिति ।]

मदनिका — जाणिवम् । कि सो ज्जेव जेण अज्जाशा सरणाअदा अब्भुववण्णा । [ज्ञातम् । कि स एव येनार्या शरणागताभ्युपपन्ना ।]

वसन्तसेना-- किंणामहेओ क्खु सो ? [कि नामधेयः खलु सः ?]

जुत्सवः अत्यन्तं हर्षप्रदः । कामप्रभावम् अनुभवन्ती वसन्तसेना मामिष वन्धनात् मोचिषिः

द्वितीयोऽङ्कः

मदिनका—आर्या के शून्य हृदय के कारण यह जान रही हूँ कि हृदयस्थ किसी (प्रेमी) को आर्या चाहती हैं ?

वसन्तसेना — तुमने ठीक जाना । वस्तुतः तुम दूसरे के हृदय (की बातों) को ग्रहण करने में कुशल 'मदनिका' हो ।

मदिनका - मेरा बहुत प्रिय हुआ । सचमुच यह भगवान् कामदेव जो युवा पुरुषों का महोत्सव है आपके द्वारा अनुग्रहीत हो गया है, तो आर्या बतलायें कि क्या राजा या राजा का प्रिय सेवित किया जा रहा है।

वसन्तसेना - चेटी ! रमण करने की इच्छा करती हूँ न कि (धन प्राप्ति की इच्छा से) सेवा करने की ।

मदिनका – क्या विशिष्ट विद्या से अलङ्कृत किसी ब्राह्मण युवक की कामना की जा रही है ?

वसन्तसेना - ब्राह्मण लोग तो मेरे पूज्य हैं।

मदिनका - क्या अनेक नगरों में गमन से प्रचुर सम्पत्ति अर्जित करने वाले व्यापारी युवक की कामना की जा रही है ?

वसन्तसेना - हे चेटी ! व्यापारी पुरुष प्रवृद्ध प्रेम वाले प्रेमीजन को छोड़ कर विदेश चले जाने से महान् वियोग जिनत दु:ख को उत्पन्न करता है।

मदिनका—आर्ये! न राजा, न राजपुरुष, न ब्राह्मण, न व्यापारी। तो कौन है वह जो अव स्वामिनी के द्वारा चाहा जा रहा है।

्र वसन्तसेना—चेटी ! तुम मेरे साथ कामदेवायतन उद्यान में गई थी। - मदिनका—आर्ये ! गई थी।

वसन्तसेना—फिर भी अनजान के समान मुझ से पूछ रही हो ?

मदनिका—जान लिया। क्या वही जिसने शरण में आई हुई आर्या को
(शरण देना) स्वीकार किया था।

वसन्तसेना-वह किस नाम वाला है (उसका क्या नाम है) ?

ष्यति तथा ममापि शर्विलकप्राप्तिर्भविष्यति इति हृदि निषाय मदनिकया प्रियं मे प्रियम्' इत्युक्तम् । रन्तुं रमणं कर्तुम् कामोपभोगरसिका अस्मि न द्रव्याथिनीति भावः।

विद्याविशेषेण अलङ्कृतः । पूजनीयः पूजनीयाः खलु न रमणयोग्या इति भावः । अनेकनगरेषु अभिगमनेन व्यापारार्थं गमनेन जनितः विभवस्य सम्पत्तेः विस्तारः येन ताहशः वाणिजयुवा ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

खु

के

आ

ष-

वो मे य-

ग्रा-

न

वा वा

गेण जनं

ता णः;

त्वं

नव

पा ।

वि •

मदिनका—सो क्खु सेट्ठिचत्तरे पडिवसि । [स खलु श्रेष्टिचत्वरे प्रतिवसित ।

वसन्तसेना—अइ णामं से पुच्छिदासि । [अयि, नामास्य पृष्टासि ।]
मदिनका—सो विष्ठु अञ्जए, सुगहीदणामहेओ अञ्जचारदत्तो णाम । [स
खलु आर्ये, सुगृहीतनामध्येय आर्यचारुत्तो नाम ।]

वसन्तसेना—(सहवंम्) साहु मदणिए, साहु । सद्दु तुए जाणिदम् । [साधु

मदिनके, साधु । सुष्ठु त्वया ज्ञातम् ।]

मदनिका—(स्वगतम्) एववं दाव। (प्रकाशम्) अन्जए, दलिहो क्षु सुणी

अदि । [एवं तावत् । आर्ये, दरिद्रः खलु स श्रूयते ।]

वसन्तसेना—अदो ज्जेव कामीअदि । दलिह्पुरिससंकन्तमणा क्खु गणिआ लोए अवअणीआ मोदि । [अत एव काम्यते । दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनीया भवति ।]

मदिनका—अञ्जए कि हीणकुसुमं सहआरपादवं महुअरीओ उण सेवन्ति ? [आर्ये, कि ह्वीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकयंः पुनः सेवन्ते ।]

वसन्तसेना—अदो ज्जेव ताओ महुअरीओ वुच्चन्ति । [अत एव ता मधुकयं उच्यन्ते ।]

मदिनका—अञ्जए, जद्द सो मणीसिदो ता कीस दाणि सहसा ण अहिसा-रोअदि ? [आर्य, यदि स मनीषितस्तितकमर्थीमदानीं सहसा नाभिसार्यते ?]

वसन्तसेना—हज्जे, सहसा अहिसारीअन्तो पच्चुअआरदुब्बलदाए, वा दाव, जन्ने दुर्ललहदंसणो पुणो भविस्सदि। चिटि, सहसाभिसार्यमाण प्रत्युपकार-दुर्वलतया, मा तावत्, जनो दुर्लभदर्शनः पुनर्भविष्यति।

मदिनका—कि अदो ज्जेव सो अलंकारओ तस्स हत्थे णिक्खित्तो ! किमत

एव सोऽलङ्कारस्तस्य हस्ते निक्षिप्तः ।]

बसन्तसेना—हञ्जे, सुद्ठु दे जाणिवस् । [चेटि, सुष्ठु त्वया ज्ञातम् ।] (नेपथ्ये)

अते भट्टा, दसस्वण्णस्स लुद्धु जूदकर पपलीणु पापलीणु । ता गेण्ह गेण्ह । चिट्ठ चिट्ठ । दूलात्पविद्दो सि । [अरे भट्टारक, दशसुवर्णस्य रुद्धो द्यूतकरः प्रपला-यितः प्रपलायितः । तद्गृहाण गृहाण । तिष्ठ तिष्ठ । दूरात्प्रहष्टोऽसि ।]

उपारुदः विवृद्धः स्नेहः यस्य तथाभूतमि प्रणायिजनं प्रियजनम् । उदासीना मध्यस्था अपरिचितेव इत्यर्थः । शरणागता शरणं प्राप्ता । अभ्युपपन्ना स्वीकृता ।

"

मदिनका — वह सेठों के चौक में रहते हैं। वसन्तसेना — अरी (मैं तो) उनका नाम पूछ रहो थी।

मदनिका-अर्थे ! वह सुन्दर नाम वाले आर्य चारुदत्त है।

वसन्तसेना—(प्रसन्ततापूर्वक) बहुत अच्छी, मदिनके ! बहुत अच्छी । तुमने ठीक (अच्छा) जाना ।

मदनिका — (अपने आप) तो ऐसा है। (प्रकट रूप में) आर्थे! ऐसा सुना जाता है कि वह निर्धन है।

वसन्तसेना—इसीलिए चाहा जाता है। निर्धन व्यक्ति में मन लगाने (प्रेम करने) वाली वेश्या निःसन्देह संसार में निन्दनीय नहीं होती।

, मदिनका — आर्ये ! क्या भ्रमरियाँ बौर (कुसुम) रहित आम के वृक्ष का भी सेवन करती हैं ?

वसन्तसेना - इसीलिए तो वे 'मधुकरियाँ' कही जाती है।

मदिनका—आर्ये ! यदि वह मनचाहा (वाञ्छित प्रेमी) है तो क्यों नहीं तुरन्त इसी समय अभिसार करती हो ?

वसन्तसेना—चेटि ! सहसा अभिसरण किये जाने पर प्रत्युपकार करने में अशक्त होने के कोरण, ऐसा न हो, कि फिर इस जन (आर्य चारुदत्त) का दर्शन भी दुर्लभ हो जाये।

मदिनका—क्या इसीलिए वह आभूषण उसके हाथ में धरोहर रक्खा है। वसन्तसेना—चेटी! तुमने ठीक जाना।

(नेपध्य में)

हे स्वामी ! दस सुवर्ण (उस समय का सोने का सिक्का—देखिए टिप्पणी) के लिए रोका हुआ जुआरी भाग गया । तो पकड़ो, पकड़ो ! ठहर, ठहर दूर से ही दिखलाई दे गया है।

सुगृहीतं दातृत्वेन शोभनं (श्रद्धया) गृहीतं नामधेयं नाम यस्य सः । **दरित्रपृष्ये** संक्रान्तं सक्तं मनः यस्याः तादृशी अवचनीया निन्दनीया न भवति यतो हि न धनाभिलाषेण तस्या अनुरागो भवति किन्तु गुणानुरागेण । मधु कुर्वन्ति सेवन्ते मत्ताः इत्यर्थः इति पृथ्वीघरः । तस्मादेव ताः मधुकर्यः कथ्यन्ते ।

मनीषितः अभिलिषतः । अभिसायंते तं प्रत्यभिरणं क्रियते । सहसा विश्वासो-त्पादनात् प्राग् अभिसायंमाणः प्रत्युपकारे दुर्बलतया धनाभावात् मनोपकारं कर्तुम् असमर्थतया । दुर्लभदर्शनः दुर्लभं दर्शनं यस्य सः । अतएव नाहं धनमभिलषामि अपि तु भवद्गुणानुरक्तैवेति विश्वासोत्पादनायैव । (प्रविश्यापटीक्षेपेण संभ्रान्तः)

संवाहकः—हीमाणहे । कट्टे एशे जूदिअलभावे । णवबन्धणमुककाए विअ

गद्हीए हा ताडिहो म्हि गद्हीए। अङ्गलाअमुक्काए विअ शतीए

घडुक्की विअ घादिदो मिह शत्तीए ॥१॥ लेखअवावडहिअअं शहिअं दटूण झत्ति पब्भट्टे एण्हि मग्गणिवडिदो कं णु क्खु शलणं पपञ्जे ॥२॥

ता जाव एदे शहिअजूदिअला अण्णदो मं अण्णेशन्ति, ताव हक्के विष्पडीवेहिं पादेहिं एदं शुण्णदेउलं पविशिक्ष देवी भविश्शम् । [आश्चर्यम् । कृष्ट एष द्यूतकर-भावः ।]

नवबन्धनमुक्तयेव गर्दभ्या हा ताडितोऽस्मि गर्दभ्या । अङ्गराजमुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्या ॥ लेखकव्यापृतहृदयं सभिकं हष्ट्वा झटिति प्रश्नष्टः । इदानीं मार्गनिपतितः कं नु खलु शरणं प्रपद्ये ॥

[तद्चावदेतौ सभिकद्यूतकरावन्यतो मामन्विष्यतः, तावदहं विपरीताभ्यां पादाभ्यामेतच्छून्यदेवकुलं प्रविश्य देवीभविष्यामि । ] (बहुविधं नाटच कृत्वा तथा स्थितः)

(ततः प्रविशति माथुरो चूतकरश्च)

माथुरः—अले भट्टा दशसुवण्णह लुद्ध जूदकर पपलीणु पपलीण । ता गेण्ह गेण्ह । चिट्ठ चिट्ठ । दूरात्पिंदहोऽसि । अरे भट्टारक, दशसुवर्णस्य रुद्धो द्यूत-करः प्रपलायितः । तद्गृहाण गृहाण । तिष्ठ तिष्ठ । दूरात्प्रदृष्टोसि ।]

चूतकरः—
जइ वज्जिस पादालं इन्दं शलणं च संपदं जासि ।
सिहअं विज्ञिअ एक्कं रुद्दो वि ण रिक्खदुं तरइ ॥३॥
[यदि व्रजिस पातालिमन्द्रं शरणं च सांप्रतं यासि ।
सिभकं वर्जियत्वैकं रुद्रोऽपि न रिक्षतुं तरित ॥]

दशसुवर्णस्य कृते रुद्धः । द्यूतकरस्य भावःः द्यूतकरत्वं द्यूतक्रीडा इति भावः । द्यूतक्रीडया खिन्नः संवाहकः कथयति—नवेति । नवबन्धनात् मुक्तया गर्वभ्या

[विना पर्दा गिरे घवराता हुआ प्रवेश करके] संवाहक – आश्चर्य ! यह जुआरीपन भी कष्टदायक है—

हाय ! नवीन वन्धन से खुली हुई गर्दभी (गधी) के समान गर्दभी नामक पासे ने मुझे मार दिया । अङ्गराज (कर्ण) द्वारा छोड़ी हुई शक्ति से घटोत्कच के समान मैं भी शक्ति (जुए में कौडियों की एक विशेष चाल) के द्वारा मारा गया ॥१॥

सिभक (द्यूत क्रीड़ा कराने वाले) को लेख (द्यूतक्रीड़ा का लिखित विवरण) की ओर मन लगाये देखकर तुरन्त भागा । अब मार्ग पर आ पहुँचा हूँ, किस की शरण में जाऊँ ? ।।२।।

तो जब तक सिमक और जुआरी मुझे दूसरी ओर ढूंढे तब तक मैं उल्टे पैरों से इस सूने देव मन्दिर में घुसकर देवी हो जाऊँ। (बहुत प्रकार का अभिनय करके वैसा हो जाता है)।

(इसके पश्चात् माथुर जुआरी के साथ प्रवेश करता है)

माथुर — अरे स्वामी, दस सुवर्ण के लिये रोका हुआ जुआरी भाग गया, भाग गया। तो पकड़ो, पकड़ो। ठहरो; ठहरो। दूर से ही दिखाई दे गया है।

जुआरी—यदि (अपनी रक्षा के लिये तुम) पाताल में जाते हो या इन्द्र की शरण में चले जाते हो तो इस समय एकमात्र सिक को छोड़कर शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता ।।३।।

पणुविशेषेण इव गर्दभ्या एतन्नामघेयया द्यूतवराटिकया ताडितः अस्मि । अङ्गराजेन कर्णेन मुक्तया शक्त्या अस्त्रविशेषेण घटोत्कचः भीमसेनसुत इव अहं शक्त्या एतन्नामघेयया द्यूतवराटिकया ताडितः अस्मि । उत्तरार्द्धे पूर्वार्द्धे चोपमालङ्कारः । तयोः संसुष्टिः । चित्रजाति वृत्तम् ॥१॥

लेखकेति । लेखः लेखनं तदेव लेखकः स्वार्थे कन् (काले) । लेखे स्यापृतं तत्परं हृदयं यस्य तथाभूतं सिभकं द्यूतकारकं हृष्ट्वा झटिति त्वरितं प्रभ्रष्टः अदर्शनं गतः पलायितो वा । इदानीं मार्गे राजमार्गे निपतितः स्थितः कं नु खलु इति विमर्शे शरणं प्रथ्वे प्राप्नोमि । गाथा वृत्तम् ॥२॥

शुन्यं प्रतिमारहितम् । देवकुलं देवमन्दिरम् ।

चूतकरः संवाहकमुद्दिश्य कथयति—यदीति । यदि त्वं पातालं व्रजसि आत्म-रक्षार्थं गच्छिति, साम्प्रतम् इदानीम् इन्द्रं च शरणं यासि शरणार्थं गच्छिति । तथापि एकं सिमकं द्यूतकारकं वर्जयित्वा त्यक्त्वा रुद्रः अपि शिवः अपि त्वां रक्षितुं न तरित शक्नोति । आर्या वृत्तम् ।।३।। माथुर:--

किं किं सुसिहिअविप्पलम्भआ पलासि ले भअपलिवेविदङ्गआ।

पदे पदे समविसमं खलन्तआ कृलं जसं अदिकसणं कलेन्तआ ॥४॥

[कुत्र कुत्र सुसिभकविप्रलम्भक पलायसे रे भयपरिवेपिताङ्गक । पदे पदे समृविषमं स्खलन्कृलं यशोऽतिकृष्णं कुर्वन् ॥)

द्यूतकर:—(पदवीं वीक्ष्य) एसी वज्जिद । इअं पणट्टा पदवी । [एष व्रजित । इयं प्रनिष्टा पदवी ।]

माथुरः—(आलोक्य सिवतकंम्) अले, विष्पदीवु पादु । पिडमाशुण्यु देउलु (विचिन्त्य) धुत्तु जूदकरु विष्पदीवेहि पादेहि देउलं पिबहो । [अरे, विप्रतीपौ पादौ । प्रतिमाशून्यं देवकुलम् । धूर्तो द्यूतकरो विप्रतीपाभ्यां पादाभ्यां देवकुलं प्रविष्टः ।]

द्यूतकरः—ता अणुसरेम्ह । [ततोऽनुसरावः ।] माथुरः—एव्वं मोदु । [एवं भवतु ।]

(उभी देवकुलप्रवेशं निरूपयतः । दृष्ट्वान्योग्यं संज्ञाप्य)

बूतकरः कथं कट्टमयी पडिमा । [कथं काष्ठमयी प्रतिमा ।]

माथुर.—अले णहु णहु । शैलपडिमा । (इति बहुविधं चालयित । संज्ञाप्य च) एब्बं भोदु । एहि । जूदं किलेह्म । [अरे, न खलु न खलु । शैलप्रतिमा । एवं भवतु । एहि । द्यूतं क्रीडावः ।] (इति बहुविधं द्यूतं क्रीडिति)

संवाहकः—(द्यूतेच्छाविकारसंवरणं वहुविधं कृत्वा स्वगतम्) अले, कत्ताशहे णिण्णाणअश्श हलइ हडकं मनुश्शश्श । ढक्काशहे व्व णडाधिवश्श पव्भट्टलज्जश्श ॥॥॥

संवाहकमुद्दिश्य माथुरः कथयति--कुत्रेति । रे सुसिषकस्य श्रेष्ठद्यूतकारकस्य विश्रलम्मक वञ्चक, भयेन परिवेषितानि अङ्गानि यस्य तत्सम्बुद्धौ भयकम्पितगात्र त्वं पदे पदे समिवषमं स्थानं स्थानं स्थान् (समिवषमं यथा स्यात्तथा स्थान् वा) कुलं यशस्य

माथुर—अरे श्रेष्ठ सिमक को ठगने वाले तथा भय से प्रकम्पित अङ्ग वाले (संवाहक) अपने कुल की कीर्ति को अत्यन्त काली करता हुआ ऊँची-नीची भूमि पर लड़खड़ाता हुआ कहाँ भाग रहा है ॥४॥

जुआरी—(पैरों को देखकर) यह जा रहा है। यह मार्ग अदृश्य हो गया।

माथुर—(अनुमानपूर्वक देखकर) अरे उल्टे पैर! मूर्तिरहित देवमन्दिर! धूर्तं
जुआरी उल्टे पैरों से देवमन्दिर में प्रविष्ट हो गया है।

जुआरी-इसलिए पीछा करते हैं।

माथुर-ऐसा ही हो।

(दोनों देवमन्दिर में प्रवेश करने का 'अभिनय करते हैं। देखकर और एक दूसरे को संकेत करके)

जुआरी-क्या काठ की मूर्ति ?

माथुर—अरे नहीं नहीं। पत्यर की मूर्ति (है)। नाना प्रकार से उसे हिलाता है। (संकेत करके)। (ऐसा ही करें) आओ जुआ खेलते हैं। (नाना प्रकार से जुआ खेलता है)।

संवाहक—(जुए की इच्छा से उत्पन्न होने वाले विकारों (भावों) का नाना प्रकार से संवरण करके अपने आप)—अरे,

जिस प्रकार भ्रष्ट राज्य वाले राजा के हृदय को ढनका (नामक वाद्य; पटह) का शब्द हर लेता है उसी प्रकार कत्ता (काड़, जुए का एक विशेष चिह्न) धनरहित भी (जुआरी) मनुष्य के मन को हर लेता है।।।।

अतिकृष्णं कलुषितं कुर्वन् कुत्र कुत्र कस्मिन् स्थाने पलायसे । रुचिरा वृत्तम् ॥४॥

प्रनष्टा अदृश्या जाता, पदवी मार्गः, पदिचिह्नाभावात् ततः परं मार्गो न दृश्यते इति भावः ।

माथुरद्यूतकरयोः द्यूतक्रीडां दृष्ट्वा संवाहकः स्वमनसि विचारयित—कत्तेति । कत्ता 'पाश' संज्ञकं द्यूतसाधनं तस्य शब्दः ध्वनिविशेषः निर्नाणकस्य नास्ति नाणकं धनं यस्य तस्य निर्धनस्य हृदयं तथा हरित आकर्षति यथा ढक्काशब्दः प्रभ्रष्टं राज्यं यस्य तादृशस्य नराधिपस्य हृदयं हरित । जपमालङ्कारः । विपुला वृत्तम् ॥

जाणामि ण कीलिश्शं शुमेलुशिहलपडणिणहं जूअम्। तह वि हु कोइलमहुले कत्ताशहे मणं हलदि ॥६॥ अरे, कत्ताशब्दो निर्नाणकस्य हरति हृदयं, मनुष्यस्य । ढक्काशब्द इव नराधिपस्य प्रभ्रब्टराजस्य,।।] जिनामि न क्रीडिष्यामि सुमेरुशिखरपतनसंनिभं दूतम्। तथापि खलु कोकिलमधुरः कत्ताशब्दो मनो हिरति ॥] द्यूतकर:--मम पाठे, मम पाठे। [मम पाठे; मम पाठे] माथुर:-- ण हु मम पाठे, मम पाठे । [न खलु मम पाठे, मम पाठे ।] संवाहक - (अन्यतः सहसोपसृत्य) णं मम पाठे । [ननु मम पाठे ।] द्युतकर:-लद्धे गोहे। [लब्धः पुरुषः।] माथुर:--(गृहीत्वा) अले लुत्तदण्डा, गहीदोसि । पअच्छ तं दशसुवण्णम् । [अरे लुप्तदण्डक गृहीतोऽसि । प्रयच्छ तद्दशसुवर्णम् ।] संवाहक:- अन्न दइशम् । [अद्य दास्यामि ।] माथुर:-अहुणा पअच्छ । [ धुना प्रयच्छ ।] संवाहकः--- दइदशम् । पशादं कलेहि । [दास्यामि । प्रसादं कु ह । ] माथुर:-अले, णं संपदं पअच्छ । [अरे, ननु सांप्रतं प्रयच्छ ।] संवाहकः-शिलु पडिंद । [शिरः पतित ।] (इति भूमौ पतित) ।

(उभौ बहुविधं ताडयतः)

माथुरः—एसु तुमं हु जूबिअरमण्डलीए बद्धोसि । [एप त्वं खलु द्यूतकरम-ण्डल्या बद्धोऽसि ।]

संवाहकः—(जत्थाय सविषादम्) कधं जूदिअलमण्डलीए बद्धो ह्यि। । ही; एशे अह्याणं जूदिअलाणं अलङ्घणीए शमए। ता कुदो दद्दश्शम्। [कथं द्यूतकरम-ण्डल्या बद्धोऽस्मि। कष्टम्, एषोऽस्माकं द्यूतकराणामलङ्घनीयः समयः। तस्मात् कृतो दास्यामि।]

माथुर:-अले, गण्डे कुलु कुलु । [अरे, गण्डः क्रियतां क्रियताम् ।]

संवाहकः एववं कलेमि । (द्यूतकरमुपस्पृश्य) अद्धं ते देमि, अद्धं मे मुञ्चदु । [एवं करोमि अर्धं ते ददामि, अर्धं मे मुञ्चतु ।]

द्यूतकर:-एववं भोदु। [एवं भवतु]

संवाहकः—(सिभकमूपगम्य) अद्धश्य गण्डे कलेमि । अद्धं पि मे अङ्जो मुञ्चदु [अर्धस्य गण्डं करोमि । अर्धमपि म आर्थी मुञ्चतु । जानता हूँ कि सुमेरु (पर्वत) की चोटी से गिरने जैसे (दु:खदायी) जुए की नहीं खेलूँगा, फिर भी कोयल के (मधुर स्वर) जैसा कत्ता का शब्द मन को हर ही लेता है।।इ।।

जुआरी-मेरा दाँव, मेरा दांव।

माथुर - नहीं। मेरा दांव है, मेरा दांव है।

संवाहक-(दूसरी ओर से अचानक पास आकर) दांव तो मेरा है।

जुआरी-(अपराधी) व्यक्ति मिल गया।

माथुर-(पकड़ कर) अरे दण्ड न देने वाले, पकड़ लिये गये हो, तो वह दस सुवर्ण दो।

संवाहक-आज दे दूँगा।

माथुर-इसी समय दो।

संवाहक-दे दूँगा, दया करो।

माथुर-अरे, नहीं इसी समय दो।

संवाहक—सिर चक्कर खा रहा है। (भूमि पर गिर पड़ता है) (दोनों नाना प्रकार से पीटते हैं)।

साथुर-यह तुम जुआरियों की मण्डली के द्वारा निवद हो।

संवाहक—(विषादपूर्वक उठकर) क्या जुआरियों की मण्डली के द्वारा निबद्ध हो गया हूँ। दु:ख है, यह हम जुआरियों का न उल्लंघन करने योग्य नियम (समय) है। इस लिये कहाँ से दूँ।

माथुर-अरे, वायदा (गण्ड) करो।

संवाहक-ऐसा ही करता हूँ (जुआरी को छूकर) आधा तुम्हें दिये देता हूँ, आधा मेरे लिये छोड़ दें।

जुआरी-ऐसा ही हो।

संवाहक—सभिक के पास जाकर आधे का वायदा करता हूँ। आयं, आधा मेरे लिये छोड़ दें।

जानामीति—सुमेरोः श्रृङ्गात् पतनसंनिमं पतनसदृशं कव्टकरं द्यूतं न क्रीडिक्यामि इत्यहं जानामि । तथापि कोकिलशब्दवत् मधुरः कत्ताशब्दः मम मनः हरति । उपमालङ्कारः । विपुला वृत्तम् ॥६॥

लुप्तदण्डकः लुप्तः दण्डः येन । प्रसादं कृपाम् । अलङ्घनीयः लङ्घयितुम् अयोग्यः । समयः नियमः आचारः । गण्डः शप्यः । जपस्पृत्रय स्पर्शं कृत्वा । माथुर:—को दोसु। एव्वं मोदु। [दोष:। एवं भवतु।]
संवाहक:—(प्रकाशम्) अज्ज, अद्धं तुए मुक्के। [आर्यं; अद्यं त्वया मुक्तम्।]
माथुर:—मुक्के [मुक्तम्।]
संवाहक:—(द्यूतकरं प्रति) अद्धे तुए वि मुक्के। [अर्धं त्वायापि मुक्तम्।]
द्यूतकर:—मुक्के। [मुक्तम्।]
संवाहक:— संपदं गमिश्शम्। [सांप्रतं गमिष्यामि।]
माथुर:— पअच्छ तं दशसुवण्णम् कोंह गच्छिति। [प्रयच्छ तं दशसुवर्णम्।
कुत्र गच्छिति ?]

संवाहक:—पेक्खध पेवखध भट्टालआ । हा, संपव ज्जेव एक्काह अद्धे गण्डे कडे, अवलाह अद्धे मुक्के । तहिव मं अवलं संपदं ज्जेव मग्गदि । प्रेक्षध्वं प्रेक्षध्वं प्रेक्षध्वं भट्टारकाः । हा, सांप्रतमेव एक्स्याधे गण्डः कृतः, अपरार्धः मुक्तः । तथापि मामबलं सांप्रतमेव याचते ।]

माथुरः— (गृहीत्वा) धुत्तु माथुरु अहं णिउणु । एत्थ तुए ण अहं धुत्तिज्जामि । ता पअच्छ तं लुत्तदण्डआ, सब्वं सुवण्णं संपदम् । |धूर्तं, माथुरोऽहं निपुणः । अत्र त्वया नाहं धूर्तयामि, तत्प्रयच्छ तं लुप्तदण्डक, सर्वं सुवणं साम्प्रतम् ।]

संवाहकः—कुदो दद्दश्णम् । [कुतो दास्यामि ।]

माथुरः—पिदरं विक्किणिज्ज पअच्छ । [पितरं विक्रीय प्रयच्छ ।]

संवाहकः—कुदो मे पिदा । [कुतो मे पिता ।]

माथुरः—मादरं विक्किणिज्ज पअच्छ । [मातरं विक्रीय प्रयच्छ ।]

संवाहकः—कुदो मे मादा । [कृतो मे माता ।]

माथुरः—अव्पाणं विक्किणिज्ज पअच्छ । [आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ ।]

संवाहकः—कलेध पशादम् । जेध मं लाजमग्गम् । [कुरुत प्रसादम् । नयत

मां राजमार्गम् ।]

माथुर:-पसर । [प्रसर ।]

साम्प्रतं गमिष्यामि उभाभ्यां राशिरेव मुक्त इति मुक्तदेयत्वात् यामि इति सूते । (पृथ्वी०) । अवलं निर्वलम् । पूर्तयामि धूर्त्तंकर्मं करोमि ।

आकाशे हष्ट्वा एषा हि आकाशभाषितं नाम नाटचोक्तिः। तस्याः लक्षणं तक्तं दर्पणे —

कि ब्रवीषीति यन्नाटघे विना पात्रं प्रयुज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत् स्यादाकाशभाषितम् ॥

त

ति

ाणं

माथुर—क्या बुराई है ? ऐसा ही हो ।
संवाहक—(प्रकट रूप में) आर्य, आधा तुमने छोड़ दिया ।
माथुर—छोड़ दिया ।
संवाहक—(जुआरी के प्रति) आधा तुमने भी छोड़ दिया ।
जुआरी—छोड़ दिया ।
संवाहक—अब जाऊँ ।
माथुर—वह दस सुवर्ण दो, कहाँ जांते हो ?

संवाहक—राजकीय पुरुषो ! देखिये, देखिये। हाय अभी तो एक से आधे का वायदा किया है, दूसरे ने भी आधा छोड़ दिया है। फिर भी मुझ निर्वल से इसी समय माँगता है।

माथुर—(पकड़ कर) धूर्त, मैं कुशल माथुर हूँ। यहाँ मैं धूर्तता नहीं कर रहा हूँ, तो दण्ड न देने वाले, वह सभी सोना इसी समय दो।

संवाहक—कहाँ से दूं ?

माथुर—पिता को वेचकर दो ।

संवाहक—मेरे पिता कहाँ हैं ?

माथुर—माता को वेचकर दो ।

संवाहक—मेरी माता कहाँ हैं ।

माथुर—अपने को वेचकर दो ।

संवाहक —कृपा कीजिये । मुझे राजमार्ग पर ले चिलये ।

माथुर—चलो ।

कर्मकरः भृत्यः अवधीर्यं उपेक्ष्य । विघटिते नष्टे सति । एष एताहशावस्थो वर्ते सम्प्राप्तः ।

दर्वुरकः द्यूतस्य प्रशंसां करोति—न गणयतीति । द्यूतंहि नाम नृपतिः इव कुतिश्चदिष कस्मादिष पराभवं तिरस्कारं न गणयित, नृपः स्वसामर्थ्यात् द्यूतं च द्यूतकराणां मानापमानयोः अविगणनात् । नित्यम् अर्थजातं धनसमूहं हरित अर्ज-यित ददाति च द्यूते तु विजितात् धनं ह्रियते जेत्रे च दीयते राजाऽपि प्रजाभ्यः विज संवाहक: — एटवं भोदु (परिक्रामित) अज्जा, विकणिध मं इमश्य शहिअश्य हरथादो दशेहि शुवण्णकेहि। (हष्ट्वा आकाशे) कि भणाध 'कि कलइश्यशि' ति। गेहे दे कम्मकले हुविश्यम्। कधम् अदइअ पिव्यअणं गदे। भोदु एव्वम् इमं अण्णं भणइश्यम्। (पुनस्तदेव पठित) कधम्। एशे वि मं अवधीलिअ गदे। हा, अज्जवालुदत्तस्स विहवे विहिडदे एशे वड्ढािम मन्दभाए। । एवं भवतु। आर्याः, क्रीणीध्वं मामस्य सिभकस्य हस्ताद्शिभः सुवर्णकः। कि भणत 'कि करि-ष्यसि' इति। गेहे ते कमंकरो भिवष्यामि। कथम् अदत्त्वा प्रतिवचनं गतः। भवत्वेवम्। इममन्यं भणिष्यामि। कथम् एषोऽपि मामवधीर्यं गतः। हा, आर्यचारुदत्तस्य विभवे विघटिते एष वर्ते मन्दभाग्यः।

माथुर:—णं देहि । [ननु देहि ।]
संवाहक—कुदो दइक्शम् । [कुतो दास्यामि ।] (इति पति)
(माथुर: कर्षति)

संवाहकः-अज्जा, पितत्ताअध पितत्तअध । [आर्याः, परित्रायध्वं परित्रायध्वम् ।

(ततः प्रविशति पर्दु रकः)

दर्दु रकः भो द्युतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम् ।
न गणयति पराभवं कुतिष्चद्धरित ददाति च नित्यमर्थंजातम् ।
नृपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन ॥७॥
अपि च

द्रव्यं लब्धं चूतेनैव दारा मित्रं चूतेनैव । दत्तं भुक्तं चूतेनैव सर्वं नष्टं चूतेनैव ॥ ॥

अपि च—

त्रेताहृतसर्वस्वः पावरपतनाच्च शोषितशरीरः । निदंतदिशितमार्गः कटेन विनिपातितो यामि ॥६॥

हरित कर्मचारिभ्यश्व ददाति । निकामम् अत्यन्तम् आयं धनागमं दर्शयित इति समानमुभयोः पक्षयोः । इदं च द्यूतं राजा इव विभववता ऐश्वयंयुक्तेन अपि जनेन समुपास्यते सेव्यते । अतः द्युतं हि सिहासनरहितं राज्यमेव । पूर्णोपमा । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥७॥

द्रव्यमिति (मया दर्दुरकेण) द्यूतेन एव द्रव्यं द्यूतेन एव दाराः लब्धाः मित्रं च लब्धम्, द्यूतेन एव दत्तं दानादिकं कृतं, भुक्तं सुखादिभोगः कृतः, द्यूतेन एव सर्वं धनादिकं नष्टं हारितम् । विषमालङ्कार, । विद्युन्माला दृत्तम् ॥६॥

संवाहक — ऐसा ही हो। (घूमता है) भद्रपुरुषों! इस सिभक (चूतकारक) के हाथ से मुझे दस सुवर्णों से खरीद लीजिए। (आकाश की ओर देखकर) क्या यह कहते हो "क्या करोगे?" तुम्हारे घर में नौकर हो जाऊँगा। क्यों? उत्तर दिये बिना ही चला गया? अच्छा रहने दो । इस दूसरे (ब्यक्ति) से कहूँगा। (फिर वही पढ़ता है) क्यों? वह भी मेरी उपेक्षा करके चला गया? हाय आर्यचारदत्त की सम्पत्ति के क्षीण हो जाने पर मैं अभागा इस दशा में हो गया हूँ।

माथुर-दो न !

संवाहक-कहाँ से दूँ ? (गिर जाता है)

(माथुर खींचता है)

संवाहक-भद्रपुरुषों, रक्षा करो, रक्षा करो।

(इसके पश्चात् दर्दु रक प्रवेश करता है)

दर्दु रक-अरे, जुआ भी मनुष्य का बिना सिंहासन का राज्य है।
(जुआ) अपमान होने को नहीं गिनता है (चिन्ता नहीं करता है), कहीं से (घन)
हर लेता है और (जीतने वाले को) निरन्तर धनराशि देता रहता है। राजा के सदश अत्यन्त लाभ दिखलाने वाला (जुआ) सम्पत्तिशाली पुरुष के द्वारा सेवन किया जाता है।।।।।

और भी-

वं

ति

नेन

ग्रा

नत्रं

प्तवं

मैंने चूत द्वारा ही धन प्राप्त किया, स्त्री और मित्र जुए से ही प्राप्त किए; जुए से ही (किसी को दानादि) दिया और खाया तथा जुए से ही सब कुछ नष्ट कर दिया ॥=॥

और भी-

त्रेता ('तीया' नामक एक विशेष दाँव) के द्वारा सर्वस्व गँवा देने वाला, पावर ('दूआ' नामक दाँव-विशेष) से शुष्क शरीर वाला, निंदत ('नक्का' नामक विशेष दाँव) के द्वारा (घर का) रास्ता दिखाया जाने वाला, कट ('पूरा' नामक दाँव विशेष) के द्वारा मारा हुआ, मैं जाता हूँ ॥६॥

त्रेतित । त्रेतया 'तीया' इति प्रसिद्धेन द्यूतिविशेषेण हृतं सर्वस्वं यस्य सः, पावरस्य 'दूआ' इति प्रसिद्धस्य पतनात् च शोषितं शरीरं यस्य तथाभूतः, निवतेन 'नान्दी' (नक्का) इति प्रसिद्धेन दिश्तः मागः पलायन-मागः यस्मै ताहशः, कटेन 'पूरा' इति प्रसिद्धेन च विनिपातितः सर्वथा भ्रष्टः अहं ददुंरकः यामि गच्छामि । 'पावरः पूरा, कटो दूआ' इति केचित् (पृथ्वी॰) ॥६॥

(अग्रतोऽवलोक्य) अयमस्माकं पूर्वसिभको माथुर इत एवाभिवर्तते। भवतु। अपक्रमितुं न शक्यते। तदवगुण्ठयाम्यात्मानम् (बहुविधं नाटचं कृत्वा स्थितः। उत्तरीयं निरीक्ष्य।)

अयं पटः सूत्रदिद्रतां गतो ह्ययं पटिष्ठिद्रशतैरंलङ्कृतः । अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्ययं पटः संवृतः एव शोभते ॥१०॥ अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति । यो हि

पादेनैकेन गगने द्वितीयेन च भूतले ।
तिष्ठाम्युल्लम्बितस्तावद्यावित्तष्ठिति भास्करः ॥११॥
माथुरः—दापय दापय । [दापय दापय ।]
संवाहकः—कुदो दइश्शम् । |कुतो दास्यामि ।]
(माथरः कर्वति)

(माथुरः कर्षति)

दर्नु रकः अये, किमेतदग्रतः । (आकाशे) कि भवानाह — 'अयं द्यूतकरः सिभकेन खलीक्रियते, न किश्चन्मोचयित ।' इति । नन्वयं दर्दु रो मोचयित । (उपसृत्य) अन्तरमन्तरम् । (इष्ट्वा) अये, कथं माथुरो धूर्तः । अयमि तपस्वी संवाहकः ।

यः स्तब्धं दिवसन्तमानतिशरा नास्ते समुल्लिम्बतो । यस्योद्घर्षंणलोष्टकैरिप सदा पृष्ठे न जातः किणः ॥

स्वकीयं जीणंमुत्तरीय दृष्ट्वा दर्दु रकः कथयति — अयिमिति । अयं पटः सूत्राणां तन्त्नां दिव्रतां क्षीणतां गतः प्राप्तः । अयं पटः ख्रिद्रशतैः शतसंख्याकैः छिद्रैः अलङ्कृतः युक्तः । अयं पटः प्रावरितुं परिधातुं न शक्यते हि निश्चितम् अयं पटः संवृतः वेष्टितः एव शोभते । वंशस्थं दृत्तम् ।।१०॥

तपस्वी-वराकः, क्षुद्रः इति यावत् ।

दर्दुंरकः माथुरस्य भीषणतां ध्यात्वा स्वकीयां साहिष्णुतां विचारयति—यो हीति । यः अहम् एकेन पादेन गगने आकाशे द्वितीयेन च भूतले उल्लिम्बितः ऊर्ध्वं लिम्बितशरीरः सन् तावत् तिष्ठािकः यावत् कालं भास्करः सूर्यः तिष्ठिति अस्तं न गच्छिति । एतादृशस्य मम माथुराद् भयं नास्तीति भावः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ।।११॥

खलीक्रियते भत्स्यंते । अन्तरमन्तरम् इति जनसंमर्दे प्रवेशाय अवकाशप्रार्थना (पृथ्वी०)।

द्यूतं हि नाम महाकष्टसाध्यं, यश्च संवाहकसदृशः जनः क्लेशं न सोढुं शक्नोति तस्य द्यूतेन कि प्रयोजनिमत्याशयेन दर्दु रक आह—य इति । यः समुल्लिम्बतः आनत- वी

णां

तः तः

यो

ध्वं

न

ना

ति

त-

(सामने देखकर) यह हमारा भूतपूर्व सिभक (जुआ कराने वाला) माथुर इधर ही आ रहा है। अस्तु, भागा तो जा नहीं सकता। तो अपने को देखकता हैं। अनेक प्रकार का अभिनय करके खड़ा हो जाता है(उत्तरीय को देखकर)

यह वस्त्र धागों की दरिद्रता (क्षीणता अथवा नाश को प्राप्त हो गया है), यह वस्त्र तो सैकड़ों छिद्रों से शोभित है (अर्थात् अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है), यह वस्त्र (शरीर को) ढक नहीं सकता है, वास्तव में यह वस्त्र लिपटा हुआ (संवृतः) ही अच्छा लगता है।।१०॥

या यह वेचारा (माथुर) क्या करेगा ? जो (मैं)-

एक पैर से आकाश में और दूसरे से पृथ्वी पर, तभी तक लटका हुआ ठहर सकता हूँ जब तक सूरज रहता है अर्थात् सारे दिन इतने कव्टप्रद कार्य को भी कर सकता हूँ, माथुर वेचारा तो इससे कठिन क्या दण्ड देगा ॥११॥

> माथुर—दिलाओ, दिलाओ। संवाहक —कहाँ से दूँ ?

> > (माथुर खींचता है)

द्युंरक—अरे, यह सामने क्या है ? (आकाश की ओर) क्या यह कहा आपने कि 'यह जुआ' कराने वाले (सिभक) के द्वारा भित्सत (अपमानित किया जा रहा है), कोई नहीं छुड़ाता है। लो यह ददुंरक छुड़ाता है। (समीप जाकर) मार्ग छोड़िये। (देखकर) अरे, क्या धूर्त माथुर ? यह भी वेचारा संवाहक —

जो (मेरे समान) दिन के अन्त तक नीचे सिर करके (और ऊपर पैर करके) चुपचाप लटका हुआ नहीं रह सकता, घर्षण करने वाले ढेलों के द्वारा जिसकी पीठ पर चिह्न (किण जनभाषा में घट्टा, चोट का निशान) नहीं पड़ा और जिसका यह

शिराः दिवसान्तं स्तब्धं न आस्ते, यस्य पृष्ठे उद्वर्षणलोष्टकैः अपि सदा किणः न जातः । यस्य च एतत् जङ्घान्तरं कुक्करैः अहः अहः न चर्व्यते, तस्य अत्यायतकोमलस्य सततं चूतप्रसङ्गेन किम् ? इत्यन्वयः ।

यः जनः अहमिव समुल्लिम्बतः ऊर्ध्वं लम्बमानः आनतशिराः आनतं शिरो यस्य तादृशः (अधः शिरः कृत्वा ऊर्ध्वं च पादौ विधाय इत्यर्थः) दिवसान्तं सूर्यास्तं यावत् स्तब्धं निश्चलं न आस्ते न स्थातुं शक्नोति । यस्य च पृष्ठे उद्घृष्यते एभिः इति उद्घर्षणानि तानि च लोष्टकानि तैः सदा किणः शुष्कव्रणः न जातः । यस्य च एतत् पुरोवति जङ्घान्तरं जङ्घान्तरभागः कुक्कुरैः अहः अहः प्रतिदिनं न चव्यंते न खाद्यते । तस्य तादृशस्य अत्यायतश्य अतिदीधः च असौ कोमलश्च तस्य अस्य यस्यैतच्च न कुक्कुरैरहरहर्जङ्कान्तरः चर्व्यते । तस्यात्यायतकोमलस्य सततं चूतप्रसङ्गेन किम् ॥१२॥ भवतु, माथुरं तावत्सान्त्वयामि (उपगम्य) माथुर, अभिवादये । (माथुरः प्रत्यभिवादयते)

दर्दु रकः -- किमेतत्।

माथुर:-अअं दशसुवण्णं धालेदि । [अयं दशसुवणे धारयति ।]

दर्रकः-ननु कल्यवर्तमेतत् ।

माथुर:—(दर्दुंरकस्य कक्षतललुण्ठीकृतं पटमाकृष्य) भट्टा, पश्शत पश्शत । जन्जरपडप्पावुदो अअं पुलिसो दशसुवण्णं कल्लवत्तं भणादि । [भर्तारः, पश्यत पश्यत । जन्नरपटप्रावृतोऽयं पुरुषो दशसुवणं कल्यवर्तं भणति ।]

दर्दुं रकः अरे मूर्खं नन्वहं दशसुवर्णान्कटकरणेन प्रयच्छामि । तरिक यस्यास्ति धनं स कि क्रोडे कृत्वा दर्शयति । अरे,

दुर्वणोऽसि विनष्टोऽसि दशस्वर्णस्य कारणात्।

पञ्चेन्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ॥१३॥

माथुरः — भट्टा, तुए दशसुवण्णु कल्लवत्तु । मए एसु विह्वु । [भर्तः, तव दशसुवणः कल्यवर्तः । ममैष विभवः ।]

दर्नु रकः -- यद्येवम्, श्रूयतां तिह । अन्यांस्तावद्शसुवर्णानस्यैव प्रमच्छ । अयमिप द्युतं शीलयतु ।

माथुरः—तिंक मोदु। तिर्तिक भवतु।]

दर्दु रकः -- यदि जेष्यति तदा दास्यति ।

माथुर:-अह णं जिणादि । [अथ न जयति ।]

दर्दुरकः-तदा न दास्यति ।

माथुरः — अह ण जुत्तं जिप्पदुम् । एक्वं अक्खन्तो तुमं पयच्छ धुत्तआ । अहं पि णाम माथुर धुत्तु जूदं मित्था आदंसआमि । अण्णस्स वि अहं ण विभेमि । धुत्ता, खण्डिअवुत्तोसि तुमम् । [अथ न युक्तं जिल्पितुम् । एवमाचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धूतंक । अहमपि नाम माथुरो धूर्तो द्यूतं मिथ्या दर्शयामि । अन्यास्मादप्यहं न विभेमि । विभेति । वि

संवाहकस्य सततं निरन्तरं द्यूतप्रसङ्गेन द्यूतव्यापारेण कि प्रयोजनम् । न किमपीति भावः । शार्द्वलिक्कीडितं वृत्तम् ॥१२॥

कल्यवतं प्रातभीजनम् । तद्वत् स्वल्पमिति यावत् ।

₹

व

1

पि

Ħ,

F I

1

ति

जंघा का भीतरी भाग कुत्तों के द्वारा प्रतिदिन नहीं चवाया जाता, उस लम्बे शरीर वाले तथा कोमल (संवाहक) को निरन्तर द्यूतकार्य से क्या प्रयोजन ॥१२॥ अस्तु, तव तक माथुर को सान्त्वना देता हूँ। (समीर जाकर) माथुर, प्रणाम करता हूँ। (माथुर प्रणाम का उत्तर देता है)

दर्दुरक-यह क्या है ?

माथुर-यह दस सुवर्ण लिये हुए है।

दर्बुरक-यह तो कलेवे जैसा (तुच्छ धन) है।

माथुर—(दुर्दुरक की बगल में दबाये हुए कपड़े को खींचकर) प्रभुगण, देखिए देखिए, जीर्ण-शीर्ण वस्त्र से ढका हुआ यह व्यक्ति दस सुवर्ण की कलेवा मात्र बता रहा है।

दर्बुरक—अरे मूर्ख, मैं तो दस सुवर्ण को वायदे के द्वारा ('कट' फेंककर) दे सकता हूँ। तो क्या जिसके पास धन होता है वह गोद में (रख) करके दिखलाता है ? अरे—(तुम) वर्णाधम (नीच) हो भ्रष्ट हो। दस सुवर्ण के कारण पाँच इन्द्रियों से युक्त पुरुष तुम्हारे द्वारा मारा जा रहा है ॥१३॥

माथुर-महाराज, दस सुवर्ण तुम्हारे लिए कलेवा (तुच्छ) हैं। यह (दस) सुवर्ण ही मेरी तो सम्पत्ति है।

वर्बुरक-यदि ऐसा है, तो सुनो, इसको दस सुवर्ण ही और दो। यह भी जुआ खेले।

माथुर-तो क्या होगा ?

दर्रक-यदि जीत जायेगा तो दे देगा।

माथुर-यदि नहीं जीतता है ?

दर्द्रक-तब नहीं देगा।

माथुर -- और प्रलाप (वकवास) करना उचित नहीं है। रे धूर्त, ऐसा कहते हो, तो तुम्हीं दे दो। मैं भी तो धूर्त माथुर हूँ, जुए का मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ। दूसरे से भी नहीं डरता हूँ। धूर्त, तुम चरित्रहीन हो।

कक्षतले लुण्ठीकृतं वेष्टितं गोपितं वा । भट्टा इति आदरसूचकं सम्बोधनम् । जर्जरपटप्रावृतः जीर्णवस्त्रसंवृतः । कटकरणेन पूरापतनेन इतिकाले, सामयिकप्रतिज्ञायाः क्रिंगेन इत्यन्ये ।

दर्वुरकः माथुरं प्रति कथयति—दुर्वणः इति । हे माथुर, त्वं दुर्वणः दुष्टः वर्णः यस्य वर्णाधमः नीचः इत्यर्थः असि, विनष्टः (क्रूराचरणात्) भ्रष्टः असि । यत् त्वया माथुरेण दशस्वर्णस्य कारणात् पञ्चिन्द्रियः नेत्रादिभिः समायुक्तः नरः मनुष्यः व्यापाद्यते हत्यते । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । अनुष्टुप् वृत्तम् ।।१३॥

दर्दरकः-अरे, कः खण्डितवृत्तः।

मायुरः तुमं हु खण्डिअवुत्तो । [त्वं खलु खण्डितवृत्तः ।]

वर्दुरकः-पिता ते खण्डितवृत्तः (संवाहकस्यापक्रमितुं संज्ञां ददाति)

माश्रुर:-- गोसाविआपुत्ता, एव्वं ज्जेव जूदं तुए सेविदम् । [वेश्यापुत्र, एवमेव द्युतं त्वया सेवितम् ।]

दर्दरकः -- मयैवं चूतमासेवितम्।

माथुरः—अले संवाहआ, पअच्छ तं दशसुवष्णम् । अरे संवाहक, प्रयच्छ तदृशसुवर्णम् ।]

संवाहकः अञ्ज दइश्शम् दाव दइश्शम् । [अद्य दास्यामि । तावद्दास्यामि ।]
(माथुरः कर्षति)

द्वर्षकः मूर्खं, परोक्षे खलीकर्तुं शक्यते, न ममाग्रतः खलीकर्तुं म्।
(माथुरः संवाहकमाकृष्य घोणायां मुष्टिप्रहारं ददाति । संवाहकः सशोणितं
मूच्छां नाटयन् भूमो पतित । दर्द्रक उपसृत्यान्तरयित । माथुरो दुर्द्रकं ताडयित ।
दर्द्रको विप्रतीपं ताडयित ।)

माथुरः—अले बुट्ट छिण्णालिआपुत्तअ, फलं पि पाविहसि । अरे अरे दुष्ट

पुंश्चलीपुत्रक, फलमपि प्राप्स्यसि ।]

दर्नुरकः अरे मूर्ख अहं त्वया मार्गगत एव ताडितः । श्वो यदि राज-कुले ताडियण्यसि, तदा द्रक्ष्यसि ।

माथुर:-एसु पेक्खिस्सम् । [एष प्रेक्षिष्ये ।]

दर्दुरकः -- कथं द्रक्ष्यसि ।

माथुरः—(प्रसार्यं चक्षुषी) एडवं पेक्लिस्सम् । [एवं प्रेक्षिष्ये ।]

(दर्दुरको माथुरस्य पांसुना चक्षुषी पूरियत्वा संवाहकस्यापक्रिमत् संज्ञां ददाति। माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमी पतित । संवाहकोऽपक्रामित ।)

आचक्षाणः कथयन् । अहमपि .....न विभेमि इत्यस्य 'अहमेवान्यं निर्भयः प्रतारयामि न तु मामन्यः' इत्यर्थः इति पृथ्वीधरः । 'अहमपि नाम माथुरो धूर्तो दूर्तं मिथ्याऽऽदर्शयामीति काकुः । पणमप्रतियातितं त्यजन् हि द्यूतमेव वितथयति । नाहमेवं द्यूतस्य व्यपदेशं दूषयामीत्यर्थः' । नेदं धनस्पृह्या पीडनं कि तर्हि द्यूतधर्मरक्षार्थमिति भावः — इतिश्रीनिवासाचार्यः' (कालेमहोदयेन उद्धृतम्) खण्डतवृत्तः खण्डतं वृत्तं यस्य सः चरित्रहीन इत्यर्थः । अपक्रमितुं पलायितुम् ।

कटिके

र्वमेव

प्रयच्छ

मि।]

। शोणितं इयति ।

रे दुष्ट

राज-

दाति।

निश्रंयः ग्रें चूर्त नाहमेवं श्रंमिति

त्तं यस्य

दर्बुरक—अरे, कौन है चरित्रहीन !
माथुर—तुम्हीं चरित्रहीन हो ।
दर्बुरक—तेरा पिता चरित्रहीन है । (संवाहक ्को भागने के लिये संकेत देता है)

माथुर—वेश्यापुत्र, तुमने ऐसे ही जुआ खेला है। वर्दुरक—मैंने ऐसे ही जुआ खेला है। माथुर—अरे संवाहक, वह दस सुवर्ण दो। संवाहक—आज दे दूंगा। तब तक दे दूंगा। (माथुर खींचता है)

दर्बुरक - मूर्खं, (मेरे) पीछे अपमानित कर सकते हो, मेरे आगे अपमानित नहीं कर सकते । [माथुर संवाहक को खींचकर (उसकी) नाक पर घूंसा लगाता है। संवाहक रक्त-प्रवाह पूर्वक मूर्छा का अभिनय करता हुआ धरती पर गिरता है। दर्दुरक समीप आकर बीच में पड़ता है। माथुर दुर्दुरक को पीटता है। दर्दुरक उल्टा (माथुर को पीटता है।

माथुर—अरे, अरे दुष्ट कुलटापुत्र (इस दुर्व्यवहार का) फल भी पाओगे। वर्दुरक—अरे मूर्ख तुम्हारे द्वारा (निर्दोष) मैं सार्ग में चलता हुआ ही पीटा स्था है, कल को यदि राजकूल में पीटोये, तब देखना।

माथुर - यह मैं देख लूंगा। दर्दरक- कैंसे देख लोगे ?

माथुर-(आंख फाड़कर) ऐसे देख लूंगा।

(दुर्दुरक माथुर की आंखों को घूल से भरकर संवाहक को भागने का संकेत दे देता है। माथुर आंखों को पकड़ कर भूमि पर गिर पड़ता है] संवाहक भाग जाता है।)

परोक्षे अक्ष्णः परम् इति परोक्षम् । खलीकतु तिरस्कतु । घोणायां नासिकायाम् । अन्तरयति अन्तरं व्यवधानं करोति । विप्रतीपं विपरीतम् ।

पांसुना धूलिसमूहेन । निगृह्य निमील्य । सिद्धस्य आदेशेन निर्देशेन । समादिष्टः निर्दिष्टः । अनपावृतम् उद्घाटितं पक्षद्वारं यस्य तद् ग्रहस् । पिधेहि आद्वणु । अपावृषु अद्घाटय ।

दर्बुरकः—(स्वगतम्) प्रधानसभिको माथुरो मया विरोधितः। तन्नाव युज्यते स्थातुम्। कथितं च मम प्रियवयस्येन शर्विलकेन, यथा किल—'आयं-कनामा गोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति।' इति । सर्वश्चास्मद्विधो जनस्तमनुसरति। तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि। (इति निष्कान्तः)।

संवाहकः—(सत्रासं परिक्रम्य दृष्ट्वा) एसे कश्शवि अणपावुदपक्खदुआलके गुहे। ता एत्य पविशिदशम्। (प्रवेशं रूपियत्वा वसन्तसेनामालोक्य) अञ्जे, शलणागदे मिह। [एतत्कस्याप्यनपावृतपक्षद्वारकं गेहम्। तदत्र प्रविशामि। आर्ये, शर-

णागतोऽस्मि।]

वसन्तसेना—अभअं सरणागदस्स । हञ्जे, ढक्केहि, पक्खदुआरअम् । [अभयं शरणागतस्य । चेटि, पिधेहि पक्षद्वारकम् ।]

(चेटि तथा करोति)

वमन्तसेना—कुदो दे भअम् । [कुतस्ते भयम् | संवाहकः—अज्जे धणिकादो । [आर्ये धनिकात्]

वसन्तसेता हंञ्जे, संपदं अवावुणु पक्खदुआरअम् । चेटि सांप्रतमपावृणु पक्षद्वारकम् ।]

संवाहकः—(आत्मगतम्) कधं धणिकादो तुलिदंशे भअकालणम् । शुद्ठु क्खु एवं वुच्चदि ।

जे अत्तबलं जाणिअ भालं तुलिदं वहेइ माणुस्से । ताहं खलणं ण जाअदि ण अ कन्तालगदो विवज्जदि ॥१४॥ एत्य लिखदोम्हि । [कथं धृनिकात्तुलितमस्या भयकारणम् । सुष्ठु खल्वेवमु-च्यते ।

य आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः। तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते॥ अत्र लक्षितोऽस्मि।

माथुरः—(अक्षिणी प्रमृज्य बूतकरं प्रति) अले, वेहि वेहि । [अरे, देहि देहि ।]

द्यूतकरः—भट्टा, जावदेव अह्ये दद्दुरेण कलहाइदा तावदेव सो गोहो अव-क्कन्तो। [भर्तः, यावदेव वयं ददुंरेण कलहायितास्तावदेव स पुरुषोऽपक्रान्तः।]

माथुरः—तस्त जूदकलस्त मुट्टिप्पहालेण णासिका भग्गा आसि । ता एहि । हिरपहं अणुसरेम्ह । [तस्य द्यूतकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भग्नासीत् । तदेहि । रुधिरपथमनुसरावः ।]

T

नाव

टिके

इति

ालके ागवे शर-

भयं

वृणु

क्खु

वमु-

देहि

अव-1]

त्।

हि ।

ार्य-TI

हैं। (निकल जाता है) संवाहक-(भयपूर्वक घूमकर और देखकर) यह किसी का घर है जिसका पक्ष द्वार (वगल का दरवाजा-Side door) खुला है। तो यहाँ प्रवेश करता हूँ (प्रवेश करने का अभिनय करके वसन्तसेना को देखकर) आर्या शरणागत हैं।

वसन्तसेना-शरणागत के लिये अभय है। चेटि, पक्ष द्वार को बन्द कर दो।

वसन्तसेना—तुम्हें किस से डर है ? संवाहक-आर्ये, धनिक से ।

वसन्तसेना-चेटि, अव पक्षद्वार को खोल दो।

संवाहक-(अपने आप) क्यों ? धंनिक से इसके भय का कारण सीमित (कम) हो गया ? वास्तव में यह ठीक ही कहा जाता है-

(चेटी वैसा करती है)

बर्दु रक-(अपने आप) मुख्य द्युतकारक मेरे द्वारा विरोधी बना लिया गया

है, तो यहाँ ठहरना उपयुक्त नहीं है और मेरे प्रिय मित्र शविलक ने यह कहा भी है कि सिद्ध के आदेश के द्वारा निर्दिष्ट आयंक नामक गोपाल-वालक राजा होगा। और

हमारे जैसा प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। तो मैं भी उसके पास ही जाता

जो मनुष्य अपने बल को जानकर उसके अनुसार (तुलित = मित) भार को वहन करता है, उसका पतन नहीं होता है, वह दुर्गमपथ पर चलने से भी विपद्ग्रस्त नहीं होता है ।।१४।।

इस विषय में मैं परख (देख) लिया गया हूँ।

माथुर—(आँखें पोंछकर जुआरी के प्रति) अरे दो-दो।

जुआरी-स्वामिन्, जैसे ही हम दर्दुरक के साथ झगड़ा करने लगे, तभी वह पुरुष भाग गया।

माथुर-उस जुआरी की नाक घूँसे के प्रहार से टूट गई थी। तो आओ। रक्त गिरने के पथ का अनुसरण करें।

यदि धनिकाद् भयं तर्हि अपावृणु पक्षद्वारकम् इति वसन्तसेनायाः वचनं श्रुत्वा संवाहकः मनिस करोति कथम् इति । आश्चर्यं धनिकाद् अस्याः वसन्तसेनायाः भय-कारणं तुलितम् आकलितं मितं वा जातम् ! सुष्ठु शोभनं खलु उच्यते बुधैः। य इति । यः मनुष्यः आत्मवलं स्वसामध्यं ज्ञात्वा मुलितं तुल्यं मितं वा भारं वहति घारयति तस्य मनुष्यस्य स्वलनं पतनं न जायते स च कान्तारगतः दुर्गममार्गपतितः अपि न विपद्यते विपद्ग्रस्तो न भवति । अप्रस्तुतप्रशंसाऽलङ्कारः । आर्या वृत्तम् ॥१४॥

अत्र अस्मिन् विषये लक्षितः परीक्षितः अस्मि । अस्मिन् श्लोकोक्तविषये

#### (अनुसृत्य)

धूतकरः—भट्टा, वसन्तसेणागेहं पविद्वो सो । [भर्तः, वसन्तसेनागृहं प्रविष्टः सः ।]

माथुरः—भूबाइं सुवण्णाइं । [भूतानि सुवर्णानि ।]
धूतकरः—लाअउलं गदुअ णिवेदेम्ह । [राजकुलं गत्वा निवेदयावः ।]
माथुरः—एसो घुत्तो अवो णिक्कमिअ अण्णत्त गमिस्सिद । ता उअरोधेणेव्य
गेण्हेम्ह । [एसो धूर्तोऽतो निष्क्रम्यान्यत्र गमिष्यति । तदुपरोधेनैव गृह्णीवः ।]

(वसन्तसेना मदनिकायाः संज्ञां ददाति)

मदिनका—कुदो अज्जो ? को वा अज्जो ? कस्स वा अज्जो ? कि वा वित्ति अज्जो उवज्जीअदि ? कुदो वा मअस् ? (कुत आर्यः ? को वार्यः ? कस्यं वार्यः ? कां वा वृत्तिमार्य उपजीवित ? कुतो वा भयम् ?]

संवाहकः - शुणादु अञ्जला । अञ्जे पाडिलिउत्ते मे जम्मभूमी । गहवइदालके हुगे । संवाहअश्य वित्तं उवजीक्षामि । [श्रुणोत्वार्या । आर्ये, पाटिलिपुत्रं मे जन्म-भूमिः । गृहपतिदारकोऽहम् । संवाहकस्य वृत्तिमुपजीवामि ।]

वसन्तसेना - सुउमारा बखु कला सिक्खिदा अञ्जेण। [सुकुमारा खलु कला शिक्षितार्येण।]

संवाहकः अञ्जए, कलेति शिक्षिता । आजीविआ वाणि संवुत्ता । [आर्ये, कलेति शिक्षिता । आजीविकेदानीं संवृत्ता ।]

चेटी-अदिनिविषणं अज्जेण पडिवअणं दिण्णम् । तदो तदो । [अतिनिर्विण्ण-मार्येण प्रतिवचनं दत्तम् । ततस्ततः ।]

संवाहकः—तदो अञ्जए, एशे निजगेहे आहिण्डकाणं मुहादो शुणिअ अपुन्वदेश-वंशणकुदूहलेण इह आगदे। इहिव मए पिविशिअ उञ्जइणि एक्के अञ्जे शुश्मूशिदे। जे तालिशे पिअदंशणे पिअवादी क्इअ ण किसेदि, अविकदं विशुमलेदि। कि बहुणा पलन्तेण। विक्षणवाए पलकेलअं विअ अत्ताणअं अवगच्छदि, शलणागअवच्छले अ। [तत आर्ये, एष निजगृह आहिण्डकानां मुखाच्छु,त्वापूर्वदेशदर्शनकुतूहलेनेहागतः। इहापि मया प्रविश्योज्जयिनीमेक आर्यः शुश्रू षितः। यस्ताहशः प्रियदर्शनः प्रियव्वादी, दत्त्वा न कीर्तयित, अपकृतं विस्मरति। कि बहुना प्रलिपतेन। दक्षिणतया परकीयमिवात्मानमवगच्छति, शरणागतवत्सलश्च।]

#### (अनुसरण करके)

जुआरी — स्वामिन्, वह वसन्तसेना के घर में प्रविष्ट हो गया है। माथुर—(तब तो) सुवर्ण प्राप्त हो गये। जुआरी—राजकुल में जाकर निवेदन किये देते हैं।

माथुर-यह दुष्ट यहाँ से निकलकर अन्यत्र चला जायेगा। तो (वसन्तसेना के) अनुनय (अनुरोध) के द्वारा ही (संवाहक को) पवड़ लें। (वसन्तसेना मदनिका को संकेत देती है)

मदिनका—आर्य कहाँ से (आ रहे हैं) ? अथवा आर्य कौन हैं ? आर्य किसकें (पुत्र) हैं आप किस दृत्ति से जीवनयापन करते हैं ? और किस से डर है ?

संवाहक — आर्या सुनें। आर्ये पाटलिपुत्र (पटना) मेरी जन्मभूमि है। मैं ग्रहस्य का बालक हूँ। संवाहक (शरीर दवाने वाले) की वृत्ति के द्वारा जीवन-यापन करता हूँ।

बसन्तसेना—आर्य ने वास्तव में सुक्रुमार कला सीखी है। संवाहक—आर्ये कला (मान करके) सीखी थी। इस समय तो (वह) आजीविका हो गई है।

वसन्तसेना-आर्यं ने अत्यन्त दुःखपूर्णं उत्तर दिया है। इसके बाद ?

संवाहक—इसके अनन्तर आर्ये अपने घर पर यात्रियों के मुख से (इस प्रदेश के विषय में सुनकर) अपूर्व देश का दर्शन करने के कौतूहल से यहाँ आया। यहाँ भी उज्जयिनी में प्रवेश करके मैंने एक सज्जन की सेवा की, जो ऐसा सुन्दर आकृति वाला है, प्रिय बोलने वाला है, देकर कथन नहीं करता, बुरा किये हुए को भूल जाता है। अधिक कहने से क्या ? उदारता के कारण अपने को दूसरों का-सा समझता है और शरण में आये हुए को प्रेम करने वाला है।

वैधर्भ्येण दृष्टान्तीभूतोऽस्मि इति भावः । रेडीमहोदयेनापि (Mr. Raddi) तयैव व्याख्यातम् स्वस्थितिमनालोच्य द्यूते प्रदृत्तोऽहमित्यर्थस्य मयि समन्वयाल्लक्ष्यतां प्राप्तोऽस्मि (काले नोट्स पृ० ५२)।

भूतानि सुवर्णानि प्राप्तानि, शरणागतवत्सला वसन्तसेना दास्यतीत्यर्थः । तदुपरोधेन तस्याः वसन्तसेनायाः उपरोधेन अनुनयेन अथवा तद् ततः उपरोधेन वसन्तसेनागृहस्य उपरोधनेन संवाहकं गृह्णीवः । संज्ञां सङ्कृतम् ददाति । संवाहकस्य परिचयं पृच्छेति कटाक्षेण सूचयित । कां वृत्तिम् उपजीवित कां जीविकाम् आश्रयित ।

चेटी—को दाणि अज्जआए मणोरहन्तरस्स गुणाइं चोरिअ उज्जइणि अलङ्कः रेढि । [क इदानीमार्याया मनोरथान्तरस्य गुणांश्चोरियत्वीज्जयिनीमलङ्कः रोति ।]

वसन्तसेना—साहु हञ्जे, साहु । मए वि एव्वं ज्जेव हिअएण मन्तिहम् । [साधु चेटि, साधु । मयाप्येवमेव हृदयेन मन्त्रितम् ।]

चेटी-अज्ज, तदो तदो । [आर्य, ततस्ततः ।]

संवाहकः — अञ्जए, शे दाणि अणुक्कोशिकदिहि पदाणेहि । [आर्ये, स इदानी-मनुक्रोशकृतैः प्रदानैः ।]

वसन्तसेना—किं उवरदविहवो संबुत्तो । [किमुपरतविभवः संवृत्तः ।]

संवाहकः—अणाजिक्खदे ज्जेव कधं अञ्जआए विण्णादम् । [अनाख्यातमेव कथमार्यया विज्ञातम् ।]

वसन्तसेना — कि एत्थ जाणीअदि । दुल्लहा गुणा विहवा अ । अपेएसु तडाएसु बहुदरं उदअं मोदि । [किमत्र ज्ञातव्यम् । दुर्लभा गुणा विभवाश्च । अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति ।]

चेटी-अन्ज किंणामधेओ बखु सो। [आर्य, किनामधेयः खलु सः।]

संवाहकः—अन्जे, के दाणि तक्ष्म भूदलिमअङ्कस्स णामं ण जाणादि । शो क्षु शेद्विचत्तले पिडवशिद । शलाहिणज्जणामधेए अन्जचालुदत्ते णाम । [आर्ये, क इदानीं तस्य भूतलमृगाङ्कस्य नाम न जानाति । स खलु श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसित । श्लाघनीयनामधेय आर्यचारुदत्तो नाम ।]

वसन्तसेना—(सहधंमासनादवतीयं) अजस्स अत्तणकेरकं एदं गेहम् । हञ्जे, देहि से आसणम् । तालवेण्ठेअं गेण्ह । परिस्समो अञ्जस्स बाधेदि । [आर्यस्यात्मीयमेतद्-गेहम् । चेटि, देह्यस्यासनम् । तालवृन्तकं गृहाण । परिश्रम आर्यस्य बाधिते ।]

## (चेटि तथा करोति)

संवाहकः—(स्वगतम्) कधं अज्जचाजुदसस्स णामशंकीत्तणेण ईविशे मे आदले। शाहु अज्जचाजुदत्तो, शाहु । पहुवीए तुमं एक्के जीविश शेषे उण जणे शशिद । (इति पादयोनिपत्य) भोदु । अज्जए, भोदु । आशणे णिशीवदु अज्जआ। [कथमार्यचारुदत्तस्य नामसंकीर्तनेनेहशो म आदरः। साधु आर्यचारुदत्त, साधु । पृथिव्यां त्वमेको जीविस । शेषः पुनर्जनः श्वसिति । भवत्वार्ये, भवतु । आसने निषीदत्वार्या ।]

चेटी—(ऐसा) कौन है जो आजकल आर्या (वसन्तसेना) के मनोरथाभिमुख (प्रिय, आर्य चारुदत्त) के गुणों का हरण करके उज्जियिनी को भूषित कर रहा है। वसन्तसेना—बहुत अच्छा, चेटि बहुत अच्छा। मैंने भी हृदय से यही विचारा था।

चेटी—आर्य तत्पश्चात् ।
संवाहक—आर्ये वह इस समय दया के कारण किए हुए दान से · · · वसन्तसेना—क्या क्षीणवैभव (सम्पत्तिहीन) हो गए ?
संवाहक—विना कहे ही आर्या ने कैसे जान लिया ?

वसन्तसेना—यहाँ जानने योग्य ही क्या है ? गुण और सम्पत्ति (का एकत्र पाया जाना) दुर्लभ है । न पीने योग्य (पानी वाले) तालावों में बहुत पानी होता है । चेटी—आर्य, वह किस नाम वाले हैं ?

संवाहक आर्ये. इस समय उस पृथ्वी के चन्द्रमा का नाम कौन नहीं जानता ? वह सेठों के मुहल्ले में रहते हैं। वह प्रशंसनीय नाम वाले 'आर्य चारुदत्त' हैं।

वसन्तसेना—(हर्षपूर्वक आसन से उतर कर) आर्य का यह अपना ही घर है। चेटि, इन्हें आसन दो। पंखा ले लो। आर्य को थकान (परिश्रम) पीड़ित कर रही है। (चेटी वैसा करती है)

संवाहक — (अपने आप) क्या आर्य चारुदत्त का नाम लेने से मेरा ऐसा सम्मान ? घन्य आर्य चारुदत्त, घन्य हो । पृथ्वी पर (वास्तव में) तुम अकेले ही जीते हो, जब कि शेष मनुष्य तो केवल सांस लेते हैं। (पैरों पर गिरकर) रहने दो, आर्ये रहने दो। आर्या आसन पर वैठें।

गृहपितः ग्रामाध्यक्षः, गृहस्वामी वा, तस्य दारकः पुत्र । संवाहकस्य शरीर-मर्दकस्य । सुकुमारा कोमला । आजीविका वृत्तिः । संवृत्ता संजाता । अतिनिर्विष्णम् अतिनिर्वेदयुक्तम् । प्रतिवचनम् उत्तरम् । आहिण्डकानां पर्यटकानाम् । अपूर्वदेशस्य अद्भुतप्रदेशस्य । प्रियं दर्शनं यस्य तादृशः मघुराकृतिः । अपकृतम् अपकारम् । दक्षिण-तया दाक्षिण्येन (नम्रतया उदारतया च) ।

मनोरथस्य अन्तरः तस्य, मनोरथाभिमुखस्य प्रियस्य काम्यस्य वा । मन्त्रितं विचारितम् । अनुक्रोशः करुणा तेन कृतैः प्रवानैः उपरतः नष्टः विभवः सम्पत्तिः यस्य तथाभूतः नष्टधनः ।

वसन्तसेना — (आसने समुपिवश्य) अ॰ज, कुदो सो धणिओ। [आर्य, कुतः स धनिकः।]

संवाहकः —
शवकालधणै क्खु शज्जण काह ण होइ चलाचले धणे ।
जे पूइदुं पि ण जाणादि शे पूआविशेशं पि जाणादि ॥१५॥
[सत्कारधनः खल सज्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम् ।
यः पूजियतुमिप न जानाति स पूजिविशेषमिप जानाति ॥
वसन्तसेना—तदो तदो । [ततस्ततः ।]

संवाहक — तदो तेण अञ्जेण शवित्ती पिलचालके किदो मिह । चालित्तावशेशे अ तिस्स जूदोवजीवी मिह शंवुत्ते । तदो भाअधेअविशमदाए दशशुवण्णअं जूदे हालि-दम् । [ततस्तेनार्येण सवृत्तिः परिचारकः कृतोऽस्मि । चारित्र्यावशेषे च तिस्मि-न्द्यू तोपजीव्यस्मि संवृत्तः । ततो भागधेयविषमतया दशसुवणं द्यूते हारितम् ।] भाषुरः—उच्छादिदो मिह । मुसिदो मिह । [उत्सादितोऽस्मि । मुषितोऽस्मि ।]

संवाहकः—एदे दे शहिअजूदिअला मं अणुशंधअन्ति । शपदं शुणिअ अज्जआ पमाणम् । |एतौ तौ सभिकद्यूतकरौ मामन्संधत्तः । सांप्रतं श्रुत्वार्या प्रमाणम् ।]

वसन्तसेना—मदणिए, वासपादविवसंठुलदाए पिनखणो इदो तदो वि आहि-ण्डन्ति । हज्जे, ता गच्छ । एदाणं सहिअजूदिअराणम्, अअं अज्जो पिडवादे ति इमं हत्याभरणअं तुमं देहि (मदिनके, वासपादपिवसंष्ठुलतया पिक्षण इतस्त-तोऽप्याहिण्डन्ते । चेटि, तद्गच्छ । एतयोः सिभकद्यूतकरयोः, अयमायं एव प्रतिपादयतीति, इदं हस्ताभरणं त्वं देहि ।] (इति हस्तात्कटकमाकृष्य चेटचाः प्रयच्छित)

गुणाः औदार्यादयः विभवाश्च एकत्र दुर्लभाः । यत्र उदारतादयः गुणाः सन्ति तत्र सम्पत्तिः न चिरं तिष्ठतीति भावः । एतस्यैव समयंनाय कथयति यत् अपेयेषु पातुम् अयोग्येषु तडागेषु बहुतरम् अत्यधिकम् उदकं भवति न तु पेयेषु तथा । अप्रस्तुतप्रशंसा-लङ्कारः । भूतलस्य मृगाङ्कः चन्द्रः तस्य । श्लाघनोयं प्रशंसनीयं नामधैयं यस्य तादृशः ।

म्

T-

य

वसन्तसेना—(आसन पर बैठकर) आर्य, वह (आर्य चारुदत्त) धनी (कैसे) कहाँ से हों ?

संवाहक—दूसरों का सत्कार करना ही सत्पुरुषों का धन होता है । चञ्चल (अस्थायी क्षणिक) सम्पत्ति किसके पास नहीं होती ? जो (दूसरों का) सम्मान करना भी नहीं जानता, (क्या) वह (अपने प्रति किये गये) विशेष सम्मान को जान सकता है ? ॥१४॥

वसन्तसेना - तदनन्तर ?

संवाहक—तब उस आर्य ने (मुझे) सवेतन सेवक बना लिया। उनके चरित्र मात्र शेष रह जाने (धनहीन हो जाने) पर द्यूत से जीविका चलाने वाला हो गया। इसके पश्चात् भाग्य की विषमता (वक्रता) से जुए में दस सुवर्ण हरा दिये।

माथुर-नष्ट हो गया हूँ। लूट लिया गया हूँ।

संवाहक—ये दोनों वे सिभक और जुआरी मुझे ढूंढ रहे हैं। अब मेरी कहानी सुनकर आप निर्णय करें (क्या किया जाये)।

वसन्तसेना—मदिनके, निवास-दक्ष की अस्थिरता के कारण पक्षी इधर उधर ही भटकते हैं। चेटि, तो जाओ। इन दोनों सिमक जुआरी को यह हाथ का आभूषण (यह कहकर) तुम दे दो कि यह आर्य (संवाहक) ही दे रहे हैं

(हाथ से कंगन उतार कर देती है)

नामसंकीतंनेन नामकथनेन । सः औदार्यादियुक्तः चारुदत्तः धनिकः कुतः भवेद् इति भावः ।

संवाहकः अप्रस्तुतप्रशंसया चारुदत्तस्य प्रशंसां करोति—सत्करोति । सत्कारः शरणागतानां सत्करणम् एव धनं यस्य सः सज्जनः श्रेष्ठो जनो भवति । इदं चलाचलं चञ्चलं धनं कस्य न भवति सर्वस्यैव जनस्य भवितुं शक्यते इति भावः । यः जनः पूजियतं परेषां सम्मानं कर्तुं न जानाति सः पूजाविशेषं स्वं प्रति कृतम् आदरविशेषम् अपि जानाति किम् ? इति काकुः, न जानात्येव इत्यर्थः । यदि तु नृतीयचरणे नकारो नास्ति तिहि—यः अन्येषां सम्मानं कर्तुं जानाति स स्वं प्रति कृतं सत्कारविशेषमपि अनुभवितुं शक्नोति इत्यर्थः । अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । मात्रासमकं वृत्तम् ।।१५।।

चेटी—(गृहीत्वा) जं अञ्जआ आणवेदी । [यदार्याज्ञापयति ।] (इति निष्क्रान्ता)

माथुर: - उच्छादिदो मिह । मुसिदो मिह । [उत्सादितोऽस्मि मुषितोऽस्मि ।]
चेटी - जधा एदे उद्धं पेक्खन्ति, दीहं णीससन्ति, अहिलहन्ति अ दुआरणिहिदलोअणा, तधा तक्केमि, एदे दे सहिअजूदिअरा हुविस्सन्ति । (उपगम्य अज्ज,
वन्दामि ।, [यथैतावूध्वं प्रेक्षेते, दीघं निश्वसतः अभिलपतश्च द्वारनिहितलोचनौ,
तथा तक्यामि, एतो तौ सभिकद्यूतकरौ भविष्यतः । आर्यं, वन्दे ।]

माथुर:—सुहं तुए होदु । [सुखं तव भवतु ।]
चेटी—अज्ज, कदमो तुम्हाणं सिहुओ । [आर्य, कतरो युवयोः सिभकः ।]
माथुरः—
कस्स तुहु तणुमज्झे अहरेण रददट्ठदुव्विणीदेण ।
जप्पसि मणोहलवअणं आलोअन्ती कडक्खेण ॥१६ः।

णित्थ मम विह्वो अण्णत व्वज ।

[कस्य त्वं तनुमध्ये अधरेण रतदष्टदुर्विन तेन । जल्पसि मनोहरवचनमालोकयन्ती कटाक्षेण ॥ नास्ति मम विभवः । अन्यत्र वजा ।

चेटी-जइ ईिंदसाइ ण मन्तिसि, ता ण होसि जूदिअरो । अत्थि कोवि तुम्हाण धारओ । [यदीदृशानि ननु मन्त्रयसि, तदा न भवसि द्यूतकरः । अस्ति कोऽिं युष्माकं धारकः ।]

माथुरः -- अत्थि दशसुवण्णं धालेदि । किं तस्स । [अस्ति । दशसुवर्णं धार-

यति । किं तस्य ।]

चेिट:—तस्य कारणादो अञ्जआ इमं हत्याभरणं पडिवादेदि । णहि णहि सो उजेव पडिवादेदि । [तस्य कारणादार्येदं हस्ताभरणं प्रतिपादयति । निह निह स एव प्रतिपादयति ।)

माथुरः— (सहषं गृहीत्वा) अले, मणेशि तं कुलपुत्तम् 'सूदं तुएगण्डे आअच्छ ।
पुणो जूदं रमअ' [अरे, भणिस तं कुलपुत्रम्—भूतस्तव गण्डः । आगच्छ ।
पुनद्युतं रमस्व' ।]

(इति निष्क्रान्तौ)

चेटी—(वसन्तसेनामुण्युत्य) अञ्जए, पडितुट्टा गदा सहिअजूदिअरा । [आर्ये परितुष्टी गतौ सभिकद्यूतकरों'।]

चेटी-(लेकर) जो आर्या आजा देती हैं (निकल जाती है)

माथुर-नष्ट हो गया हूँ, लुट गया हूँ।

चेटी—क्योंिक ये ऊपर को देख रहे हैं, लम्बे साँस ले रहे हैं, द्वार पर आंखें गड़ाये बातें कर रहे हैं, इससे अनुमान लगाती हूँ, (िक) ये दोनों वे ही सिमक और जुआरी होंगे । (समीप जाकर) आर्य प्रणाम करती हूँ।

माथुर-तुम्हें सुख हो।

चेटी-आर्य आप दोनों में से सिभक कौन से हैं ?

माथुर हे क्षीण किंट वाली, कटाक्ष से देखती हुई रितकाल में क्षत इस धृष्ट (दुर्विनीत) ओठ से मनोहर वचन किससे वोल रही हो ॥१६॥

मेरे पास सम्पत्ति नहीं है, अन्यत्र जाओ।

चेटी-यदि तुम ऐसी बात करते हो, तब तुम जुआरी नहीं हो (सकते) क्या आप लोगों का कोई ऋणी है ?

माथुर-है। दस स्वर्ण का ऋणी है। उसका क्या?

चेटी-उसके कारण से आर्या यह कंगन दे रही हैं। नहीं, नहीं वही दे रहा है।

माथुर—(हर्षपूर्वक लेकर) अरी उस कुलीन पुत्र से कह देना, 'तुम्हारा वायदा (पूर्ण) हो गया। आओ फिर जुआ खेलो।'

(बाहर चले जाते हैं)

चेटी—(वसन्तसेना के निकट आकर) आर्ये सिमक और जुआरी सन्तुष्ट होकर' चले गये।

सवृत्तिः सवेतनः । चारित्र्यावशेषे चारित्र्यम् एव अवशेषो यस्य स तस्मिन् चारित्र्यमात्रावशेषे धनहीने जाते सति । चूतम् उपजीवति इति चूतोपजीवी । भाग-धेयस्य विषमतया वक्रतया उत्सादितः विनाशितः । मुषितः चोरितः, लुण्ठितः । अनुसन्धत्तः अन्वेषणं कुरुतः । आर्या तत्रभवती वसन्तसेना । प्रमाणम् निर्णायिका ।

वासपादपस्य निवासवृक्षस्य विसंष्ठुलतया अस्थिरतया अस्तव्यस्ततया । आहिण्डन्ते भ्रमन्ति । चारुदत्तस्य दरिद्रतया तस्य उपजीविनोऽपि इतस्ततः भ्रमन्तीति भावः । अप्रस्तुतप्रशंसा । अयमार्यः संवाहक एव प्रतिपादयति ६दाति ।

द्वारे निहिते स्थिते लोचनं ययोः तौ । तर्कयामि कल्पयामि । मदनिकायाः वचनं श्रुत्वा माथुरः पृच्छिति-कस्येति । हे तनुमध्ये तनु क्षीणं मध्यं यस्याः तत्सम्बद्धौ कृशोदिर, त्वं कटाक्षेण आलोकयन्ती रते दष्टः अतएव दुर्विनीतः धृष्टः रितसूचकत्वात् तेन अधरेण मनोहरवचनं मधुरं वचनं कस्य कं प्रति जल्पिस ? गाथा वृत्तम् ।।१६॥

ग

वसन्तसेना — ता गच्छदु । अञ्ज बन्धुअणो समस्ससदु । तद्गच्छतु । अद्य बन्धुजनः समाश्वसितु ।]

संवाहकः — अज्जए जइ एव्यं ता इअं कला पलिअणहत्थगदा कलीअबु।

[आर्ये, यद्ये वं तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम्।]

वसन्तसेना—अन्ज, जस्स कारणादो इअं कला सिक्खीअदि, सो न्जेण अन्जेण सुस्सूसिदपुब्बो सुस्सूसिदब्बो। [आर्य, यस्य कारणादियं कला शिक्ष्यते, स एवा-

र्येण शुश्रू षितपूर्वः शुश्रू षितव्यः ।

संवाहकः—(स्वगतम्) अज्जआए णिउअं पच्चािदद्दो िम्ह । कधं पच्छुवकिषशम् (प्रकाशम्) अज्जए, अहं एदिणा जूदिअलावमाणेण शक्कशमणके हुविश्शम् । ता शंवाहके जूदिअले शक्कशमणके शंवुत्तेति शुमिलद्दवा अज्जआए एदे अक्जलु । [आर्यया निपुणं प्रत्यादिष्टोऽस्मि । कथं प्रत्युपकरिष्ये । आर्ये, अहमेतेन द्यूतकरा मानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि । तत्संवाहको द्यूतकरः शाक्यश्रमणकः संवृत्त इति स्मतंव्यान्यायंयैतान्यक्षराणि ।]

वसन्तसेना—-अज्ज, अलं साहसेण। (आर्य, अलं साहसेन।)
संवाहकः— अज्जए कले णिच्चए। [आर्ये, कृतो निश्चयः।] इति
परिक्रम्य।

जूरेण तं कदं मे जं वीहत्यं जणश्श शव्वश्श ।
एणिह पाअडणीशे णिलन्दमग्गेण विहिलिश्शम् ॥१७॥
श्चितेन तत्कृतं मम यद्विहस्तं जनस्य सवस्य ।
इदानीं प्रकटशीर्षो नरेन्द्रमार्गेण विहरिष्य।मि ॥
(नेपथ्ये कलकलः)

संवाहकः—(आकर्ण) अले, कि ण्णेदम् (आकाशे) कि भणाध 'एशे बखु वशन्तशेणाआए खुब्दमोडके णाम दुट्टहत्थी विअलेदि' ति । अहो, अज्जआए गन्धगअं पेक्खिश्शं गदुअ । अहवा कि मम एदिणा । जधावविशदं अणुचिट्ठिश्शम् । [अरे, किन्विदम् । कि भणत—'एष खलु वसन्तसेनायाः खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती विचरित' इति । अहो, आर्याया गन्धगजं प्रेक्षिष्णे गन्वा अथवा कि ममैतेन । यथाव्यवसितमनुष्ठास्यामि ।] (इति निष्कान्तः)

(ततः प्रविशत्यपटीक्षेपेण प्रह्वष्टो विकटोज्ज्वलवेषः कर्णपूरकः)

<sup>&</sup>quot;धारकः धारयतीति अधमणः' ऋणी । कुलयुत्रं सद्वंशजातम्, कुलीनम् । गण्डः समयः, शपथः ।

इदं कला संवाहनरूपा । परिजनस्य भवत्परिचारिकायाः हस्तगता प्राप्ता (शिक्षिता) । "त्वया अनुमन्यते चेदहं भवद्गेहे कियत्कालं स्थित्वा भवत्याः सेविका-

म् के

IT

न

ते

अं रे,

ती

1

पड:

ता

ना-

वसन्तसेना — तो अव (आप भी) जायें। आज बान्धवों को सान्त्वना दें। संवाहक — आर्ये, यदि ऐसा है तो यह (अर्ज़्जमदेन की) कला (अपनी) सेविका को हस्तगत (प्राप्त) करा दें?

वसन्तसेना—जिसके कारण से यह कला सीखी गई है, वही (आर्य चारुदत्त) जो आपके द्वारा पहले सेवित हुआ है, (अब भी) सेवित होना चाहिये।

संवाहक—(अपने आप) आर्या के द्वारा कुशलतापूर्वक अस्वीकृत कर दिया गया हूँ। इनका प्रत्युपकार कैसे करूं? (प्रकट रूप में) आर्ये, मैं इस जुआरी के (रूप में) अपमान के कारण बौद्ध भिक्षु, हो जाऊँगा तो 'संवाहक जुआरी बौद्धभिक्षु हो गया है' ये अक्षर आर्या को स्मरण रखने चाहियें।

वसन्तसेना-आर्य साहस से वस करो।

संवाहक—आर्यं, (मैंने) निश्चय कर लिया है। (घूमकर) जुए ने मेरे लिये ऐसा किया कि सब व्यक्तियों से व्याकुल (अपमानित) करा डाला। इस समय खुले सिर राजमार्ग से (पर) घूमूर्गेंगा।।१७॥

#### (नेपथ्य में कलकल)

संवाहक — (सुन कर) अरे, यह क्या है ? (आकाश की ओर) क्या कहते हो ? यह वसन्नसेना का खुण्टमोडक (बन्धन स्तम्भ को तोड़ने वाला) नाम वाला दुष्ट हाथी धूम रहा है ।, अहो जाकर आर्या के गन्धगज (देखिये टिप्पणी) को देखूँ। अथवा मेरा इससे क्या (सम्बन्ध) ? निश्चायानुसार करूँगा (निकल जाता है)।

(तदनन्तर पर्दे के बिना गिरे, प्रसन्त एवं भयक्कर उज्ज्वल वेशवाला कर्णंपूरक प्रवेश करता है)।

मिमाम् अङ्गमर्दंनविद्यां शिक्षयित्वा स्वस्थानं गमिष्यामीति भावः" (J. V. नवीन संस्करण, काले) । पूर्वं शुश्रूषितः इति शुश्रूषितपूर्वः । प्रत्यादिष्टः निराकृतः, प्रत्याख्यातः । शाक्यश्रमणकः बौद्धभिक्षः ।

वसन्तसेनायाः वचनं श्रुत्वा संवाहकः कथयति—द्यूतेनेति । द्यूतेन मम संवाहकस्य तत् ताहणं कृतम् यत् सर्वस्य जनस्य सर्वस्मात् जनात् विहस्तं व्याकुनीकरणम्
(विहस्तव्याकुली समी) अवमाननिमिति यावत् । इदानीं सम्प्रति द्यूतदेयदशसुवर्णनिर्यातनकाले बौद्धिभक्षुः भूत्वा प्रकटशीर्षः प्रकटं शीर्षं यस्य (भयरहितत्वात्) तथाभूतः
नरेन्द्रमार्गेण राजमार्गेण विहरिष्यामि स्वतन्त्रं भ्रमिष्यामि । आर्या वृत्तम् ॥१७॥

खुण्टमोडकः खुण्टं स्तम्भं मोडयति इति, स्तम्भमञ्जकः गन्धगजं गन्ध-प्रधानः गजः गन्धराजः । यथोक्तम्—''यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपः तं गन्धहस्तिनं प्राहुनृ पतेर्विजयावहम् ।' यथाव्यवसितं व्यवसितं निश्चितम् अनितक्रम्य निश्चयानुरूपं परिव्रज्याग्रहणमिति यावत् । अनुष्ठास्यामि करिष्यामि । कर्णपूरकः किंह कहि अँजिओं । [कुत्र कुत्रार्या ।]

चेटी - दुम्मणुस्स, कि ते अख्दोअकालणम्, जं अगादो विटठदं अञ्जलं ण पेक्लिस । [दुर्मनुष्य, कि ते उद्देगकारणम्, यदग्रतोऽवस्थितामार्यां न प्रक्षसे ।]

कर्णपूरकः — (हष्ट्वा) अज्जए, वन्दामि । [आर्ये, वन्दे]

वसन्तसेना—कण्णऊरअ, परितुट्टमुहो लक्खीअसि । ता कि ण्णेदम् । [कर्ण-

पूरक परितुष्टमुखो लक्ष्यसे । तर्तिक न्विदम्। ]

कर्णपूरकः—(सविस्मयम्) अञ्जए विञ्चदासि, जाए अञ्ज कण्णकरअस्स परक्कमो ण दिट्ठो । [आर्ये, विञ्चनासि ययाद्य कर्णपूरकस्य पराक्रमो न हण्टः।]

वसन्तसेना - कण्णऊरअ, कि किम्। 'कर्णपूरक कि किम्।

कर्णपूरक:—सुणादु अञ्जक्षा । जो सो अञ्जक्षाए खुण्टमोडओ णाम दुट्टहत्थी सो आलाणत्थम्भं भञ्जिक महमेत्थं वावादिअ महन्तं संखोहं करन्तो राअमग्गं ओदि-ण्णो । तदो एत्थन्तरे उग्युट्टं जणेण —

अवणेध वालअजणं तरिदं आरुहध वुक्खपासादम्। किं ण हु पेक्खध पुरदो दुट्ठो हत्थी इदो एदि ॥१८॥

अवि च।

विचलइ.णेउरजुअलं छिज्जन्ति अ मेहला मणिक्खइआ। वलआ अ सुन्दरदरा रअणङ्कुरजालपडिबद्धा ॥१६॥

तदो तेण बुट्टहित्थणा कलचरणरदणेहिं फुल्लणिलिणि विअ णअरि उज्जर्हीण अवगा-हमाणेण समासादिदो परिव्वाजओ। तच्च परिव्मट्टदण्डकुण्डिआभाअणं सीअरेहिं सिञ्चि दन्तन्तरे क्लितं पेक्लिअ पुणोवि उग्घुट्टं जणेण — 'हा परिव्वाजओ वावादी-अदि'ित [श्रृणोत्वार्या। यः स आर्यायाः खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती स आलानस्तम्भं भङ्कत्वा महामात्रं व्यापाद्य महान्तं संक्षोभं कुर्वन्राजमार्गः मवतीणंः। ततोऽत्रान्तरे उद्घुष्टं जनेन—

> 'अपनयत बालकजन त्वरितमारोहत वृक्षप्रासादम् । किं न खलु प्रेक्षघ्वं पुरतो दुष्टो हस्ती इत एति ॥१८॥

अपि च।

विचलति नूपुरयुगल छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिताः । वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङ्कुरजालप्रतिबद्धाः ॥१६॥ । ततस्तेन दुष्टहस्तिना करचरणरदनैः फुल्लनिलनीमिव नगरीमुज्जयिनीमव-गाहमानेन समासादितः परिव्राजकः । तं च परिश्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शीकरैः सिक्त्वा दन्तान्तरे क्षिप्तं प्रेक्ष्य पुनरप्युद् घुष्टं जनेन—'हा, परिन्वाजको व्यापाचते' इति ॥]

अपटीक्षेपेण विना जवनिकापातमेव । विकटः उज्ज्वलक्ष्य वेषः यस्य तथाभूतः।

द्वितीयोऽङ्कः

कर्णपूरक-कहाँ हैं, कहाँ हैं, आर्या ! चेटी-रे दुर्जन, तुम्हारी घबराहट की बया कारण है जो सामने स्थित आयी को नहीं देखते हो ?

यनन वेद देदांग निषालय

प्रन्थालंख '

कर्णपूरक—(देखकर) आर्ये प्रणाम करता हूँ।

वसन्तसेना—कर्णपूरक, अत्यन्त प्रसन्नमुख दिखाई दे रहे हो। तो यह क्या (बात) है।

कर्णपूरक—(आश्चर्यपूर्वक) आर्या विञ्चत रह गयीं (क्योंकि) तुमने आज कर्णपूरक का पराक्रम नहीं देखा।

वसन्तसेना-कर्णपूरक, क्या, क्या ?

कर्णपूरक—आर्या सुनें । वह जो आपका (आर्या का) खुण्टमोडक नामक दुष्ट हाथी है' वह बन्धनस्तम्भ को तोड़कर, महावत को मारकर महान् उपद्रव करता हुआ सड़क (राजमार्ग) पर उतर आया। तब इसी बीच में मनुष्यों ने घोषणा की-

'वालकों को हटा लो, तुरन्त पेड़ों या घरों पर चढ़ जाओ । क्या देख नहीं रहे हो (कि) सामने से दुष्ट हाथी इधर आ रहा है ॥१८॥ और भी-

नूपुरों का जोड़ा गिर पड़ा है, मणिजटित मेखलाय़ें तथा लघुरत्नसमूह से जडे हुए अति सुन्दर कंगन (भागने से परस्पर संघर्ष होने के कारण) टूट रहे हैं ।।१९।।

इसके पश्चात् (अपने) सूंड, पर और दांतों के द्वारा उज्जयिनी नगरी को खिले कमलों वाली सरसी के तुल्य मथते हुए वह दुष्ट हाथी एक सन्यासी पर पहुँचा। जिसका दण्ड और कमण्डलु गिर गए हैं, ऐसे उस (संन्यासी) की जलबिन्द्ओं से सींचकर दांतों के बीच में रक्खा हुआ देखकर जनता ने फिर से यह कोलाहल किया-हाय! संन्यासी मारा जा रहा है।

परिद्रष्टं मुखं यस्य ताहशः।

महमात्रं हिस्तिपालकं, हस्तिचालकं वा ।

बन्धनस्तम्भं भङ्कत्वा राजमार्गे समागतं वसन्तसेनायाः गजं विलोक्य जनैरेतद उद्घुष्टमिति कर्णपूरकः कथयति --अपनीयत इति । बालकजनम् अपनयत राजमार्गात दूरं नयत, वृक्षं प्रसादं च त्वरितम् आरोहत कि न खलु प्रेक्षध्वं पश्यथ यूयम् ? पुरतः अग्रतः बुष्टः हस्ती इतः एतिह्यां प्रति एति आयच्छिति । गाथा वृत्तम् ॥१८॥

विचलतीति । (गजभयात् नारीणां गमनवेगात्) नूपुरयुगलं (पादेभ्यः) विचलति स्वस्थानात् पतित । मणिखचिताः मणिजटिताः मेखलाः रत्नाङ्कुराणां लघुरत्नानां जालैः समूहैः प्रतिबद्धाः जटिताः सुन्दरत्तराः बलयाः कटकाः च खिद्यन्ते छिन्ताः भवन्ति । गाथावृत्तम् ॥१६॥

टेके

ां ज 1]

अस्स न

র্ডা–

हत्थी ोदि-

वगा-अरेहि वादी-ो स मार्ग-

मिव-गाजनं परि-

भूतः।

वसन्तसेना—(ससंभ्रमम्) अहो पमादो, अहो पमादो। [अहो प्रमादः, अहो प्रमादः।]

कर्णपूरकः अलं संभमेण । सुणादु वाव अव्जया । तदो विच्छिण्णविसंठुल-सिद्धालाकलावशं उव्वहन्तं दन्तन्तरपरिग्गहिदं परिव्याजशं उव्वहन्तं तं पेविषय कण्ण-करएण मए, णहि णहि, अव्जयाए अण्णिपण्डपुट्टोण दासेण, वामचलणेण जूदलेवषशं उच्छुसिश्र उच्छुसिश्र तुरिदं आवणादो लोहदण्डं गेहिण्य आआरिदो सो दुट्टहत्थी । [अलं संभ्रमेण । श्रृणोतु तावदार्या । ततो विच्छिन्नविसंष्ठुलश्रुङ्खलाकलापमुद्धहन्तं दन्तान्तरपरिगृहीतं परिव्राजकमुद्धहन्तं तं प्रेक्ष्य कर्णपूरकेण मया, निह निह, आर्याया अन्निपण्डपुष्टेन दासेन, वामचरणेन द्यूतलेखकं उद्घुष्योद्घुष्य त्व-रितमापणाल्लौहदण्डं गृहीत्वाकारितः स दुष्टहस्ती ।]

वसन्तसेना—तदो तदो । [ततस्ततः ।]

कर्णपूरकः---

आहणिऊण सरोसं तं हिंत्थ विञ्झसैलसिहराभम् । मोआविओ मए सो दन्तन्तरसंठिओ परिक्वाजओ ॥२०॥

[आहत्य सरोषं तं हस्तिनं विन्ध्यशैलशिखराभम् । मोचितो मया स दन्तान्तरसंस्थितः परिव्राजकः ॥]

वसन्त्रसेना - सुट्ठु दे किदम् । तदो तदो । [सुष्ठु त्वया कृतम् । ततस्ततः।]

कणंपूरकः—तदो अज्जए, साहु रे कण्णऊरअ, 'साहु' ति एत्तिअमेत्तं भणन्ती विसममरक्कन्ता विअ णावा, एक्कदो पल्हत्था सअला उज्जइणी आसि । तदो अज्जए एक्केण सुण्णाइं आहरणट्ठाणाइं परामुसिअ उद्धं पेक्सिअ दीहं णीसिसअ अअं पावा-रओ मम उवरि विसत्तो । [तत आर्ये 'साधु रे कणंपूरक, साधु' इत्येतावन्मात्रं भणन्ती, विषमभराक्रान्ता इव नौः एकतः पर्यस्ता सकलोज्जियन्यासीत् । तत आर्ये, एकेन शून्यान्याभरणस्थानानि परामृश्य अध्वं प्रेक्ष्य दीघं निःश्वस्यायं प्रावारको ममोपरि क्षिप्तः ।]

वसन्तसेना—कण्णअरअ, जाणीहि दाव कि एसी जाबीकुसुमवासिदी पाबारओं ण वेत्ति । [कर्णपूरक, जानीहि तावित्कमेष जातीकुसुमवासितः प्रावारको न वेति ।]

कर्णपूरकः अञ्जल, मदगन्धेण सुट्ठु तं गन्धं ण काणामि । [आर्ये मदन् गन्धेन सुन्ठु तं गन्धं न जानामि ।] अहो

टिके

ांठुल-कण्ण-क्खअं अलं

हन्तं नहि,

त्व-

तः ।] णन्ती

ज्जए गवा-मात्रं

तत यायं

ारओं हो न

मद-

वसन्तसेना—(घवड़ाहटपूर्वक) अहो अनवधानता (लापरवाही)! अहो अनवधानता!

फणंपूरक—घवड़ाहट से वस करें । आर्या सुनें तो । तदनन्तर टूटी हुई तथा अस्थिर (हिलने वाली) श्रुद्धला (जंजीर) को धारण किये हुये दांतों के बीच में ग्रहीत सन्यासी को उठाने वाले उस दुष्ट हाथी को देखकर मुझ कर्णपूरक ने, नहीं नहीं, आर्या के अन्निपण्ड से पुष्ट हुए सेवक ने चूतलेखक को वार बार चेताकर पुरन्त वाजार से लोहे का डण्डा लेकर वाई और चल करके (वाई और पंतरा बदलने से) उस दुष्ट हाथी को ललकारा। (टिप्पणी भी देखिये)

वसन्तसेना —तत्रश्चात्।

कर्णपूरक — विन्ध्यपर्वत की चोटी जैसे (विशाल) एवं क्रोधित उस हाथी पर प्रहार करके मैंने वह (हाथी के) दाँतों के बीच में दवा हुआ (या स्थित) संन्यासी छुड़ा दिया।

वसन्तसेना - तुमने बड़ा अच्छा किया। तदनन्तर ?

कर्णपूरक — इसके पश्चात् आर्ये 'धन्य रे कर्णपूरक, धन्य !' एकमात्र यही कहती हुई सम्पूर्ण उज्जियनी, विषम भार से दवी हुई नौका के समान एक और झुक गई। तव आर्ये, एक (नागरिक) ने अपने भून्य आसूषण-स्थानों (जिन अङ्गों में पहले आभूषण धारण करता था और अब जो आभूषणहीन थे ऐसे अङ्गों) को छुकर ऊपर देखकर, लम्बी सांस लेकर यह उत्तरीय मेरे ऊपर फेंक दिया।

वसन्तसेना - कर्णपूरक, देखो तो, क्या यह उत्तरीय चमेली के पुष्पों से सुवा। सित है या नहीं ?

कर्णपूरक-आर्ये, मद की गन्ध के कारण भली प्रकार उस (चमेली की गन्ध) को नहीं पहचान रहा हूँ।

फुल्लानि विकसितानि निलनानि कमलानि यस्यां तां फुल्लपद्यां सरसीम् इव अवगाहमानेन मथनं कुर्वता । समासादितः प्राप्तः, ग्रहीतो वा । दण्डस्च कुण्डिकाभाजनं च दण्डकुण्डिकाभाजने, परिश्रष्टे हस्ताभ्यां पतिते दण्डकुण्डिकाभाजने यस्य तं शीकरैः जलबिन्दुभिः । दन्तान्तरे दन्तमध्ये । व्यापाद्यते हन्यते ।

संभ्रमः उद्देगः । विच्छित्रः त्रुटितः अतएव विसंष्ठुलः अस्थिरः इतस्ततः विकीणों वा यः श्रृङ्खलाकलापः श्रृङ्खलासमूहः तम् उद्वहन्तं धारयन्तं । अन्नपिण्डेन अन्नप्रासेन पुष्टः पालितः तेन । उद्घुष्य उत्प्रार्थ्यं । आकारितः आहूतः ।

आहत्येति — विन्ध्यशैलशिखरस्य आभा इव आभा यस्य तं सरोवं क्रोध-युक्तं हिस्तिनम् आहत्य लौहदण्डेन प्रहृत्य मया कर्णंपूरकेण दन्तान्तरे दन्तमध्ये संस्थितः गृहीतः सः परिव्राजकः मोचितः । गाथावृत्तम् ॥२०॥

वसन्तसेना—णामं पि दाव पेक्ख । [नामापि तावत्प्रेक्षस्व ।] .
कर्णपूरक,—इमं णामं अञ्जक्षा एवव वाएदु । [इदं नामार्येव वाचयतु ।]
(इति प्रावारकमुपनयति ।)

वसन्तसेना-अङ्जचारुदत्तस्स । [आर्यचारुदत्तस्य ।] (इति वाचियत्वा सस्पृहं गृहीत्वा प्रावृणोति ।)

चेटी—कण्णऊरअ, सोहदि अञ्जआए पावारओ। [कर्णपूरक, शोभत आर्यायाः प्रावारकः।]

कर्णपूरकः—आं सोहवि अञ्जाए पावारओ । [आं शोभत आर्यायाः प्रावारकः ।]

वसन्तसेना—कण्णकरअ, इदं दे पारितोसिअम् । [कर्णपूरक, इदं ते पारि-तोषिकम् ।] (इत्याभरणं प्रयच्छति)

कर्णपूरकः—(शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य च) संपदं सुद्ठु सोहदि अञ्जआए पावारओ। [सांप्रतं सुष्ठु शोभत आर्यायाः प्रावारकः।]

बसन्तसेना—कण्णकरअ, एदाए बेलाए कहि अञ्जचारदत्तो। [कर्णपूरक, एतस्यां वेलायां कुत्रार्यचारुदत्तः।]

कर्णपूरकः—एदेण ज्जेव मग्गेण पबुत्तो गन्तुं गेहम् । [एतेनैव मार्गेण प्रवृत्तो गन्तुं गेहम् ।]

वसन्तसेना—हञ्जे, उवरिक्षणं अलिन्दअं आहित अञ्जचारुदसं पेन्सेम्ह । [चेटि, उपरितनमलिन्दकमारुह्यार्यचारुदत्तं पश्यामः ।]

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे)

इति यूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः।

विषमभरेण गुरुतरभारेण आक्रान्ता नी: इव सकला उज्जयिनी एकतः एक-दिशायां पर्यस्ता आनता, एकत्रीभूता वा। यरामृश्य स्पृष्ट्वा, विचार्य वा सदस्य टेके

11

T:

Ţ-

Ţ

ī,

J[

य

वसन्तसेना—तो नाम भी देखी।
कर्णपूरक—यह नाम आर्या ही पढ़ें (उत्तरीय दे देता है)
वसन्तसेना—आर्य चारुदत्त का। (यह पढ़कर प्रेमपूर्वक लेकर ओढ़ लेती है)
चेटो—कर्णपूरक, आर्या के उत्तरीय अच्छा लगता है।
कर्णपूरक—हाँ, आर्या के उत्तरीय अच्छा लगता है।
वसन्तसेना—कर्णपूरक, यह तुम्हारा पुरस्कार है। (आभूषण देती है)
कर्णपूरक—(झुके सिर से ग्रहण करके और प्रणाम करके) अब आर्या के उत्तरीय अधिक अच्छा लगता है।

वसन्तसेना—कर्णपूरक, इस समय आर्य चारुदत्त कहाँ हैं ? कर्णपूरक—इसी मार्ग से जाने लगे हैं। वसन्तसेना—चेटि, ऊपर छत पर चढ़कर आर्य चारुदत्त को देखें।

(सब निकल जाते हैं)

धूतकर संवाहक नामक द्वितीय अङ्क समाप्त

हस्तिमदस्य गन्धेन । सुष्ठु सम्ययूपेण क्रियाविशेषणम् । अलिन्दकं बहिर्द्वारप्रकोष्ठंकम् । द्यूतकरः संवाहंकः यस्मिन् विशेषेण वणितः तथाभूतोऽयं द्वितीयः अङ्कः समाप्तः ।

इति मुञ्ज्ञकदिकदीकायां द्वितीयोऽज्ञाः

# तृतीयोऽङ्कः

(ततः प्रविशति चेटः)

चेट:-

शुअणे क्खु भिच्चाणुकम्पके शामिए णिद्धणके वि शोहिंदै । पिशुणे उण दव्वगव्विदे दुक्कले क्खु पलिणामदालुणे ।।१।।

अवि अ।

शश्शपलक्कबलद्दे ण शक्कि वालिदुं अण्णकलत्तपशत्ते ण शक्किं वालिदुम् । जूदपशत्तमणुश्शे ण शक्कि वालिदुं जे वि शहाविअदोशे ण शक्कि वालिदुम् ॥२॥

का वि वेला अन्जचारवत्तरश गन्धन्वं शुणिवं गदश्श । अदिक्कमदि अद्धलंअणी । अन्ज वि ण आअन्छदि । ता जाव बाहिलदुआलशालाए, गदुअ शुविश्शम् ।

[सुजनः खल् भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । पिशुनः पुनद्र व्यर्गीवतो दुष्करः खलु परिणामदारुणः ॥] अपि च ।

> सस्यलम्पटवलीवर्दी न शक्यो वारियतु-मन्यकलत्रप्रसक्तो न शक्यो वारियतुम् । धूतप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारियतुं योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारियतुम् ॥

[कापि वेलार्यचारुदत्तस्य गान्धवं श्रोतुं गतस्य । अतिक्रामत्यर्धरजनी ।] अद्यापि नागच्छति तद्यावद् बहिद्धीरशालायां गत्वा स्वप्स्यामि ।] (इति तथा करोति)

(ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च)

भारत्तः अहो अहो, साधु साधु, रेभिलेन गीतम्। वीणा हि नामा-समुद्रीत्थितं रत्नम्। कृतः—

## तृतीय अङ्क

### (तत्पश्चात् चेट प्रवेश करता है)

चैट—सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है। किन्तु घन से गवित दुर्जन (स्वामी) दु.ख से सेवा करने योग्य एवं अन्त में भयंकर होता है।।१।।

और भी-

धान्य का लोभी बैल रोका नहीं जा सकता, दूसरे की स्त्री में आसक्त पुरुष को रोका नहीं जा सकता, जुए में अनुरक्त मनुष्य को रोका नहीं जा सकता, जो भी स्वाभाविक बुराई होती है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता ।।२।।

गीत (गान्धर्व) सुनने के लिये गये हुए आर्य चारुदत्त को कितना समय हो गया ? अर्धरात्रि व्यतीत हो रही है। अब भी नहीं आ रहे हैं, तो तब तक बाहरी दरवाजे वाली कोठरी में जाकर सोऊँ। (वैसा करता है)।

(इसके पश्चात् चारुदत्त और विदूषक प्रवेश करते हैं)

चारवत्त-अहो, अहो, रेभिल ने बहुत अच्छा गाया। बीणा ती वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। क्योंकि---

भारदत्तस्य चेटः वर्धमानकः स्वकीयस्वामिनः चारुदत्तस्य स्वभावं चिन्तयम् कथयति—सुजन इति । सुजनः सज्जनः भृत्यानाम् अनुकम्पकः सेवकेषु दयावान् स्वामी निर्धनकः अपि निर्धनः अपि सन् शोभते खलु । पुनः किन्तु स ब्रव्यगवितः द्रव्येण गवितः पिशुनः दुर्जनः चेत् दुष्करः दु खेन सेवनीयः सेवितोऽपि सन् च परिणामे फलदानसमये सारुणः भयङ्करः भवति । यद्यपि मम स्वामी चारुदत्तो निर्धनः तथापि भृत्यानुकम्पकोऽतः शोभते इति व्यज्यते । अत्र च अप्रस्तुतात् सामान्यात् प्रस्तुतस्य विशेषस्य (चारुदत्तस्य) प्रतीतेः अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । वैतालीयं वृत्तम् ॥१॥

सस्येति । सस्यलम्पटः सस्यभक्षणे प्रसक्तः बलीवर्दः वृषभः वारियतुं न शक्यः । अन्येषां कलत्रेषु प्रसक्तः मनुष्यः वारियतुं न शक्यः । द्यूते प्रसक्तः मनुष्यः वारियतुं न शक्यते । एवं यः अपि मनुष्यस्य स्वाभाविकः स्वभावसिद्धः दोषः भवति सः अपि वारियतुं न शक्यते । मम स्वामिनः चारुदत्तस्य अतिरिक्तदातृत्वं स्वभावदोष एव तच्च न स्यम्तुं शक्यते इति भावः । अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । शक्वरी जातिः वृत्तम् ।।२॥

गन्भवीणामिवं गान्धवं गीतम् ।

उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या सङ्केतके चिरयति प्रवरो विनोदः। संस्थापना प्रियतमा विरहात्राणां

रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥३।

विद्रषक:-भो, एहि । गेहं गच्छेम्ह । [भोः, एहि । ग्रहं गच्छावः ।

चारवतः - अहो, सुष्ठ भावरेभिलेन गीतम् ।

विदूषक:--मम दाव दुवेहि ज्जेव हस्सं जाअदि । इत्थिआए सक्कअं पठम्तीए, मणुस्सेण अ काअलीं गाअन्तेण । इत्थिआ दाव सक्कअं पठन्ती, दिण्णणवणस्सा विअ गिट्टी, अहिअं सुसुआअदि । मणुस्सो वि काअलीं गाअन्तो, सुक्खसुमणोदामवेट्टिदो बुड्ढपुरोहिदो विश्र मन्तं जवन्तो दिढं मे ण रोअदि । [मम तावद्द्वाभ्यामेव हास्यं जायते । स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या मनुष्येण च काकलीं गायता । स्त्री तावत् संस्कृतं पठन्ती, दत्तनवनस्येव गुष्टिः अधिकं सूसूशब्दं करोति । मनुष्योऽपि काकलीं गायन शुष्कसूमनोदामवेष्टितो वृद्धपुरोहित इव मन्त्रं जपन् हढं न रोचते।]

चारवतः वयस्य सुष्ठु खल्वद्य गीतं भावरेभिलेन । न च भवान् परितुष्टः।

रक्तं च नाम मधुरं च समं स्फुटं च भावान्वितं च ललितं च मनोहरं च। किंवा प्रशस्तवचनैबंहिभमंदुक्तै — रन्तर्हिता यदि भवेद्वनितेति मन्ये ॥४॥

रेभिलः चारुदत्तस्य मित्रं कश्चित् सार्थवाहः, एको निपुणो गायकः । समुद्रात् उत्थितं समुद्रोत्थितं इति न समुद्रोत्थितम् असमुद्रोत्थितम् । संगीतश्रवणानन्तरं चारुदत्तः षीणायाः प्रशंसा करोति - उत्कण्ठितस्येति । वीणा हि उत्कण्ठितस्य उत्कण्ठा संजाता अस्य असौ उत्किण्ठितः तस्य विरहोत्सुकस्य हृदयानुगुणा हृदयानुरूपा वयस्या ससी। सङ्केतके सङ्केतदायिनि प्रियजने चिरयति विलम्बं कुर्वति प्रवरः उत्तमः विनोदः। विरहेण प्रियवियोगेन आतुराणां जनानां प्रियतमा अत्यन्तप्रिया संस्थापना आश्वास-प्रदात्री । रक्तस्य अनुरक्तस्य जनस्य च रागस्य अनुरागस्य परिवृद्धिकरः संवर्धकः प्रमोदः विनोदः । विविधासु परिस्थितिषु वीणावादनं मनोविनोदस्योत्कृष्टं साधनमिति भावः । क्रपकेणानुप्राणितः उल्लेखालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥३॥

(वीणा) उत्किण्ठित (मनुष्य) की मनचाही (हृदय के अनुकूल) सखी है। संकेत (वायदा) करने वाले प्रेमी के देर कर देने पर एक उत्कृष्ट मनोरंजन है। विरह-पीड़ितों को अत्यन्त प्रिय समाश्वासन देने वाली है। यह मनोरंजन (वीणावादन) प्रेमी के अनुराग को बढ़ाने वाला है।। ा।

विदूषक—श्रीमान् जी, अ।इये घर को चलें। चारुदत्त—अहो ! रेभिल महोदय (भाव) ने अच्छा गाया।

विदूषक — मुझे तो दोनों से ही हँसी उत्पन्न होती है। संस्कृत पढ़ती हुई स्त्री से, मधुर एवं सूक्ष्म ध्विन में गाते हुए पुरुष से। स्त्री तो संस्कृत पढ़ती हुई, नवीन रज्जु डाली हुई एक वार प्रसूत गाय (गृष्टि) की भाँति अधिक 'सू, सू' शब्द करती है। शुष्क पुष्पमाला से वेष्टित (पहने हुए) मन्त्र जपते हुए बृद्ध पुरोहित की भाँति, मनुष्य भी मधुर एवं सूक्ष्म ध्विन में गाता हुआ मुझे विल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।

चारुदत्त —िमित्र, रेभिल महोदय ने आज वास्तव में बहुत अच्छा गाया और आप सन्तुष्ट नहीं हुए।

(भाव रेभिल का वह गीत)—रागपूर्ण, मधुर, (स्वर) तथा लय आदि की समता वाला, स्पष्ट, भावपूर्ण, ललित एवं मनोहर (था)। या मेरे कहे बहुत से प्रशंसा के वचनों से क्या ? ऐसा, लगता था कि (रेभिल के रूप में) स्त्री छिपी हुई हो ॥४॥

काकलीं सूक्ष्ममधुरध्विन ("काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ" इत्यमरः] । दत्ता नवा नस्या नासिकाविवररज्जुः यस्यै सा गृष्टिः सक्तत्रसूता गौः सा इव । शुष्काणां सुमनसां पुष्पाणां दाम्ना मालया वेष्टितः वृद्धपुरोहित इव । शुष्केत्यादि विशेषणेन चिरकालजपप्रवणता व्यज्यते । यथा स वृद्धपुरोहितः चिराय मन्त्रं जपन् न रोचते तथैव काकलीं गायन् पुरुषोऽपि ।

विदूषकस्य वचनं निशम्य चारुदत्तः भूयः रेशिलस्य गीतस्य प्रशंसां करोति—
रक्तमिति । तस्य गीतं हि च नाम रक्तं रागयुक्तं च मधुरं श्रुतिमुख च समं स्वराणां
सामञ्जस्ययुक्तं स्फुटं च स्पष्टं सुश्राव्यमिति यावत् भावान्वितं च भावपूर्णं लितितं च
लालित्याख्यधर्मंविशेषशालि (पृथ्वी०) मनोहरं च हृदयाकर्षकं च आसीत् । वा अथवा
बहुभिः मदुक्तैः मया कथितैः प्रशस्तवचनैः प्रशंसावचनैः कि को लाभः ? यदि वनिता
सुन्दरी अन्तर्हिता रेभिलरूपेण प्रच्छन्ना भवेत्. इति मन्ये संभावयामि । अन्तर्हिता
योषिदेव गायित न रेभिलः इति प्रतीयते । अनेन गीतस्य माधुर्यातिरेको व्यष्यते—
उत्प्रेक्षालङ्कारः । वसन्तिलका वृत्तम् ।।४।।

अपि च!

तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः शिलष्टं च तन्त्रीस्वनं वर्णानामपि मूर्च्छनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम् । हेलासंयमितं पुनश्च ललितं रागद्विरुच्चारितं यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि श्रुण्वन्निव ॥५॥

विवृषकः—भो वअस्स, आवणन्तररच्छाविभाएसु सुहं कुक्कुरा वि सुत्ता । ता गेहं गच्छेम्ह । (अग्रतोऽवलोक्य) वअस्स, पेक्ख पेक्ख । एसो वि अन्धआरस्स विअ अवआसं देन्तो अन्तरिक्खपासाददो ओदरिव भअवं चन्दो । भो वयस्य, अपणान्तररथ्याविभागेषु सुखं कुक्कुरा अंपि सुप्ताः । तद्गृह गच्छावः । वयस्य, पश्य पश्य । एषोऽप्यन्धकारस्येवावकाशं दददन्तरिक्षप्रासादादवतरित भगवांश्चन्द्रः ।]

चारुदत्तः—सम्यगाह भवान् । असौ हि दत्वा तिमिरावकाशमस्तं व्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः । जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टम् ॥६॥

विदूषकः—भो, एवं अम्हाणं गेहम् । वड्ढमाणअ, वड्ढमाणअ उग्घाटेहि हुआरअम् । [भोः, इदमस्माकं गेहम् । वर्धमानक, वर्धमानक, उद्घाटय द्वारम् ।]

चेदः अन्जमित्तेअस्स शलशंजीए शृणीअदि । आगदे अन्ज, चालुदत्ते । ता जाव दुआलअं शे उग्घाटेमि । (तथा कृत्वा) अन्ज वन्दामि । मित्तेअ, तुमि वन्दामि एत्थ वित्थिण्णे आशणे णिग्रीदन्तुः अन्जा । [आर्यमैत्रैयस्य स्वरसंयोगः श्रूयते । आगत आयंचारुदत्तः । तद्यावद्द्वारमस्योद्घाटयामि । आर्य, वन्दे । मैत्रेय, त्वामिप वन्दे । अत्र विस्तीणं आसने निषीदतमायौ ।]

(उभौ नाटघेन प्रविश्योपविशतः)

विदूषकः — वड्डमाणअ, रअणिअं सद्दावेहि पादाइं घोइदुम् । (वर्धमानक, रदिनकामाकारय। पादौ घावितुम् ।]

तिमिति । सत्यं यत् गीतसमये विरते अपि वर्णानां मूर्च्छनान्तरगतम् अपि तारं विरामे मृदुं पुनश्च हेलासंयिमतं रागद्विरुच्चारितं तस्य (रेभिलस्य) मधुरिगरः तं स्वर-संक्रमं शिलष्टं तन्त्रीस्वनं च श्रुण्वन् इव अहं गच्छामि-इत्यन्वयः ।

इदं सत्यं यत् गीतसमये गीतकाले विरते व्यतीते अपि तस्य रेभिलस्य मधुरिगरः मधुःवाण्याः तं तदानीं श्रुतं स्वरसंक्रमं स्वराणां निषादादीनां सप्तानां संक्रमं समीचीनं क्रमं सञ्वारं वा दिलब्टं गीताक्षरैरभिन्नतया श्रूयमाणं तन्त्र्या वीणाया स्वनं ध्विन और भी-

सत्य है, कि गीत (गाने) का समय वीत जाने पर भी वर्णों की मूर्च्छना (स्वरों का क्रम से आरोह तथा अवरोह) के अन्तर्गत (आरोह के समय) अत्युच्च, विराम के समय कोमल और फिर लीलापूर्वंक (हेलया) नियन्त्रित, सुन्दर, एवं रागों में दो बार उच्चारण की हुई उस (रेभिल) की कोमल वाणी की उस स्वरयोजना को एवं (उससे) मिली हुई वीणा की ध्वनि को, मैं सुनता-सा जा रहा हूँ ॥५॥

विदूषक — हे मित्र, बाजार की मध्यर्वीतनी गिलयों की शाखाओं में कुत्ते भी सुख से सो गये हैं। तो घर चलें (सामने देखकर) मित्र, देखों देखों। यह भी अंग्रेरे को अवकाश सा देते हुए भगवान् चन्द्रमा आकाशरूपी महल से उतर रहे हैं।

चारवत्त-आपने ठीक कहा।

अन्धकार को अवकाश प्रदान करके उन्नत अग्रभाग वाला यह चन्द्रमा इसी प्रकार अस्त होने जा रहा है जिस प्रकार जल में डूवे हुए वन्य हाथी के दाँत का तीक्ष्ण अग्रभाग (पानी में डूवने से) शेष रह गया हो ॥ ।॥

विदूषक-श्रीमान् जी यह हमारा घर है। वर्धमानक, वर्धमानक, दरवाजा खोलो।

चेट—आर्य मैत्रैय का स्वरसंयोग सुनाई दे रहा है। आर्य चारुदत्त आ गये। तो अव दरवाजा खोलता हूँ। वैसा करके) आर्य प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय, तुम्हें भी वन्दना करता हूँ। यहाँ विछे हुए आसन पर आप दोनों वैठें।

> (दोनों अभिनय के द्वारा प्रवेश करके वैठ जाते हैं।) विदूषक—वर्धमानक, पैर धोने के लिए रदिनका की बुलाओ।

च इदानीमिप शृण्वन् इव अहं (चारुदत्तः) गच्छामि । स्वरसंक्रममेव विशिनिष्टि, कीदृशं स्वरसंक्रमम् ? वर्णानां गीताक्षराणां मूच्छंना स्वराणां क्रमेण आरोहावरोहौ तस्याः अन्तरगतं मध्ये स्थितमिप तारम् उच्चं विरामे वर्णानां विश्रामे च मृदुं कोमलम् । पुनश्च हेलया लीलया संयमितं नियन्त्रितं रागेषु संगीतविद्यायाः रागविशेषेषु द्विः वारद्वयम् उच्चारितम् । उत्प्रेक्षालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडित वृत्तम् ।। ।।।

आपणस्य हट्टस्य अन्तरे मध्ये ये रथ्यानां विभागाः तेषु । अन्तरिक्षमेव प्रासादः तस्मातः ।

चारुदत्तोऽस्तं गच्छन्तं चन्द्रमसं वर्णयति असाविति जले अवगाढस्य निम-ग्नस्य वनद्विपस्य वनगजस्य अवशिष्टं जलावगाहनात् शिष्टं तीक्षणं विषाणाग्रम् इव दन्तस्य अग्रभाग इव दृश्यमानः हि खलु उन्नता कोटिः अग्रभागो यस्य तथाभूतः असौ इन्दुः चन्द्रः तिमिरस्य अन्धकारस्य अवकाशं प्रसरणावसरं दस्त्वा अस्तं व्रजति गच्छति । उपमालङ्कारः । उपजातिः वृत्तम् ।।६।। चारुदत्त—(सानुकम्पम्)अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम् । चेटः —अज्जिमत्तेअ, अहं पाणिअं गेण्हे । तुमं पादाइं धोवेहि । [आर्यमैत्रेय, अहं पानीयं गृह्णामि । त्वं पादौ धाव ।]

विदूषकः—(सक्रोधम्) भो वअस्स, एसो दाणि दासीए पुत्तो भविश्र पाणिअं गेण्हेदि । मं उण बम्हणं पादाइं घोवावेदि । [भो वयस्य, एष इदानीं दास्याः पुत्रो भूत्वा पानीयं गृह्णाति । मां पुनर्जाह्मण पादौ घावयति ।]

वाहदतः वयस्य मैत्रेय, त्वमुदकं गृहाण । वर्धमानकः पादौ प्रक्षालयतु । चेटः अन्जिमित्तेअ, देहि उदअम् । [आर्यमैत्रेय, देह्य दुकम् ।] (विदूषकस्तथा करोति । चेटश्चाहदत्तस्य पादौ प्रक्षाल्यापसरित)

चारुदत्तः —दीयतां ब्राह्मणस्य पादोकम् ।

विदूषकः—िंक मम पादोदएहिं। भूमीए ज्जेव मए ताडिदगद्देण विअ पुणोवि लोट्ठिदव्यम्। [िंक मम पादोदकेः। भूम्यामेव मया ताडितगर्दभेनेव पुनरिप लोठितव्यम्।]

चेट:—अञ्जिमित्तेअ, बम्हणे क्लु तुमम् । [आर्यमैत्रेय, ब्राह्मणः खलु त्वम् ।]
विदूष कः—जधा सम्वणागाणं मज्झे डुण्डुओ तधा सम्वबम्हणाणं मज्झे अहं
बम्हणो [यथा सर्वतागानां मध्ये डुण्डुभः, तथा सर्वत्राह्मणानां मध्येऽहं ब्राह्मणः ।]
चेटः—अञ्जिमित्तेअ, तधा वि धोद्दश्सम् । (तथा कृत्वा) अञ्जिमित्तेअ, एदं तं
शुवण्णमण्डअं मम दिवा, तुह लित्तं च । ता गेण्ह । (इति दत्त्वा निष्क्रान्तः) आर्य-

मैत्रेय, तथापि घाविष्यामि । आर्यमैत्रेय, एतत्तत्सुवर्णभाण्डं मम दिवा, तव रात्रौ च । तद्गृहाण ।]

विदूषकः—(गृहीत्वा) अग्ज वि एवं चिट्ठिव । कि एत्थ उज्जइणीए चोरो वि णित्थ, जो एवं वासीए पुत्तं णिद्वःचोरं ण अवहरिव । भो वअस्स अव्धन्तरचतु-स्सालअं पवेसप्रामि णम् । [अद्याप्येतित्तिष्ठित । किमत्रोज्जियन्यां चौरोऽिप नास्ति य एतं दास्याः पुत्रं निद्राचौरं नापहरित ।। भो वयस्य, अभ्यन्तरचतु.—शालकं प्रवेशयाम्येनम् ।]

चारुदत्तः-

अलं चतुः शालिममं प्रवेश्य प्रकाशनारीघृत एष यस्मात् । तस्मात्स्वयं घारय विप्र तावद्यावन्न तस्याः खलु भोः समर्प्यते ॥७॥ (निद्रां नाटयन्' तं तस्य स्वरसंक्रमम् —'(१/५) इति पुनः पठित) Ì

हं

1]

तं

र्प-

त्रो

रो

तु-स्त (कं चा ब्दत्त—(दया सहित) सोये हुए जन (रदिनका) को जगाने को रहने दो। चेट — आर्य मैत्रेय, मैं पानी लेता हूँ। तुम पैरों को घोओ।

विदूषक — (क्रोधपूर्वक) यह (चेट) दासी का पुत्र होकर आप पानी लेता है और मुझ ब्राह्मण से पैर धुलवाता है।

चारुदत्त-मित्र मैत्रेय, तुम पानी लो। वर्धमानक पैरों को घोवे।

चेट -आर्य मैत्रेय पानी दो।

(विदूषक वैसा करता है। चेट चारुदत्त के पैरों को घोकर हट जाता है) चारुदत्त--- ब्राह्मण के लिए पादोदक दीजिए।

विदूषक — पादोदक से मेरा क्या ? पीटे हुए गधे की भाँति मुझे तो फिर धरती पर ही लेटना होगा।

चेट - आर्य मैत्रेय तुम ब्राह्मण हो।

विदूषक जिस प्रकार सब साँपों के बीच में (विषरहित) जल सपं (डुण्डुभ) है, उसी प्रकार सब ब्राह्मणों के बीच में मैं (तेजहीन) ब्राह्मण हूँ।

चेट — फिर भी धुलाऊँगा। (वैसा करके) आर्य मैत्रेय, यह स्वर्ण-पात्र दिन में मेरा और रात में तुम्हारा (है)। तो लो (देकर निकल जाता है)।

विदूषक — (लेकर) यह आज भी स्थित है । क्या यहाँ उज्जियिनी में चौर भी नहीं है जो इस दासी के पुत्र नींद के चौर (सुवर्णपात्र) को नहीं चुरा लेता है। मित्र ! इसको भीतरी चतु:शाला में प्रविष्ट कराता (रखता) हूँ।

चारुदत्त—इस (सुवर्णपात्र) को चतुःशाला में पहुँचाने को रहने दो, क्योंकि यह वेश्या के द्वारा रक्खा गया है। इसलिये हे ब्राह्मण, इसको तब तक स्वयं रक्खो, जब तक उसका यह (पात्र) लौटा नहीं दिया जाता ॥७॥

(निद्रा का अभिनय करता हुआ, 'उसकी उस स्वरयोजना को-(३/४) यह फिर पढ़ता है)

बुण्डुभः जलसर्पः । यथा सर्पेषु जलसर्पः विषहीनो भवति तथैव अहमपि ब्रह्मणेषु ब्रह्मतेजोहीनोऽस्मि—इति भावः ।

अलिमित । इमं वसन्तसेनायाः सुवर्णभाण्डं चतुःशालं प्रवेश्य अलं प्रविष्टं न कुरु यस्मात् यतः एषः प्रकाशनार्या वेश्यया धृतः न्यासीकृतः [धृतः परिहितः, अतः कुटुम्बिन्यलङ्कारनिवेशनस्थाने स्थापियतुमयोग्य इत्यर्थः—इति काले] तस्मात् कारणात् भोः विप्र, तावत् कालं स्वयं धारय रक्ष यावत् खलु तस्याः वसन्तसेनायाः (अयं भाण्डः) न समर्प्यते न दीयते । उपजातिः वृत्तम् ॥७॥ विदूषकः — अवि णिहाअदि भवम् । [अपि निद्राति भवान् ।]

चारवतः — अथ किम् ।

इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी ललाटदेशादुपसर्पतीव माम् ।

अहश्यरूपा चपला जरेव या मनुष्यसत्त्वं परिभूय वर्धते ॥ । ।

विदूषकः — ता सुवेह्म । [तत्स्विपवः । ] (नाटचेन स्विपिति)

(ततः प्रविशति श्रविलकः)

शर्विलकः---

कृत्वा शरीरपरिणाहसुखप्रवेशं
शिक्षाबलेन च बलेन च कर्ममार्गम् ।
गच्छामि भूमिपरिसर्पणघृष्टपाश्वों
निर्मु च्यमान इव जीर्णतनुर्भु जङ्गः ॥६॥
(नभोऽवलोक्य सहर्षम्) अये, कथमस्तमुपगच्छति स भगवान् मृगाङ्कः ।
तथा हि—

नृपतिपुरुषशिङ्कृतप्रचारं परगृहद्षणिनिश्चितकवीरम् । घनपटलतमोनिरुद्धंतारा रजनिरियं जननीव संवृणोति ॥१०॥

विदूषकप्रश्नस्योत्तरं ददानश्चारुदत्तः निद्रायाः आगमनं वर्णयति-इयमिति । ललाटदेशात् हि नयनावलिम्बनी इत्र इयं निद्रा माम् उपसपंति या अदृश्यरूपा चपला जरा इव मनुज्य उत्त्वं परिभूय वर्धते, इत्यन्वयः (टि०)। यतः (=हि) ललाटदेशात् मस्तकप्रदेशात् नयने अवलम्बते इति नयनावलिम्बनी नेत्राश्रयिणी इव इयम् अनुभूय-माना निद्रा माम् उपसपंति मम समीपम् आगच्छति इव। या निद्रा अदृश्यं रूपं यस्याः तथाभूता अप्रत्यक्षा चपला चञ्चला जरा वृद्धावस्था इव मनुष्याणां सत्त्वं बलं परिभूय तिरस्कृत्य वद्धंते परिसरति । उत्प्रेक्षा उपमा च । वंशस्थं वृत्तम् ॥६॥

नाट्येन स्वपिति स्वापस्य अभिनयं करोति ।

चौर्यकर्मणि तत्परः श्राविलकः स्वकीयं कर्म वर्णयति-क्रुस्वेति । शिक्षा-बलेन चौर्यकलायाः शिक्षासामध्योंन बलेन शरीरशक्त्या च शरीरस्य परिणाहः विशालता तस्य सुखेन प्रवेशो यत्र तथाभूतं कर्ममार्गं सन्धिच्छेदं (टि०) क्रत्या निर्मुच्यमानः कञ्चकेन हीयमानः जीर्णा तनुः यस्य सः भुजङ्गः सर्पः इव भूमौ परिसर्पणेन घृष्टौ घर्षणयुक्तौ पाश्वौ यस्य तथाभूतः सन् गच्छामि । उपमा । वसन्ततिलकावृत्तम् ॥६॥ विदूषक—अरे आप तो सो (निदिया) रहे हैं ?

चारुदत्त-और क्या ? क्योंकि मस्तक प्रदेश से नेत्रों में उतरती-सी यह निद्रा मेरी ओर आ रही है। जो अदृश्य रूप वाली चञ्चल वृद्धावस्था के समान मनुष्य के वल को अभिभूत करके बढ़ती है।।।।।

विदूषक—तो सोते हैं। (अभिनय के द्वारा सो जाता है)

(तत्पश्चात् शविलक प्रवेश करता है)

शर्विलक—शिक्षा के वल एवं शक्ति के द्वारा देह की विशालता के सुख से प्रवेश करने योग्य सेंध (कर्ममार्ग) करके भूमि पर रेंगने से घषित (छिले हुए) पार्श्व-भाग वाला मैं (शर्विलक) केंचुली को छोड़ते हुए जर्जर देह वाले सर्प के समान सेंध में) जाता हूँ ॥ । ॥

(आकाश की ओर देखकर हर्पपूर्वक) अरे ! क्या वह भगवान् चन्द्रमा अस्त होने जा रहे हैं । क्योंकि—

राजपुरुषों के द्वारा जिसके गमनागमन में भी शङ्का की जाती है, तथा जो दूसरे के घरों को दूषित करने में निश्चित (माना हुआ) एकमात्र वीर है, ऐसे मुझ को—घने अन्धकार-समूह के कारण आच्छन्न हो गये हैं तारे जिसमें [माता के पक्ष में पटल नामक रोगविशेष रूपी अन्धकार से व्याप्त हैं पुतली जिसकी | ऐसी यह रात्रि माता के तुल्य ढक रही है ॥१०॥

अस्तं गच्छन्तं चन्द्रमसं दृष्ट्वा श्राविलकः स्वमनिस करोति—गृपतीति। घनं निविडं पटलं समूहो यस्यं तथाभूतेन तमसा निष्द्धाः आच्छन्ना ताराः यत्र सा इयं रजिनः रात्रिः ['घनितिमरिनष्द्धसर्वभावा' इति वा पाठः घनितिमरेण निष्द्धाः सर्वे भावाः यत्र इत्यर्थः] नृपितपुरुषेभ्यः राजपुरुषेभ्यः शिक्कृतः शङ्काविषयीकृतः प्रचारः सञ्चरणं यस्य तादृशं परगृहाणां दूषणे निश्चितः एकवीरः प्रधानवीरः तं मां श्रिविलकं घनं यत् पटलं रोगिवशेषः तस्य तमसा निष्द्धः ताराः कनीनिकाः यस्याः [पाठान्तरे तु घनितिमरं प्रेमान्यता तेन निष्द्धः सर्वे भावाः यस्याः सा केवलं वात्स-त्यप्रेरितेत्यर्थः, काले] तादृशी जननी इव संवृणोति गोपायित। यथा वात्सल्यतत्परा माता राजपुरुषाणां शङ्कास्पदं परगृहःणां दूष नमिप च स्वपुत्रं गोपायित तथेयं रात्रि-रिप मां गोपायित-इति भावः। उपमालङ्कारः। पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥१०॥

बलेन तस्य चुकेन युक्ती

ति । पला शातु

भूय-

रूपं

वलं

वृक्षवाटिकापरिसरे सिंव कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकम् । तद्यावदिदानीं चतुःशालकमपि दूषयामि । भोः,

कामं नीचिमदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्ने च यद्वर्धते विश्वस्तेषु च वञ्चनापरिभवश्चीयं न शौयं हि तत् । स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिर्मार्गी ह्येष नरेन्द्रसौप्तिकवधे पूर्वं कृतो द्रौणिना ॥११॥

तत्किस्मिन्नुद्देशे सन्धिमुत्पादयामि ।

देशः को नु जलावसेकशिथिलो यस्मिन्न शब्दो भवे-द्भित्तीनां च न दर्शनान्तरगतः सन्धिः करालो भवेत् । क्षारक्षीणतया च लोष्टककृषां जीर्णं क्व हम्यं भवे-क्षस्मिन्स्त्रीजनदर्शनं च न भवेत्स्यादर्थसिद्धिश्च मे ॥१२॥

वृक्षवाटिकायाः परिसरे समीपवर्तिदेशे ।

श्राविलकः चौर्यकमंविषये तर्कयित—कामिति । यत् स्वप्ने निद्रायां न तु जाग्रदवस्थायां वधेते प्रसरित, विश्वस्तेषु विश्वासम् आपन्नेषु शङ्कारिहतेषु वा जनेषु वञ्चनया द्रव्यादिहरणेन परिभवः तिरस्कारः भवति तत् तथाभूतं चौर्यं चौरकमं न शौर्यं न शूराणां कमं न पराक्रमः इति यावत् । तस्मात् कामं पुरुषाः इवं चौरकमं नीचं वदन्तु कथयन्तु तथापि वचनीयता अपि निन्दनीयता अपि निन्दायाः निमित्तं कर्मापीति भावः, यदि स्वाधीना स्वायत्ता तदा हि निश्चयेन वरं श्रेष्ठं न सेवाञ्जितः सेवायाः अञ्जितः बद्धः तथा । सेवा हि श्ववृत्तिः तदपेक्षया स्वाधीनं चौर्यादिकमिप निन्दितं कर्म श्रेष्ठमिति भावः । यतः (=हि) एष मार्गः विश्वस्तानां वञ्चनारूपः पूर्वं पुरा एव नरेन्द्रस्य युधिष्ठिरस्य पुत्राणां सौष्तिकवधे सुप्तावस्थायां वधे कृतः निर्मितः । 'सौष्तिकम्' इति भावक्तान्ताद् अध्यात्मादित्वाठ्ठ्य् (पृथ्वी०) । काव्यिलङ्गम् अर्थान्तरन्त्रास्य । शाद्रं लिवक्रीडितं वृत्तम् ।।११॥

नीं

वृक्ष-वाटिका के समीप सेंघ करके चारदीवारी के अन्दर घुस गया हूँ। तो अब तिनक चतुःशाला को भी (सिन्धि करके) दूषित करता हूँ।

जो लोगों के सो जाने पर वृद्धि पाता है, विश्वस्त जनों का द्रव्यहरण (वञ्चना) रूपी पराभव करने वाला है वह चौर्यकर्म भूरों का कार्य नहीं है। इसीलिये मनुष्य इसे भले ही नीच कार्य कहें, तथापि निन्दनीय कार्य भी जो स्वाधीन है, वह श्रेष्ठ है, सेवा में हाथ जोड़ना अच्छा नहीं और यह (चोरी का) मार्ग तो पहले ही राजा (पाण्डव) के सोते हुए (योधाओं या पुत्रों) के वध में द्रोणाचार्य के पुत्र (अश्वत्थामा) ने वना (दिखा) दिया था ॥११॥

तो किस स्थान पर सेंध बनाऊँ।

जल के सिञ्चन से शिथिल हुआ दीवारों का कौनसा ऐसा स्थान है जिसमें (सेंध लगाने से) शब्द न हो, संंध विशाल (=कराल) हो जाये किन्तु दृष्टिगोचर न हो [अथवा यह सेंध चौर्य शास्त्र में विहित नियमों से विपरीत (कराल) न हो जाय]? और, कहाँ घर (=हम्यं) क्षार (खार-अथवा रेह) से क्षीण हो जाने के कारण दुवंल ढेलों से युक्त एवं जीर्ण है? किस स्थान पर स्त्रीजन का दर्शन न होगा तथा मेरे प्रयोजन (चोरी) में सफलता हो जायेगी? 118711

श्रविलकः सन्धिकरणयोग्यं स्थानं विचारयित—वेश इति । कः नु भित्तीनी देशः जलावसेकशिथिलः भवेत् यस्मिन् शब्दः न भवेत्, सन्धिः च करालः भवेत् न च दर्शनान्तरगतः, क्व च हम्यं क्षारक्षीणतया लोष्टककृशं जीणं च भवेत्, कस्मिन् स्त्री-जनदर्शनं च न भवेत्, अर्थसिद्धिः च मे स्यात् । इत्यन्वयः ।

कः नु भित्तीनां देशः भागः जलस्य अवसेकेन पतनेन शिथिलः भवेत्, यस्मिन् खननजन्यः शब्दः न स्यात्, सिन्धः च करालः विधालो भीषणो वा भवेत् न च दर्शनान्त-रगतः दृष्टिविषयं प्राप्तः भवेत् । यत्र रक्षकपुरुषा न द्रष्टुं प्रभवेयुरिति भावः । दर्शनान्तरं कनकशक्त्यादिमतिविशेषस् तदनुगतः तद्वोधितः । करालो विपरीतः इति पृथ्वीधरः । क्व च हम्यं गृहं गृहभित्तिर्वा क्षारेण क्षीणत्या दुवंलतया लोष्टककृशं कृशानि लोष्टकानि यत्र (आहिताग्न्यादित्वात् कृशशब्दस्य परिनपातः) तथाभूतमत एव जीणं च मवेत् । किस्मन् प्रदेशे स्त्रीजनस्य दर्शनं न भवेत् तस्य चौर्यशास्त्रे निधिद्धत्वात् । शिवलक्षस्य मे मम अर्थस्य प्रयोजनस्य तिद्धः च स्यात् । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥१२॥

वे कृतः

लिङ्गम्

न त्

(भित्ति परामृश्य) नित्यादित्यदर्शनोदकसेचेन दूषितेयं भूमिः क्षारक्षीणा।
मूषिकोत्करश्चेह। हन्त ! सिद्धोऽयमर्थः। प्रथममेतत्स्कन्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम्। अत्र कर्मशारम्भे कीदृशमिदानीं सिन्धमृत्पादयामि। इह छलु भगवता
कनकशक्तिना चतुर्विधः सन्ध्युपायो दशितः। तद्यथा पक्वेष्टकानामाकर्षणम्,
आमेष्टकानां छेदनम्, पिण्डमयानां सेचनम्, काष्ठमयानां पाटनमिति। तदत्र
पववेष्टके इष्टिकाकर्षणम्। तत्र,

पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्रं
वापीविस्तीणं स्वस्तिकं पूर्णकुम्भम् ।
तत्कस्मिन्देशे दर्शयाम्यात्मिशिल्पं
हष्ट्वा श्वो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः ॥१३॥
तदत्र पक्षेष्टके पूर्णकुम्भ एव शोभते । तमुत्पादयामि ।
अन्यासु भित्तिषु मया निशि पार्टितासु
कारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु ।
हष्ट्वा प्रभातसमये प्रतिवेशिवर्गो
टोषांश्च मे वदति कर्मणि कोशलं च ॥१४॥

आदित्यदर्शनस्य सूर्यदर्शनसम्बन्धिनः उदकस्य सेचनेन । सूषिकाणाम् उत्करः उद्धृतधूलिपुञ्जः । हन्त इति हर्षसूचकमव्ययम् । त्कन्दपुत्राणां स्कन्दिशिष्याणां चौरा-णाम् एतत् प्रथमं प्रधानं सिद्धिलक्षणं सफलतायाः चिह्नम् । कनकस्य शक्तिः आयुध-विशेषः यस्य तेन कनकशक्तिनामकेन चौर्यशास्त्रकारेण ।

आमानाम् अपन्वानाम् इष्टकानाम् । पिण्डमयानां मृत्तिकालोष्टकिनिर्मितानाम् । चौर्यशास्त्रे प्रोक्तानां सप्तिविधानां सन्धीनां मध्येऽत्र कीदृशः विधातव्यः इति तर्कयित पद्नेति । तत्र चोर्यशास्त्रे सप्त सन्धयः प्रोक्ताः । पद्मव्याकोशादयः तेषां नामानि तथाहि— १. पद्मवत् व्याकोशं विकसितम्, २. भास्करधत् गोलाकारं विशालं वा ३. बालचन्द्रः इव वक्नाकारं, ४. वापीसदृशं, ५. विस्तीणं विस्तृतं, ६. स्वस्तिकं स्वस्तिकचित्नसदृशं, ७. पूर्णकुम्भम् अधः स्थूलम् अध्वं च कृशम् । तत् ततः किस्मव् देशे सन्धौ आत्मशिल्पम् आत्मकीशलं दर्शयामि दर्शयेयम् यत् यस्मात् यं सिन्ध

त्रः रा-

ध-

ता-इति

ानि

वा

तक

मन्

न्धि

(दीवार को छुकर) नित्य सूर्य दर्शन के समय जल देने (सिंचन करने) से यह भूमि दूषित है और रेह से जर्जर है। यहाँ चूहों द्वारा किया हुआ (मिट्टी आदि का) ढेर (मूिषकोत्करः) भी है। हर्ष है! यह प्रयोजन (चौरी) सफल हो गया। रकन्द के पुत्रों (शिष्य — अर्थात् चोरों) की सफलता का यह प्रथम चिह्न है।

यहाँ कार्य प्रारम्भ करने पर कैसी सेंध वनाऊँ? वस्तुतः इस सम्बन्ध में भगवान् कनकशक्ति (चौर्यशास्त्र के एक आचार्य) ने चार प्रकार का सेंघ लगाने का उपाय प्रदर्शित किया है, जैसे कि—पक्की इँटों (वाले भवनों में इँटों) का खींचना, कच्ची इँटों (के घरों में इँटों) का छेदना, मिट्टी के ढेलों (गोंदों) से निर्मित्त (घरों में भित्ति) का सिञ्चन करना, काष्ठ निर्मित (घरों में काष्ठ) का (उखाड़ना। तो यहाँ पक्की इँटों (वाले भवन) में इँटों का खींचना (उचित है)। वहाँ—

खिला हुआ कमल, सूर्य (गोल), वाल चन्द्रमा (अर्धचन्द्राकार), बावड़ी (जैसी) विस्तृत, स्वस्तिक के चिह्न जैसा, पूर्ण कुम्भ—(सेंध लगाने के इन सात प्रकार में से किसका अयोग करके) किस स्थान पर अपना कीशल दिखलाऊँ जिसे देखकर कल को नागरिक लोग आश्चर्य को प्राप्त हो जायें ।।१३।।

तो यहाँ पक्की इँटों (वाले घर) में पूर्ण कुम्भ (नामक सेंघ) ही अच्छी लगती है। वही बनाता हूँ।

पड़ीसियों का समुदाय प्रातःकाल देखकर मेरे द्वारा रात्रि के समय फोड़ी गई खार (रेह) से जर्जरित हुई अन्य भित्तियों में तथा (मेरी) विषम (दुष्कर) कल्पनाओं में मेरे दोषों को एवं कार्य-कीशल को कहेगा है ॥१४॥

. हष्ट्वा इवः पौराः पुरे भवाः नागरिकाः विस्मयम् आश्चर्यं यान्ति प्राप्नुवन्ति । **वैश्वदेवी** वृत्तम् ।।१३।।

अन्यास्विति । प्रतिवेशिवर्गः प्रभातसमये दृष्ट्वा मया निशि पाटितासु अन्यासु क्षारक्षतासु भित्तिषु, विषमासु कल्पनासु च मे दोषान्, कर्मणि कोशलं च वदित इत्यन्वयः ।

प्रतिवेशिनां पार्श्ववितिनां वर्गः समुदायः प्रातःकाले (मत्कृतं सिन्धि) दृष्ट्वा मयां शिवलकेन निशि रात्रौ पाटितासु विदारितासु अन्यासु क्षारेण क्षतासु जीर्णासु भित्तिषु विषमासु अन्यैः दुष्करासु कल्पनासु रचनासु च मे मम दोषान् अपवादान् कर्मणि सिन्धकार्ये कौशलं नैपुण्यं च बदित (िट०)। तुल्योगितालङ्कारः। वसन्तिलका वृत्तम् ॥१४॥

नमो वरदाय कुमारकार्तिकेयाय, नमः कनकशक्तिये ब्रह्मण्यदेवाय देवव्रताय नमो भास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय यस्याहं प्रथमः शिष्यः । तेन च परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता ।

अनया हि समालन्धं न मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः। शस्त्रं च पतितं गात्रे रुजं नोत्पादियष्यित ॥१५॥ (तथा करोति) धिक्कष्टम्। प्रमाणसूत्रं मे विस्मृतम्। (विचिन्त्य) आं, इदं यज्ञो-पवीतं प्रमाणसूत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यम्, विशेषतोऽस्मद्विधस्य । कुतः।

एतेन मापयित भित्तिषु कर्ममार्गः

मेतेन मोचयित भूषणसंप्रयोगान् ।

उद्घाटको भवित यन्त्रहढे कपाटे

दष्टस्य कीटभुजगैः परिवेष्टनं च ॥१६॥

मापियत्वा कर्म समारभे । (तथा कृत्वावलोक्य च) एकलोष्टावशेषोऽयं सिन्धः । धिवकण्टम् । अहिना दण्टोऽस्मि । (यज्ञोपवीतेनाङ्गुलीं बद्ध्वा विषवेगं नाटयित । चिकित्सां कृत्वा) स्वस्थोऽस्मि । (पुनः कर्म कृत्वा । हण्ट्वा च) अये, ज्वलित प्रदीपः । तथा हि—

शिखा प्रदीपस्य सुवर्णपिञ्जरा महीतले सिन्धमुखेन निर्गता । विभाति पर्यन्ततमः समावृता सुवर्णरेखेव कषे निवेशिता ॥१७॥

कार्तिकेयः परमगुरुः । "ब्रह्मण्यदेवादयोऽपरगुरवः इत्याहुः सर्वे" इति पृथ्वीधरः । अथवा कनकशक्तये नमः कीदृशाय ब्रह्मणि साधुः ब्रह्मण्यः स चासौ देवश्च तस्मै । पुनः कीदृशाय देवानां व्रतं यस्मिन् तथाभूताय योगरोचना योगेन साधिता रोचना द्रव्यविशेषः ।

श्रविलकः योगरोचनायाः प्रभावं वर्णयति — अनयेति । निश्चयेन हि अनया योगरोचनया सभालब्धं लिप्तशरीरं मां श्रविलकं रक्षिणः रक्षकपुरुषाः न द्रक्यन्ति । गात्रे मम देहे च पतितं शस्त्रं रुजं पीडां न उत्पादयिष्यति । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥१५॥

शाविलकः आत्मविधानां जनानां कृते यज्ञोपवीतस्योपयोगं वर्णयति—एतेनेति ।
मादृशः चौरजनः एतेन यज्ञोपवीतेन भित्तिषु कर्मणः चौर्यकर्मणः मार्ग सन्धिक्यं
माययति । एतेन च भूषणाणां कटकवलयादीनां संप्रयोगान् श्लिष्टवन्धान् मोश्रयति
शिथिलीकरोति । यन्त्रेण अर्गलादिना दृढे कपाटे उद्घाटकः भवति । कीटैः पुंजगैः

गं

1

ना

रा

11

ह्रपं

ति

गै:

वर प्रदान करने वाले कुमार कार्तिकेय के लिये नमस्कार है, कनकशक्ति ब्रह्मण्यदेव एवं देवव्रत के लिये नमस्कार है, भास्करनन्दी के लिये नमस्कार है योगाचार्य के लिये नमस्कार है जिसका मैं प्रथम शिष्य हूँ। सन्तुष्ट हुए उस (योगाचार्य) ने योगरोचना (ऐसी वस्तु जिससे मनुष्य अदृश्य हो सके और शस्त्रादि के प्रहार से चोट न लगे) मेरे लिये दी है।

इस (योगरोचना) से लेपन किये हुए मुझको रक्षक लोग नहीं देख पायेंगे और शरीर पर पड़ा हुआ शस्त्र पीड़ा उत्पन्न नहीं करेगा। (वैसा करता है)।

हाय, खेद, ! अपना नापने का धागा (प्रमाणसूत्र) भूल आया। (सोचकर) हाँ, यह यज्ञोपवीत नापने का धागा बन जायेगा। यज्ञोपवीत भी ब्राह्मण की बड़ी उपयोगी वस्तु है, विशेषतः हम जैसे की। क्योंकि—

इससे (व्यक्ति) दीवारों में सेंध नापता है, इससे आभूषणों के जोड़ (सन्धिस्थल) खोल देता है। किवाड़ के यन्त्र (सिटकनी) से वन्द किये होने पर (उसका) खोलने वाला होता है तथा यह कीडे और सर्पों के द्वारा काटे हुए का (विष निवारण के लिये लगाये जाने वाला वन्द वन्धन (वांधने की वस्तु) हो जाता है।।१६॥

नापकर कार्य (सेंध लगाना) आरम्भ करता हूँ। (वैसा करके और देखकर) इस सेध में एक ईंट बची है। हाय, कष्ट। साँप के द्वारा काट लिया गया हूँ। (यज्ञोपवीत से अंगुली को वांधकर विषवेग का अभिनय करता है। चिकित्सा करके)

स्वस्थ हो गया हूँ। (फिर कार्य करके और देखकर) अरे ! दीपक जल रहा है। क्योंकि—

स्वर्ण जैसी पीली, सेंघ के मार्ग से (बाहर) भूमि पर निकली हुई (तथा) चारों ओर अन्धकार से आवृत दीपक की शिखा ऐसी शोभित हो रही है जैसे कसौटी पर खींची गई स्वर्ण की रेखा ॥१७॥

सर्पें: च दष्टस्य इदं यज्ञोपवीतं परिवेष्टनं बन्धनं च भवति । समुज्वयोऽलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ।।१६॥

एकः लोब्टः अवशेषो यत्र सः । स्वस्थः स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठतीति ।

गृहमध्ये प्रज्ज्वितस्य प्रदीपस्य बहिरागच्छतीं प्रभां वर्णयित श्रविलकः शिखेति—सुवर्णवत् पिजरा पिञ्ङ्गलवर्णा, सिद्धमुखेन महोतले बहिः भूम्यां निगंता निःसृता तथा पर्यन्तेषु परितः तमसा अन्धकारेण समावृता वेष्टिता प्रदीपस्य शिखा प्रभा कथे सुवर्णनिकथे निवेशिता सुवर्णरेखा इव विभाति शोभते । उपमालङ्कारः । वंशस्यं वृत्तम् ॥१ ॥।

(पुनः कर्म कृत्वा) समाप्तो यं सिन्धः । भवतु । प्रविशामि । अथवा न तावत्प्र-विशामि । प्रतिपुरुषं निवेशयामि । (तथा कृत्वा) अये, न किश्वत् । नमः का-तिकेयाय । (प्रविश्य दृष्ट्वा च) अये, पुरुषद्वयं सुप्तम् । भवतु । आत्मरक्षार्थं द्वारमुद्घाट्यामि । कथं जीर्णत्वाद् गृहस्य विरौति कपाटम् । तद्यावत्सिलल— मन्वेषयामि । कव नु खलु सिललं भविष्यति । (इतस्ततो दृष्ट्वा सिललं गृहीत्वा क्षिपन्सशङ्कम्) मा तावद् भूमौ पतच्छब्दमुत्पादयेत् । भवतु । एवं तावत् । (पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमुद्घाट्य च) भवतु । एवं तावत् । इदानीं परीक्षे कि लक्ष्यसुप्तम्, उत परमाथंसुप्तिमदं द्वयम् । (त्रासियत्वा परीक्ष्य च) अये, पर-मार्थंसुप्तेनानेन भवितव्यम् । तया हि—

निःश्वासोऽस्य न शिङ्कतः सुविशदस्तुल्यान्तरं वर्तते हिष्टगिढिनिमीलिता न विकला नाध्यन्तरे चञ्चला । गात्रं स्रस्तशरीरसिधिशिथलं शय्याप्रमाणाधिकं दीपं चापि न मर्षयेदिभमुखं स्याल्लक्ष्यसुप्त यदि ॥१=॥

(समन्तादवलोक्य) अये, कथ मृदङ्गः । अयं दर्दुरः । अयं पणवः । इयमिप वीणा । एते वंशाः । अमी पुस्तकाः । कथं नाटयाचार्यस्य गृहाभदम् । अथवा भवनप्रत्ययात्प्रविष्टोऽस्मि । तिंक परमार्थदिरद्रोऽयम्, उत राजभयाच्चौर-भयाद्वा भूमिष्ठं द्रव्यं धारयित । तन्ममापि नाम श्राविलकस्य भूमिष्ठं द्रव्यम् । भवतु । बीजं प्रक्षिपामि (तथा कृत्वा) निक्षिप्त बीजं न ववचित्स्फारीभवति । अये, परमार्थदिरद्रोऽयम् । भवतु गच्छामि ।

विदूषकः—(उत्स्वप्नायते ।) भो वअस्स, संधी विअ विस्सदि । चोरं विअ पेक्सामि । ता गेण्हवु भवं एवं सुवण्णभण्डअम् । [भो वयस्य, सन्धिरिव दृश्यते । चौरमिव पश्यामि । तद्गृह्णातु भवानिवं सुवर्णभाण्डम् ।

प्रतिपुरुषं काष्ठादिनिर्मितां मनुष्यस्य प्रतिकृतिम् । लक्ष्यस् प्तं व्याजसुप्तम् । परमार्थेन यथार्थतः सुप्तस् ।

इदं पुरुषद्वयं परमार्थसुप्तमिति निश्चिनोति श्राविलकः—निश्वास इति । अस्य पुरुषद्वयस्य निश्वासः शिङ्कतः शङ्कायुक्तः न, अपि तु सुविशदः सुस्पष्टः तुल्यं समानम् अन्तरं यथा स्यात् तथा च वर्तते । अस्य दृष्टिः गाढं दृढं निमीलिता वर्तते । त तु व्याजसुप्तस्य इव विकला, अभ्यन्तरे मध्ये चञ्चला च । अस्य गात्रं शरीरं स्नस्ताः शिथिलिताः ये शरीरसन्धयः तैः शिथिलं शय्यायाः प्रमाणात् अधिकम् (अङ्गानां स्वैरं प्रसारणात्) च वर्तते । यदि च लक्ष्येण व्याजेन सुप्तं स्याद् अभिमुखं समक्षं दीपम् अपि न मर्धयेत् सहेत । एभिः लक्षणैः परमार्थसुप्तमिति प्रतीयते । अस्य च समर्थनाय कारणसमुदायस्याभिधानात् समुच्चयालङ्कारः । शार्द् लविक्रीडितं वृत्तम् ॥१८॥

(फिर कार्य करके) यह सेंध समाप्त हो गई है। अच्छा प्रवेश करता हूँ या तब तक प्रवेश नहीं करता हूँ। प्रतिपुरुष (मनुष्य के बनावटी पुतले) को प्रवेश कराता हूँ। (वैसा करके) अरे ! कोई नहीं है। कार्तिकेय के लिये नमस्कार है। (घुस कर और देखकर) अरे ! दो मनुष्य सोये हैं। अच्छा, अपनी रक्षा के लिये द्वार खोलता हूँ। क्यों ? घर के पुराना होने के कारण किवाड़ शब्द करते हैं तो जब तक पानी ढूँढ़ता हूँ। पानी होगा कहाँ ? (इधर उधर देखकर पानी लेकर शक्कासहित डालता हुआ) पृथ्वी पर गिरता हुआ (यह जल) शब्द उत्पन्न न करे। अच्छा, तो ऐसा (करूं) (पीछे की ओर देखकर और किवाड़ों को खोलकर) अच्छा। तो ऐसा (करूं)। अब परीक्षा करूँगा कि ये दोनों छल से सो रहे हैं या वास्तव में सोये हुए हैं। (डरा कर और परीक्षा करके) अरे ये तो वास्तव में सोये हुए होने चाहियें। क्योंकि—

इनकी सांस शङ्कायुक्त नहीं है, स्पष्ट एवं समान अन्तर वाली है, आंख भली प्रकार बन्द हैं, वेचैन (विकल) नहीं हैं, न भीतर (पुतिलयाँ) ही चञ्चल हैं। देह ढीली पड़ी हुई शरीर की सिध्यों के कारण शिथिल है, एवं शय्या के आकार से अधिक है (अर्थात् गाढ़ निद्रा के कारण शरीर के अंग शय्या के नीचे भी लटक रहे हैं) यदि छल से सोये हुए होते तो सामने दीपक (के प्रकाश) को नहीं सहन करते।।१८॥

(चारों ओर देखकर) अरे ! क्या मृदंग (पखावज, ढोलक जैसा एक वाजा) ? यह दर्दुर (एक वाजा) । यह पणव (वाद्ययन्त्र विशेष) । यह वीणा । ये वांसुरियाँ । ये पुस्तकों हैं । क्या नाट्याचार्य का घर है ? या भवन के विश्वास (घर की बाहरी शोभा) से प्रविष्ट हुआ हूँ, तो क्या यह वास्तव में दिर है या राजा अथवा चोर के डर से धरती में छिपे हुए धन को रखता है (धारण करता है) । तो क्या मुझ शिवलक के लिये भी भूमि में छिपा हुआ धन (अप्राप्य) है ? अच्छा वीज फॅकता हूँ । (वैसा करके) फेंका हुआ वीज कहीं नहीं फैल रहा है । अरे यह तो वास्तव में दिर है । अच्छा, जाता हूँ ।

विदूषक—(स्वप्न देखता हुआ वे।लता है) हे मित्र, सेंध-सी दिखाई दे रही है। चीर-सा देख रहा हूँ। अतः आप इस स्वर्णभाण्ड को लें।

भवनस्य प्रत्ययात् समृद्धोः विश्वासात् प्रतीतेः वा । भूमिष्ठं भूमौ स्थितम् । अभिमन्त्रितो बीजविशेषो घनसहितभूतले क्षिन्तो बहुलीभवतीति प्रसिद्धिः—इति पृथ्वीधरः ।

उत्स्वप्नायते स्वप्ने वदति ।

म्

वं य श्राविलकः — िकं नृ खल्वयिमह मां प्रविष्टं ज्ञात्वा दिरद्रोऽस्मीत्युपह-सित । तित्क व्यापादयामि उत लघुत्वादुत्स्वप्नायते । (हष्ट्वा) अये, जर्जर-स्नानशाटीनिबद्धं दीपप्रभयोद्दीपितं सत्यमेवैतदलङ्करणभाण्डम् । भवतु । गृह्णामि । अथवा न युक्तं तुल्यावस्थं कुल्पुत्रजनं पीडियतुम् । तद् गच्छामि ।

विदूषकः — भो वयस्य, साविदोसि गोबह्मणकामाए, जइ एदं सुवण्णभण्डअं ण गेण्हिस । भो वयस्य, शापितोऽसि गोब्राह्मणकाम्यया, यद्येतत्सुवर्णभाण्डं न

गृह्णासि ।

श्राविलकः - अनितक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च तद्गृह्णामि अथवा ज्वलित प्रदीयः । अस्ति च मया प्रदीपनिर्वापणार्थमाग्नेयः
कीटा धायंते । त तावत्प्रवेशयामि । तस्यायं देशकालः । एष मुक्तो मया
कीटो यात्वेवास्य दीपस्योपिर मण्डलैविचित्रे चित्तुम् । एष पक्षद्वयानिलेन
निर्वापितो भद्रपीठेन । धिक्कृतमन्धकारम् । अथवा मयाप्यस्मद्बाह्मणकुले
न धिक्कृतमन्धकारम् । अहं हि चतुर्वेदिवदोऽप्रतिग्राहकस्य पुत्रः शिवलको
नाम ब्राह्मणो गणिकामदिनकार्थमकायमनुतिष्ठामि इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य
प्रणयम् । (इति जिघृक्षति ।)

विदूषक:-भो वशस्स, सीवलो दे अग्गहत्थो । [भो वयस्य शीतलस्ते-

ऽग्रहस्तः ।]

श्रावलकः—धिवप्रमादः । सलिलसंपर्काच्छीतलो मेऽग्रहस्तः । भवतु । कक्षयोर्हस्तं प्रक्षिपामि । (नाट्येन सन्यहस्तमुण्णीकृत्य गृह्णाति)

दिदूषकः—गहिदम् । [गृहीतम् ।]

शविलकः अनितक्रमणीयोऽयं त्राह्मणप्रणयः । तद्गृहीतम् ।

विदूषक:--ताणि विक्किणिदपण्णो विअ वाणिओ, अहं सुहं सुविस्सम्।

[इदानीं विक्रीतपण्य इव विणक्, अहं सुखं स्वप्स्यामि ।]

श्रावलकः महाब्राह्मण, स्विपिहि वर्षशतम् । कष्टमेवं मदिनकागणि-कार्थे ब्राह्मणकुलं तमसि पातितम् ? अथवा आत्मा पातितः ।

'गोकाम्या गवेच्छा, ब्राह्मणकास्या ब्राह्मणेच्छा । ताभ्यां शापितः शपथं प्रापितः । सित संभवे गोब्राह्मणयोरिच्छा पूरणीयैवास्तिकंरिति धर्मदर्शनराद्धान्तः । गोब्राह्मणयोरिच्छायाः प्रतिघाते महत्पातकिगिति निर्णयसिन्धुप्रमुखप्रन्थेषु स्पष्टम् । इति ल० दो०' (काले) । गोब्राह्मणसिहतायाः भङ्गं, त्वं करोषि यदीदं न गृह्णसीति शपथायः—इति पृथ्वीघरः । आग्नेयः अग्नेः अयम् अग्निसम्बन्धी । पक्षद्वयस्य अनिलेन वायुना । भद्रपीठेन एतन्नामकेन कीटेन । चतुर्वेदान् वेति इति चतुर्वेदिवत् तस्य । प्रतिगृह्णातीति प्रतिग्राहकः न प्रतिग्राहकः अप्रतिग्राहकः यः परेषां दानादिकं न गृह्णाति । ईष्टशो हि ब्राह्मणः उत्कृष्टो गण्यते । उक्तं च मनुना-प्रतिग्रहेण ह्याशु ब्राह्मां तेजः प्रशाम्यति ।

लघुत्वात् चपलत्वात्, दुर्वलहृदयत्वाद् वा । जर्जरा या स्नानशाटी तया निवद्धम् ।

तुल्या अवस्या यस्य तं माह्यां निर्धनम् कुलपुत्रजनं पीडियतुं न युक्तम् ।

शर्विलक—क्या यह सचमुच मुझे यहाँ घुसा हुआ जानकर 'निर्धन हूँ' यह उपहास कर रहा है। तो क्या मार डालूँ, या चपल (अथवा दुर्वल मन) होने के कारण स्वप्न देखता हुआ वड़वड़ा रहा है। (देखकर) अरे! स्नान करने की जीर्ण- शीर्ण धोती में वंधा हुआ, दीपक की आभा से देवीप्यमान सचमुच ही यह आभूषण पात्र है। अच्छा लेता हूँ। अथवा (अपने) समान (निर्धन) अवस्था वाले कुलीन पुत्र को पीड़ा देना उचित नहीं है। तो जाता हूँ।

विदूषक:—हे मित्र गौ और ब्राह्मण की अभिलापा के द्वारा तुम्हें शपथ दिलाता हूँ, यदि (तुम) इस स्वर्ण—पात्र को नहीं लेते हो।

श्राविलक —भगवती गौ की अभिलापा और ब्राह्मण की अभिलापा उल्लङ्कन करने योग्य नहीं होती । इसलिए लेता हूँ। परन्तु दीपक जल रहा है । दीपक बुझाने के लिए मैं आग्नेय कीड़ा रखता हूँ। तव तक उसको छोड़ता हूँ। उसका (उसके लिए) यह (उचित) स्थान और समय है। यह मेरे द्वारा छोड़ा गया कीड़ा इस दीपक के ऊपर विचित्र मण्डलों से भ्रमण करने के लिये उड़े (जाये)। भद्रपीठ ने दोनों पंखों की वायु से यह (दीपक) बुझा दिया है, हाय ! अंधेरा कर दिया। अथवा—हाय ¡ मैंने भी अपने ब्राह्मण कुल में अंधेरा नहीं कर दिया है ? (अर्थात् कर ही दिया है)।

मैं चारों वेदों के ज्ञात! (दान आदि) न लेने वाले का पुत्र शर्विलक नाम का ब्राह्मण वेश्या मदिनका के लिए अनुचित कार्य कर रहा हूँ। अब ब्राह्मण का प्रणय करता हूँ (उसकी प्रार्थना, स्वीकार करता हूँ)। (लेना चाहता है)

विद्षक—हे मित्र, तुम्हारे हाथ का अग्रभाग (अंगुलियां) शीतल हैं।

श्राविलक —हाय ! असावधानता । जल के स्पर्श से मेरे हाथ का अग्रभाग शीतल है । अच्छा । हाथ को वगलों (काँख) में रखता हूँ (अभिनयपूर्वक दाहिने हाथ को गर्म करके (सुवर्णभाण्ड) ले लेता है)

विदूषक - ले लिया ?

Ţ

श्राविलक — त्राद्मण का यह अनुरोध उल्लङ्घन करने योग्य नहीं है । इसिलये ले लिया।

विदूषक—अब वेच दी हैं क्रय्य वस्तु जिसने ऐसे बनिये की भाँति सुख से सोऊँगा।

श्राविलक — महाब्राह्मण सौ वर्ष सोते रहो। खेद है कि मदिनका वेश्या के लिये (मैंने) इस प्रकार ब्राह्मण कुल को अन्धकार मैं डाल दिया और अपने आप को गिरा दिया।

अकार्यं कर्तुं मनुचितं चीर्यंकमं । प्रणयम् अम्यर्थनां प्रार्थनां करोमि स्वीकरोमि । अग्रश्चासौ हस्तश्च अग्रहस्तः (कर्मवारय) अवयवावयविसम्बन्धे तु हस्तस्य अग्रम् इति हस्ताग्रम् । सन्यं दक्षिणं (टि॰) । विक्रीतं पण्यं येन स वणिक् । धिगस्तु खलु दारिद्रचमितर्वेदितपौरुषम् । यदेतद्गिह्तं कर्मं निन्दामि च करोमि च ॥१६॥ तद्यावन्मदिनकाया निष्क्रथणार्थं वसन्तसेनागृहं गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) अये, पदशब्द इव । मा नाम रक्षिणः । भवतु । स्तम्भी-भूत्वा तिष्ठामि । अथवा ममापि नाम शर्विलकस्य रक्षिणः । योऽहं

मार्जारः क्रमणे, मृगः प्रसरणे, श्येनो ग्रहालुञ्चने, सुप्तासुप्तमनुष्यवीर्यतुलने श्वा, सपंणे पन्नगः । माया रूपशरीरवेशरचने वाग्देशभाषान्तरे, दीपो रात्रिषु, संकटेषु डुण्डुभो, वाजी स्थले, नौजंले ॥२०॥

अपि च

भुजग इव गतौ, गिरिः स्थिरत्वे, पतगपतेः परिसर्पणे च तुल्यः। शश इव भुवनावलोकनेऽहं वृक इव च ग्रहणे बले च सिंहः ॥२१॥

श्रविलकः दारिद्रयं निन्दति—धिगिति। निर्वेदः स्वावमाननं विषयेभ्यो विरक्तिर्वा [प्रकरणनिश्चयो निर्वेदः इति पृथ्वीधरः] निर्वेदः संजातोऽस्य इति निर्वेदितं न निर्वेदितं वरिक्तिहीनं पौरुषं पुरुषस्य भावः कर्म वा यस्मिन् तत् दारिद्वर्षः खलु धिक् । यत् यस्य कारणाद् एतद् चौर्यरूपं गहितं निन्दितं कर्मं निन्दामि च विवशतया करोमि च । न तस्माद् विरतो भवामीति भावः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥१६॥

निष्क्रयणं धनादिना मोचनम् । अस्तम्भः स्तम्भो भूत्वा इति स्तम्भोभूत्वा अभूततद्भावे च्विः ।

शर्विलकः कस्यचित् पदध्वितं श्रुत्वा पूर्वं शिक्कितो भवित ततश्च स्वसामर्थ्यं चिन्तयित—मार्जार इति । योऽहं श्विलकः क्रमणे उच्छलने मार्जारः विद्वालः प्रसरणे शीघ्रतरगमने मृगः हरिणः । प्रहेण प्रहणेन युक्ते आलुङ्चने लक्ष्यस्य छेदने श्येनः । सुप्तासुप्तयोः सुप्तजागरितयोः मनुष्ययोः, अथवा सुप्तश्चासौ असुप्तश्च तस्य सुतासुप्तस्य किञ्चित्सपुप्तस्य वीर्यतुलने सामर्थ्यंज्ञाने श्वा कुक्कुरः, सः हि परेषां बलाबलं परीक्षितुं शक्नोतीति प्रसिद्धिः । सर्पणे भूमितलवक्रगमने (काले) पन्नगः सर्पः । रूपमाकारः शरीरं विविधजीवानां गात्रं वेशः विभिन्नदेशानां वेशभूषा तेषां रचने माया इन्द्रजालविद्या । अन्य देशभाषा देशभाषान्तरं तस्मन् अन्यदेशः

निर्धनता को धिक्कार है जिसमें (व्यक्ति) का पुरुषायं (अनुचित कार्य करने पर भी) निर्वेद अथवा विरक्ति को प्राप्त नहीं होता । जिसके कारण इस निन्दित कार्य (चोरी) की निन्दा कर रहा हूँ और (फिर भी) कर रहा हूँ ॥१६॥

तो जब तक (धन देकर) मदिनका को (दासी कर्म से) मुक्त कराने के लिए वसन्तसेना के घर को जाता हूँ। (घूमकर और देखकर) अरे ! पैरों जैसा शब्द ! रक्षक (पहरेदार) न हों ! अच्छा। खम्मा सा वनकर (निश्चल) खड़ा हो जाता हूँ। अथवा, मुझ ग्राविलक के लिए भी रक्षक (भय की वस्तु है)!

#### जो में---

तं

व

IT

र्<del>धं</del>

व

हं

П

झपटने अथवा उछलने में विलाव, शीघ्र दौड़ने में हरिण, आक्रमण (ग्रह) के द्वारा (लक्ष्य को) छेद डालने (आलुञ्चन) में वाज, सोये-विना सोये, मनुष्य की शक्ति जांचने में कुत्ता, रेंगने में सर्प, आकार, (पशु आदि के विभिन्न) शरीर एवं वेश निर्माण में माया, विभिन्न देशों की भाषाओं के ज्ञान में सरस्वती, रात्रियों में दीपक, दुगम मागों में डुण्डुभ (सर्प विशेष), स्थल पर घोड़ा तथा पानी में नौका के सदृश हूँ ॥२०॥ और भी—

गति में सर्प के सदृश, स्थिरता में पर्वत एवं शीघ्र चलने में पक्षिराज (गरुड़) के तुल्य संसार को देखने में मैं खरहे जैसा, (किसी को) पकड़ने में भेड़िये के समान और शक्ति में सिंह हूँ ॥२ ॥

भाषाज्ञाने भाषणे च वाक् सरस्वती । रात्रिषु दीपः दीपवत् प्रकाशकः संकटेषु दुर्गममा-गेषु बुण्डुभः सर्पविशेषः । स्थले वाजी अध्ववत् द्रृतगामी, जले च नौः नौकेव तरणशीलः अस्मि तस्य मम रक्षिणः किं करिष्यन्तीति भावः । मालारूपकमलङ्कारः । शार्द्लिव-क्रीडितं वृत्तम् ।२०॥

भूजग इति । अहं च गतौ गतिविशेषे भूजगः सर्प इवास्मि, स्थिरत्वे स्थिरतायां गिरिः पर्वतः, परिसर्पणे द्रुततरगमने च पतगपतेः पिश्चराजस्य गरुडस्य तुल्यः । अहं भूवनस्य संसारस्य (निलयस्थानस्य इति काले) अवलोकने शश इवास्मि, ग्रहणे कस्य-चित् ग्रहे वृक इव, बले शक्तौ च सिंहः अस्मि । मालोपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ।।२१।।

(प्रविश्य)

रदिनका – हद्धी, हद्धी बाहिरदुआरसालाए पसुत्ती वड्ढमाणओ । सीवि एत्थ ण दीसइ । भोदु । अञ्जिमत्तेअं सद्दावेमि । ।हा धिक् हा धिक् बहिद्धीरशालायां प्रसुप्तो वर्धमानकः । सोऽप्यत्र न हश्यते । भवतु । आर्थमैत्रेयमाह्वयामि ।]

श्रावलक--(रदिनकां हन्तुमिच्छिति । निरूप्य) कथं स्त्री । भवतु गच्छामि ।

(इति निष्क्रान्तः)

रवितका—(गत्वा सत्रासम्) हृद्धी, हृद्धी, अम्हाणं गेहे सिन्धं किप्पअ चोरो णिक्कमिद । भोदु । मित्तेअं गदुअ पबोधेमि । (विदूषकमुपगम्य) अज्जमित्तेअ. उट्ठेहि उट्ठेहि । अम्हाणं गेहे सिन्धं किप्पअ चोरो णिक्कन्तो । हा धिक् हा धिक् ! अस्माकं गृहे मिन्धं कल्पियत्वा चौरो निष्क्रामित । भवतु । मैत्रेयं गत्वा प्रवोध्यामि । आर्यमैत्रेय (उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ।) अस्माकं गेहे सिन्धं कल्पियत्वा चौरो निष्क्रान्तः ।]

विदूषकः—(उत्थाय) आः दासीए धीए, कि भणासि—'चोरं किप्पस्र सन्धी णिक्कन्तो।' [आः दास्याः पुत्रिके, कि भणास चौरं कल्पयित्वा सन्धिनिष्कान्तः ]

रदिनका—हदास, अलं परिहासेण । किं ण पेक्खिस एणम् । हताश, अलं

परिहासेनं । किं न प्रेक्षस एनम् ?।

विद्षक:—आः नासीए धीए, कि मणासि —'दुदिअं विअ दुआरअं उग्धाडिबं'
ति । मो वअस्स चारुदत्त, उट्ठेहि उट्ठेहि । अम्हाणं गेहे सन्धि दइअ चोरो णिककन्तो ।
[आ दास्याः पुतिके कि भणिस 'द्वितोयिमव द्वारमुद्धाटितम्' इति । भो वयस्य चारुदत्त, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । अस्माक गेहे सन्धि दत्त्वा चौरो निष्क्रान्तः ।]

चास्दत्तः-भवतु । भो, अलं परिहासेन ।

विदूषकः—भो, ण परिहासो पेक्खदु भवम् । [भो न परिहासः । प्रेक्षतां भवान् ।]

चाव्दत्तः कस्मिन्नुदेशे।

विदूषक:-भो, एसो । [भोः, एषः ।]

चारुवत्तः—(विलोक्य) अहो, दर्शंनीयोऽयं सन्धिः।

उपरितलनिपातितेष्टकोऽयं

शिरसि तनुर्विपुलश्च मध्यदेशे।

असहशजनसंप्रयोगभी रो-

हू दयमिव स्फुटितं महागृहस्य ॥२२॥

रहा हूँ ।

**वृ**ती

जात

कर

खोव

निव

से में **च** 

तित विपु प्रवेश

इव

Ē

î

लं

वं'

य

तां

### (प्रवेश करके)

रदिनका—हाय ! हाय ! ! वर्धमानक वाहर के दरवाजे वाली कोठरी में सो रहा था। वह भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। आर्य मैत्रेय को पुकारती हुँ। (घूमती है)।

र्शावलक — (रदिनका को मारना चाहता है। देखकर) क्या स्त्री ? अच्छा जाता हूँ (निकल जाता है)।

रदिनका—(जाकर भयपूर्वक) हाय ! हाय ! ! हमारे घर में सेंघ फोड़कर चौर निकल रहा है। अच्छा मैत्रेय को जगाती हैं।

(मैत्रेय के समीप जाकर) आर्य मैत्रेय, उठिये उठिये । हमारे घर में सेंघ फोड़ कर चौर निकल गया।

विदूषक —हूँ ! दासी की पुत्री, क्या कहती है ? चौर को फोंडकर सेंध निकल गई।

रदिनका - अरे हँसी से बस करो। क्या इसे नहीं देख रहे हो!

विदूषक - हूँ ! दासी की पुत्री, क्या यह कहती है ? 'दूसरा दरवाजा सा खोल दिया है।' हे मित्र आर्य चारुदत्त, उठो, उठो हमारे घर में सेंघ लगाकर चौर निकल गया।

चारुदत्त-अच्छा ! अरे, हँसी से वस करो ।

विदूषक-जी, हँसी नहीं है। आप देख लीजिये।

चाष्ट्रा-किस स्थान पर ?

विदूषक--जी, यह रहा।

चारुदत्त--(देखकर) अहो ! यह सेंध देखने योग्य है। जिसमें ऊपर के भाग से इंटें गिराई (निकाली) गई हैं, जो ऊपरी भाग में पतली ओर बीच के स्थान में चौड़ी है, ऐसी यह (सन्धि) असदशजन (अयोग्य मनुष्य चौर आदि) के सम्बन्ध (==संप्रयोग) से डरे हुए महान् भवन के विदीर्ण हुए हृदय के समान स्थित है ॥२२॥

हताश हता आशा यस्य तत्सम्बुद्धी । (टि॰)

चारुदत्तः सन्धिं हण्ट्वा कथयति — उपरीति । उपरितलाद् कध्वं प्रदेशात् निपा-तिता आकृष्टा इष्टका यत्र ताहशः शिरसि कर्ध्वभागे तनुः अल्पविस्तारः मध्यदेशे च विपुतः विस्नृतः अयं सन्धिः असहशजनस्य अनुचितजनस्य चौरादिकस्य संप्रयोगात् प्रवेशादिसम्बन्धात् भीरोः भीतस्य महागृहस्य विशालभवनस्य स्फुटितं विदीणं हृवयम् इव स्थित: । उत्प्रेक्षालङ्कार: । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥२२॥

कथमस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता।

विदूषक:—भो वअस्स, अअं संघी दुवेहि ज्जेव दिण्णो भवे । आदु आगन्तुएण, सिक्बिदुकामेण वा । अण्णधा इध उज्जइणीए को अम्हाणं घरविहवं ण जाणादि ।

भो वयस्य, एष सन्धिद्धाभ्यामेव दत्तो भवेत्। अथवागन्तुकेन, शिक्षितु-कामेन<sup>!</sup> वा अन्यथात्रोज्जयिन्यां कोऽस्माकं गृहविभवं न जानाति।

चारुदत्तः-

वैदेश्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता नासौ वेदितवान्धनैविरहितं विस्रव्धसुप्तं जनम् । हृब्ट्वा प्राङ्महृतीं निवासरचनामस्माकमाशान्वितः सन्धिच्छेदनिखन्न एव सुचिरं पश्चान्निराशो गतः ॥२३॥

ततः सुहृद्भ्यः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी—'सार्थबाहसुनस्य गृहं प्रविश्य न किञ्चिन्मया समासादितम्' इति ।

विद्षकः — भो कधं तं ज्जेव चोरहदअं अणुसोचिस । तेण चिन्तिदं महन्तं एदं गेहम् ! इदो र भणभण्डअं सुवण्णभण्डअं वा णिक्कामिस्सम् । (स्मृत्वा सिवणाद-मात्मगतम्) किंहं तं सुवण्णभण्डअम् । (पुनरनुस्मृत्य । प्रकाशम्) भो वअस्स तुमं सञ्वकालं भणासि — 'मुक्खो मितेअओ, अपण्डिदो मित्तेअओ' ति । सुद्दु मए किंदं तं सुवण्णभण्डअं भवदो हत्थे समप्पअन्तेण अण्णधा वासीए पुत्तेण अवहिदं भवे । [भोः, कथं तमेव चौरहतकमनुशोचिस । तेन चिन्तितं महदेतद्गृहम् । इतो रत्नभाण्डं सुवणंभाण्डं वा निष्क्रामियष्यामि । कुत्र तत्सुवणंभाण्डम् । भो वयस्य, त्वं सर्वकाल भणसि — 'मूर्खो मैत्रैयः, अपण्डितो मैत्रेयः' इति । सुष्ठु मया कृतं तत्सुवणंभाण्डं भवतो हम्ते समर्पयता । अन्यथा दास्याः पुत्रेणापहृतं भवेत् ।

च ख्वतः अलं परिहासेन।

विद्षक: —भो जह णाम अहं मुक्लो ता कि परिष्ठासस्य वि देशआलं ण जाणामि । [भोः, यथा नामाहं मूर्खस्तित्क परिहसस्यापि देशकालं न जानामि ।]

'आगन्तुकेन, शिक्षितुकामेन वा सन्धिः कृतो भवेत्-इति विदूषकस्य वचनं निशम्य चौरमनुशोचन् चारुदत्तः कथयित चैदेश्येनेतिः। वैदेश्येन विदेशे भवः वैदेश्यः तेन वैदेशिकेन क्यापारं सन्धिच्छेदनकमं अभ्यस्यता शिक्षमाणेन वा मम ग्रहे सन्धिः कृतः दत्तः भवेत् यतः इहस्यः निपुणो वा चौरः नात्र सन्धिं कुर्यात्। असौ अयं जनः तृतीयोऽ एण,

क्या इस कार्य में भी कुशलता ?

धिदूषक — हे मित्र, यह सेंध दो के ही द्वारा लगाई हुई हो सकती है या तो आगन्तुक के द्वारा, या (चौर्य विद्या) सीखने के इच्छुक द्वारा। अन्यथा यहाँ, उज्जयिनी में कौन हमारे घर के वैभव को नहीं जानता ?

चान्दत्त — सन्धि-कार्यं का अभ्यास करते हुए विदेशी ने मेरे घर में (सेंघ) की होगी। धनहीन (इसी कारण) विश्वासपूर्वं कसोये हुए जन (हम दोनों) को वह नहीं जान पाया। हमारे महान् भवन-निर्माण को देखकर पहले आशायुक्त होता हुआ (वह) देर तक सेंघ फोड़ने के कारण क्लान्त हुआ बाद में निराश (होकर) ही चला गया।।२३।।

तव वह वेचारा (अपने) मित्रों से क्या कहेगा कि 'सार्थवाह पुत्र के घर में घुसकर मैंने कुछ भी नहीं पाया।

विदूषक-अरे, क्यों उस दुष्ट चौर का ही सोच कर रहे हो ? उसने सोचा यह वड़ा घर है, यहाँ से रत्न-पात्र या स्वर्णपात्र निकाल लूंगा।

(याद करके । दुःखपूर्वक अपने आप ) वह सुवर्ण-प्रात्र कहाँ है ? फिर बाद-करके । प्रकट रूप में) हे मित्र तुम हर समय यह कहते हो — 'मैत्रैय मूर्ख है, मैत्रेय अपण्डित है । ' उस स्वर्णपात्र को आपके हाथ में देते हुए मैंने अच्छा किया । नहीं तो दासी के पुत्र (चौर) ने चुरा लिया होता ।

चारुदत्त-परिहास (हँसी) से वस करो।

विदूषक—अरे, यद्यपि मैं मूर्ख हूँ,तो भी क्या परिहास का स्थान और समय भी नहीं जानता ?

धनैः विरिहतं हीनम् अतएव विस्नब्धं निशङ्कं यथा स्यात् तथा सुप्तं जनं पुरुषद्वयं न वेदितवान् ज्ञातवान् । सः प्राक् पूर्वं तु अस्माकं महतीं विशालां निवासरचनां भवनरचनां हृष्ट्वा आशान्वितः आशायुक्तः सन् सुचिरं बहुकालपर्यन्तं सन्धिच्छेदनेन खिन्नः परिश्रान्तः पश्चात् निराशः एव गतः निर्गतः । शाह्रं लविक्रीक्ष्तं वृक्तम् ॥२३॥

तपस्वी वराकः । समासादितं प्राप्तम् । चौरश्चासौ हतकश्च चौरहतकः दुष्टचौरः ।

ा न

महन्तं

टेके

दे ।

ततु-

षाद-तुमं किवं भवे।

इतो । भो सुष्ठु

ापहृतं

लं ण मि।]

निशम्य यः तेन : कृतः

यं जनः

चारुदत्तः-कस्यां वेलायाम्।

विद्षक:—भो, जदा तुमं मए मणिदो सि—'शीदलो दे अग्गहत्थो'। [भो:, यदा त्वं मया भणितोऽसि—'शीतलस्तेऽग्रहस्तः'।

चारवत्तः कदाचिदेवमिप स्यात् । (सर्वतो निरूप्य । सहर्षम्) वयस्य, दिष्ट्या ते प्रियं निवेदयामि ।

विदूषक:-- कि ण अवहिदम् । [कि नापहृतम्।]

चारुदत्तः -- हृतम्।

विदूषकः - तथा वि कि पिअस् । [तथापि कि प्रियम् ।]

चारुदतः-यदसौ कृतार्थो गतः।

विदूषक:--णासो क्खु सो। [न्यासः खलुः सः।]

चारुदत्तः - कथं न्यासः । (मोहमुपगतः)

विदूषकः समस्सातु भवम् । जद्द णासो चोरेण अवहिदो तुमं कि मोहं जगबदो । [समाश्वसितु भवान् । यदि न्यासश्चीरेणापहृतस्त्वं कि मोहमुपगतः ।]

चारुदत्तः-(समाश्वस्य) वयस्य,

कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तूलियष्यति । शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्निष्प्रतापा दरिद्रता ॥२४॥

भोः कष्टम्।

यदि तावत्कृतान्तेन प्रणयोऽर्थेषु मे कृतः। किमिदानीं नृशंसेन चारित्रमपि दूषितम् ॥२५॥ -

विवृषकः — अहं क्खु अवलविस्सम् — 'केण विष्णम्, केण गहीदम्, को वा सिक्खं ति । [अहं खल्वपलिपध्यामि 'केन दत्तम्, केन गृहीतम्, को वा साक्षी इति ।]

चारुदत्तः - अहमिदानीमनृतमिधास्ये ।

न्यासः निक्षेपः समाश्विसतु आश्वस्तो भवतु, प्रकृतिस्थो भवतु । न्यासीकृतं सुवर्णपात्रं चौरेण हृतमिति श्रुत्वा खिन्नश्चारुदत्तः यथयति—कः इति । भूतं यथावृत्तम् अर्थं चौरेणापहृतं सुवर्णपात्रमिति कः जनः श्रद्धास्यित विश्वासं

**事**:

ासं .

चारुदत्त —िकस समय ?

विदूषक अरे, जब तुमसे मैंने कहा था कि 'तुम्हारे हाथ का अग्रभाग ठण्डा है।'

चारुदत्त —सम्भवतः ऐसा भी हो (सब ओर देखकर । प्रसन्ततापूर्वक) मित्र, भाग्य से तुम्हें प्रिय (बात) सुनाता हूँ ।

विदूषक-नया नहीं चुराया ?

चारुदत्त-चुरा लिया।

विदूषक-फिर भी क्या प्रिय है ?

चारुदत्त - कि वह कृतार्थ (होकर) गया।

विदूषक -- वह तो घरोहर थी।

चारुदत्त-वया धरोहर ? (मूच्छित हो गया)

विदूषक आप धैर्य रक्खें। यदि धरोहर चोर ने चुराली (तो) तुम क्यों सूच्छित हो गये।

चारुदत्त-(आश्वस्त होकर) मित्र,

वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा ? सभी मुझे हल्का (तुच्छ अपराघी) समझेंगे। क्योंकि इस संसार में पौरुषविहीन निधंनता शंका के योग्य होती है।।२ ॥ हाय! कष्ट है!

यदि भाग्य ने मेरी सम्पत्ति की अभिलाषा (=प्रणय) की तो इस समय निदंबी (भाग्य) ने चरित्र भी क्यों दूषित कर दिया ॥२५॥

विदूषक—मैं छिपाकर कह दूंगा—'किसने दिया ? किसने लिया ? साक्षी (गवाह) कौन है ?'

चारुदत्त-में इस समय झूठ बोल्गा ? (नहीं)

करिष्यति ? सर्वः जनः मां चार्दलं तूलियष्यति तूलवत् लघूकरिष्यति हि यतः अस्मिन् लोके निष्प्रतापा नास्ति प्रतापः तेजः पौरुषं वा यस्यां तादृशी दरिव्रता शङ्कनीयर शङ्कायोग्या भवति । अर्थान्तरन्यासः । अमुष्टुप् चृत्तम् ॥२४॥

यदीति । यदि तावत् कृतान्तेन दैवेन मे मम अर्थेषु सम्पत्तिषु प्रणयः अभिलाषः अधित्वं वा कृतः नृशंसेन निर्दयेन दैवेन इदानीं सम्प्रति चारित्रमपि कि कथं दूषितम् । अनुष्दुप् वृत्तस् ॥२५॥

अपलिपच्यामि अपलापं करिष्यामि । अनुसम् असत्यस् ।

वृतं

निः

(च

लि

रहि

खिर

तनि

हतः

इदा

सह

पति

गृहा

भाह

भैक्ष्येणाप्यर्जयिष्यामि पुनर्न्यासप्रतिक्रियाम् । अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रभ्रंशकारणम् ॥२६॥

रदिनका—ता जाव अञ्जा धूदाए गदुअ णिवेदेमि । [तद्यावदार्याधूतायै गत्वा निवेदयामि ।] (इति निष्क्रान्ताः सर्वे)

(ततः प्रविशति चेटचा सह चारुदत्तवधूः)

वधः — (ससंभ्रमम्) अइ, सच्चं अवरिक्खदसरोरो अञ्जउत्तो अञ्जिमित्तेएण सह।
[अयि, सत्यमपरिक्षतशरीर आर्यपुत्र आर्यमैत्रेयेण सह।]

चेटी—मिट्टिणि, सच्चम् । किं तु जो सो वेस्साजणकेरको अलंकारची सो अव-हिदो । [भित्र, सत्यम् । किं तु यः स वेश्याजनस्यालङ्कारकः सोऽपहृतः ।] (वधूर्मोहं नाटयित)

चेटी-समस्ससदु अज्जा घूता । [समाश्विसत्वार्या धूता ।]

वघु:—(समाश्वस्य) हञ्जे, कि मणासि—अविरक्षवसरीरो अञ्जउत्तो' ति। वरं दाणि सो सरीरेण परिक्षवो, ण उण चारित्तेण। संपदं उज्जइणीए जणो एववं सन्तइस्सिव—विलद्दाए अज्जउत्तेण ज्जेव ईितसं अकज्जं अणुचिद्विद्दम्' ति। (अर्ध्वमवलोक्य निःश्वस्य च) मअवं कअन्त पोक्षरक्तपिडदजलिबन्दुचञ्चलेहिं कीलिस विलद्दुपरिसमाअधेएहिं। इअं च मे एक्का मादुघरलद्धा रअणावली चिद्वृदि। एदं पि आविसोण्डीरदाए अञ्जउत्तो ण गेण्हिस्सिहं। हञ्जे, अञ्जिमत्तेअं दाव सद्दाविहि। चिटि, कि भणिस—अपरिक्षतशरीर आर्यपुत्रः' इति वरिमदानीं स शारीरेण परिक्षतः। न पुनश्चारित्रण। सांप्रतमुज्जियन्यां जन एवं मन्त्रियष्यति—'दरिद्र-तयार्यपुत्रेणैवेदृशमकार्यमनुष्ठितम्' इति। भगवन्कृतान्त, पुष्करपत्रपतितजल-विन्दुचञ्चलैः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागधेयैः। इयं च म एका मातृगृहलब्धा रत्नावली तिष्ठित। एतामप्यितशौण्डीरतयार्यपुत्रो न ग्रहीष्यित। चेटि, आर्य-भेत्रेयं, तावत् शब्दापय।]

भैक्ष्येणेति । भैक्ष्येण भिक्षाचरणेन अपि पुनः न्यासस्य निक्षेपस्य प्रतिक्रियां प्र

1

व-

त्त।

रुववं

त्त।

नसि

ं पि

हि।

रेण

रेद्र-

जल-

गन्धा

आर्य-

क्रियां

कारण २३॥ घरोहर लौटाने के साधन द्रव्य को भिक्षा के द्वारा भी अजित करूँगा। किन्तु चरित्र-पतन का कारण जो असत्य है उसे नहीं कहूँगा।।२६॥

रदिनका—तो जब तक जांकर आर्या धूता से (सारी घटना) कहती हूँ। (सब निकल जाते हैं)

(तत्पश्चात् चेटी के साथ चारुदत्त की पत्नी प्रवेश करती है)

वधू — (घबराहट के साथ) अरी, सचमुच आर्य मैचेय के साथ आर्यपुत्र (चारुदत्त) सुरक्षित (चीट रहित देह वाले) तो हैं ?

चेटी—स्वामिनी, सचमुच। किन्तु जो वेश्याजन का आभूषण था, वह चुरा लिया गया।

(वधू मोह का अभिनय करती है)

चेटी - आर्था धूता, धैर्ग रक्खें।

वधू—(आश्वस्त होकर) चेटी, क्या कहती हो कि—'आर्यपुत्र का शरीर चोड रहित है' इस समय वह शरीर से क्षत (घायल) हुए अच्छे, चरित्र से (क्षत) नहीं।

अब उज्जियिनी में लोग कहेंगे कि निर्धानता के कारण आर्यपुत्र ने ही इस प्रकार अनुचित कार्य किया।' (ऊपर देखकर और लम्बी साँस लेकर) मगवन् देव! कमल के पत्ते पर पड़े हुए जलबिन्दुओं के समान चञ्चल दिद्र पुरुष के भाग्यों से खिलवाड़ करते हो। यह मेरी माला के घर से प्राप्त हुई एक रत्नावली है। इसको भी अत्यन्त उदार चित्त (=शौण्डीर) होने के कारण आर्यपुत्र नहीं ग्रहण करेंगे। चेटी, तिनिक आर्य मैंभेय को चुलाओ।

धूता चारुदत्तस्य पत्नी । म परिक्षतं शरीरं यस्य तथाभूतः । चौरेण न्यासो हृतः, अपरिक्षतशरीरस्तु चारुदत्तः इति रदिनकावचनं निश्रम्य घूता कथयति वरिमित । इदानीं विनश्वरेण शरीरेण परिक्षतः सः आर्यचारुदत्तः यदि स्यात्तीं वरं किञ्चित् सह्यं पुनः किन्तु चारिन्नेण परिक्षतः न षरम् ।

मन्त्रयिष्यति परस्परं कथयिष्यति । अनुष्ठितं कृतम् । पुष्करपत्रे कमलपत्रे पितताः ये जलिबन्दवस् तद्वत् चञ्चलैः दित्रपुष्वाणां भागधेयैः क्रीडिस । मातृपृहात् लब्धा । अतिशोण्डीरतया महानुभावतया दाक्षिण्येन वा । शब्दापय आकारय, आह्रय ।

चेटी—जं अज्जा धूदा आणवेदि । (विदूषकमुपगम्य) अज्जिमित्तेअ, धूदा दे सद्दावेदि । [यदार्या धूताऽऽज्ञापयति । आर्यमैत्रेय, धूता त्वामाह्नयति ।]

विदूषक: - कींह सा। [कुत्र सा।]

चेटी-एसा चिट्ठदि । उवसप्प । [एषा तिष्ठति । उपसर्प ।]

विदूषक:-(उपसृत्य) सोत्थि भोदीए। [स्वस्ति भवत्यै।]

वधू:—अञ्ज, बन्दामि । अञ्ज, पौरित्थआमुहो होहि । [आर्यं, वन्दे । आर्यं, पुरस्तान्मुखो भव ।]

विदूषक:-एसो भोदि, पौरत्थिआमुहो संवुत्तो म्हि । [एष भवति, पुरस्ता-

न्मुखः संवृत्तोऽस्मि ।]

वधू:-अज्ज, पडिच्छ इमम् । [आर्य, प्रतीच्छेमाम् ।]

विदूषक:- कि ण्णेदम् । [कि न्विदम् ।]

वधः -- वखु रअण्णसींद्व उववसिवा आसि । तींह जद्याविहवाणुसारेण बन्हणो पिडिग्गाहिवच्यो । सो अ ण पिडग्गाहिबो, ता तस्स किवे पिडच्छ इसं रअणमालिअम् । अहं खलु रत्नषष्ठीमुपोषितासम् । तत्र यथाविभवानुसारेण ब्राह्मणः प्रतिग्राहि-तव्यः । स च न प्रतिग्राहितः, तत्तस्य कृते प्रतीच्छेमां रत्नमालिकाम् ।]

विदूषकः—(गृहीत्वा) सोत्थि । गमिस्सम् । पिअवअस्सस्स णिवेदेमि । [स्वस्ति,

गमिष्यामि । प्रियवयस्यस्य निवेदयामि ।)

वषू:—अञ्जिमतेअ, मा ब्रेंचु मं लञ्जाबेहि। [आर्यमैत्रेय, मा खलु मां लञ्जातां कुरु।] (इति निष्क्रान्ता)

विदूषक:-(सविस्मयम्) अहो, से महाणुभावदा । [अहो, अस्या महानुः

भावता।

चारवत्तः अये, चिरयति मैत्रेयः । मा नाम वैक्लव्यादकार्यं कुर्यात् । मैत्रेय, मैत्रेय ।

विदूषकः—(उपसृत्य) एसो म्हि । गेण्ह एवस् । [एषोऽस्मि । गृहाणैताम् ।]

(रत्नावली दर्शयति)

चार्वतः -- किमेतत्।

विवृषकः - भो, दे सरिसदारसंगहस्स फलम् । भो यत्ते सदृशदारसंग्रहस्य फलम् ।]

चारुदत्तः -- कथम् । ब्राह्मणी मामनुकम्पते । कष्टम् । इदानीमस्मि दरिद्रः । श दे

टिके

म्हणो अम् ।

रस्ति,

रु मां

गहानु-

ाम्।

ोमस्मि

प्रार्थ, स्ता-

ग्राहि-

यत्।

ग्रहस्य

चेटी-जो आर्या धूता आज्ञा देती हैं। (विदूषक के निकट जाकर) आर्य मैत्रेय, धूता तुम्हें बुला रही हैं।

विदूषक-वह कहाँ हैं ?

चेटी - यह हैं। (उनके) समीप जाइये।

विदूषक-(समीप जाकर) आपका कल्याण हो।

वषू - आर्यं, वन्दना करती हैं। आर्यं, पूर्व की ओर मुख कर लीजिये।

विदूषक-पूज्ये, यह मैं पूर्व की ओर मुखवाला हो गया है।

घूता-आयं इसे लीजिये।

विदूषक - यह क्या है ?

वधू – मैंने रत्नवष्ठी का व्रत किया था। उसमें सम्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान देना चाहिये। उसे दान नहीं दिया गया था, अतः उसके लिये इस रत्नमाला को ग्रहण करो।

विदूषक — (लेकर) कल्याण हो, जाता हूँ। प्रिय मित्र से निवेदन करता हूँ। वयू — आर्य मैत्रेय, मुझे लिज्जित मत करो। (निकल जाती है)

विदूषक - (आश्चर्य सहित) अहो ! इसकी उदारता !

चारवत्त-अरे ! मैत्रेय देर कर रहे हैं। कहीं विकलता के कारण अनुचित कार्य न कर डालें।

विदूषक—(समीप आकर) यह हूँ। इसे ग्रहण करो। (रत्नावली दिखाता

養) चारदत्त-यह क्या है ?

विदूषक-अरे, जो तुम्हारे सदृश (गुणवती) स्त्री से विवाह करने का फल है।

चारवत्त-क्या ? ब्राह्मणी मुझ पर दया कर रही है। कव्ट है! अब मैं दरिद्र हो गया।

पुरस्तात पूर्वविशायां मुखं यस्य सः (टि०)। प्रतीच्छ गृहाण। यथाविभ-बानुसारेण यादृशी सम्पत्तिः तस्याः अनुसारेण (टि॰)। तस्य ब्राह्मणस्य व्रतस्य वा कृते। वंक्लव्यात् वित्तस्य दौर्ल्वयात् । सदृशदाराणां संग्रह्स्य योग्यपत्नीग्रह्णस्य । भारमभाग्यक्षतद्रव्यः स्त्रीद्रव्येणानुकम्पितः । अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान् ॥२७॥

अथवा । नाहं दरिद्रः । यस्य मम

विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहुद्धंवान् । सत्यं च न परिभ्रष्टं यद्दिषे षु दुर्लभम् ॥२८॥

मैत्रैय, गच्छ रत्नावलीमादाय वसन्तसेनायाः सकाशम् । वक्तव्या च सा मद्ध-चनात्—'यत्खल्वस्माभिः सुवर्णभाण्डमात्मीयमिति कृत्वा विश्रम्माद् द्यूते हारितम् । तस्य कृते गृह्यतामियं रत्नावली' इति ।

विद्वयकः — मा दाव अक्लाइवस्स अभुत्तस्स अप्पमुस्लस्स चोरेहि अवहदस्स कारणादो चतुःसमुद्दसारभूदा रअणावली दीअदि । [मा तावदखादितस्याभुक्तस्या-स्पम्लयस्य चौरेरपहृतस्य कारणाच्चतुःसमुद्रसारभूता रत्नावली दीयते ।]

चारुदत्तः-वयस्य, मा मैवम्।

यं समालम्ब्य विश्वासं स्थासोऽस्मासु तया कृतः । तस्यैतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ॥२६॥

तद्वयस्य, अस्मच्छरीरस्पृष्टिकथा शापितोऽसि, नैनामग्राहयित्वात्नागन्तव्यम् । वर्धमानक,

धूतायाः अनुग्रहं निश्वम्य चारुदत्तः कथयति-आत्मेति । आत्मनः स्वस्य भाग्येत दुर्देवेन सतं नष्टं द्रव्यं यस्य सः अहं चारुदत्तः स्त्रीद्रव्येण स्वपत्त्याः धूतायाः धनेन अनुकम्पितः अनुग्रहीतो भवामि । ततोऽस्मि दरिद्रः यतः अर्थतः धनात् कारणात् धना-भावाद् इति यावत् पुरुषः नारी स्त्रीवत् भवति या च नारी सा अर्थतः धनस्य कारणात् पुमान् पुरुषवत् जायते । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥२७॥

'अथवा नाहं दरिद्रः' इति समर्थयति चारुदत्तः—विभवेति । यस्य मम चारुदत्त-स्य भार्यो स्त्री विभवेन धनेन अनुगता युक्ता, भवान् मैत्रेयः सुन्नदुःखयोः सुद्ध

अपने भाग्य के दोष से नष्ट हो गया है धन जिसका ऐसा मैं (चारुदत्त) स्त्री के धन से अनुगृहीत किया जा रहा है (यह कष्टकर है क्योंकि) धन न होने के कारण ही पुरुष नारीतुल्य है और जो नारी है वह धन होने से पुरुष (के समान) है ॥२७॥

अथवा मैं निर्धन नहीं हैं। जिस मेरी-

पत्नी धन से युक्त है। आप सुख-दु:ख में (समान) मित्र हैं। और सत्य भी नहीं छुटा है जो कि निर्धनों में दुर्लभ है ॥ रदा।

मैत्रेय, रत्नावली को लेकर वसन्तसेना के पास जाओ, मेरी ओर से उसे यह कहना कि—'विश्वास से अपना (समझ) करके हमने सुवर्णपात्र को जुए में हरा दिया । उसके बदले में यह रत्नावली ले लीजिए।'

विदूषक—विना (वेचकर) खाये हुए, न उपभोग किये हुए, स्वल्प मूल्य के (तथा) चोरों के द्वारा चुराये गये (आभूषण) के कारण से चारों समुद्रों की सारभूत यह रत्नावली मत दीजिए।

चारुदत्त-मित्र, ऐसा नहीं।

जिस विश्वास का आधार लेकर उसने हम पर धरोहर रक्खी, उस महान् विश्वास का ही यह मूल्य दिया जा रहा है।।२६।।

तो मित्र, तुम्हें हमारे शरीर-स्पर्श की शपय है। इसे बिना दिये नहीं आना चाहिए। वर्धमानक,

मित्रं सत्यं च न परिभ्रष्टं न नष्टं यद् एतत् त्रयं दिरद्रेषु निर्धनेषु दुलंभं कष्टेन लब्धुं शक्यते तच्च ममास्ति तस्मान्नास्मि दरिद्रः इति भावः । दारिद्रभाभावसमर्थनाय अनेक-कारणोपादानात् समुच्चयालङ्कारः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥२८॥

विश्वम्मात् विश्वासात् । अखादितस्य अभिक्षतस्य । अभुक्तस्य यस्य केनापि प्रकारेणोपभोगो न कृतः तस्य अनुपभुक्तस्य ।

चतुःसमुद्राणां रत्नाकराणां सारभूता ।

अल्पमूल्यस्य सुवर्णभाण्डस्य कृते रत्नावलीयं न देयेतिविदूषकवचनं निशम्य चारुदत्तः कथयति - यिमिति । यं विश्वासं समालम्ब्य तया वसन्तसेनया अस्मासु घनहीनेष्वपि न्यासः निक्षेपः कृतः तस्य महतः प्रत्ययस्य विश्वासस्य एव एतत् रत्नावलीरूपं मूल्यं दीयते । अनूष्टुप् ।। २६।।

एताभिरिष्टिकाभिः सन्धिः क्रियतां सुसंहृतः शीघ्रम् । परिवादबहुलदोषान्न यस्य रक्षां परिहरामि ॥३०॥ वयस्य मैत्रेय, भवताप्यकृपणशौण्डीयंमभिद्यातव्यम् ।

विद्रषकः—भो, ब्रलिद्दो कि अकिवणं मन्तेवि । [भोः, दरिद्रः किमकृपणं मन्त्रयति ]

चारुदत्तः — अदिरिद्रोऽस्मि सखे, यस्य मम । 'विभवानुगता भार्या', (३।२८ इत्यादि पुनः पठित ।) तद्गच्छत् भवान् । अहमपि कृतशौचः सन्ध्या-मुपासे ।

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।) इति सन्धिच्छेदो नाम नृतीयोऽङ्कः ।

अस्मच्छरीरस्य मम चारुवत्तस्य शरीरस्य स्पृष्टिकया स्पर्शेन शापितोसि शपथं प्राहितोऽसि ।

वर्धमानकं सन्धिपूरणाय समादिशति चाहदत्तः एताभिरिति । एताभिः दृष्टिकाभिः सन्धिः शीष्ट्रं सुसंहृतः सम्यक् पूर्णः क्रियताम् । यतः परिवादस्य लोकापवादस्य यः बहलः प्रचुरः दीषः तस्मात् कारणात् यस्य सन्धैः रक्षां न परिहरामि स्यजामि उपेक्षे वा । सततमेव सन्धि रक्षामीत्यर्थः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । आर्याजातिः दत्तम् ॥३०॥

अक्रपणय अमन्द शौण्डीमंम् औदार्थं यत्र तद् यथा तथा (काले)। अथवा

शीघ्र ही इन इँटों से सेंघ भली प्रकार ठीक कर दो, जिस (सेंघ) की रक्षा (मरम्मत होने) की महान् लोकापवाद के दोष के कारण उपेक्षा नहीं करूँगा (अर्थात् यदि यह सेंध इसी प्रकार फूटी रहेगी तो जनता में मेरे सम्बन्ध में अनेक अपवाद फैलेंगे)।।३०॥

मित्र मैत्रेय, आपके द्वारा भी अत्यन्त उदारतापूर्वक (वसन्तसेना से सारी वातें) कही जानी चाहिये।

विदूषक—अरे क्या निर्धन भी उदारतापूर्वक कह सकता है। चारवत्त-मित्र, निर्धन नहीं हूँ, जिस मेरी (धन से अनुगत पत्नी (३।२८) इत्यादि फिर पढ़ता है)। तो आप जायें। मैं भी शौच करके सन्ध्या करता हूँ।

> (सव निकल जाते हैं।) सन्धिच्छेद तृतीय अङ्क (समाप्त)

कार्पण्यं दैन्यमतः अकृपणमदीनम् ।

# इस सन्धिन्छेदो नाम तृतीयोऽङ्कः #

# चतुर्थोऽङ्कः

(ततः प्रविशति चेटी)

चेटी —आणत्तिम्ह अत्ताए अज्जआए सआसं गन्तुम् । एसा अज्जआ चित्तफ-लअणिसण्णिहिट्ठो मदिणआए सह किपि मन्तअन्ती चिट्ठहि । ता जाव उवसप्पामि । [आज्ञप्तास्मि मात्रार्यायाः सकाशं गन्तुम् । एषार्या चित्रफलकनिषण्णहिष्ट-मंदिनकया सह किमिप मन्त्रयन्ती तिष्ठिति । तद्यावदुपसर्पामि ।] (इति परिक्रामित)

(ततः प्रविशति यथानिदिष्टा वसन्तसेना मदनिका च)

वसन्तसेना —हञ्जे मदणिए, अवि सुसदिसी इअं चित्ताकिदी अञ्जचारदत्तस्य। [चेटि मदनिके, अपि सुसहशीयं चित्राकृतिरायंचारुदत्तस्य।]

मदनिका - सुसदिसी । । सुसहशी ।]

वसन्तसेना—कधं तुमं जाणासि । [कथं त्वं जानासि ।]

मदिनका—जेण अञ्जलाए सुिसणिद्धा दिट्टी अणुलग्गा । यिनार्यायाः सुिस्नग्धा हिष्टरनुलग्ना ।

वसन्तसेना —हञ्जे, कि वेसवासदाक्लिण्णेण मदणिए, एव्वं भणासि । चिटि,

कि वेशवासदाक्षिण्येन मदनिके एवं भणसि ।

मदिनका—अञ्जए, कि जो ज्जेव जणो वेसे पिडवसिंद सो ज्जेव अलीअद-क्लिणो भोदि। [आर्यो कि य एव जनो वेशे प्रतिवसित, स एवालीकदिक्षणो भवति।]

वसन्तसेना—हञ्जे, णाणापुरिससङ्गेण वेस्साजणो अलीअदिक्खणो भोदि ।

[चेटि, नानापुरुषङ्गेन वेश्याजनोऽलीकदक्षिणो भवति ।]

मदिनका—जदो दाव अञ्जआए दिट्टी इद्य अभिरमिद हिअअं च, तस्य कारणं कि पुच्छीअदि । [यतस्तावदार्याया हिष्टिरिहाभिरमते हृदयं च, तस्य कारणं कि पुच्छायते ।]

वसन्तसेना — हञ्जे, सहीजणादो उवहसणीअदां रक्खामि । चिटि, सखीजना-

दूपहसनीयतां रक्षामि ।]

मदिनका —अञ्जए, एव्वं णेदम् । सहीजणिचत्ताणुवत्ती अबलाजणो भोदि । [आर्ये, एवं नेदम् । सखीजनिचत्तानुवर्यंबलाजनो भवति ।

चित्रफलके निष्ण्णा संसक्ता स्थिरा वा दृष्टिः यस्या सा । मन्त्रयन्ती संलपन्ती । यथानिदिष्टा यथाविणता । सुसदृशी सम्यक् सहशी अनुरूपा वा । चित्राकृतिः

## चतुर्थ अङ्क

(तत्पश्चात् चेटी प्रवेश करती है)

चेटी--माता जी ने आर्या (वसन्तसेना) के पास जाने की आज्ञा दी है। यह आर्या चित्र-पट पर दृष्टि गड़ाये हुए मदनिका के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं।

(इसके बाद यथानिर्दिष्ट वसन्तसेना और मदनिका प्रवेश करती हैं)

वसन्तसेना—चेटी मदनिके, क्या यह चित्रस्थ आकृति आर्य चारुदत्त के अनुरूप है ?

ं मदनिका-अनुरूप है।

वसन्तसेना-तुम कैसे जानती हो ?

मदनिका-क्योंकि आर्या की स्नेहपूर्ण दृष्टि (इसमें) संलग्न है।

वसन्तसेना—चेटि मदनिके, क्या वेश्यालय में रहने से चतुरता (सीखलेने) के कारण ऐसा कहती हो ?

मदिनका-आर्ये, क्या जो भी व्यक्ति वेश्यालय में रहता है, वह असत्य बोलने में कृशल (या मिथ्याप्रियवादी) होता है।

वसन्तसेना—चेटि, विभिन्न पुरुषों के संसर्ग के कारण वेश्याजन 'असत्यपटु' हो जाती हैं।

मदिनका—जब कि आर्या की दृष्टि और हृदय यहाँ (चित्र में) रम रहे हैं (फिर) उसका कारण क्या पूछ रही हैं।

बसन्तसेना-चेटि, सखीजन के उपहास से बचना चाहती हूँ।

मदिनका—यह ऐसा नहीं (हो सकता) । अवलायें (स्त्रियाँ) सखीजन के चित्त के अनुसार बर्तने (ब्यवहार करने) वाली होती हैं ।

चित्रलिखिता आकृतिः । अनुलग्ना संसक्ता । वेशे वेश्यालये वासेन निवसनेन यद् दाक्षिण्यं चातुर्यं तेन । अलीकं मिथ्या दक्षिणः चतुरः मिथ्याप्रियवादी इति यावत् । अथवा अलीके मिथ्यावादे दक्षिणः कुशलः ।

तस्य अभिरमणस्य । यत्र चक्षुह्रं दये लग्ने तत्र कारणं कि पर्यालोच्यते । अति-प्रियनामासावलं विलम्बेनेत्याशयः—इति पृथ्वीधरः । रक्षामि निवारयामि । ससी-जनस्य चित्तम् अनुवर्तते अनुसरित सखीजनिचत्तानुसरणशीलः स्त्रीजनः स्वसख्याः चित्तमनुसरित न तु तस्याः अभिसरणादिकमुपहसतीति भावः । प्रथमा चेटि —(उपसृत्य) अञ्जए, अत्ता, आणवेदि—'गहिदावगुण्ठणं प्रथमा चेटि —(उपसृत्य) अञ्जए, अत्ता, आणवेदि—'गहिदावगुण्ठणं प्रबहुआरए, सज्जं पवहणम् । ता गच्च' ति । [आर्ये, माताज्ञापयिति—'गृहीताव-गृण्ठनं पक्षद्वारे सज्जं प्रवहणम् । तद्गच्छ' इति ।]

वसन्तसेना —हञ्जे, कि अज्जवारुदत्तो मं णइस्सदि । चिटि, किमार्य-

चारुदत्तो मां नेष्यति ।]

चेटी —अज्जए, जेण पवहणेण सह सुवण्णदससाहस्सिओ श्वालंकारओ अणुष्पे-लिदे । [आर्ये, येन प्रवहणेन सह सुवणंदशसाहिसकोऽलङ्कारोऽनुप्रेषितः ।]

वसन्तसेना-को उण सो। [कः पुनः सः।]

चेटी — एसो ज्जेव राअस्सालो संठाणओ । [एव एव राजश्यालः संस्थानकः ।] वसन्तसेना — (सक्रोवम्) अवेहि । मा पुणो एव्वं भणिस्सित । [अपेहि । मा पुनरेवं भणिष्यसि ।]

चेटी-पसीददु पसीददु अञ्जाआ। संदेसेण मिह पेसिदा। [प्रसीदतु

प्रसीदत्वार्या । संदेशेनास्मि प्रेषिता ।]

वसन्तसेना—अहं संदेसस्य ज्जेव कुष्पामि । [अहं संदेशस्यैव कुष्यामि ।] चेटी—ता किति अतं विण्णविस्सम् । [तित्किमिति मातरं विज्ञाप-यिष्यामि ?]

वसन्तसेना—एव्वं विण्णाविद्ववा—जइ मं जीअन्तीं इच्छसि, ता एव्वं ण पुणो अहं अत्ताए आण्णविद्ववा'। एवं विज्ञापियतव्या—'यदि मां जीवन्तीमिच्छसि, तदैवं न पुनरहं मात्राज्ञापियतव्या'।

चेटी-जधा दे रोअदि । [यथा ते रोवते ।] (इति निष्क्रान्ता) (प्रविश्य)

शविलकः-

दत्त्वा निशाया वचनीयदोषं निद्रां च जित्वा नृपतेश्च रक्षान्। स एव सूर्योदयमन्दरिश्मः क्षनाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः॥१॥ अपि च।

> यः किश्वत्वरितगितिनिरीक्षते मां संभ्रान्तं द्रुतमुपसपैति स्थितं वा।

गृहीतम् अवगुण्ठनम् आच्छादनम् आवरणं वा येन तत् प्रवहणं स्त्रीणां स्थितियोग्यं समाच्छादितं वाहनं पक्षद्वारे सज्जं प्रस्तुतम् । सुवर्णानां दशसहस्रं सुवर्णदशसहस्रं तेन लभ्यः क्रीतो वा सुवर्णदशसाहस्त्रिकः ।

सुवर्णभाण्यमपहृत्य शविलकः मदनिकानिष्क्रयणार्थं वसन्तसेनायाः गृहं गच्छन्

प्रथमा चेटी—(समीप जाकर) आर्ये, माता जी यह आज्ञा देती हैं कि वगल के दरवाजे पर पर्दे से ढका हुआ रथ तैयार है। इसलिये जाओ।

वसन्तरीना-चेटि, क्या आर्यं चारुदत्त मुझे ले जायेंगे ?

चेटी-अार्ये, जिसने रथ के साथ दस सहस्र (हजार) सुवर्ण का आभूदण भेजा है।

वसन्तसेना—कौन है फिर यह ? चेटी—यही राजा का साला संस्थानक । वसन्तसेना—(क्रोधपूर्वक) दूर हटो । ऐसा फिर नहीं कहना । चेटो—आर्या, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, सन्देश लेकर भेजी गई हूँ । वसन्तसेना—मैं सन्देश पर ही क्रोधित हूँ ।

चेटी-तो माता जी से क्या कह दूँ?

वसन्तसेना—यह कहना—'यदि मुझे जीवित चाहती हो, तो मुझे माता जी के द्वारा इस प्रकार फिर आज्ञा न मिलनी चाहिये।'

चेटी-जैसा तुम्हें (आपको) अच्छा लगता है। निकल जाती है)

#### (प्रवेश करके)

शांवलक—निद्रा का दोध रात्रि पर लगाकर, निद्रा एवं राजा के रक्षकों को जीतकर, यह (मैं) रात्रि का अवसान हो जाने से सूर्योदय के कारण मन्द रिशम वाले (चन्द्र के पक्ष में—मन्दतेज, शविलक के पक्ष में—मन्द पराक्रम) चन्द्रमा के सहश हो गया हूँ ॥१॥ अगैर भी—

तीत्र गित वाला जो कोई मुझे देख लेता है या घवडाकर खड़े हुए मेरे पास शीघ्रता से आ जाता है, मेरा यह दूषित (शिक्कित) अन्तःकरण उन सबको सिन्दिग्ध

स्वविषये चिन्तयति — दत्त्वेति । निशायाः रात्रेः वचनीयदोषं निशायामेव चौर्यादिकं भवत्यतः निशा हि सर्वानर्थकरीति अपवादरूपं दोषं दत्त्वा निद्रां जित्वा नृपतेः राज्ञः रक्षान् रक्षापुरुषान् च जित्वा परिहृत्य स एषः अहं क्षपायाः निशायाः क्षयात् अवसानात् सूर्योदयेन मन्दाः क्षीणाः रश्मयः किरणाः यस्य तथाभूतः चन्द्रः इव जातः अस्मि । उपमालक्ष्मारः । उपजातिः वृत्तम् ॥१॥

य इति । यः किश्वत् त्विरितगिति । मां, निरीक्षते, सम्भ्रान्तं स्थितं वा द्रुतम् उपसपंति । दूषितः अन्तरात्मा तं सर्वं तुलयित, मनुष्यः हि स्वदोषैः शिक्क्षतो भवित— इत्यन्वयः । यः किश्वद् त्विरिता गितः यस्य ताहशः शीष्ट्रगामी मनुष्यः मां शिवलकं निरीक्षते अथवा सम्भ्रान्तं चिकतं स्थितं मां द्रुतं शोष्ट्रम् उपसपंति समीपम् आगच्छाति तं सवं तुलयित दूषितोऽन्तरात्मा
स्वैदोंधैर्भवित हि शिङ्कितो मनुष्यः ॥२॥
मया खलु मदिनकायाः कृते साहसमनुष्ठितम् ।
परिजनकथासक्तः कश्चिन्नरः समुपेक्षितः
वविदिपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विवर्णितम् ।
नरपितवले पार्श्वायाते स्थितं गृहदारुवद्
व्यवसितशतैरेवंप्रायैनिशा दिवसीकृता ॥३॥
(इति परिक्रामित ।)

वसन्तसेना—हञ्जे इमं दाव चित्तफलअं मम सअणीये ठाविअ तालवेण्डअं गेण्हिअ लहु आअच्छ । चिटी, इमं ताविचित्रफलकं मम शयनीये स्थापियत्वा तालवृन्तं गृहीत्वा लघ्नागच्छ ।

मवनिका—जं अज्जञा आणवेदि । [यदार्याज्ञापयति ।] (इति फलकं ग्रहीत्वा निष्क्रान्ता ।)

श्रविलकः — इदं वसन्तसेनाया गृहम् । तद्यावत्प्रविशामि । (प्रविश्य) क्य न मया मदनिका द्रष्टव्या ।

(ततः प्रविशति तालवृन्तहस्ता मदनिका)

श्राविलकः—(हष्ट्वा) अये, इयं मदिनका । मदनमिप गुणैविशेषयन्ती रितिरिव मूर्तिमती विभाति येयम् । मम हृदयमनङ्गविह्नतप्तं भृशमिव चन्दनशीतलं करोति ॥४॥ मदिनके ।

मदिनका—(दृष्ट्वा) अम्मो, सिव्वलओ कधं सिव्वलओ, साअदं दे किंह तुमस्। [आश्चर्यम्, कथं शर्विलकः। शर्विलक, स्वागतं ते। कुत्र त्वम्।]

द्वितः दोषयुक्तः अन्तरात्मा मम हृदयं तं सर्वं जनं तुलयित शङ्काहण्टचा पश्यिति हि यतः मनुष्यः स्वदौषैः शङ्कितः शङ्कायुक्तः भवित । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । प्रहिषणी वृत्तम् ।।२॥

परिजनेति । मया शर्विलकेन परिजनस्य भृत्यवर्गस्य कथायां वार्तायाम् आसक्तः संलग्नः कश्चित् नरः जनः समुपेक्षितः त्यक्तः । क्वचिद् अपि स्थाने गृहं नारीनाथः यस्य तत् पुरुषरिहतं नार्यधिष्ठितं च निरीक्ष्य दृष्ट्वा विविजतं त्यक्तं तन्न प्रविष्टमिति भावः । नरपतेः राज्ञः वले रक्षकवर्गे पाश्वीयाते समीपम् आगते सति गृहदाख्वत् स्तम्भादिगृहकाष्ठवत् स्थितम् । एवं प्रायैः एतादृशैः व्यव-

, दृष्टि से देखने लगता है । वस्तुतः मनुष्य अपने दोषों के कारण ग्रङ्कित हो जाता है ॥२॥

वास्तव में मदिनिका के लिए मैंने यह साहस (चौरकमें) किया है। भृत्यों के साथ बात करने में लगे हुए किसी पुरुष की उपेक्षा की (अर्थात् उसके घर में प्रविष्ट नहीं हुआ), कहीं उस घर की स्त्री ही जिसकी स्वामिनी है ऐसा (अर्थात् पुरुष रहित) देखकर छोड़ दिया। राजरक्षक के समीप में आ जाने पर ग्रहकाष्ट के समान (निश्चल) खड़ा हो गया, इस प्रकार के सैकड़ों कार्यों से (मैंने) रात्रि को दिन बना दिया (रात्रि जागते ही विता दी) ॥३॥

#### (घूमता है)

वसन्तसेना चेटी, तिनक इस चित्रपट को मेरे बिस्तर पर रखकर तालवृन्त (ताड़ के पत्तों से बना पंखा) लेकर शीघ्र आ।

मदिनका जो आर्या आज्ञा देती हैं (चित्रपट को लेकर निकल जाती है)। शिवलक यह वसन्तसेना का घर है। तब प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश करके) मदिनका को मुझे कहाँ देखना (खोजना) चाहिये ?

> (तत्पश्चात् ताड़ का पंखा हाथ में लिये मदिनका प्रवेश करती है) शविलक—(देखकर) अरे यह मदिनका।

जो यह (अपने) गुणों के द्वारा कामदेव का भी अतिक्रमण करती हुई (उससे अधिक बढ़ती हुई) मूर्तिमती (देहधारिणी) रति (कामदेव की स्त्री) के समान शोभित हो रही है। कामाग्नि से संतप्त मेरे हृदय को चन्दन से शीतल-सा कर रही है।।४।।

मदनिका—(देखकर) आश्चर्य ! क्या शर्विलक ! शर्विलक, तुम्हारा स्वागत है । तुम कहाँ ?

सितानां कार्याणां शतैः निशा रात्रिः विवसीकृता दिवसवत् कृता । जाग्रता एव रात्रिः गमितेति भावः । हरिणी वृत्तम् ॥३॥

तालवृन्तं तालपत्रनिर्मितं व्यजनम् । लघु शीघ्रम् ।

मदिनकां हष्ट्वा शर्विलकः कथयति—भवनमपीति । इयं मदिनका गुणैः सौन्दर्यादिभिः मदनं कामदेवम् अपि विशेषयन्ती विशिष्टं कुर्वती अतिक्रामन्ती इति यात्रत् मूर्तिमती देहधारिणी रितः इव विभाति शोभते । या इयम् अनञ्जवित्तना कामाग्निना तप्तं मम शर्विलकस्य हृदयं भृशम् अत्यन्तं चन्दनशीतलम् इव करोति । उत्प्रेक्षालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥४॥

चिरयति विलम्बं करोति । भुजिष्या प्रव्या, भृत्या साधारणजनभोग्या वा, न भुजिष्या अभुजिष्या तां स्वाधीनां गृहस्थां वा । आकारियष्यामि शब्दापयिष्यामि इति पाठान्तरम् ।

नवेण्टअं । यित्वा

फलकं

विश्य)

तुमम्।

पश्यति

तियाम् स्थाने विजतं मीपम् शविल्कः - कथयिष्यामि ।

(इति सानुरागमन्योन्यं पश्यतः)

वसन्तसेता—चिरअदि मवणिआ। ता फाँह णु क्खु सा ? (गवाक्षकेन हण्ट्वा) कथं। एसा केनावि पुरिसकेण सह मन्तअन्ती चिर्ठिद। जधा अदिसिणिद्धाए णिज्व-लिंद्ठीए आपिवन्ती विअ एवं निज्झाअदि तधा तक्केमि एसो जणो एवं इच्छिदि अभुजिस्सं कादुम्। ता रमदु रमदु। मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु। ण क्खु सहा-विस्सम्। [चिरयित मदिनिका। तत्कुत्र नु खलु सा। कथम्। एषा केनापि पुरुषकेण सह मन्त्रयन्ती तिष्ठित। यथातिस्निग्धया निश्चलहष्ट्या पिबन्ती-वैतं निष्ठ्यायित तथा तर्कयामि एष स जन एनामिच्छत्यभुजिष्यां कर्तुम्। तद्रमतां रमताम्, मा कस्यापि प्रीतिच्छेदो भवतु। न खल्वाकारियष्यामि।

मदनिका—सिव्यलअ, कघेहि। [शर्विलक, कथय।] (शर्विलक: सशङ्कः दिशोऽवलोकयित)

मदिनका—सिव्वलंश, कि णोदम् ? ससङ्को विश्र लक्क्षीश्रसि । [शर्विलक, कि न्विदम् ? सशङ्कः इव लक्ष्यसे ।]

शविलक.—वक्ष्ये त्वां किञ्चिद्रहस्यम् । तद्विविक्तिमिदम्। मदनिका—अधइं। [अथ किम्।]

वसन्तसेना कर्ध परमरहस्सम् । ता ण सुणिस्सम् । [कर्ण परमरहस्यम् । तन्त श्रोष्यामि ।]

शांवलकः मदनिके, किं वसन्तसेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रयेण ?

वसन्तसेना— कधं मम संबन्धिनी कथा । ता सुणिस्सं इमिणा गवक्खेण ओवारिवसरीरा । [कथं मम संबन्धिनी कथा । तच्छ्रोष्याम्यनेन गवाक्षेणा-पवारितशरीरा ।]

मदिनका—सिंबलअ, भणिदा मए अज्जञा। तदो भणादि—'जइ मम छुन्दो तदा विणा अत्यं सन्वं परिजणं अभुजिस्सं करइस्सम्'। अध सिंवलअ, कुदो दे एत्तिओ विह्वो, जेण मं अज्जञासआसादो मोआइस्सिस । (शर्विलक, भणिता मयार्या। तदा भणित—'यदि मम छन्दस्तदा विनार्थं सर्वं परिजनमभुजिष्यं करिष्यामि । अथ शर्विलक, कुतस्त एतावान्विभवः, येन मामार्यासकाशा-न्मोचयिष्यसि ।]

शिवलकः— दारिद्रचे णाभिभूतेन त्वत्स्नेहानुगतेन च अद्य रात्रौ मया भीरु, त्वदर्थं साहसं कृतम् ॥५॥ श्रविलक-वताऊँगा।

(प्रेमपूर्वक एक दूसरे को देखते हैं)

वसन्तसेना - मंदिनका देर कर रही है तो वह कहाँ है ? (झरोखे से देखकर) क्या ? यह किसी पुरुष के साथ वात करती हुई खड़ी है। जैसे अति प्रेमपूर्ण निश्चल दृष्टि से इसको पीती हुई सी देख रही है, उससे अनुमान लगाती हूँ कि यह वह व्यक्ति है जी इस (मदनिका) को बन्धनमुक्त करना चाहता है, तो रमण करे, रमण करे। किसी का भी प्रणय-विच्छेद न हो । वुलाऊँगी नहीं ।

, मदनिका-शर्विलक, कहो।

[श्रविलक शङ्कापूर्वक दिशायें (चारों ओर) देखता है] मदिनका--शिवलक, यह क्या है ? शिङ्कत से दिखाई दे रहे हो। शर्विलक-तुम्हें कुछ रहस्य वताऊँगा। यह (स्थान) एकान्त तो है। मदनिका - और क्या ?

वसन्तसेना- म्या वड़ा रहस्य है ? तो नहीं सुनुंगी।

शांवलक-मदिनके, क्या वसन्तसेना (मुक्तिनिमित्तक) धन देने से तुम्हें मुक्त कर देगी ?

वसन्तसेना - क्या, मुझसे सम्बन्ध रखने वाली वात है ? तो शरीर छिपा कर इस झरोखे से सुनुगी।

मदनिका-शर्विलक मैंने आर्या से कहा था। तब बोली-- 'यदि मेरा वश (छत्द्≔इच्छा) हो तो धन के विना सब सेवकों को स्वतन्त्र कर दूँ।' किन्तु शविलक, तुम्हारे पास इतनी सम्पत्ति कहाँ है जिससे मुझको आर्या के पास से मुक्त करा लोगे ?

शांवलक — हे भीरु, निर्धनता से पीड़ित एवं तुम्हारे प्रेम से युक्त मैंने आज रात में तुम्हारे लिये साहस (चौर कर्म) किया है ॥ १॥

विविक्तं निर्जनम् । निष्क्रयेण मुक्तिनिमित्तकेन घनेन । अपवारितं गोपितं शरीरं यया तथाभूता । मम छन्दः अभिलाषः ।

बारिद्येणित । हे भीरु, बारिद्येण निर्धनतया अमिमूतेन उपहतेन पीडितेन तथापि त्विय स्नेहः त्वत्स्नेहः तेनानुगतः त्वत्स्नेहानुगतः तेन त्वदीयप्रेमासक्तेन स्या गाविलकेन अद्य रात्री त्यदर्थे तव मोचनार्थं साहसं चौर्यकर्मरूपं कृतम् ।

ट्वा)

**निटके** 

गच्च-च्छवि सहा-

नापि न्ती-भ्।

मि ।

लक,

पम्।

क्खेण तेणा-

छन्दो दो दे णता

जेष्यं ाशा-

वसन्तसेना—पसण्णा से आकिदो, साहसकस्मदाए उण उच्चेअणीआ । [प्रसन्नास्याकृतिः साहसकर्मतया पुनरुद्वे जनीया ।]

मदिनका—सिव्वअल, इत्थोकल्लवत्तस्स कारणेण उह्न पि संसए विणिक्तिस्त्तम् । [शर्विलक, स्त्रीकल्यवर्तस्य कारणेनोभयमि संशये विनिक्षिप्तम् ।]

शविलकः-- कि किम्।

मदनिका-सरीरं चारितं च। [शरीरं चारित्रं च।]

शावलकः-अपण्डिते, साहसे श्रीः प्रतिवसति ।

मदिनका—सिव्यलअ अखिष्डदचारित्तो सि । ता ण ख्रु ते मम कारणादो साहसं करन्तेण अच्चन्तविरुद्धं आचरित्रम् । [शर्विलक, अखिष्डतचारित्रोऽसि । तन्न खलु त्वया मम कारणात्साहसं कुवंतात्यन्तविरुद्धमाचरितम् ।]

शविलकः—

नो मुज्जात्यबलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां विप्रस्वं न हरामि काञ्चनमधो यज्ञार्थमभ्युद्धृतम् । धात्र्युत्सञ्ज्ञगतं हरामि न तथा बालं धनार्थी क्वचि-त्कार्याकार्यविचारिणी मम मतिश्चौर्येऽपि नित्यं स्थिता ॥६॥

तद्विज्ञाष्यतां वसन्तसेना-

'अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिव निर्मितः । अप्रकाशो ह्यलङ्कारो मत्स्नेहाद्धार्यंतामिति'।।।।।

मुद्दिनका—सिव्वलअ, अप्पकाशो अलंकारओ। अअं च जणो ति दुवैदि ण जुज्जदि। ता उवणेहि दाव पेक्खामि एदं अलंकारअम् । [शिविलक, अप्रकाशो-ऽलङ्कारः। अयं च जन इति द्वयमिप न युज्यते। तदुपनय तावत्। पश्याम्ये-नमलङ्कारम्।

उद्वेजनीया उद्वेजयतीति 'कृत्यल्युटो बहुलम्' ३/३/११३/ इति कर्तरिं अनीयर् उद्वेगजनिका इत्यर्थः । विनिक्षिप्तम् पातितम् । साहसे जीवितानपेक्षकर्मणि (पृथ्वी ०) श्रीः लक्ष्मीः प्रतिवसित तिष्ठिति, यः जीवितमपि अनपेक्ष्य कर्म करोति सः सम्पत्तिमजीयितुं शक्नोतीति भावः । अखण्डं चारित्रं यस्य सः । अत्यन्तविरुद्धं लोकशास्त्रविरुद्धम् ।

मदिनकावचनं निशम्य शविलकः स्वचिरतं वर्णयिति—नो इति । धनार्थी अहं फुल्लां लताम् इव विभूषणवतीम् अवलां न मुख्णामि, विप्रस्वं न हरामि, अथो यज्ञा-श्रंम् अभ्युद्धृतं काञ्चनं (न हरामि) तथा क्वचित् धान्युत्सङ्गगतं बालं न हरामि । चौर्ये अपि मम मितः नित्यं कार्याकार्यविचारिणी स्थिता । इत्यन्वयः । b. ....

ज.

ì-

ft

ण

ति

d

**ब** 

11-

T I

वसन्तसेना—इसकी आकृति प्रसन्त है किन्तु साहसिक कार्य (करने) से उद्दोगजनक है।

मदिनका — शिवलक, कलेवे के जैसी (तुच्छ) स्त्री के कारण (तुमने) दोनों ही संशय में डाल दिये।

शविलक-क्या, क्या ?

मदिनका-शरीर और चरित्र।

श्राविलक-अज्ञे, साहस में लक्ष्मी वास करती है।

मदिनका—शर्विलक, तुम अखण्डित चरित्र वाले हो, तो मेरे कारण से साहस करते हुए तुमने (अपने चरित्र के) नितान्त विपरीत आचरण नहीं किया।

शिवलक—धन का इच्छुक मैं पुष्पित लता जैसी आभूषण वाली अबला (स्त्री) को नहीं लूटता हूँ, ब्राह्मण के धन को एवं यज्ञ के लिये एकत्र किये गये सुवर्ण को नहीं चुराता हूँ और मैं कहीं धाय की गोद में स्थित वालक को भी नहीं हरता हूँ। चोरी में भी सदैव मेरी बुद्धि कार्य अकार्य (उचित अनुचित) का विचार करने वाली रहती है।।६॥

तो वसन्तसेना से निवेदन करो-

'यह आभूषण मानो तुम्हारे शरीर की ही नाप से वनाया गया है, यह प्रकट करने योग्य नहीं है, मेरे प्रेम से इसे घारण कीजिये ।।७॥

मदिनका - शिवलक प्रकट रूप में न पहिनने योग्य अलङ्कार और यह जन (अर्थात् वेश्या वसन्तसेना) दोनों की संगति नही वैठती, तो अब मुझे दो। इस आभूषण को देखती हूँ।

धनार्थी धनं कामयमानोपि अहं शिवलकः फुल्लां पुष्पितां लताम् इव विभूषण-वतीम् अलङ्कारयुताम् अवलां नारीं न मुख्णामि चोरयामि, विप्रस्य ब्राह्मणस्य स्वं धनं न हरामि न चोरयामि । अथो अथवा यज्ञार्थं यज्ञस्य निमित्तम् अभ्युद्धृतम् पृथक् स्थापितं काञ्चनं सुवणं न हरामि । तथा तथैव ववचित् धात्र्याः उत्सङ्गगतम् अङ्को स्थितं बालं न हरामि । चौर्ये चौर्यकर्मणि अपि मम मितः बुद्धिः नित्यं सदा कार्यम् अकार्यं च विचारयित तच्छीला इति उचितानुचितविवेकिनी स्थिता तिष्ठित । फुल्लां लतामिवेति उपमालङ्कारः । शाद्रं लिविक्रीडितं वृत्तम् ।।६।।

अयिमिति । तव वसन्तसेनायाः शरीरस्य अङ्गस्य प्रमाणाद् इव प्रमाणं कृत्वा इव निर्मितःः रचितः अयं पुरोवर्ती अलङ्कारः अप्रकाशः अनुचितः प्रकाशो यस्य सोऽप्रकाशः [अप्रकाश्यः इति पाठान्तरं प्रकाशियतुमयोग्यः इत्यथंः] हि खलु मत्स्नेहात् मिय स्नेहात् कारणात् भवत्या अयं धार्यताम् । प्रमाणादिवेत्युत्प्रेक्षा । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥७॥

र्शावलकः—इदमलङ्करणम् । (इति साशङ्कं समर्पयित)
मदिनका—(निरूप्य ।) दिट्ठपुरुव्वो विश्व अअं अलंकारओ । ता भणेहि कुदो
दे एसो । दृष्टपूर्व इवायमलङ्कारः । तद्भण कुतस्त एषः ।

श्रावलकः-मदनिके, किं तवानेन । गृह्यताम् ।

मदिनका—(सरोषम् ।) जइ मे पञ्चअं ण गच्छिसि, ता किणिमित्तं मं णिक्किणासि । [यदि मे प्रत्ययं न गच्छिसि, तित्किनिमित्तं मां निष्क्रीणासि ।]

श्रावितकः — अयि, प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठिचत्वरे, यथा — 'सार्थवाहस्य चारुदत्तस्य' इति ।

(वसन्तसेना मदिनका च मूच्छाँ नाटयतः)
शिवलकः—मदिनके, समाश्विसिहि । किमिदानीं त्वं
विषादस्रस्तसर्वाङ्गी संभ्रमभ्रान्तलोचना ।
नीयमानाऽभुजिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे ॥द॥

मदिनका—(समाक्ष्वस्य) साहसिअ, ण क्खु तुए मम कारणादो इमं अकज्जं करन्तेण तस्सि गेहे कोवि वावादिदो परिक्खदो वा। [साहसिक, न खलु त्वया मम कारणादिदमकायं कुर्वता तस्मिन्गेहे कोऽपि व्यापादितः परिक्षतो वा।]

शांवलकः मदनिके, भीते सुप्ते न शांविलकः प्रहरति । तन्मया न कश्चिद व्यापादितो नापि परिक्षतः ।

मदनिका-सच्चम् । [सत्यम् ।]

शविलकः सत्यम्।

वसन्तसेना—(संज्ञां लब्ब्वा) अम्महे, पच्चुवजीविविम्ह । [आश्चर्यम्, प्रत्यु-पजीवितास्मि ।

मदिनका—पिअम् । [प्रियम् ।]

श्राविलकः—(सेर्व्यम्) मदिनके, कि नाम प्रियमिति—
त्वत्स्नेहबद्धहृदयो हि करोम्यकार्य

सद्वृत्तपूर्वपुरुषेऽपि कुले प्रसूतः ।

अयं जनः वसन्तसेनारूपः वेश्या हि अप्रकाश्यमलङ्कारं न धारियतुं शक्नोतीति भावः । पूर्वं दृष्टः इति दृष्टपूर्वः । कुतः कस्मात् स्थानात् एषः अलङ्कारः ते तव (हस्तगतो जातः) । मम प्रत्ययं विश्वासं न गच्छिसि न प्राप्नोषि मिय न विश्वसिषि इति भावः । अयि इति सम्बोधनेऽज्ययम् ।

मूच्छितां मदिनकां दृष्ट्वा शविलकस्तां कथयति-विषादिति । इदानीं त्वम् अभु-जिष्यात्वं भुजिष्या दासी तस्याः भावः भुजिष्यात्वं न भुजिष्यात्वम् अभुजिष्यात्वम्

मं

इस्य

ा न

त्यु-

ीित तव प्रिष

ममु-वम्

**कु**दो

**ততা** मम

शर्विलक—यह रहा आभूषण। (शंङ्कापूर्वकं दें देता है) मदनिका - (देल कर) यह आभूषण पहले देला हुआ सा है, तो बताओ यह तुम्हें कहाँ से मिला ?

शांविलक—मदिनिके, तुम्हें इससे क्या ? ग्रहण करो।

मदिनका—(क्रोधपूर्वक) यदि मेरे विश्वास को प्राप्त नहीं होते तो किस लिए धन देकर मुझे मुक्त कराते हो ?

श्रविलक अरे, प्रातःकाल मैंने सेठों के चौक में यह सुना था कि - 'सार्थवाह चारुदत्त का है।'

(वसन्तसेना और मदनिका मूर्छा का अभिनय करती हैं) र्शावलक — मदनिके, धैर्य धरो । इस समय तुम क्यों—

दुःख से शिथिल सम्पूर्ण अंगों वाली, घबराहट से भ्रान्त (चञ्चल) नेत्रों वाली (क्यों) कांप रही हो ? बन्धनमुक्त कराई जाती हुई तुम अनुग्रह (क्यों) नहीं करती हो ॥ ५॥

मदिनका (धैर्य धरकर) हे साहसी, मेरे निमित्त से यह अनुचित कार्य करते हुए तुमने उस घर में कोई मारा (तो नहीं ?) अथवा घायल तो नहीं किया ?

शर्विलक—मदिनके डरे हुए और सोये हुए पर शर्विलक प्रहार नहीं करता है। तो मैंने न कोई मारा, न ही घायल किया।

मदनिका-सच?

शविलक-सच ।

वसन्तसेना-(चेतना पाकर) आश्चर्य ! पुनः जीवित हो गई है।

मदनिका-प्रिय है।

शांविलक-मदनिके, क्या है 'प्रिय' ?

सदाचारी थे पूर्व पुरुष जिसमें ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ भी (मैं) तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हृदय वाला होकर अनुचित कार्य करता हूँ। काम के द्वारा नष्ट हो गया है

अदास्यभावं नीयमाना प्राप्यमाणा विषादेन खेदेन स्नस्तानि गलितानि सर्वाणि अङ्गानि यस्याः तथाभूता सम्भ्रमेण भयेन भ्रान्ते चञ्चले लोचने नेत्रे यस्याः ताहशी च भूत्वा कि कथं कम्पसे कम्पिता जाता न अनुकम्पसे मिय अनुग्रहं न करोषि। विभावना विशेषोक्तिश्चालङ्कारौ । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥२॥

व्यापादितः हतः । परिक्षतः आहतः ।

मदनिकावचनं निशम्य शर्विलकश्चिन्तयित यत् चारुदत्तः एतस्याः प्रियः ततश्च मदिनकां प्रति कथयःति-त्विदिति । सद्वृत्तं येषां ते सद्वृत्ताः सदाचारिणः सद्वताः पूर्वपुरुषाः यत्र तस्मिन् कुले प्रसूतः उत्पन्नः अपि अहं शविलकः त्वत्स्नेहेन

रक्षामि मन्यथविपन्नगुणोऽपि मानं मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि ॥६॥ (साकूतम्)

इह सर्वस्वफिलनः कुलपुत्रमहाद्रुमाः ।
 निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभिक्षिताः ॥१०॥
 अयं च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः ।
 नराणां यत्र हूयन्ते योवनानि धनानि च ॥११॥
 वसन्तसेना—-(सिस्मतम्) अहो, से अत्याणे आवेओ । [अहो, अस्यास्थाने
आवेगः ।

श्राविलक — सवंथा —
अपिष्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च श्रीयु च विश्वसन्ति ।
श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजङ्गकन्यापरिसपंणानि ॥१२॥
स्त्रीषु न रागः कार्यो रक्तं पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति ।
रक्तं व हि रन्तव्वा विरक्तभावा तु हातव्या ॥१३॥

मुष्ठु खल्विदमुच्यते—

तवानुरागेण बद्धं वशीकृतं हृदयं यस्य तादृशः सन् हि— अकार्यम् अनुचितं कर्म करोमि । तथा च मन्मथेन कामेन विपन्नाः नष्टाः गुणाः यस्य तादृशोऽपि मानं आत्मसम्मानं रक्षामि । किन्तु त्वं मां शविलकं मित्रं व्यपदिशसि वाचा दर्शयसि अपरं चारुदत्तं च यासि तेन सह मनसा प्रीति करोषीति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम् ।।६।।

पुनश्च शर्विलकः (साभिप्रायं = साकूतं) वेश्याजनं निन्दति—इहेति । इह अस्मिन् लोके सर्वस्वं सर्वधनमेव फलमेषामस्ति इति सर्वस्वफिलनः (टि०) कुलपुत्राः एव महाद्रुमाः महावृक्षाः वेश्या एव विहगाः पक्षिणः तैः भक्षिताः अलं पर्याप्तम् अत्यर्थं वा निष्फलत्वं फलराहित्यम् असफलतां वा यान्ति प्राप्नुवन्ति । साङ्गरूपकम् अलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥१०॥

अयमिति । सुरतं रितक्रीड़ा एव ज्वाला अग्निशिखा यस्य सः, प्रणयः अनुराग एव इन्धनं यस्य सः अयं कामाग्निः काम एव अग्निः अस्ति । यत्न यस्मिन् नराणां यौवनानि धनानि च हूयन्ते भस्मसात् क्रियन्ते । साङ्गरूपकम् अलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृक्तम् ॥११॥ गुण जिसका ऐसा होकर भी (अपने) सम्मान की रक्षा करता हूँ । तुम मुझको (मिथ्या ही) मित्र कहती हो, दूसरे (प्रेमी) के पीछे जाती हो अर्थात् किसी दूसरे से प्रेम करती हो)

#### (अभिप्रायपूर्वक)

यहाँ (इस संसार में) अपनी समस्त सम्पत्ति ही जिनका फल है, ऐसे कुलीन पुत्र रूपी महान् वृक्ष वेश्या रूपी पक्षियों द्वारा खाये जाकर पूर्णतः निष्फलता (युवक पक्ष में—असफलता, वृक्ष पक्ष में—फलरहितता) को प्राप्त हो जाते हैं ॥१०॥

रित-क्रीड़ा जिसकी ज्वाला है (एवं) प्रेम जिसका इँघन है, ऐसी यह काम-वासना रूपी अग्नि है, जहाँ (जिस कामाग्नि में) मनुष्यों के यौवन और घन होम (भस्म नष्ट) किये जाते हैं।।११॥

वसन्तसेना—(मुस्कराकर) अहो ! इसका आवेग (रोष) विना अवसर (कारण) के ही है।

शर्विलक—हर प्रकार से—

वे मनुष्य मुझे मूखं लगते हैं जो स्त्रियों और सम्पत्ति पर विश्वास करते हैं। सम्पत्ति तथा स्त्रियां सर्पकन्याओं के समान कुटिल गमन करती हैं।।१२॥

स्त्रियों पर प्रेम नहीं करना चाहिए, स्त्रियाँ प्रेमी (अनुरक्त) पुरुष को (भी) तिरस्कृत कर देती हैं। प्रेम करने वाली (स्त्री) के साथ ही रमण करना चाहिए, उदासीन (प्रेमहीन स्त्री) तो त्याग देनी चाहिए।।१२॥

यह वास्तव में ठीक कहा जाता है-

अस्थाने - अयुक्ते स्थाने, अनवसरे । आवेगः रोषः ।

क्रुद्धः शर्विलकः वेश्याजनं निर्भत्स्यं द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां स्त्रीमात्रं निन्दति—
अपिष्ठताः इति । ये पुरुषाः स्त्रीषु श्रीषु सम्पत्तिषु च विश्वसन्ति विश्वासं कुर्वन्ति ।
ते अपिष्ठताः अज्ञानिनः मे मताः मम अभिमताः हि यतः श्रियः सम्पदः तयैव नार्यः
मुजङ्गकन्यानां सर्पबालानां परिसपंणानि तासामिव वक्रगमनानि कुर्वन्ति । अतस्ताः
न विश्वासयोग्याः इति भावः । उपजातिः वृत्तम् ।।१२।।

स्त्रीषु इति । स्त्रीषु नारीषुः रागः प्रीतिः न कार्यः कर्तव्यः । स्त्रियः रक्तम् अनुरागयुतं पुरुषं पन्भिवन्तिः तिरस्कुर्वन्ति । यतः हि रक्ताः अनुरागयुताः एवः नारी रस्तव्या रमणयोग्या भवति विरक्तभावा विरक्तः अनुरागयून्यः भावो यस्याः ताहशि तु नारी हातव्या परित्यक्तव्या । आर्या वृत्तम् ।।१३॥

एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो-विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्याः श्मशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥१४॥

अपि च—

समुद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः । स्त्रियो हृतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥१५६ ।।

स्त्रियो नाम चपलाः-

अन्यं मन्ष्यं हृदयेन कृत्वा अन्यं ततो दृष्टिभिराह्वयन्ति । अन्यत्र मुञ्चन्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते ॥१६॥ सुक्तं खलु कस्यापि—

न पर्वताग्रे निलनी प्ररोहित न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति । यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेशजाताः शुचयस्तथाङ्गनाः ॥१७॥ आः ! दुरात्मन् चारुदत्तहतक ! अयं न भवसि । (इति कतिचित् पदानि गच्छिति) मदिनका—(अञ्चले गृहीत्वा) अद् असंबद्धभासअ, असंभावणीए फुप्पसि ।

[अयि असंबद्धभाषक, असंभावनीय कुप्यसि ।] श्रावलकः—कथमसंभावनीयं नाम ।

स्त्रीमात्रं निन्दन् पुनः वेश्याजनं निन्दति—एता इति । एताः स्त्रियः वेश्याः वा वित्तहेतोः धनस्य कारणात् हसन्ति च दातुः विनोदार्थं रुदन्ति च जनानां हृदयं द्ववीकरणार्थम् इत्यर्थः । पुरुषं विश्वासयन्ति तस्य विश्वासम् उत्पादयन्ति तु किन्तु स्वयं न विश्वसन्ति । तस्मात् कारणात् कुल च शीलं च ताश्यां समन्वितेन युक्ते न

नरेण-श्मशानस्य सुमनाः पूष्पाणि मालतीलताः वा (टि०) इव वेश्याः गणिकाः वर्जनीयाः...

परित्यक्तव्याः । क्रियादीपकोपमयोः संसृष्टिः (काले) । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥१४॥

पुनः स्त्रीणां स्वार्थपरतां वर्णयति समुद्रेति । समुद्रस्य वीची तरङ्गः इव .

चलः चञ्चलः स्वभावो यासां तथाभूताः सन्ध्यायाः सायंकालस्य अभ्रलेखा मेघपङ्क्तिः

इव सुहूतं क्षणं यावत् रागः अनुरागः [मेघ पक्षे—लालिमा] यासां तथाभूताः स्त्रियः

हतार्थाः हतः अपहृतः अर्थः याभिस्ताः पुरुषाणां धनमपहृत्येति भावः अत एव निर्थं

धनहीनं पुरुषं निष्पीडितं निःसारितरसम् अलक्तकं लाक्षा तद्वत् त्यजन्ति । उपमा-

T:

यं तु न

T:...

व .

**F**:

**T**:

र्थं

T-

ये धन के कारण हैंसती हैं, और रोती हैं, पुरुष को विश्वास दिलाती हैं किन्तु (स्वयं पुरुष का) विश्वास नहीं करती हैं, इस कारण कुल एवं शीलयुक्त पुरुष को श्मशान के पुष्पों (अथवा मालती पुष्पों) के समान-वेश्याएं त्याग देनी चाहिएँ ॥१४॥ और भी—

समुद्र की लहर की भाँति चञ्चल स्वभाव वाली, सान्ध्य मेघों की पंक्ति के समान क्षणिक राग (मेघ पक्ष में—लालिमा, स्त्रीपक्ष में—प्रेम) वाली स्त्रियां घन-हरण करके निर्धन मनुष्य को निष्पीडित (सार अथवा रस निकाले हुए) प्रेम अलक्तक की भाँति छोड़ देती हैं ।।१५।,

चञ्चल स्त्रियां---

हृदय में दूसरे पुरुष को रखकर तत्पश्चात् दृष्टि (संकेतों) से अन्य को बुलाती हैं, मदिसक्तता को कहीं अन्यत्र प्रवाहित करती हैं (छोड़ती हैं)और शरीर से दूसरे को चाहती हैं।।१६।।

वस्तुत: किसी का कहा हुआ ठीक ही है-

पर्वत की चोटी पर कमिलनी नहीं उगती है घोड़े के (द्वारा वहन करने योग्य) भार को गई नहीं ले जा सकते हैं। (खेत में) बिजराये हुये (बोये हुये) यव धान नहीं हो जाते हैं, इसी प्रकार वेश्यालय में उत्पन्न हुई स्त्रियाँ पवित्र नहीं होती हैं।।१७॥

अरे दुरात्मा चारुदत्त यह तुम न रह सकोगे (कुछ डग चला जाता है)

भदिनका—(अञ्चल से उसे पकड़ कर) हे असङ्गत बोलने वाले, असम्भावित (जिसकी सम्भावना भी न की जा सके) पर क्रोध करते हो।

श्रविलक --असम्भावनीय कैसे है ?

अन्यमिति । चपलाः स्त्रियः हृदयेन अन्यं मनुष्यं कृत्वा स्वहृदये अपरं जनं धारियत्वा ततः तस्माद् अन्यं भिन्नं हिष्टिभिः कटाक्षः आह्नयन्ति अन्यत्र अन्यस्मिन् जने मवस्य आनन्दस्य प्रसेकं सिञ्चनं प्रवाहं वा मुञ्चन्ति त्यजन्ति शरीरेण च अन्यं जनं कामयन्ते । दीपकालङ्कारः । इन्द्रवच्चा वृत्तम् ।।१६॥

नेति । पर्वताग्रे गिरिश्युङ्गे निलनी कमिलनी न प्ररोहिति नोत्पद्यते । गर्वभाः रासभाः वाजिनां घोटकानाम्, अभ्ववाह्यां इति भावः धुरं भारं न वहित्ति वोढुं न प्रभवन्ति । प्रकीर्णाः क्षेत्रेषु प्रक्षिप्ताः यवाः शालयः धानाः न भवित्ति तथा वेशजाताः वेशें वेश्यालये जाताः उत्पन्नाः अङ्गनाः नायः शुचयः पिवताः न भविति । हण्टान्तालङ्कारः । द्वितीयचरणे उपेन्द्रवष्त्रा इतम् । शेपेषु च वंशस्थम् । प्रथमचरणे च पादान्तस्थं गुरु शेयम् ॥१७॥

मदिनका—एसो वेखु अलंकारओ अञ्जलाकेरओ । [एष खल्वलङ्कार आर्या-सम्बन्धी ।]

श्रावलकः -- ततः किम्।

मदिनका— स च तस्स अञ्जस्स हत्थे विणिक्षित्तो । [स च तस्यार्थस्य हस्ते विनिक्षिप्तः ।]

शविलकः -- किमर्थम् ।

मदनिका-(कर्णे) एव्वं विक्ष । [एविमव ।]

शविलक:- (सर्वेलक्ष्यम्) भोः कष्टम् ।

छायार्थं ग्रीष्मसंतप्तो यामेवाहं समाश्रितः।

अजानता मया सैव पत्रैः शाखा वियोजिता ॥१६॥

वसन्तसेना - कधं एसो वि संतप्पदि ब्जेव । ता अजाणन्तेण एदिणा एव्वं अणुचिट्टिदम् । [कथमेषोऽपि संतप्यत एव । तदजानतैतेनैवमनुष्ठितम् ।]

शांबलकः— मदिनके किमिदानीं युक्तम् । मदिनका इत्य तुमं ज्जेव पण्डिओ । [अत्र त्वमेव पण्डितः ।] शांबलकः—नैवम् । पश्य ।

स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिश्यते ॥१६॥

मदिनका— सिव्वलक, जइ मम वक्षणं सुणीक्षदि, ता तस्स ज्जेव महाणुभावस्स पिडणिज्जादेहि । | श्राविलक, यदि मम वचनं श्रूयते, तदा तस्यैव महानुभावस्य प्रतिनिर्यातय ।]

श्रावलकः—मदिनके, यद्यसौ राजकुले मां कथयति ।

मदिनका—ण चन्दादो आदवो होदि । [न चन्द्रादातपो भवति ।]

वसन्तसेना—साहु मदिणए, साहु, [साधु मदिनके, साधु ।]

श्रावलकः—मदिनके,

असम्बद्धम् असङ्गतं भाषते इति असम्बद्धभाषकः तत्सम्बुद्धौ । असम्भावनीये सम्भावयितुमपि अशक्ये । आर्यायाः वसन्तसेनायाः संम्बन्धो । विनिक्षिप्तः न्यासीकृतः । र्या-

टेके

स्ते

एव्वं

वस्स वस्य

वनीये इतः । भविनका-यह आभूपण वास्तव में आर्या (वसन्तसेना) का है। श्राविलक---उससे क्या ? भविनका---वह उन आर्य (चारुदत्त) के हाथ में धरोहर रक्खा गया था। श्राविलक---किस लिये ?

मदनिका-(कान में) इसलिये।

शविलक-(लज्जापूर्वक) अरे, कब्ट है !

ग्रीष्म से सन्तप्त हुए मेंने जिसका छाया के लिये आश्रय लिया, मुझ अनजान के द्वारा वही शाखा पत्ते से रहित कर दी गई ॥१८॥

वसन्तसेना—क्या यह भी सन्ताप कर रहा है? तो यह इसने न जानते हुए किया।

श्राविलक—मदिनिके, अब क्या (करना) उचित है। मदिनका—यहाँ (यह निर्णय करने में) तुम ही कुशल हो। श्राविलक—ऐसा नहीं, देखो—

स्त्रियाँ तो वस्तुत: स्वभाव से ही कुशल होती हैं, पुरुषों की कुशलता तो शास्त्रों के द्वारा ही सिखाई गई होती है ॥१६॥

मदिनका — शर्विलक यदि मेरी बात सुनते हो, तब (तो) उसी महानुभाव (आर्य चारुदत्त) को लौटा दो।

शॉवलक मदिनके, यदि वह राजकुल में मेरे विरुद्ध (मुझे) कह देता है। मदिनका चन्द्रमा से गर्मी नहीं होती। वसन्तसेना बहुत अच्छी मदिनके, बहुत अच्छी।

श्रविलक---मदनिके,

छायेति । ग्रीष्मसंतप्तः ग्रीष्मेण स्तप्तः अहं श्राविलकः छायार्थं छायायाः प्राप्तये यां शाखाम् एव समाधितः आश्रितवान् अजानता ज्ञानाभाववता भया सा एव शाखा पत्रैः वियोजिता पत्रहीना कृता । अप्रस्तुनप्रशंसालङ्कारः । पश्यावक्त्रं वृत्तम् ॥१८॥

स्त्रिय इति । एताः स्त्रियः निसर्गाद् एव स्वभावतः एव पिडताः निपुणाः खलु नाम इति निश्चितम् । तु किन्तु पुरुषाणां पाण्डित्यं चातुर्यं शास्त्रैः एव उपविश्यते शिक्ष्यते न तु स्वभावात्तेषां पाण्डित्यं भवतीति भावः ।।१६।।

प्रतिनिर्यातय निवर्तय । यथा चन्द्राद् आतपः न भवति तथैव चारुदत्ताद् अपि कस्यचित् जनस्य क्लेशो न संभवति इति भावः । न खलु मम विषादः साहसेऽस्मिन्भयं वा कथयसि हि किमथं तस्य साधोगु णांस्त्वम् । जनयति मम वेदं कुत्सितं कर्म लज्जां नृपतिरिह शठानां माहशां कि न कुर्यात् ॥२०॥

तथापि नीतिविरुद्धमेतत् । अन्य उपायश्चिन्त्यताम् ।

मदनिका-सो अअं अवरो उवाओ। [सोऽयमपर उपायः।]

वसन्तसेना—को वखु अवरो उवाओ हुविस्सदि । [कः खल्वपर उपायो भविष्यति ।]

मदिनका—तस्स ज्जेव अज्जस्स केरओ भविअ एदं अलंकारअं अज्जआए ज्वेणेहि । [तस्यैवार्यस्य सम्बन्धी भूत्वेममलङ्कारकमार्याया उपनय ।]

शावलकः एवं कृते कि भवति ।

मदिनका — तुमं वाव अचोरो, सो वि अज्जो अरिणो, अज्जआए सकं अलंकारअं जवगदं भोदि । [त्वं तावदचौरः, सोऽप्यार्योऽनृणः, आयंया स्वकोऽलङ्कार उपगतो भवति ।]

शव्लकः--नन्वतिसाहसमेतत्।

मदिनका-अइ उवणेहि । अण्णधा अदिसाहसम् । [अयि, उपनय । अन्य-थातिसाहसम् ।]

वसन्तसेना—साहु मदणिए, साहु। अभुजिस्सए विश्व मन्तिदम्। [साधु मदिनके, साधु। अभुजिष्ययेव मन्त्रितम्।]

शविलकः--

मयाप्ता महती बुद्धिभंवतीमनुगच्छता। निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लमो मार्गदर्शकः॥२१॥

मदितका—तेण हि तुमं इमिस्स कामदेवगेहे मुहुत्तअं चिट्ठ, जाव अज्जआए तुह आगमणं णिवेदेमि । तिन हि त्वमस्मिन्कामदेवगेहे मुहूर्तकं तिष्ठ, यावदार्यायै तवागमनं निवेदयामि ।]

मदिनकावचनं निश्नम्य शिवलकः कथयति—नेति ।अस्मिन् साहसे अपहतद्रव्यस्य समर्पणरूपे साहसकार्ये मम शिवलकस्य विषादः खेदः मयं वा न खलु वस्तुतः नास्ति पुनरिप त्वं मदिनका तस्य साधोः सत्पुरुषस्य गुणान् औदार्यादीन् हि किमर्थं कि निमित्तं कथयसि । वा अथवा इदं चौर्येष्ट्पं कुत्सितं निन्दितं कमं कार्यं मम लज्जां जनयित उत्पादयित अन्यया इह अस्मिन् विषये नृपितः राजा माहशानां शक्षानां

गो

ए

अं तो

य-

ाधु

राए चि

रस्य

स्ति

कि

ज्जां ज्ञां इस साहस (चारुदत्त को आभूषण लौटाने के कार्य) में वस्तुतः मुझे दुःख अथवा भय नहीं है। उस सज्जन (आर्य चारुदत्त) के गुणों को तुम किस लिये कहती हो ? अथवा यह कुत्सित कर्म मुझ में लज्जा उत्पन्न करता है। राजा मेरे जैसे धूनों का यहाँ क्या कर सकता है ? ॥ २९८॥

फिर भी यह नीतिविरुद्ध है। दूसरा उपाय सोचो।

मदनिका-वह दूसरा उपाय यह है।

वसन्तसेना-दूसरा उपाय क्या होगा ?

मदिनका—उस आर्य (चारुदत्त) का ही सम्बन्धी होकर इस आभूषण को आर्या (वसन्तसेना) को दे दो।

श्राविलक-ऐसा करने पर क्या होगा ?

मदिनका — तुम चीर नहीं (सिद्ध) होते, वह आर्य (चारुदत्त) भी उऋण हो जाते हैं, आर्या (वसन्तसेना) के द्वारा अपना आभूषण प्राप्त कर लिया जाता है।

श्राविलक-किन्तु यह अति साहस (का कार्य) है।

मविनका—अरे ले जाओ, अन्यथा (यदि नहीं लौटाते हो तो) अति साहस (का कार्य) हो जायेगा।

वसन्तसेना—साधु ? मदनिके, साधु ! दासीत्व वन्धन से मुक्त (स्त्री) की भांति ही (तुमने) कहा ।

श्राविलक—आपका अनुसरण करते हुए मैंने विश्वद बुद्धि प्राप्त की । जिस रात्रि में चन्द्रमा अस्त हो जाता है, उसमें पथ-प्रदर्शन करने वाला दुष्प्राप्य होता है (विवेक-भ्रष्ट मुझको आपने उचित मार्ग प्रदर्शित किया है) ॥२१॥

मदिनका-अतः इस कामदेव-गृह में तुम क्षणभर बैठो, जब तक आर्या (वसन्तसेना) को तुम्हारे आने की सूचना दिये देती हूँ।

धूर्तानां कि नु कुर्यात् सः न किमपि कर्तुं प्रभवतीति भावः । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ॥२०॥

अभुजिष्या इव दासीत्ववन्धनाम् मुक्ता इव । यथा कलत्रं मन्त्रयति तथेति भावः ।

मदिनकायाः वचनं निश्मम्य हृष्टः श्रविलकः कथयति—मयेति । जब्तौं

मदिनकाम् अनुगच्छता अनुसरता मया श्रविलकेन महती बुद्धिः आप्ता प्राप्ता ।

नष्टः न हष्टः चन्द्रः यस्यां तथाभूतायां निशायाम् अन्धकाराछन्नायां रात्र्यां मार्गदर्शकः

पथदर्शकः बुर्लभः भवति ॥२१॥

कामदेवगेहे कामदेवगृह्नामके भवने ।

शविलकः-- एवं भवतु ।

भवनिका—(उपसृत्य) अञ्जए, एसो वखु चारुदत्तस्स सअसादो वम्हणो काअदो । [आर्ये, एष खलु चारुदत्तस्य सकाशाद् ब्राह्मण आगतः ।]

वसन्तसेना—हञ्जे, तस्स केरअं ति कधं तुमं जाणासि । [हञ्जे तस्य सम्बन्धीति कथं त्वं जानासि ?]

मदिनका-अज्जए, अत्तकेरअं पि ण जाणामि । [आर्ये, आत्मसम्बन्धिनमिप न जानामि ।]

वसन्तसेना—(स्वगतं सिशरः कम्पं विहस्य) जुज्जिदि । (प्रकाशम्) पविसदु । [युज्यते । प्रशिशतु ।]

मदिनका—जं अञ्जा आणवेदि । (उपगम्य) पविसदु सिव्वलओ । [यदा-र्याज्ञापयति । प्रविशतु शर्विलकः ।]

शाविलकः—(उपमृत्य सवैलक्ष्यम्) स्वस्ति भवत्यै।

वसन्तसेना--अज्ज, वन्दामि । उवविसदु अज्जो । [आर्य, वन्दे उपवि-शत्वार्यः ।]

र्श्यावलकः—सार्थवाहस्त्वां विज्ञापयति—'जर्जरत्वाद् गृहस्य दूरक्ष्यमिदं भाण्डम् । तद्गृह्यताम्' । (इति मदनिकायाः समर्प्यं प्रस्थितः)

वसन्तसेना—अज्ज, ममावि दाव पिंडसंदेसं तिहं अज्जो णेदु । [आर्य, ममापि तावत्प्रतिसन्देशं तत्रार्यो नयतु ।]

श्राविलकः—(स्वगतम् ।) कस्तत्र यास्यति । (प्रकाशम् ।) कः प्रतिसन्देशः । वसन्तसेना—पिंडच्छदु अज्जो मदिणअम् । [प्रतीच्छत्वार्यो मदिनकाम् ।] श्राविलकः—भवति, न खल्ववगच्छामि ।

वसन्तसेना—अहं अवगच्छामि । [अहमवगच्छामि ।] श्राविलकः—कथमिव ।

वसन्तसेना—अहं अञ्जचारवत्तेण भणिदा—'जो इमं अलंकारअं समप्पइस्सिंद तस्स तुए मदिणआ दादव्या'। ता सो ज्जेव एदं दे देदित्ति एव्वं अज्जेण अवगच्छि-दव्यम् । [अहमार्यंचारुदत्तेन भणिता—'य इममलङ्कारकं सम्पंयिष्यति तस्य त्वया मदिनका दातव्या । तत् स एवतां ते ददातीत्येवमार्येणावगन्तव्यम् ।]

श्राविलकः—(स्वगतम्) अये विज्ञातोऽहमनया (प्रकाशम्) साधु आर्य-

गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः सम ॥२२॥ म्हणो

िंदिके

तस्य

मिप

सदु ।

यदा-

पवि-

मिदं

मापि

शः। म् ।]

स्सदि च्छि-तस्य

Į 1] आर्य-

शविलक-ऐसा ही हो। मदिनका—(समीप आकर) आर्यो, यह (आर्य) चारुदत्त के पास से ब्राह्मण आया है।

वसन्तसेना चेटि, तुम कैसे जानती हो कि उन (चारुदत्त) का सम्बन्धी है ? मदनिका-आर्ये, (क्या मैं) अपने सम्बन्धी (जन) को भी नहीं जानती ? वसन्तसेना-(अपने आप सिर हिलाकर, हँस कर) ठीक है। (प्रकट रूप में) प्रवेश करे।

मदनिका - जो आर्या आज्ञा देती हैं। (समीप जाकर) श्रविलक प्रविष्ट हों। शर्विलक — (समीप जाकर व्याकुलतापूर्वक) आपका कल्याण हो। वसन्तसेना-आर्य वन्दना करती हूँ। आर्य, बैठिये।

शर्विलक—सार्थवाह (चारुदत्त) आपसे कहते हैं—'घर के जर्जर होने से इस स्वर्ण-पात्र को सुरक्षित रखना कठिन है। इसलिये इसे ले लीजिये (मदनिका को देकर चल देता है)

वसन्तसेना-आर्यं, मेरा भी प्रतिसन्देश वहाँ आप ले जायें। श्राविलक—(अपने आप) कौन जायेगा वहाँ ? (प्रकट रूप में) क्या प्रतिसन्देश है।

वसन्तसेना - आयं मदनिका को स्वीकार करें। शविलक-आर्ये, मैं समझा नहीं । वसन्तसेना-में समझती हूँ। शविलक-किस प्रकार ?

वसन्तसेना-मुझे आर्य चारुदत्त ने कहा था, जो इस आभूषण को समर्पित करे तुम्हें उसको मदनिका दे दी जानी चाहिये। तो वह (आर्य चारुदत्त) ही तुम्हें इस (मदनिका) को दे रहे हैं, ऐसा आर्य (आप) को समझना चाहिये।

श्राविलक-(अपने आप) अरे ! इसने मुझे पहिचान लिया (प्रकट रूप में) धन्य ! आर्य चारुदत्त, धन्य ।

मनुष्यों को सदा गुणों (के अर्जन) में ही प्रयत्न करना चाहिये। गुणवान द्वरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं हैं (अपितु उनसे बढ़कर हैं) ।।२२।।

सबैलक्ष्यं व्याकुलतापूर्वकं, लज्जापूर्वकम् । दूरक्ष्यं रक्षितुं दुःशक्यम् अवगच्छामि जानामि।

वसन्तसेनायाः उदारां वाचं निशम्य शर्विलकः चारुदत्तं प्रशंसित---गुणेव्विति । पुरुषै: जनै: सदा गुणेषु औदार्यादिषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः यतः गुणयुक्तः दिद्रः निर्धनः अपि अगुणै: गुजरहितै: ईश्वरै: धनिकै: समः न अपितु तेम्योऽधिक इति भावं। अप्रस्तुतप्रशंसा । अनुष्टुप् इत्तम् ॥२२॥

अपि च--

गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । गुणप्रकर्षादुडुपेन शम्भोरलङ्घ्यमुल्लङ्कितमुत्तमाङ्गम् ॥२३॥ वसन्तसेना—को एत्य पवहणिओ। [कोऽत्र प्रवहणिकः ।]

(प्रविश्य सप्रवहणः)

चेट:—अज्जए, सज्जं प्रवहणम् । [आर्ये, सज्जं प्रवहणम् ।]

वसन्तसेना—हञ्जे मअणिए, सुिंदहं मं करेहि । दिण्णासि । आरुह पवहणम् ।
सुमरेसि मस् । चिटि मदिनके, सुहष्टां मां कुरु । दत्तासि । आरोह प्रवहणम् ।
स्मरिस माम् ।

मदिनका—(रुदती) परिक्वत्तिह्य अन्जआए । [परित्यक्तास्म्यार्थया ।]

(इति पादयोः पतति)।

वसन्तसेना—संपदं तुमं ज्जेव वन्वणीआ संवुत्ता । ता गच्छ । आरुह पवहणम् । सुमरेसि मस् । [सांप्रतं त्वमेव वन्दनीया संवृत्ता । तद्गच्छ । आरोह प्रवहणम् । स्मरिस माम् ।]

श्राविलकः स्वित्ति भवत्यै । मदिनके, सुहष्टः क्रियतामेव शिरसा वन्द्यतां जनः । यत्र ते दुर्लभं प्राप्तं वधूशब्दावगुण्ठनम् ॥२४॥ (इति मदिनकया सह प्रवहणमारुह्य गन्तुं प्रवृत्तः) (नेपथ्ये)

कः कोऽत्र भोः । राष्ट्रियः समाज्ञापयित 'एष खल्वार्यको गौपालदा-रको राजा भविष्यतीति सिद्धादेशप्रत्ययपरित्रस्तेन पालकेन राज्ञा घोषादा-नीय घोरे बन्धनागारे बद्धः । ततः स्वषु स्वेषु स्थानेष्वप्रमत्तैर्भवद्भिर्भीवत-च्यम् ।

गुगेष्वित । पुरुषेण जनेन गुगेषु औदार्यादिषु यतनः कार्यः कर्तव्यः यतो हि गुणानां किञ्चित् किमपि अप्राप्यतमम् अत्यन्तम् अलभ्यं न भवति गुणवद्भिः सर्वं सुखेन लब्धं भव्यते इति भावः । एतदेव विशेषेण समर्थयति गुणप्रकर्षाद् गुणाधिक्याद् उद्येन उद्युपतिना चन्द्रेण अलङ्घ्यं लङ्घियतुम् अभव्यमपि शम्भोः भिवस्य उत्तमाङ्कं मस्तकं लङ्कितम् अधिगतम् । अर्थान्तरन्यासः । उपेन्द्रवज्ञा वृत्तम् ॥२३॥

त्यमेव वन्दनीया-वधूत्वात् त्वमेव पूज्या जाता ।

मदिनिकया सह स्वग्रहं गन्तुकामः शविलकः मदिनकां निर्दिशति सुदृष्ट इति । एषं जनः वसन्तसेना सुदृष्टः शोर्भनमवलोकितः क्रियताम् शिरसा नतमस्तकेन च बन्द्यतां प्रणम्यताम् । यत्र यस्मिन् जने यस्याः कारणाद् वा दुर्लभं दु होन और भी-

गुणों (के अर्जन) में सदा मनुष्य की यत्न करना चाहिये, गुणों के द्वारा कुछ भी अलभ्य नहीं है। (अपने) गुणों के उत्कर्ष के कारण नक्षत्रपति चन्द्रमा ने शिवजी के दुष्याप्य (दुर्लञ्जय) मस्तक को आक्रान्त कर लिया (अथवा-मस्तक पर आसीन हो गया)।।२३।।

वसन्तसेना—कोई गाड़ीवान् (वहलवान्) है यहाँ ? (प्रवहण सहित प्रवेश करके)

चेट-आर्य प्रवहण (वहली) तैयार है।

वसन्तसेना — चेटि मदिनके, मुझे भली प्रकार देख लो। तुम दे दी गई हो। गाड़ी पर चढ़ो। मुझे स्मरण रखना।

मदनिका— (रोती हुई) आर्या के द्वारा त्याग दी गई हूँ। (पैरों पर गिरती है)।

वसन्तसेना — अब तो तुम ही वन्दनीय हो गई हो। तो जाओ । प्रवहण पर चढ़ो। मुझं स्मरण रखना।

श्राविलक - आपका कल्गाण हो। मदनिके,

इस जन (वसन्तसेना) को भली प्रकार देख लो, (झुके हुए) सिर से वन्दना करो, जिससे तुम्हें वधू शब्द का दुर्लभ आवरण प्राप्त हुआ है (अर्थात् अब विवाहित हो जाने पर तुम्हारा वेश्या नाम न रह कर 'वधू' यह पवित्र नाम हो गया है। 'विश्या' नाम को पवित्र वधू, नाम ने ढक लिया है)।।२४॥

(मदिनका के साथ प्रवहण पर चढ़कर जाने को प्रवृत्त होता है।) (नेपथ्य में)

अरे, यहाँ कौन-कौन हैं ? राष्ट्रिय (दे॰ टिप्पणी) आज्ञा देते हैं— 'यहाँ गोपाल का पुत्र आर्यक राजा हो जायेगा, इस सिद्धवचन (भविष्यवाणी) में विश्वास (करने) से भयभीत हुए राजा पालक ने (वह गोपालदारक) अहीरों की वस्ती से लाकर कारागार (बन्धनागार) में बन्द कर दिया है इसलिए अपने-अपने स्थानों पर आप सवको सावधान हो जाना चाहिये।'

लभ्यं वधूशब्द एव अवगुण्ठनम् आवरणं ते तव प्राप्तम्. यस्याः कृपया त्वं वधूशब्दस्य भाजनं जातेति भावः । अत्र च—"हेतावाधारिववक्षया 'यत्र' इति सप्तमी कर्तुः शेषत्विवक्षया 'ते' इति षष्ठी" इति पृथ्वीधरः । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् २५

राष्ट्रियः राष्ट्रे अधिकृतः । 'राष्ट्रावारपाराद् घखी ४/२/६३ इति घः । अथवा राज्ञः श्यालः — 'राजश्यालस्तु राष्ट्रियः' इत्यमरः ।

सिद्धस्य आदेशे वचने प्रत्ययात् विश्वासात् परिव्रस्तः भीतः तेन घोषात् गीपालग्रामात् । अप्रमत्तेः सावधानैः ।

णम् । णम् ।

या ।]

हणम् । हणम् ।

ालदा-ोषादा-र्भावत-

यः यतो णवद्भिः प्रकर्षाद् शम्भोः

न्द्रवज्रा

इति। किन च दुसेन र्शावलकः—(आकर्ष्यं) कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुहृदार्यको मे बद्धः । कल-त्रवांश्चास्मि संवृत्तः । आः, कष्टम् । अथवा—

द्वयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च । संप्रति तु सुन्दरीणां शतादिप सुहृद्विशिष्टतमः ॥२५॥

भवतु अवतरामि (इत्यवतरित)

मदिनका — (सास्तमञ्जलि बद्ध्वा) एव्वं णेदम् । ता परं णेदु मं अज्जउत्तो समीवं गुरुअणाणम् । [एवं न्विदम् । तत्परं नयतु मामायंपुतः समीपं गुरुजनानाम् ।]

र्शावलकः—साधु प्रिये, साधु । अस्मिच्चित्तसदृशमिशिहतम् । (चेटमुिह्श्य) भद्र, जानीषे रेभिलस्य सार्थवाहस्योदवसितम् ।

चेट:-अध इं। [अथ किम्।]

शविलकः -- तत्र प्रापय प्रियाम् ।

चेट:--जं अज्जो आणवेदि । [यदार्य आज्ञापयति ।]

मदिनका— जधा अञ्जउत्तो भणादि, अप्यमत्तेण दाव अञ्जउत्तेण होदव्वम् । [यथार्यपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदार्थपुत्रेण भवितव्यम् । (इति निष्क्रान्ता)

श्विलकः-अहिमदानीं---

जातीन्विटान्स्वभुजिवक्रमलब्धवर्णान् राजापमानकुपितांश्च नरेन्द्रभृत्यान् उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ।।२६।।

अपि च-

मम सुहृद् आर्यंकः राजा पालकेन वन्धनागारे बद्धः, तस्य साहाय्यकरणे च नवपरिणीता मदिनका विष्नरूपेति विचार्य श्राविलकः कथयति—द्वयमिति । सुहृद् मित्रं विनता स्वपत्नी च इदं द्वयं लोके अस्मिन् जगित नराणाम् अतीव प्रियम् अस्ति । सम्प्रति इदानीं मित्रस्य विपत्तिकाले तु सुन्दरीणां शताद् अपि सुहृद् मम मित्रं आर्यंकः विशिष्टतमः अतिशयेन विशिष्टः तस्य रक्षायाः अत्यावश्यकत्वात् । तस्य रक्षार्थं मदिन-काऽपि उपेक्षणीयेति भावः । आर्या वृत्तम् ॥२५॥

एवं नेदिमिति पाठान्तरम् । गुरुजनानां शिवलकस्य सम्बन्धिजनानाम् । अस्म-चित्रसस्य मम मनसः सहशम् अनुकूलम् । उदवसितं गृहम् । अप्रमत्तेन सावधानेन । शिवलकः आर्थिकस्य रक्षणे स्वकर्तव्यं कथयति-जातीन् इति । इदानीम् अहम् (1

च

द

**F**:

म्

श्राधिलक — (सुनकर) क्यां, राजा पालक ने मेरा प्रिय मित्र आर्यक पकड़ लिया ? (मैं) पत्नी वाला हो गया हूँ । हाय ! कष्ट है ! अथवा —

इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों के अत्यन्त प्रिय हैं, समय (मित्र पर संकट आने पर) तो सौ सुन्दरियों से भी (अकेला) मित्र अधिक मुख्य है ॥२५॥

अच्छा उतरता हूँ। (उतर जाता है)

मदिनका—(आँसुओं सहित, हाथ जोड़कर) यह ऐसा ही हो। आयंपुत्र मुझे शी घ्रता से गुरुजनों के समीप पहुँचा दें।

शर्विलक धन्य ! प्रिये, धन्य ! हमारे मन के अनुकूल ही कहा। (चेट को लक्ष्य करके) भद्र (सज्जन), सार्थवाह रेभिल का घर जानते हो ?

चेट-और क्या ?

श्राविलक - वहाँ प्रिय (मदनिका) को पहुँचा दो।

चेट-जो आर्य आज्ञा देते हैं।

मदनिका--जैसा आर्यपुत्र कहते हैं। तब आर्यपुत्र को भी सावधान रहना चाहिये।

## (निकल जाती है)

श्विलक - मैं इस समय----

(अपने एवं आर्यंक के) सम्बन्धियों, विटों, अपनी भुजाओं के पराक्रम से यशा प्राप्त करने वालों, राजा के(द्वारा किये गये) अपमान से क्रोधित हुए लोगों एवं राज- सेवकों को मित्र (आर्यंक) की मुक्ति कराने के लिये ठीक उसी प्रकार उत्तेजित करता हूँ जैसे यौगन्धरायण (मन्त्री ने राजा उदयन की मुक्ति के लिये किया था ॥२६॥ और भी

यौगन्धरायणः एतन्नामकः प्रधानामात्यः उदयनस्य राजः (रक्षणाय) इव युद्धः स्विमित्रस्य आर्यकस्य परिमोक्षणाय वन्धनागारात् मोचनाय ज्ञातीन् बान्धवान् विटात् स्वभुजिवक्रमेण स्वभुजपराक्रमेण लब्धः वर्णः कीर्तिः यैः तान् राजः अपमानेन कुषितान् रुद्धान् नरेन्द्रभृत्यान् राजसेवकान् च उत्तेजयामि राजः पालकस्य विनाधार्थं प्रोत्साहः यामि । अत्र हि कथासरित्सागरस्येयं कथा स्मर्तव्या—एकदा उज्जियनी-नृपेण चण्ड- सेनेन वत्सराजः उदयनः कारागारे बद्धः ततः उदयनस्य प्रधानामात्येनः यौगन्धरायणेन ज्ञात्यादीन् प्रोत्साह्य वत्सराजः कारागारात् मोचितः । उपमालङ्कारः । वसन्तिलका वृत्तम् ॥२६॥

प्रियेति । आहितात्मशङ्कैः असाधुभिः रिपुभिः अकारणे गृहीतं राहुमुके स्थितं । शशाङ्कविम्बमिव प्रियसुहृदं सरभसम् अभिपत्य मोचयामि, इत्यन्वयः । प्रियसुहृदमकारणे गृहीतं
रिपुभिरसाधुभिराहितात्मशङ्कैः।
सरभसमभिपत्य मोचयामि
स्थितमिव राहुमुखे शशाङ्किविम्बम्॥२७॥
(इति निष्क्रान्तः)
(प्रविश्य)

चेट:—अजजए, दिट्टिआ वड्ढिस । अज्जचाहदत्तस्स सआसादो ब्रह्मणो आअदो । [आर्ये, दिष्टचा वधंसे । आर्यंचारुदत्तस्य सकाशाद् ब्राह्मण आगतः । वसन्तसेना—अहो रमणोअदा अज्ज दिवसस्स ! ता हञ्जे, सादरं वन्धुलेन समं पवेसेहि णम् । [अहो, रमणीयताद्य दिवसस्य । तच्चेटि, सादरं बन्धुलेन समं प्रवेशयैनम् ।]

चेटी-जं अञ्जला आणवेदि । [यदार्याज्ञापयिति ।] (इति निष्क्रान्ता) (विदूषको बन्धुलेन सह प्रविशति)

विदूषक: —ही ही भोः, तवच्चरणिकलेसिविणिज्जिदेण रक्खसराआ रावणो पुष्फकेण विमाणेण गच्छिद। अहं उण बह्मणो अिकदतवच्चरणिकलेसो वि णरणा-रीजणेण गच्छिमि । [आश्चर्यं भोः, तपश्चरणक्लेशिविनिजितेन राक्षसराजो रावणः पुष्पकेण विमानेन गच्छिति । अहं पुनर्न्नाह्मणोऽकृततपश्चरणक्लेशोऽिप नरंनारीजनेन गच्छामि ।]

चेटी — पेक्खबु अज्जो अह्मकेरकं गेहदुआरम् । [प्रेक्षतामार्योऽस्मदीयं गेहद्वारम् ।]

विवृषकः—(अवलोक्य सिवस्मयम्) अहो सिललिसत्तमिज्जदिकदिरिदोवलेव-णस्स, विविहसुअन्धिकुसुमोवहारिचत्तिलिहिदभूमिभाअस्स, गअणतलालोअणकोदूहल-दूरण्णामिदसीसस्स, दोलाअमाणावलिध्वदैरादणहत्थव्ममाइदमिल्लआदामगुणालिकदस्स, समुच्छिददिन्तवन्ततोरणावसासिदस्स, महारअगोवराओवसोहिणा पवणवलन्दोलणाल-लन्तचञ्लागहत्थेण 'इदो एहिं' ति वाहरन्तेण विअ मं सोहग्गपडाआणिवहेणोवसोहि-दस्स, तोरणधरणत्थम्भवेदिआणिविखत्तसमुल्लसन्तहरिदचूदपल्लवललामफिटअमङ्गलकल-सामिरामोहअपास्सस्स, महासुरवक्खत्थलबुब्भेज्जणिरन्तरपडिबद्धकणअकवाडस्स, दुग्ग-

आहिता कृता आत्मिन शाङ्का आर्यकाद स्वविनाशशङ्का यैः तैः असापुभिः ्रक्षेते ि क्षित्र शार्वाभः अकारणे असत्यिप कारणे गृहीलं कारागारे वद्धं राहुमुखे स्थितं शाशाङ्कर्य बिन्धं चन्द्रविम्वम् इव प्रियसुहृदं प्रियमित्रम् आर्यकं सरमसं सवेगं

के

ाणो

: 1

नेन

तमं

गगो

णा-

ाजो

ोऽपि

रीयं

लेव-

हल-स्स,

ाल-

हि-

कल-

दुरग-

युभिः

स्थतं

प्रवेगं

जिन्होंने स्वयं ही (अपने नाश की) शंका की है ऐसे असज्जन शत्रुओं के द्वारा अकारण हो पकड़े हु एवं राहु के मुख में चन्द्रविम्व के समान स्थित शिय मित्र आर्यक को (शत्रुओं पर) अचानक आक्रमण कर छुड़ाता हूँ ॥२६॥

(वाहर निकल जाता है)

(प्रवेश करके)

चेटी-आर्ये, सौभाग्य से बढ़ रही हो। आर्य चारुदत्त के पास से ब्राह्मण आया है।

वसन्तसेना — आह, आज का दिन कितना रमणीय है ? तो चेटी, बन्धुल के साथ इन्हें सादर प्रवेश कराओ ।

चेटी-जो आर्या आज्ञा देती हैं। (निकल जाती है)

(विदूषक बन्धुल के साथ प्रवेश करता है)

विदूषक — अरे, आश्चर्य है ! तपस्या के कष्ट से जीते हुए पुष्पक विमान से राक्षसराज रावण जाया करता था, किन्तु मैं ब्राह्मण तपस्या का कष्ट किये विना ही पुष्प एवं स्त्रीजन से (सेवित होता हुआ) जा रहा हूँ।

चेटी-अार्य, हमारे गृह-द्वार को देखिए।

विदूषक—(देखकर आश्चयं पूर्वक) पानी छिड़ ककर—झाडू लगाकर (तत्पश्चात्) जहाँ हरे रंग (के गोवर) से लीपा गया है, जहाँ का भूमि-भाग विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पुष्पों के उपहारों से चित्रित-सा लग रहा है, आकाश को देखने के कौतूहल के कारण जिसने अपना सिर (ऊपरी भाग) ऊपर उठा रक्खा है, जो नीचे लटककर हिलते हुए ऐरावत हाथी के सूंड का भ्रम उत्पन्न करने वाली मिल्लका पुष्प की माला से शोभित है, अत्युन्तत हाथी दांत के तोरण से जो सुशोभित है, महान् रत्नों की लालिमा (आभा) से विभूपित तथा वायुवेग से हिलने के कारण चलायमान एवं चङवल हुए अग्रभाग रूपी हाथ से 'यहाँ आइये' इस प्रकार मुझे पुकारते हुए से सौभाग्य-

समिषपत्य शत्रुमिभ गत्वा मोचयामि । पुष्पिताण वृत्तम् ॥२७॥

बन्धुलः—परग्रहलिताः (४।२८) इत्यादिना बन्धुलक्षणं करिष्यते [बन्धुलस्त्व-सतीसुतः इत्यमरः ।]

तपश्चरणस्य तपस्यायाः क्लेशेन कष्टेन विनिर्जितं कुवेरं पराजित्य प्राप्तं तेन । न कृतः तपश्चरणस्य क्लेशः येन ताहशः ।

विदूषकः वसन्तसेनायाः भवनद्वारं वर्णयति — सिललेति । अत्र षष्ठयन्तानि पदानि वसन्तसेनाद्वारस्य विशेषणानि । पूर्वं सिलितेन जलेन सिक्तं ततः मार्जितं मार्जन्या शोधितं तत्पश्चात् च कृतं हरितवर्णन गोमयादिना उपलेपनं यस्य ताहश्य्य (भवनद्वारस्य), विविधानां सुगन्धिकुसुमानां सुरिभत्रगुष्पाणाम् उपहारः चित्रं यथा

वजणमणोरहाआसकरस्स, वसन्तसेणाभवणबुआरस्स सिस्सरीअदा। जं सच्चं मज्झत्थस्स वि जणस्य बलाद्दिष्ट्वि आआरेदि । [अहो, सिललसिक्तमार्जितकृतहरितोपलेपनस्य; विविधसुगन्धिकुसुमोपहारचित्रलिखित भूमिभागस्य, गगनलावलोकनकौतू हलदूरोन्नमितशीर्षस्य, दोलायमानावलिम्वतैरावणहस्तभ्रमागतमिलकादा-मगुणालङ्कृतस्य, समुच्छितदन्तिदन्ततोरणावभासितस्य, महारतोपरागोप-शोभिना पवनवलान्दोलनाललच्चलाग्रहस्तेन इत एहिं इतिव्याहरतेव मां सौभाग्यपताकानिवहेनोपशोभितस्य, तोरणधरणस्तम्भवेदिकानिक्षिप्तसमुल्ल-सद्धरितचूतपल्लवललामस्फिटकमङ्गलकलशाभिरामोभयपार्थ्वस्य, महासुर-वक्षः स्थलदुर्भेद्यवज्ञनिरन्तरप्रतिबद्धकनककपाटस्य, दुर्गतजनमनोरथायासक-रस्य, वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सश्चीकता। यत्सत्यं नव्यस्थस्याप जनस्य वला-द्वृष्टिमाकारयित ।

चेटी---एदु । इमं पढमं पओट्ठं पविसदु अज्जो । [एत्वेतु । इमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

विदूषक:---(प्रविश्यावलोक्य च) ही ही थोः, इधो वि पढमे पकोट्ठे सिससङ्खमुणालसच्छाहाओ, विणिहिदचुण्णमुटिठपाण्डुराओ, विविहरअणपिडिदद्वेकञ्चणसोवाणसो
हिदाओ, पासादपितओ, ओलम्बिदमुत्तादामेहि फिटअवादाअणमुह्चन्देहि णिण्झाअन्ती
धिस उज्जइणिम् । सोत्तिओ विअ सुहोवविट्टो णिद्दाअदि दोवारिओ । सदिहणा कलमोदणेण पलोहिदा ण भवखन्ति बाअसा बींल सुधासवण्णदाए । आदिसदु भोदि ।
[आश्चर्यं भोः, अत्रापि प्रथमे प्रकोष्ठे गिशियाङ्क्षमृणालसच्छायाः, विनिहित-

स्यात् तथा लिखितः भूमभागो यस्य तस्य गगनलस्य अवलोकनाय दर्शनाय यत् कौतूहलम् औत्मुक्यं तेन दूरम् उन्नामितम् उत्तथापितं शीर्षं येन तस्य अतिसमुन्नतस्य, दोलायमानः इतस्ततः परिचलन् अवलिम्बतः अधोऽवलिम्बतः च यः ऐरावतस्य इन्द्रगजस्य हस्तः शुण्डादण्डः तस्य भ्रमागतः भ्रान्ति प्राप्तः भ्रमोश्यादकः इति यावत् [भ्रमायितः इति पाठान्तरम्] यः मिल्लकाद्यामगुणः मिल्लकापुष्पाणां हारः तेन अलङ्कुतस्य [द्वारदेशेऽवलिम्बता मिल्लकाकुसुममाला ऐरावतस्य शुण्डावत् प्रतिभान्तीति भावः] समुन्छितेन समुन्नतेन दन्तिदन्ततोरणेन गजदन्ततोरणेन अवभासितस्य राजितस्य, सौभाग्ययताकानां मङ्गलध्वजानां निवहेन समूहेन उपशोभितस्य । कीदृशेन सौभाग्यपताकानिवहेन ? इत्याह—महारत्नानाम् उपरागेण वर्णाभासेन उपशोभते इति तेन तथाभूतेन पवनबलेन वायुवेगेन या आन्दोलना इतस्ततः चलनं तया ललत् चलद् अतएव चञ्चलम् अग्रमेव हस्तः तेन 'इत एहि' इतः आगच्छ इति मां विद्वषकं व्याहरता वदता इव [सौभाग्यपताकानिवहेनोपशोगितस्य द्वारस्य], किञ्च तोरणस्य वहिर्द्वीरस्य धरणाय अवलम्बनाय ये स्तम्भाः तेषां वेदिकासु निक्षिन्ता प्रक्षिप्ता समुल्लसन्त शोभमानाः हरिताः ये च्रतपल्लवाः आग्रपत्राणि तैः ललामौ

Ţ

4

Į

T

सूचक पताका-समूह से जो सुश्रोभित हो रहा है, तोरण के अवलम्बन के लिये बनाये गये स्तम्भों की वेदिकाओं (चौकियों) पर रक्खे हुए सून्दर हरे आम के (कोमल) पत्तों से सुश्रोभित स्फटिक (निर्मित) मङ्गलकलशों से जिसके दोनों पाश्वं मनोहर (लग रहे) हैं जिसके स्वर्ण निर्मित किवाड़ महान् राक्षस के वक्षस्थल के सदृश दुर्भेंद्य एवं सघन रूप से मणिजटित हैं तथा जो निर्धन जनों के मनोरथ के लिए पीड़ा दायक हैं (क्योंकि धनहीनता के कारण इतने भव्य-भवन में प्रवेश करने का मनोरथ भंग हो जाता है।) अहो वसन्तसेना भवन के ऐसे द्वार की श्रोभासम्पन्नता (भी दर्शनीय है) जो सचमुच उदासीन जन की दृष्टि को भी बलात् आक्षित करती है।

चेटी-अाइये, आइये । इस प्रथम प्रकोष्ठ में आप प्रवेश कोजिये ।

विदूषक - (प्रवेश करके और देखकर) अरे ! आश्चर्य ! यहाँ प्रथम प्रकोष्ठ में भी चन्द्रमा, शंख और कमलनाल के तुल्य कान्ति वाली; भली प्रकार विखराये हुए (सजाये हुए) मुट्ठी-भर चूर्ण के कारण धवल, विविध रत्नजटित स्वर्णमयी सीढ़ियों से शोभित प्रासादों की पंक्तियां, स्फटिक-निर्मित वातायन रूपी मुखचन्द्रों से, जिन (वातायनों) में मुक्तहार लटके हुए हैं, उज्जयिनी को मानो देख रही हैं। सुखपूर्वक बैठा हुआ द्वारपाल वेदपाठी ब्राह्मण के समान नींद ले रहा है।

दहीयुक्त कलम (धान विशेष) के भात से प्रलोभित हुए भी कौए बिल को चूने (सुधा) के सदृश वर्णवाली होने के कारण नहीं खा रहे हैं आप निदंश कीजिए।

रमणीयौ यौ स्फटिकस्य स्फटिकिनिर्मितौ सङ्गलकलशौ ताभ्याम् अभिरामं मनोरमम् उभयपार्श्वं यस्य तादृशस्य (द्वारस्य), महाग्रुराणां हिरण्याक्षादीनां वक्ष.स्थलवत् दुर्भेद्यं वज्यैः हीरकैः निरन्तरं सततं प्रतिवद्धं जटितं च कनककपादं स्वणंकपाटं यस्य तादृशस्य, दुर्गतजनानां दिरद्रजनानां मनोरथानाम् अभिलाषाणाम् आयासकरस्य अमो-त्पादकस्य [धनाभावात् तेषामलभ्यत्वात्] एनादृशस्य वसन्तसेनायाः भवनद्वारस्य अहो सश्चीकता शोभासम्यन्नतां आश्चर्यकरी—इत्यर्थः।

प्रथमप्रकोष्ठवर्णनम् अणिशाह्व मृणालैः समाना छाया कान्तियसां ताः (प्रासादपङ्क्तयः) ता एव च विनिहितैः निक्षिप्तैः चूर्णस्य सुधाचूर्णस्य मुष्टिमः पाण्डुराः शुभ्राः, विविधरत्नैः प्रतिबद्धानि खचितानि यानि काञ्चनस्य सोपानानि तैः शोभिताः प्रासादपङ्क्तयः (कृष्यः) अवलिम्बतानि मुक्तादामानि मौक्तिकहाराः येषु ताहशैः स्फटिकस्य वातायनानि गवाक्षाः एव मुखचन्द्राः तैः उज्जयिनीं निर्ध्यायन्ति इय पश्यन्तीव इत्युत्प्रका । श्रोतियः वेदपाठी । सुक्षेन उपविष्टः । सदद्वा दिधसहितेन । कलमस्य धान्यविशेषस्य ओवनेन भगतेन (टि०) । सुधायाः सवर्णतया साहश्येन ।

चूर्णमुष्टिपाण्डुराः, विविधरत्नप्रतिबद्धकाञ्चनसोपानशोभिताः प्रासादपङ्क्त-योऽवलम्बितमुक्तादामभिः स्फटिकवातायनमुखचन्द्रै निर्घ्यायन्तीवोज्जयिनीम् । श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टो निद्राति दौवारिकः । सदध्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसा बर्लि सुधासवर्णतया । आदिशतु भवती ।

चेटी-एडु एडु अज्जो । इमं दुविअं पओट्ठं पविसदु अज्जो [एत्वेत्वार्यः।

इमं द्वितीयं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

विदूषकः—(प्रविश्यावलोक्य च) ही ही मोः, इदो वि बुदिए पओट्ठे पज्जन्तो-वणीवजवसबुसकवलसुपुट्ट तेल्लब्मिङ्गदिवसाणा वद्धा पवहणवहल्ला। अअं अण्णदरो अवमाणिदो विअ कुलीणो दीहं णीससिद सेरिहो। इदो अ अवणीदजुज्झस्स मल्लस्स विअ मद्दोअदि गीवा मेसस्स। इदो इदो अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीअदि। अअं अवरो पाडच्चरो विअ विद्वद्धो मन्दुराए साहामिओ। (अन्यतोऽवलोक्य च) इदो अ क्रुरच्युअतेल्लिमम्स पिण्डं हत्थी पिडच्छाबीअदि मेत्यपुरिसेहिं। आदिसदु भोदी। (आश्चर्य भोः इहापि द्वितीये प्रकोण्ठे पर्यन्तोपनोत्यवसबुसकवलसुपुष्टास्तै-लाभ्यक्तविषाणा वद्धाः प्रवहणबलीवर्दाः। अयमन्यतरोऽवमानित इव कुलीनो दीचं निःश्वसिति सैरिभः। इतश्चापनीतयुद्धस्य मल्लस्येव मद्यंते ग्रीवा मेषस्य। इत इतोऽपरेषामश्वानां केशकल्पना क्रियते। अयमपरः पाटच्चर इव हदबद्धो मन्दुरायां शाखामृगः। इतश्च कूरच्युततैलिमश्र पिण्ड हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुरुषैः। आदिशतु भवती।)

चेटी-एडु एडु अज्जो । इमं तइअं पओट्ठं पिवसदु अज्जो । एत्वेत्वार्यः । इमं तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।

विवृषकः—(प्रविश्य दृष्ट्वा च) ही हो भोः इदो वि तइए प्योट्ठे इमाइं दाव कुलउत्तजणोववेसणणिमित्तं विरिवदाइं आसणाइं अद्धवाचिदो पासअपीठे चिट्ठइ पोत्थओ। एसो अ साहीणमणिमअसारिआसिहदो पासअपीठो। इमे अ अवरे मअण-संधिवगाहचदुरा विविह्वण्णिआविलित्तचित्तफलअगहत्था इदो तदोप रिव्भमित्त गणिआ बुड्डविडा अ। आदिसदु भोदी। (आश्चर्यं भोः, इहापि तृतीये प्रकोष्ठे इमानि तावत्कुलपुत्रजनोपवेशनिनिमित्तं विरिचितान्यासनानि। अर्धवाचितं पाशकपीठे तिष्ठित पुस्तकम्। एतच्च स्वाधीनमणिमयसारिकासिहसं पाशकपीठम्। इमे चापरे मदनसन्धिविग्रहचतुरा विविध्वणिकााविलिप्तचित्रफल-काग्रहस्ता इतस्ततः परिश्रमन्ति गणिका वृद्धविटाश्च। आदिशतु भवती।

चेटी-एदु एदु अज्जो । इमं चउठ्ठं पओट्ठं पितसदु अज्जो । (एत्वेत्वार्यः । इमं चतुर्थं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।)

ı

ते

स

अ

नो

वा

र

ती

: 1

व

ठइ

ण-

न्ति

ाष्ठे

वतं

श-

न्ल-

ि ।

चेटी—आयं, आइये। आप इस द्वितीय प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिये। विदूषक—(प्रवेश करके और देखकर) अरे! आश्चर्यं! यहाँ दूसरे प्रकोष्ठ में भी समीप (पर्यन्त) लायी हुई घास और भूसे के ग्रास से परिपुष्ट तथा तेल से चिकने सींगों वाले रथ के वैल वंधे हैं। यह एक भैंसा अपमानित कुलीन (व्यक्ति) की भाँति लम्बें सांस ले रहा है और इधर लड़ने से हटे हुए पहलवान की भाँति मेंढे की गर्दन मली जा रही है।

इधर अन्य घोड़ों की केशसज्जा (केशसंस्कार) की जा रही है। यहाँ घुड़साल में यह वन्दर चोर की भाँति दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है (दसरी ओर भी देखकर) और इधर महावतों के द्वारा भात से गिरे हुए तेल (लक्षणा से-घी) से मिश्रित पिण्ड हाथी को खिलाया जा रहा है। आप आजा कीजिए।

चेटी--आर्य, आइये, आइये । आप इस तीसरे प्रकोष्ठ में प्रवेश करें ।

विदूषक—(पवेश करके और देखकर) अरे ! आश्चर्य यहाँ तीसरे प्रकोष्ठ में भी कुलीन पुत्रों के बैठने के लिए ये आसन लगाये गये हैं। जुआ खेलने की चौकी पर आधी पढ़ी हुई पुस्तक रक्खी है और यह जुआ खेलने की चौकी अकृत्रिम (असली) मिण से बनी हुई मैंनाओं (मैना के आकार की गोटों) से युक्त है और ये अन्य काम के सिन्ध-विग्रह (प्रेम कराने और प्रेम भंग कराने) में निपुण वेश्यायें एवं वृद्ध विट विभिन्न रंगों से चित्रित चित्रफलकों को हाथों में लिये इधर-उधर घूम रहे हैं। आत निर्देश कीजिए।

चेटी-आर्य आइये, आइये । आर्य इस चतुर्थं प्रकोष्ठ में प्रवेश करें ।

द्वितीयप्रकोष्ठवर्णनम्-पर्यन्ते सम्मुखे उपनीतानि भक्षणाय उपहृतानि यानि यवसानि तृणानि बुसानि च तेषां कवलैः ग्रासैः सुपरिपुष्टाः परिपुष्टाः तैलेन अभ्यक्तानि चिक्कणानि विषाणानि येषां ताहशाः प्रवहणस्य बलोवर्वा बद्धाः । यथा अवमानितः कुलीनो जनः दीर्घं निःश्वसिति तथैव सैरिभः महिषःनिश्वसिति । अपनीतं समाप्तं युद्धं मल्लयुद्धं येन तस्य । केशकल्पना केशानां कल्पना संस्कारः, कर्तनादिना रचना । पाटच्चरः चौरः ।

हृद् बद्धः । मन्दुरायां वाजिशालायाम् । शाखामृगः वानरः । कूरं खाद्यविशेषः, भक्तं (भात) वा, कूरात् च्युतेन निःसृतेन तैलेन मिश्रं पिण्डम् अन्नपिण्डं, मात्रपुरुषैः हिस्तपकैः ।

तृतीयप्रकोष्ठवर्णनम् — कुलपुत्रजनानां कुलीनपुरुषाणाम् उपवेशनिमित्तं उपवेशनिमित्तं उपवेशनार्थम् अर्धवाचितम् अर्धं पठितम् । पाणकपीठे रज्जुजालिनिमिते आसने अथवा पाणकस्य (पाणक्रीडनार्थं) पीठं पाणकपीठं तत्र स्वाधीनमणिमयाभिः अकृत्रिममणि-रचिताभिः सारिकाभिः गुटिकाभिः (सार, गोट इति प्रसिद्धाभिः) सिहतं युक्तम् । गणिकाः विटाइच कीटणाः सदनस्य कामस्य तत्सम्बन्धी यः सन्धिः प्रेमिजन्योः मिलनं विग्रहश्च प्रणयकलहः तयोः चतुरा तथा च विविद्याभिः

विदूषकः—(प्रविश्यावलोक्य च) ही ही भो,, इदो वि चउट्ठे पओट्ठे जुविदिकरताडिया जलधरा ग्वें गम्भीरं णदिन्त मुदङ्गा, हीणपुण्णाओ विअ गअणादो तार-आओ णिवडिन्त कंसतालआ महुअरिवरअं विअ महुरं वज्जिव वंसो । इअं अवरा ईसा-प्पाअकुविवकामिणी विअ अङ्कारोविदा करकहपरामिरिसेण सिरज्जिद वीणा । इमाओ अवराओ कुसुमरसमत्ताओ विअ महुअरिओ अदिमहुरं पगीदाओ गणिआदारिआओ णिच्चअन्ति, णहुअं पठिअन्ति, सिसङ्गारओ । ओविग्गदा गवक्खेसु वादं गेण्हिन्त सिलल-गग्गरीओ । आदिसदु भोदी । [आश्चर्य भोः, इहापि चतुर्थे प्रकोष्ठे युवितकरता-डिता जलधरा इव गम्भीरं नदन्ति मृदङ्गाः, क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका निपतन्ति कांस्यतालाः, मधुकरिवहतिमव मधुरं वाद्यते वशः । इयमपरेष्याप्रण्यकुपितकामिनीवाङ्कारोपिता करकहपरामशेन सायंते वीणा । इमा अपराः कुसुमरसमत्ता इव मधुकर्योऽतिमधुरं पगीता गणिकादारिका नत्यंन्ते, नाटचं पाठचन्ते सश्रुङ्गारम् । अपवित्यता गवाक्षेपु वातं गृह्णिन्त सिललगग्यंः आदिश्रुत्ति भवती ।]

चेटी—एदु एदु अज्जो। इमं पञ्चमं प्रकोट्ठं प्रविसदु अज्जो। [एत्वेत्वार्यः। इम पञ्चमं प्रकोष्ठ प्रविशत्वार्यः।]

विदूषकः—(प्रविश्य हृष्ट्वा च) ही ही भोः, इदो वि पञ्चमे पओट्ठे अअं दिलह्जणलोहुप्पादणअरो आहरइ उवचिदो हिङ्गुतेल्लगन्धो। विविह्मुरिह्मूमुगगरिहि णिच्चं संताविज्जमाणं णीससिद विअ महाणसं दुवारमुहेहि । अधिअं उसुसावेदि मं साहिज्जमाणबहुविहभक्खभोअणगन्धो। अअं अवरो पडच्चरं विअ पोट्टिं धोअदि रूपि-दारओ। बहुविहाहारविआरं उवसाहेदि सूवआरो। वज्झिन्त मोदआ, पञ्चित्त अ पूवआ। (आत्मगतम्) अवि दाणि इह विद्धअं भुञ्जसु त्ति पादोदअं लहिस्सम्। (अन्यतोऽवलोक्य च) इदो गन्धव्यच्छरगणेहिं विअ विविह्लाङ्कारसोहिदेहिं गणिआजणेहिं बन्धुलेहिं अ जं सच्चं सग्गीअदि एदं गेहम्। भो, के तुम्हे बन्धुला णाम। |आश्चर्यं भोः, इहापि पञ्चमे प्रकोष्ठेऽयं दिरद्रजनलोभोत्पादनकर

विणकाभिः नीलपीतादिवर्णैः विलिप्तानि चित्रितानि चित्रफलकानि अग्रहस्ते हस्ताग्र-भागे येषां ताहशाः ।

चतुर्थप्रकोष्ठवर्णनम् युवितकरैः ताडिताः वादिताः । नदन्ति नादं कुर्वन्ति । क्षीणं पुण्यं येषां ते कांस्यतालाः कांस्यरिवताः करतालाः निपतन्ति । वैदग्ध्यवादनादेव निपातः (पृथ्वी०) । मधुकरिवक्तम् भ्रमरगुञ्जितम् । वंशः वंशी । अपरस्याः इतरनार्याः ईष्यंया कारणात् प्रणयकुपिता या कामिनी सा इव अङ्के आरोपिता कररुहाणां नखानां परामर्शेन स्पर्शेन आघातेन वा सायंते सञ्चायंते ।

नत्यंन्ते नृत्यं कार्यन्ते । गणिकादारिकाः वेश्याविशेषाः, वेश्यावालिकाः वा ।

टेके

ादि-

ार-

सा-

ाओ

ाओ

ल-

ता-

का

ाण-

राः

्य

ਫਿ-

រិៈ រ

अअं

रेहि

सं

वि-

न्ति

म्।

ाज-ग्रुला कर

ाग्र-

त । ादेव

तर-

ाणां

TI

विद्युषक — अरे ! आश्चर्य ! यहाँ चतुर्थ प्रकोप्ठ में भी युवितयों के हाथ से वजाये गये मृदङ्ग वादलों के समान गम्भीर शब्द कर रहे हैं। पुण्य क्षीण होने पर आकाश से गिरते वाले तारों के समान मेंजीरे (करताल) गिर रहे हैं, भ्रमरगुञ्जन की भाँति वाँसुरी मधुरता से वजाई जा रही है। अन्य (स्त्री) की ईप्यां के कारण प्रणयकुपित कामिनी के समान गोद में रक्खी हुई वीणा नख के स्पर्श से मिलाई (वजाई) जा रही है।

दूसरे, ये पुष्प रस (के पान करने) से मत्त भ्रमरियों के समान अति मधुर गाती हुई वेश्यावालायें नचाई जा रही हैं, (उन्हें) श्रुङ्गारयुक्त अभिनय सिखाये (पढ़ाये) जा रहे हैं। खिड़िकयों में लटकते हुए यानी के घड़े वायु ग्रहण कर रहे हैं। आप निर्देश कीजिये।

चेटी -- अरे आइये, आइये । आर्य इस पाँचवें प्रकोष्ठ में प्रवेश की जिए ।

विद्रषक—अरे ! आश्चर्य । यहाँ पांचवें प्रकोप्ठ में भी यह निर्धन मनुष्यों को लोभ उत्पन्न करने (ललचाने) वाली हींग और तेल की तीव्र (वढ़ी हुई) गन्थ मुझे आकर्षित कर रही है । नित्य सन्तप्त की जाती हुई पाकशाला नाना प्रकार के सुगन्धित धुएँ को प्रकट करने वाले द्वारक्ष्पी मुखों से निश्वास से ले रही है । बनाये जाते हुए अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थों एवं व्यञ्जनों की गन्ध मुझे अधिक उत्सुक बना रही है । दूसरा, यह कसाई (रूपिन्) का लड़का मारे हुए पशु के पेट की पेशी को पुराने वस्त्र की भाँति धो रहा है । रसोइया भाँति-भाँति के आहार के अनेक प्रकार (Kinds) बना रहा है । लड्डू वांधे जा रहे हैं । पूए पकाये जा रहे हैं । (स्वगत) तो क्या अब यहाँ पर "विविध व्यञ्जनादि से समृद्ध भोजन को यथेष्ट खाइये।" इस प्रार्थना के साथ मुझे पैर धोने के लिए जल मिलेगा ? (दूसरी और देखकर) यहाँ गन्धर्व एवं अप्सरा समूहों की भाँति विविध आभूषणों से शोभित वेश्याजनों तथा वन्धुलों के कारण सचमुच यह घर स्वर्ग हो रहा है । अरे तुम वन्धुल नाम वाले कीन हो ?

अपविलगताः अवलम्बिताः । सलिलगगर्यः जनानां जलपानार्थं पात्रविशेषाः ।

पञ्चमप्रकोष्ठवर्णनम् -उपिचतः वृद्धि गतः आहरति आकर्पति । विविधसुर-भीणां नानासुगन्धयुक्तानां घूमानाम् उद्गाराः येभ्यः तैः द्वाराणि एव मुखानि तैः नित्यं सन्तप्यमानं सततं तप्यमानं महानसं पाकशाला निःश्वसतीय—इति उत्प्रेक्षा ।

साध्यमानस्य पच्यमानस्य मध्यस्य खाद्यपदार्थस्य मोजनस्य व्यञ्जनस्य च। कृपी खट्टिकः तस्य दारकः पुत्रः (पृथ्वी०)। कृपं पशुः [कृपं स्वभावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः' - इति मेदिनी तद्योगात् कृपी मांसविक्रता खट्टिकः । आहारिविकारात् आहारभेदान्। व्यञ्जनादिसामग्रयोपचितं विधितकम् इति पूर्वेटीका (पृथ्वी०), प्रचुरं यथेष्टं तया। स्वर्गायते स्वर्गवद् आचरित, स्वर्गवत् प्रतीयते।

आहरत्युपचितो हिङ्गुतैलगन्धः । विविधसुरिभद्द्यमोद्गारैनित्यं संताप्यमानं नि श्वसितीव महानसं द्वारमुखैः । अधिकमुत्सुकायते मां साध्यमानवहुविधभक्ष्य-भोजनगन्धः । अयमपरः पटच्चरिमव हतपश्चरपेशि धावति रूपिदारकः । वहु-विधाहारिवकारमुपसाधयित सूपकारः । बध्यन्ते मोदकाः । पच्यन्तेऽपूपकाः । अपीदानीिमह विधतं भुङक्ष्व इति पादोदकं लप्स्ये । इह गन्धर्वाप्सरोगणैरिव विविधालङ्कारशोभितैगंणिकाजनैर्वन्धुलैश्च यत्सत्यं स्वर्गायते इदं गेहम् । भोः, के यूयं वन्धुला नाम ।]

वन्धुलाः--वयं खलु ।

परगृहलिताः परान्नपुष्टाः परपुरुषैजंनिताः पराङ्गनास् । परधनितरता गुणेष्ववाच्या गजकलभा इव वन्धुला ललामः ॥२८॥ विदूषकः—आदिसदु भोदो । [आदिशतु भवती ।] चेटो—एदु एदु अज्जो इमं छट्ठं पओट्ठं पविसदु अज्जो । [एत्वेत्वार्यः।

इमं षष्ठं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

विद्वकः—(प्रविश्यावलोक्य च) ही ही भोः, इदो वि छ्ट्ठे पओट्ठे अमुं दाव मुवण्णरअणाणं कम्मतोरणाइं णीलरअणविणिक्षित्ताई इन्दाउह्ट्ठाणं विअ दिस्स्थित । वेद्रिअमोत्तिअपवालअपुष्कराअइन्दणीलकक्केतरअपद्मराअमरगअपहुदि आइं रअणविसेसाइ अण्णोण्णं विचारेन्ति सिष्पिणो । वज्झन्ति जादरूवींहं माणिक्काइं । घडिज्जन्ति मुवण्णालङ्कारा । रत्तसुत्तेण गत्थीअन्ति मोत्तिआभरणाइं घसीअन्ति धीरं वेदुरिआइं । छेदीअन्ति सङ्घ्रुआ । सिण्जजन्ति पवालआ । सुक्खविअन्ति ओल्लविदकुङ्-कुमपत्थरा । सालीअदि कत्थूरिआ । विसेसेण घिस्सि चन्दणरसो । संजोईअन्ति गन्ध-जुत्तीओ । दीअदि मणिआकामुकाणां सकप्पूरं ताम्बोलम् । अवलोईअदि सकडक्खअम् । पअट्टि हासो । पिबीअदि अ अणवरअ सिक्कारं महरा । इमे चेडा, इमा चेडिआओ इमे अवरे अवधीरिदपुत्तवारिक्ता मणुस्सा आसवकरआपीदम् विरेहि गणिआजणेहिं जे मुक्का ते पिअन्तो । आदिसदु भोदी । [आश्चर्यं भोः, इहापि षष्ठे प्रकोष्ठेऽमूनि तावत्सुवर्णरत्नानां कर्मतोरणानि नीलरत्नविनिक्षिप्तानीन्द्रायुधस्थानमिव दर्शन्ता । वैद्यंगोक्तिकप्रबालकपृष्परागेन्द्रनीलकर्केतरकपद्मरागमरकतप्रभृतीनरत्व-विशेषानन्योन्यं विचारयन्ति शिल्पनः । बध्यन्ते जातरूपैर्माणिक्यानि । घटचन्ते स्वर्णालङ्काराः ।

स्वकीयं परिचयं ददानाः वन्धुलाः कथयन्ति—परेति । परपुरुषैः पराङ्गनासु अन्यनारीषु जनिताः समुत्पादिताः परगृहे अन्यस्य गृहे लिलताः पालिताः परान्नेन पुष्टाः परधनेषु निरताः उपभोगादिना तत्पराः, गुणेषु अवाच्याः अवत्तः व्याः विशेषगुणशून्याः इति यावत् अनिभिधानीयगुणा इत्यर्थः इति पृथ्वीधरः] बन्धुलाः

मानं क्य-

वहु-ाः । रिव

टिके

रिव भोः,

यं: ।

अमु रिस-आइं हाइं। धीरं खुङ्-गन्ध-अम्।

ह जे डमूनि दर्श-न्रत्न-

टचन्ते

्गनासु रान्नेन त्त.च्याः ान्धुलाः बन्धुल लोग — हम वास्तव में —

पराये घर में पालन किये गये, पराये अन्न से पुष्ट, परपुरुषों के द्वारा पर-स्त्रियों में उत्पन्न किये हुये, पराये धन का उपभोग करने वाले, गुणों (के प्रसङ्ग) में न कहे जाने योग्य (हम) बन्धुल हैं, जो हाथियों के बच्चों के समान सानन्द बिहार करते हैं।।२८।।

विदूषक—आप (आगे) निर्देश कीजिये। चेटी—आर्य, आइये, आइये। इस एव्ट प्रकोव्ट में आर्य प्रवेश करें।

विदूषक—(प्रवेश करके और देखकर) अरे, आश्चर्य ! यहाँ पष्ठ प्रकोष्ठ में भी ये नीलरत्न जिटत स्वर्ण रत्नों की विशिष्ट रचना से युक्त तोरण इन्द्रधनुष की समानता सी प्रदिश्तित कर रहे हैं। शिल्पीजन वैदूर्य, मोती, मूँगा, पुष्पराग, इन्द्रनील, कर्केतरक, पद्मराग, मरकत आदि रत्नविशेषों का परस्पर विचार कर रहे हैं। सोने के साथ रत्न जड़े जा रहे हैं। स्वर्णभूषण गढ़े जा रहे हैं। मुक्ताभूषण लाल धागे से गूंथे जा रहे हैं। वैदूर्य धैर्यपूर्वक (धीरे-धीरे) धिसे जा रहे हैं। शंख काटे जा रहे हैं। मूँगे शाण से धिसे जा रहे हैं। गीली केसर की तहें सुखाई जा रही हैं। कस्तूरी गीली की जा रही है। चन्दन का रस विशेष रूप से धिसा जा रहा है। (विभिन्न) गन्धों के मिश्रण किये जा रहे हैं। वेश्या और कामुकों को कपूर सिहत पान दिया जा रहा है। कटाक्ष सिहत देखा जा रहा है। हँसी हो रही है। निरन्तर सीत्कार सिहत मिदरा पी जा रही है। ये चेट, ये चेटियाँ तथा दूसरे ये मनुष्य मिदरा पी रहे हैं—जिन्होंने पुत्र, पत्नी और धन का तिरस्कार कर दिया है और जो (मनुष्य) मद्य-चषकों से मिदरा पान कर लेने वाली वेश्याओं के द्वारा त्याग दिये गये हैं (अर्थात् मद्यपान करके वेश्यायें उन्हें अकेला छोड़कर चली गई हैं)। आप कागे निर्देश कीजिये।

एतन्नामकाः गजकलभाः गजशावका इव ललामः विलसामः । उपमालङ्कारः । पुब्प्ति ग्रा वृत्तम् ॥२८॥

षष्ठप्रकोष्ठवर्णनम् सुवर्णरत्नानां सुवर्णजिटतरत्नानां कर्मणा रचनाविशेषेण निर्मितानि तोरणानि बिहर्द्वाराणि, यानि नीलरत्नैः विक्षिप्तानि खचितानि सन्ति तानि इन्द्रायुधस्य इन्द्रधनुषः स्थानिमव प्रदेशमिव वर्शयन्ति । रत्नजिटतसुवर्णनिर्मिते बिहर्द्वारे मध्ये मध्ये नीलरत्नानि खचितानि सन्ति तत्र च इन्द्रधनुषः शोभा हश्यते इति भावः । वैदूर्यादीच् रत्नविशेषान् शिल्पिनः अन्योन्यं परस्परं विचार-यन्ति । प्रवालककर्तेतरौ मणिविशेषौ (पृथ्वी०) । जातरूपैः सुवर्णैः कुङ्कुमस्य प्रस्तराः स्तराः (तह, Layers) । 'प्रस्तरः कुङ्कुमाधारश्चमंपुटः इत्याहः' इति पृथ्वीधरः । सार्यते एकत्रीक्रियते, आद्रीक्रियते इति पृथ्वीधरः । गन्धयुक्तयः गन्धिम-श्रणानि । अवधीरितानि उपेक्षितानि पुत्रदारितत्तानि यैः ते । आसवकरकैः

रक्तसूत्रेण ग्रथ्यन्ते मौक्तिकाभरणानि । घृष्यन्ते घीरं वैदूर्याणि । छिद्यन्ते शङ्घाः । शाणैघृष्यन्ते प्रवालकाः । शोष्यन्त आद्रंकुङ्कुमप्रस्तराः । सार्यते कस्तूरिका । विशेषण घृष्यते चन्दनरसः । संयोज्यन्ते गन्धबुक्तयः । दीयते गणिकाकामुकयोः सकपूरं ताम्बूलम् । अवलोक्यते सकटाक्षम् । प्रवर्तते हासः। पीयते चानरवतं ससीत्कारं मदिरा । इमे चेटाः, इमाश्चेटिकाः, इमे अपरे-ऽवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्या आसवकरकापीतमदिरैगंणिकाजनैर्ये मुक्तास्ते पिबन्ति । आदिशत् भवति ।]

चेटी— एदु एदु अज्जो । इमं सत्तमं प्रश्लोट्ठं पविसदु अज्जो । [एत्वेत्वार्यः । इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

विदूषक:—(प्रविश्यावलोक्य च) ही ही भी, इधो वि सत्तमे पओट्ठे सुसि-लिट्ठविहङ्गवाडीसुहणिसण्णाइं अण्णोण्णचुम्वणपराइं सुहं अणुभवन्ति पारावदिमहु-णाइं । दहिमत्तपूरिदोदरो बह्मणो विअ सुत्तं पढिद पञ्जरसुओ । इअं अवरा संमाणणा-लद्धपसरा विअ घरदासी अधिअं कुरकुरादि मदणसारिआ। अणेअफलरसास्सादप-हुट्टकण्ठा कुम्भदासी विअ कुअदि परपुट्टा । आलम्बिदा णागदन्तेस् पञ्जरपरम्पराओ । जोघोअन्ति लावआ । आलवीअन्ति कविञ्जला । पेसीअन्ति पञ्जरकवोदा । इदो तदो विविहमणिचित्तलिदो विअ अअं सहरिसं णच्चन्तो रविकिरणखंतत्तं पवखुक्खेवेहि विध्वेदि विअ पासादं घरमोरो । (अन्यतोऽवलोक्य च) इदो पिण्डीकिदा विअ चन्दपादा पदर्गाद सिक्खन्ता विअ कामिणीणं पच्छादो परिब्समन्ति राअहंसिमहुणा । एदे अवरे बुड्डमहल्लका विअ इदो तदो संचरन्ति घरसारसा। ही ही भो पसारणअं किदं गणिआए णाणपिक्ससमूहेहि। जं सच्चं क्ख्नु णन्दणवणं विअ मे गणिआघरं पिडमासि । आदिसदु भोदि । [आश्चर्यं भोः, इहारि सप्तमे प्रकोष्ठे सुक्लिष्टविहङ्गवाटी-पारावतिमथुनानि । सुखनिषण्णान्यन्योन्यचूम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति दिधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्तं पठित पञ्जरशुकः । इयमपरा संमान । नालब्धप्रसरेव गृहदासी अधिकं कुरकुरायते मदनसारिका । अनेकफलरसास्वाद-प्रहृष्टकण्ठा कुम्भदासीव कूजित परपुष्टा। आलम्बिता नागदन्तेषु पञ्जरः परम्पराः । योध्यन्ते लावकाः । सालाप्यन्ते कपिञ्जलाः । प्रेष्यन्ते पञ्जरकपोताः । इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं सहषं नृत्यन्रविकरणसंतप्तं पक्षोत्क्षेपैविध्व-तीव प्रासादं गृहमयूरः । इतः पिण्डोकृता इव चन्द्रपादाः पदगति शिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्परिभ्रमन्ति राजहंसिमथुनानि । एतेऽपरे वृद्धमहल्लका इव इतस्ततः संचरन्ति गृहसारसाः। आश्चयं भोः, प्रसारणं कृतं गणिकया नाना-पक्षिसमूहैः । यत्सत्यं खलु नन्दनवनिमव मे गणिकागृहं प्रतिभासते । आदिशतु भवति ।]

सुराचषकैः आपीता ईषद्पीता मदिरा यैः ताहशैः गणिकाजनैः ये मनुष्याः मुक्ताः निःसारिताः त्यक्ताः वा ते पिबन्ति । कटिके

**उच**न्ते

सार्यते

दीयते

हासः।

अपरे-

क्तास्ते

वार्यः ।

ठे सुसि-

ब्रदमिह-

माणणा-

स्सादप-

रराओ।

ह्वो तदो

वुक्खेवेहि

व्दपादा

दे अवरे

गणिआए

मासदि । ङ्गवाटी-

ग्रानि । संमान ।

प्रास्वाद-

पञ्जर•

क्पोताः।

वैविध्व-

गणानीव

लका इव ा नाना-

आदिशतु

चेटी -- आर्य, आइये, आइये । इस सातवें प्रकोष्ठ में आर्य प्रवेश करें । विदूषक—(प्रवेश करके और देखकर) अरे ! आश्चर्य ! यहाँ सातवें प्रकोष्ठ में भी सुनिर्मित कपोतपालिका पर सुख से बैठे हुए एक दूसरे के चुम्बन में संलग्न कवूतरों के जोड़े सुख का अनुभव कर रहे हैं। दही-भात से भरे हुए पेट वाले ब्राह्मण के समान (दही-भात से भरे हुए पेट वाला) पिजरे में स्थित तोता सूक्त (वैदिक-ऋचार्ये) पढ़ रहा है। दूसरी यह सम्मान (होने) के कारण प्रभाव प्राप्त करने वाली गृहपरि-चारिका के समान मैना अधिक कुर-कुर शब्द कर रही है। अनेक फलों के रसास्वाद से मधुर (प्रसन्न) कण्ठ वाली कोयल कुट्टिनी (कुम्भदासी) के समान कुक रही है। खूँटियों (नागदन्तं) पर पिजरों की पंक्तियाँ (पंक्तिबद्ध-पिजरे) लटकी हुई हैं ।लावक(वटेर) लड़ायी जा रही हैं। तीतरों से बात कराई जा रही है। पिजरे के कवूतर भेजे जा रहे हैं (पिजरे खोलकर आकाश में उड़ान भरने को छोड़े जा रहे हैं)।

प्रसन्नतापूर्वक इधर-उधर नाचता हुआ, विभिन्न मणियों से चित्रित-सा यह पालतू मोर (गृहमयूर) पंखों के फड़फड़ाने के द्वारा सूर्य की किरणों से सन्तप्त हुई अट्रालिका को मानों हवा कर रहा है। (दूसरी ओर देखकर) इघर इकट्ठी की गई चन्द्रमा कि किर्णों जैसे (उज्ज्वल) राजहंसों के जोड़े कामिनियों के पीछे (सुन्दर) गमन की शिक्षा लेते हुए से घूम रहे हैं।

दूसरे, ये पालतू सारस (गृहसारम) बृद्धश्रेष्ठों (महल्लक) के समान इधर-उधर घूम रहे हैं। अरे आश्चर्य है। वेश्या ने विभिन्न पक्षियों के समूह के द्वारा विस्तार कर दिया है (विस्तृत हश्य उपस्थित कर दिया है)। सचमुच मुझे वेश्या का घर नन्दन-वन-सा लग रहा है। आप (आगे) निर्देश कीजिये।

सप्तमप्रकोष्ठवर्णनम् -सुश्लिष्टायां सुनिर्मितायां विहङ्गवाटचां विहगपालिकायां सुखेन निषण्णानि उपविष्टानि । पारावतिमथुनानि कपोतयुगंलानि । सुक्तं सूक्तिम्, ऋक्समुदायः सूक्तम् इति पृथ्वीघरः संमाननया आदरेण लब्धः प्राप्तः प्रसरः प्रसरणं प्रभावो वा यया सा गृहदासी । मदनसारिका मदनस्य सारिका (टि॰)। अनेकफलानां रसास्वादेन प्रहृब्दः प्रसन्नः कण्ठो यस्याः सा परपुष्टा कोकिला कुम्मदासी कुट्टिनी इव कूजित । परम्पराः पङ्क्तयः । किपञ्जलाः तित्तिराः । रिविकरणसंतप्तं प्रांसादं गृहमयूरः पक्षाणाम् उत्क्षेपैः चालनैः विध्वति इव वीजयति इव इत्युत्प्रेक्षा । पिण्डीकृताः एकत्रीकृताः चन्द्रपादाः चन्द्रिकरणाः इव राजहंसिम्युनानि पदगति शिक्षमाणानि इव कामिनीनां पश्चात् भ्रमन्ति । वृद्धमहल्लकाः वृद्धश्रेष्ठाः वृद्धमल्लिकाः इति पाठान्तरम् । प्रसारणं विस्तारः।

याः मुक्ताः

चेटी—एदु एदु अन्जो । इमं अट्टमं पओट्ठं पविसदु अन्जो । [एत्वेत्वार्यः । इममन्टमं प्रकोन्ठं प्रविशत्वार्यः ।]

विद्षकः—(प्रविश्यावलोक्य च) मोदि, को एसो पट्टपाबारअपाउदो अधिअदरं अच्चब्सुदपुणरुत्तालङ्कारालंकिदो अङ्गभङ्गोहं परिक्खलन्तो इदो तदो परिक्ममदि।
[भवति, क एष पट्टप्रावारकप्रावृतोऽधिकतरमत्यद्भुतपुनरुक्तालङ्कारालङ्कृतोऽङ्गभङ्गैः परिस्खलन्नितस्ततः परिभ्रमति।]

चेटी—अन्ज, एसो अन्जआए मादा मोदि । [आर्य, एष आर्याया भ्राता भवति ।]

विदूषकः --- केत्तिअं तवच्चरणं कदुअ वसन्तसेणाए भादा भोदि । अथवा । मा दाव जइ वि एसो उज्जलो

सिणिद्धो अ सुअन्धो अ। तव वि मसाणवीधीए जादो विअ

चम्पअरुक्खो अणहिंगमणीओ लोअस्स ॥२६॥

(अन्यतोऽवलोक्य) मोदि, एसा उण का फुल्लपावारअपाउदा उवणहजुअलणिक्खित-तेल्लचिक्कणेहि पादेहि उच्चासणे उवविट्टा चिटठदि । [कियचपश्चरणं कृत्वा वसन्त-सेनाया भ्राता भवति । अथवा—

मा तावद्यद्यपेषः उज्जवलः स्निग्धश्च सुगन्धश्च ।

तथापि श्मशानवीथ्यां जात इव चम्पकवृक्षोऽनिभगमनीयो लोकस्य ।।२६।। भवति, एषा पुनः का पुष्पप्रावारकप्रावृतोपानद्युगलनिक्षिप्ततैलचिक्कणाभ्यां पादाभ्यामुच्चासन उपविष्टा तिष्ठति ।]

चेटी —अङ्ज, एषा बल्नु अम्हाणं अङ्जआए अत्तिआ। [आर्य, एषा खल्व-स्माकमार्याया माता।]

विद्षकः अहो से कवट्ठडाइणीए पोट्टवित्थारो । ता कि एदं पवेसिअ महादेवं विअ दुआरसोहा इह घरे णिम्मिदा ? [अहो अस्याः कपर्दकडािकन्या उदर-विस्तारः । तित्कमेतां प्रवेश्य महादेविमव द्वारशोभा इह ग्रुहे निर्मिता ?।

चेटी—हवास, मा एव्वं उवहस अह्याणं अत्तिअम् । एसा विष्णु चाउत्थिएण पीडीअदि । [हताश, मैवमुपहसास्माकं मातरम्। एषा खलु चातुर्थिकेन पीडियते ।]

विदूषकः—(सपरिहासम्) भुअवं चाउत्थिअ, एदिणा उवआरेण मं पि बम्हणं आलोएहि । [भगवंश्चातुर्थिक, एतेनोपकारेण मामपि ब्राह्मणमवलोकय ¡] चेटी—हदास, मरिस्ससि । [हताश, मरिष्यसि ।]

पर यह कीन बैठी है ?

: 1

टके

दरं दे । तो-

ाता

रा ।

वत्त-न्त-

113 भ्यां

ल्व-

ग़देवं उदर-

थएण रकेन

म्हणं

चेटी—आइये, आर्य । इस आठवें प्रकोष्ठ में आप प्रवेश कीजिये । विव्षक (प्रवेश करके और देखकर) पूज्ये, यह कौन है जो रेशमी वस्त्र से आदृत विशेषतया अयन्त अद्भुत दोहरे आभूषणों से शोभित अङ्ग लचका कर झूमता हुआ (डगमगाता हुआ) इघर-उघर घूम रहा है।

खेटी-आर्य, यह आर्या (वसन्तसेना) का भाई है। विद्षक-कितना तप करके यह वसन्तसेना का भाई हुआ है। अथवा, ऐसा नहीं है।

यद्यपि यह (रंग का) उजला, चिकना-चुपड़ा और सुगन्धयुक्त है, फिर भी ष्मशान की गली में उत्पन्न चम्पक वृक्ष के समान यह लोगों के लिये त्याज्य है।।२६॥ (दूसरी और देखकर) (धार्ग से वस्त्र पर बनाये गये कृत्रिम) पुष्पों से युक्त उत्तरीय से आवृत हुई, दोनों जूतों में तेल से चिकने पैरों को डाले हुए, ऊँचे आसन

चेटी-आर्य, यह हमारी आर्या की माता जी हैं।

विब्षक-हाय इस भही डायन के पेट का विस्तार ! तो क्या महादेव (की विशाल मूर्ति) के समान इसको यहाँ घर में प्रविष्ट कराकर (बाद में) द्वार की शोभा को बनाया गया था ? (इस द्वार से तो वह मोटी बुढ़िया अन्दर आ ही नहीं सकती थी)।

चेटी-मुए, हमारी माता जी का इस प्रकार उपहास मत करो। यह तो "मौथिया ज्वर" से पीड़ित हैं।

विदूषक—(परिहासपूर्वक) भगवान् चातुर्धिक (चौथिया ज्वर) इस उपकार (दृष्टि) से मुझ ब्राह्मण को भी देख लो।

चेटी-मुए, मर जायेगा।

अष्टमकोष्ठवर्णनम् पट्टप्रावारकेण कीन्नेयदुकूलेन प्रावृतः आच्छाद्तिः अत्यद्भुतैः विचित्रैः पुनस्कालङ्कारैः द्विगुणितैः आभूषणैः अङ्गमङ्गैः अङ्गानां चालनैः । परिस्खलन् इतस्ततः पतन् ।

वसन्तसेनायाः भ्रातरं दृष्ट्वा विदूषकः कथयति मेति । मा तावत् किय-त्तपश्चरणं कृत्वा वसन्तसेनायाः भ्राता भवति इति प्रशंसावचनं न युक्तं यतः यद्यपि एषः उज्ज्वलः शुभ्रवर्णः स्निग्धः तैलादिमर्दनात् चिषकणः सुगन्धः शोभनगन्धयुतश्च त्तथापि श्मशामवीव्यां जग्तः उत्पन्तः चम्पकवृक्षः इव लोकस्य जनस्य अनिज्ञगमनीयः गन्तुम् अयोग्यः त्याच्य इति यावत् । आर्या वृत्तम् ।।२६।।

पुष्पप्रावारकेण पुष्पपटेन प्रावृता [सूक्ष्मसूत्रपुष्पाणि कृत्रिमाणि यत्र भवन्ति स पुष्पपट इति प्रसिद्धः इति ल॰ दी॰]। उपानद्युगले निकिप्ती संलिचककारी च पादी ताक्यां पादाभ्यां लक्षिता । कपर्वकडाकिन्याः अपिवत्रिपशांच्याः (टि०) ।

विदूषक:--(सपरिहासम्) दासीए घीए, वरं ईदिसो शुणपीणजठरो मुदो

सीघुसुरासवमत्तिआ एआवत्थं गदा हि अत्तिआ। जइ मरइ एत्थ अत्तिआ भोदि सिआलसहस्सपञ्जत्तिआ॥३०॥

मोवि, कि तुम्हाणं जाणवत्ता वहन्ति ।

[दास्याः पुत्रि,, वरमीदृशः शूनपीनजठरो मृत एव। सीधुसुरासवमत्ता एतावदवस्थां गता हि माता। यदि भ्रियतेऽत्र माता भवति श्वृगालसहस्रपर्याप्तिका॥३०॥ भवति कि युष्माकं यानपात्राणि वहन्ति।]

चेटी-अन्ज, णहि णहि । [आर्य, नाहि नहि ।]

विव्षक— कि वा एत्थ पच्छीअवि । तुम्हाणं वखु पेम्मणिम्मलजले मञ्जलसमुद्दे त्थणणिअम्बजहणा उजेव जाणवत्ता मणहरणा । एव्वं वसन्तरेणाए बहुवुत्तन्तं अष्ट्रपञ्चोट्ठं भवणं पेक्खिअ जं सच्चं जाणामि एकत्थं विअ तिविद्वअं विद्वम् । पसंसिद्धं णित्थ मे वाआविहवो कि वाव गणिआघरो, अहवा कुबेर—भवणपरिच्छेदो ति किं तुम्हाणं अञ्जआ । [िकं वात पृच्छ्यते । युष्माकं खलु प्रेमनिर्मलजले मदनसमुद्रस्तनितम्बजघनान्येव यानपात्राणि मनोहराणि । एवं वसन्तरेनाया बहुवृत्तान्तमध्यप्रकोष्ठं भवनं प्रेक्ष्य यत्सत्यं जानामि एक-स्थमिव त्रिविष्टप दृष्टम् । प्रशंसितुं नास्ति मे वाग्विभवः । किं तावद्गणि-कागृहम्, अथवा कुबेरभवनपरिच्छेद इति । कुत्र युष्माकमार्या ।

चेटी—अज्ज, एसा रुक्खवाडिआए चिट्ठदि । ता पविसदु अज्जो । [आर्य, एषा वृक्षवाटिकायां तिष्ठति । तत्प्रविशत्वायः ।]

विदूषक:—(प्रविश्य दृष्ट्वा) ही हो भो, अहो रुवखवाडिआए सस्सिरी-अदा । अच्छरीदिकुसुमपत्थारा रोविदाअणेअपादपा, णिरन्तरपादवतलणिम्मिदा जुवदिजहणप्पमाणा पट्टदोला, सुवण्णजूधिआसेहालिआमालईमहिलआणोमालि

ः तित्कम् (पूर्वं) महादेविमव एतां गृहे प्रवेश्य (पश्चात्) इह द्वारशोभा निर्मिता [अन्यथा अनेन द्वारेणास्याः गृहे न प्रवेशः स्थादित्याशयः इति पृथ्वीघरः] चातुर्थिकेन ज्वरिवशेषेण। चतुर्थे अहिन भवः चातुर्थिकः ।

शूनम् उच्छूनं फुल्लं वा पीनं स्थूलं च जठरम् उदरं यस्य ताहशः । सीव्विति सीधुसुरासवैः एतन्नामकैः मदिराविशेषैः—मत्ता उन्मत्ता हि माता एतावदवस्थान मुदो

निटके

विद्यक-(परिहासपूर्वक) दासी की पुत्रि ! ऐसा फूले हुए मोटे पेट वाला (तो) मरा हुआ ही खच्छा है।

सीघु, सुरा एवं आसव' से मत्त (वसन्तसेना की) माता इस अवस्था (अतिशय तुन्दिलता) को प्राप्त हो गई है। यदि (यह) माता यहाँ मर जाती है तो हजारों न्युगालों को (तृप्त करने के लिए) पर्याप्त होगी ॥३०॥

अजी, क्या आपके यान (व्यापार के लिए पोत बादि) चलते हैं ? चेटी-आर्य, नहीं, नहीं।

विद्षक--या, इसमें पूछना ही क्या है ?

वास्तव में प्रेमरूपी स्वच्छ जल से युक्त कामरूपी सागर में तुम्हारे स्तन नितम्ब तथा जंघाएँ ही मनोहर यानपान हैं ?

इस प्रकार वसन्तसेना के बहुत प्रकार के समाचारों से युक्त प्रकोप्ठ वाले भवन को देखकर मैं जानता हूँ (मुझे लगता है) कि सचमुच ही मैंने एकत्र स्थित त्रैलोक्य देख लिया है। प्रशंसा करने के लिए मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। तो क्या (यह) वेश्या का घर है अथवा कुबेर के भनन का (एक) खण्ड है ? तुम्हारी आर्या (वसन्तसेना) कहाँ हैं ?

चेटी-आर्य, यह वृक्ष-वाटिका में वैठी हैं। तो आर्य प्रवेश करें।

विद्षक—(प्रनेश करके और देखकर) अरे आश्चर्य ! अहा, चुक्षषाटिका की शोभा-सम्पन्तता । जिन पर भली भाँति पुष्पों का विस्तार होता है, ऐसे अनेक वृक्ष लगाये गये हैं। युवतियों के जघनस्थल की नाप वाले पटरियों के (या रेशमी) झले

एताद्शीम् अवस्थां गता । अत्र अस्यां दशायां यदि माता न्रियते भूगालसहस्रस्य पर्याप्तिका तुप्तिः भवति । उपजातिविशेषः इति पृथ्वीधरः ।।३०।।

प्रेम एव निर्मलं जलं यस्मिन् ताहशे मदनः कामः एव समुद्रः तस्मिन् । बहवो वृत्तान्ताः यत्र । त्रिविष्टपं त्रिभुवनम् ।

वाचः वाण्याः विभवः सम्पत् । कुवेरभवनस्य परिच्छेदः एकदेशः खण्डः। चुक्षवादिकावर्णनम् सभीकता शोभासम्पन्नता अच्छरीतयः सम्यक्परिपाटीयुक्ताः कुसुमप्रस्ताराः पुष्पविस्ताराः येषां तथाभूताः अनेकपादपाः रोपिताः सन्ति । युवतिजनस्य कटिपूरोभागः प्रमाणं यस्याः तादृशी पट्टनिर्मिता कौशेयवस्त्रसंघटिता काष्ठ्यट्टयुक्ता वा दोला (झूला) निरन्तरपादपानां घनवृक्षाणां तले निर्मिता अस्ति । इसं वाटिका नन्दनवनस्य सश्रीकतां लघूकरोति इव-इत्युत्प्रेक्षा ।

मलजले तसेणाए तविद्वअं कुबेर-कं खलु

दगणि-

[आर्य,

राणि।

म एक-

वस्सिरी-णिमिमदा णोमालि-

अन्यथा रविशेषेण।

सीव्वित वदवस्थाम् आकुरवअदिमोत्तअप्पहुदिकुसुमेहि सथं णिवडिदेहि जं मच्चं लहु करेदि विअ णन्दण-वणस्स सस्सिरीअदम् । (अन्यतोऽवलोक्य) इदो अ उदअन्तसूरसमप्पहेहि कमलरत्तोष्प-लेहि संझाअदि विअ दीहिआ । अवि अ ।

एसो असोअवुच्छो णवणिग्गमकुसुमपल्लवो भादि । सुभडो व्य समरमज्झे घणलोहिदपङ्कचिच्चको ॥३१॥

भोदु । ता काँह तुम्हाणं अञ्जआ । [आश्चयं भोः, अहो वृक्षवाटिकायाः सश्री-कता । अच्छरीतिक्सुमप्रस्तारा रोपिता अनेकपादपाः, निरन्तरपादपतल-निर्मिता युवितज्ञचनप्रमाणा पट्टदोला, सुवर्णयूथिकाशेफालिकामालतीमिलि-कानवमिलिकाकुरबकातिमुक्तकप्रभृतिक्सुमैः स्वयं निपिततैर्यत्सत्यं लघूकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकताम् । इतश्च उदयत्सूर्यसमप्रभैः कमलरक्तोत्पलैः सन्ध्यायते इव दीघिका । अपि च ।

एषोऽशोकवृक्षो नवनिर्गमकुसुमपल्लवो भाति । सुभट इव समरमध्ये घनलोहितपङ्कचिकः ॥३१॥ भवतु । तत्कुत्र युष्माकमार्या ।]

चेटी—अञ्ज, ओणामेहि दिष्टिम् । पेनख अञ्जसम् । [आर्यं, अवनमय दुष्टिम् । पश्यार्याम् ।]

विद्षकः—(हष्ट्वा उपसृत्य) सोत्थि मोदीए। [स्वस्ति भवत्यै।| वसन्तसेना—(संस्कृतमाश्रित्य) अये मैत्रेयः। (उत्थाय) स्वागतम्। इदमासनम्। अत्रोपविश्यताम्।

विवृषक: - उपिवसवु भोदि । [उपिवशतु भवति ।] (उभावपिवशतः)

वसन्तसेना—अपि कुशलं सार्थवाहपुत्रस्य ?
विदूषकः—मोदि कुशलम् । [भवति, कुशलम् ।]
वसन्तसेना—आर्यं मैत्रेय, अपीदानीं ।
गुणप्रवालं विनयप्रशाखं विश्वम्भमूलं महनीयपुष्पम् ।
तं साधुवृक्षं स्वगुणैः फलाढ्यं सुहृद्विहङ्काः सुखमाश्रयन्ति ॥३२॥

उदयत् उदयं गच्छत् यः सूर्यः तस्य समा तुल्या प्रशा कान्तिः येषां तैः कमलैः सामान्यकमलैः रक्तोत्पलैश्च दीर्घिका वापी सन्ध्यायते इव सन्ध्या इव आचरिति, सन्ध्येव प्रतिभातीति भावः।

तस्यां वाटिकायां स्थितम् अशोकवृक्षं वर्णयति एष इति । नवनिर्गतानि कृतुमानि पेल्ल्व। श्च यत्र तथाभूतः एषः पुरोवर्ती अशोकवृक्षः समरमध्ये धनस्य

णन्दण-गरत्तोष-

ग्छक टिके

ाः सश्री-दिपतल-ीमल्ल-करोतीव न्ध्यायते

अवनमय

: कमलेः आचरति,

11

निगंतानि वनस्य

सघन वृक्षों के नीचे बनाये गये हैं। चम्पक जूही श्रेफालिका, मालती, मोतिया (अथवा वेला), चमेली कुरवक तथा अतिमुक्तक (मोगरा) आदि स्वयं गिरे हुए पुष्पों से (यह वसन्तसेना की वाटिका) सचमुच ही नन्दनवन की शोभा-सम्पन्नता को कम कर रही है।

(दूसरी ओर देखकर) और इधर उदय होते हुए सूर्य के समान आभा वाले साधारण कमलों तथा लाल कमलों से (यह) बावड़ी सन्ध्या जैसी (लाल),लग रही हैं। और भी-

जिस पर नये पत्ते और पुष्प आये हैं, ऐसा यह अशोक का वृक्ष युद्ध के बीच में गाढे रक्त की कीचड़ से लथपथ हुए श्रेष्ठ योद्धा के समान शोभित हो रहा है ॥३१॥

अस्तु । तो तुम्हारी आर्या कहाँ है ? चेटी-आर्य, दिष्ट को झुकाइये। आर्या को देखिये। विदूषक—(देखकर समीप आकर) आपका कल्याण हो।

वसन्तसेना—(संस्कृत का आश्रय लेकर) अरे मैत्रेय हैं। (उठकर) स्वागत है : यह आसन है । यहाँ बैठिये ।

विदूषक-आप वैठिये (दोनों वैठ जाते हैं) वसन्तसेना-सार्थवाह के पुत्र आर्य चारुदत्त की कुशल तो है।

विदूषक-जी कुशल है।

वसन्तसेना - आर्य मैत्रेय, क्या इस समय भी-

गुण ही जिसके किसलय हैं, नम्रता ही शाखा हैं, विश्वास ही जड़ है, महसा रूपी पुष्प हैं, ऐसे अपने गुणों के द्वारा फल-सम्पन्न उस सज्जन (चारुदत्त) रूपी दृक्ष पर मित्र रूपी पक्षी-गण सुखपूर्वक आश्रय लेते हैं ॥३२॥

गाढ्स्य लोहितपङ्कस्य रक्तकर्दमस्य घर्चा लेपनं यस्य तादृशः सुभटः योधः इव माति प्रतीयते गाथावृत्तम् ॥३१॥

आगतं मैत्रयं चारुदत्तस्य कुशलं पृष्ट्वा वसन्तसेना चारुदत्तविषयकं प्रश्नान्तरम् पृच्छति-गुणेति । गुणाः औदार्मादयः एव प्रवालाः किसलयाः यस्य तं, विनयः एव प्रशाखाः मुख्यशाखाः यस्य तं, विश्वम्भः विश्वासः एव मूलं यस्य तं महनीयं पूज्यता कीर्तिरिति भावः एव पुष्पं यस्य तं, स्वगुणः स्वकीयः दयादाक्षिण्यादिगुणः एव फलेः आढ्यं युक्तं सम्पन्नं वा साधुः सज्जमः एव वृक्षः तं चारुदत्तं सुहृदः एव विहङ्गाः पक्षिणः सुखं यथा स्यात् तथा आश्रयन्ति अवलम्बन्ते किम् ? रूपकालक्क्वारः। उपजातिः वृत्तम् ॥३२॥

विद्वषकः—(स्वगतम्) सुट्ठु उवलक्खिदं दुट्टविलासिणीए। (प्रकाशम्) अद्य इं। [सुष्ठुपलक्षितं दुष्टविलासिन्या। अद्य किम्।]

वसन्तसेना-अये, किमागमनप्रयोजनम्।

विदूषकः सुणादु भोदि । तत्तभवं चारुदत्तो सीसे अञ्जीतं कटुअ भोदि विण्णवेदि । [श्रुणोतु भवति । तत्तभवांश्चारुदत्तः शीर्षेऽञ्जीलं कृत्वा भवतीं विज्ञापयति ।]

वसन्तसेना-(अञ्जलि बद्धवा) किमाज्ञापयति ।

विद्वषक: मए तं सुवर्णमण्डअं विस्सम्मादो अराणकेरकेति कदुअ जूदे हारिदम्। सो अ सिहओ राअवात्यहारी ण जाणिअदि किंह गदो ति। [मया तन्सुवर्णभाण्डं विश्रमभादात्मीयिमिति कृत्वा द्यूते हारितम्। स च सिभको राजवातिहारि न ज्ञायते कुत्र गत इति।

चेटी—अन्जए, दिट्टिआ वड्ढिस । अन्जो जूदिजरो संवुत्तो । [आर्या, दिष्टच, वर्धसे । आर्यो द्यूतकरः संवृतः ।]

वसन्तसेना—(स्वगतम्) कधम् । चोरेण अवहिदं पि सोण्डीरदाए जूदे हारिदं ति भणादि । अदो ज्जेव कामीअदि । [कथम् चौरेणापहृतमपि शौण्डीरतया सूते हारितमिति भणति । अतएव काम्यते ।]

विदूषकः—ता तस्स कारणादो गेण्हदु भोदी इसं रअणावलिम् । [तत्तस्य कारणाद् गृह्णातु भवतीमां रत्नावलीम् ।]

वसन्तसेना—(आत्मगतम्) कि बंसेमि तं अलंकारअम् । (विचिन्त्य) अथवा ण बाव । [कि दर्शयामि तमलङ्कारम् । अथवा न तावत् ।]

विदूषक:—कि दाव ण गेण्हदि भोदी एवं रअणाविलम् । [किं तावन्त गृह्णाति भवतीमां रत्नावलीम् ।]

बसन्तसेना—(विहस्य सखीमुखं पश्यन्ती) मित्ते अक्षं ण गेण्हिस्सं रअणाव-लिस्। (इति गृहीत्वा पार्थ्ये स्थापयित । स्वगतम्) क्षं झीणकुसुमादो विद्वसहआरपाद-बादो मअरन्दिबन्दओ जिवडन्ति । (प्रकाशम्) । अञ्ज विष्णवेहि तं जूदिअरं मम वअ-णेण अञ्जचारुदत्तम्— 'अहं पि पदोसे अञ्ज पेक्खिद्धं आअच्छामि' ति । [मैत्रेय कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावलीम् । कथं हीनकुसुमादिप सहकारपादपान्मकरन्द-बिन्दवो निपतन्ति । आर्यं विज्ञापय तं द्यतकरं मम वचनेनार्यचारुदत्तम्— 'अहमिप प्रदोष आर्यं प्रेक्षितुमागच्छामि' इति । ()

व

IT

f,

ā

T

य

ण

न

4-

₹-

य

₹-

विदूषक:—(अपने आप) दुष्ट वेश्या ने ठीक जान लिया है। (प्रकट रूप में) और क्या ?

वसन्तसेना—जी, आपके आने का प्रयोजन क्या है ?
विदूषक—श्रीमती जी, सुनिये। प्रिय चारुदत्त सिर पर अञ्जलि (वाँघ)
करके आपसे यह कहते हैं।

वसन्तसेना—(हाथ जोड़कर) क्या आज्ञा करते हैं ?

विदूषक—'…मैंने वह स्वर्णपात्र विश्वास से अपना (जान) करके जुए में हरा दिया और वह राज्य के सन्देश ले जाने वाला खूताध्यक्ष पता नहीं कहाँ चला गया ?

चेटी-आर्ये, भाग्य से बढ़ रही हो। (आपका सौभाग्य है) आर्य चारुदत्त जुआरी हो गये हैं।

वसन्तसेना—(अपने आप) क्या चोर से चुराये हुए (स्वर्णपात्र) को भी उदारता के कारण 'जुए में हरा दिया' यह कहते हैं इसीलिये (उनको) चाहती हूँ।

विदूषक—तो उसके कारण आप इस रत्नावली का ग्रहण करें। वसन्तसेना—(अपने आप) क्या उस आभूषण को दिखा दूं? (सोचकर) या तब तक नहीं।

विदूषक—तो क्या आप इस रत्नावली को नहीं लेतीं ?

वसन्तसेना—(हँसकर सखी के मुख को देखती हुई) मैत्रेय, रत्नावली को
कैसे न लूँगी ? (लेकर पास में रखती हुई अपने आप) मञ्जरी रहित आम के दक्ष
से भी पुष्परस की बूँदे कैसे गिर रही हैं ?

(प्रकट रूप में) आर्य, उन जुआरी आर्य चारुदत्त से मेरी ओर से यह कह देना— 'मैं भी आज प्रदोष (रात्रि के प्रथम पहर) में आर्य से मिलने आऊँगी।'

दुष्टः विलासो यस्य इति दुष्टिवलासिनी तया । अथ किम् अनुमती । राजः वार्ता सन्देशं हरतीति राजवार्ताहारी शोण्डीरतया उदारतया ।

हीनानि कुमुमानि यस्य तथाभूतात् मञ्जरीहीनात् सहकारपादपाद् आम्र-वृक्षात् मकरन्दिबन्दुपतनं यथा आश्चयंकरं तथैवं दिरद्रात् चारुवत्तात् रत्नावलीरूप-स्यालङ्कारस्य प्राप्तिरिति भावः । गणिकायाः प्रसङ्गात् संसर्गात् । अकाले असमये स्यालङ्कारस्य प्राप्तिरिति भावः । गणिकायाः प्रसङ्गात् संसर्गात् । अकाले असमये दुविनं घनान्धकारं मेघमण्डलं वा । मेघच्छन्तं दिनं दुविनमुच्यते लक्षणया तु मेघ-मण्डलम् इत्यर्थः । उन्नमित अध्वम् आगच्छिति । विद्षकः—(स्वगतम्) कि अण्णं तिंह गदुअ गेण्हिस्सिव । (प्रकाशम्) भोवि भणामि (स्वगतम्) णिअत्तीअदु इमावो गणिआपसङ्गावो, ति । [किम-स्यत्तत्र गत्वा ग्रहीष्यति । भवति भणामि—'निवर्ततामस्माद् गणिकाप्रसङ्गात्' इति । (इति निष्कान्तः )

वसन्तसेना—हञ्जे गेण्ह एदं अलङ्कारअस् । चारुदत्तम् अहिरमिदुं गच्छम्ह । [चेटी, गृहाणैतमलङ्कारम् । चारुदत्तमभिरन्तुं गच्छामः ।]

चेटी-अज्जए पेक्स पेक्स । उण्णमदि अकालदुद्दिनम् । [आर्ये, पश्य पश्य । उन्नमत्यकालदुर्दिनम् ।]

वसन्तसेना---

उदयन्तु नाम मेघा भवतु निशा वर्षमविरतं पततु । गणयामि नैव सर्वं दियताभिमुखेन हृदयेन ॥३३॥ हुट्जे, हारं गेण्हिस लहुं आ अच्छ । चेटि, हारं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छ ।]

> (इति निष्क्रान्ता सर्वे) मदिनकाशिवलको नाम चतुर्थोऽङ्कः

अार्थे, उन्नमित अकालदुर्दिनम्' इति चेटीबचनं निशम्य वसन्तसेना कथयति— उदयन्तु इति । मेघाः उदयन्तु आविर्भवन्तुं नामं, निशा भवतुं, अविरेतं सततं वर्षे पृष्टिः पततु अहं दियताभिमुखेन प्रियं प्रति उत्सुकेन हुद्येन सर्वं नैव गणयामि न आधकं मन्त्रे । आर्या वृत्तम् ॥३३॥

इति भवनिकाशविलको नाम चतुर्थोद्धः ।

टिके

शम्)

क्म-

ात्'

ह।

य।

**T**— रर्ष न

विद्षक-(अपने आप) वहाँ जाकर और क्या लेगी ? (प्रकट रूप में) अच्छा; यह कह दूंगा (अपने आप) 'कि इस वेश्या के संसर्ग से अलग हो जाओ।' (चला जाता है।)

वसन्तसेना—चेटी, इस आभूषण को ले लो । चारुदत्त से रमण करने चलेंगे। चेटी-आर्ये ! देखिये । असमय में दुर्दिन उमड़ रहा है । वसन्तसेना--वादल भले ही घिर आयें, रात हो जाये, निरन्तर वर्षा होती रहे, प्रियतमोन्मुख हृदय से इन सबको (मैं कुछ) नहीं गिनती ॥३३॥

चेटी, हार को लेकर शीघ्र आओ। (सब निकल जाते हैं)

मदिनका और शर्विलक नामक चतुर्थ अङ्क (समाप्त)।

## पञ्चमोऽङ्कः

(ततः प्रविशत्यासनस्थः सोत्कण्ठश्चारुदत्तः चारुदत्तः—(ऊर्ध्वमवलोक्य) उन्नमत्यकालदुर्दिनम् । यदेतत् आलोकितं गृहशिखण्डिभिरुत्कलापै— हंसैयियासुभिरपाकृतमुन्मनस्कैः। आकालिकं सपदि दुर्दिनमन्तरीक्षम् उत्कण्ठितस्य हृदयं च समं रुणद्धि ॥१॥

अपि च।

मेघो जलाद्र महिषोदरभृङ्गनीलो, विद्युत्प्रभारचितपीतपटोत्तरीयः । आभाति संहतवलाकगृहीतशङ्खः, खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥२॥

अपि च।

केशवगात्रश्यामः कृटिलबलाकावलीरचितशङ्खः। विद्युद्गुणकौशेयश्चक्रधर इवोन्नतो मेघः॥३॥

[अस्मिन्नङ्को समाप्तिपर्यन्तं वर्षतु वर्णनं क्रियते तच्च संयोगश्रङ्गारस्योद्दीपन-विभावत्वेनावतरतीति ध्येयम्]

चारुदत्तः षड्भिः श्लोकैः अकालदुर्दिनं वर्णयति—आलोकितमित्यादि । उत्क-लापैः उद्गताः कलापाः येषां तैः उत्थापितपुच्छैः गृहशिखण्डिभिः गृहमयूरैः आलोकितं (दुर्दिनम्) तथा उन्मनस्कैः उत्कण्ठितैः यियासुभिः (मानसरोवरं) गन्तुकामैः हंसैः अपा-कृतं निरस्तम् उपेक्षितं वा आकालिकं अकाले समुत्पन्नं दुर्दिनं मेघावरणं सपदि झटिति अन्तरीक्षम् आकाशम् उत्कण्ठितस्य विरहोत्सुकस्य जनस्य हृदय च समं सहैव रणि आच्छादयति । सहोक्तिरलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ।।१।।

मेघ इति । अत्र मेघः विष्णुरूपेणोत्प्रेक्ष्यते विशेषणानि चोभयपक्षे योजनीयानि । जलेन आर्द्रस्य महिषस्य उदरं भृङ्गश्च तद्वत् नीलः (मेघः विष्णुश्च)—विद्युत्प्रभया रचितं पीतपट इव पीताम्बरमिव उत्तरीयं यस्य (विष्णुपक्ष —विद्युत्प्रभा

## पाँचवाँ अङ्क

(तदनन्तर आसन पर बैठा हुआ उत्कण्ठित चारुदत्त प्रवेश करता है)

चारुदत्त—(ऊपर देखकर) असमय ही दुदिन उमड़ रहा है। जो यह ऊपर पंख वाले पालतू मोरों के द्वारा (प्रसन्ततापूर्वक) देखा गया तथा (मानसरोवर को) जाने के इच्छुक खिन्त-मन हंसों के द्वारा उपेक्षित (अनिभनन्दित) असमय का दुदिन (घना अन्धकार और वर्षा) शीध्रता से आकाश तथा उत्किण्ठित (विरही) के हृदय को साथ-साथ आच्छन्त कर रहा है।।१।। और भी—

जल से गीले भेंसे के उदर एवं भ्रमर के समान नीला, विजली की प्रभा से निर्मित पीताम्वर तुल्य उत्तरीय धारण करने वाला [विष्णु पक्ष में-विद्युत् प्रभा के समान निर्मित पीताम्वर ही है उत्तरीय जिसका] एकत्रीभूत वगुले रूपी शंख को ग्रहण करने वाला [विष्णु पक्ष में-एकत्रित वगुलों के समान ग्रहण किया है पाञ्चजन्य नामक शङ्घ जिसने] दूसरे विष्णु के समान आकश को व्याप्त करने को उद्यत मेघ शोभायमान है।। २।।

जो विष्णु के शरीर के समान श्याम है, जिसने वगुलों की टेढ़ी पंक्ति से शंख बनाया है, बिजली रूपी घागे का (बना हुआ) जिसका पीताम्बर है ऐसा बादल विष्णु के समान उमड़ रहा है ॥३॥

इव रचितं पीतपट एव उत्तरीयं येन) सः, संहता एकत्रीभूताः बलाकाः वकाः एव ग्रहीतः शङ्को येन [विष्णुपक्षे संहतवलाकावत् ग्रहीतः शङ्कः पाञ्चजन्यो येन] सः अपरः केशवः विष्णुः इव खम् आकाशम् आक्रमितुं व्याप्तुं प्रवृत्तः उद्यतः मेघः आभाति शोभते । रूपकम् उत्प्रेक्षा च । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥२॥

उपर्युक्तमेवार्थं प्रकारान्तरेण वर्णयित केशवित । केशवगाववत् श्यामः कृटिला चासौ बलाकावली वकपङ्क्तः च तया रचितः शङ्कः येन ताहशः, विद्युद्गुणः विद्यल्लेखा एव कौशेयं यस्य ताहशः मेघः चक्रधरः विष्णुः इव उन्नतः आकाशे समुद्गतः । उपमा-लङ्कारः । आर्या वृत्तम् ॥३॥

त्प्र**भया** द्युतप्रभा

ोपन-

उत्क-

ोकितं

अपा-

तरिति

रुणिं

पानि ।

एता निषिक्तरजतद्रवसंनिकाशा
धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः
विद्युत्प्रदीपशिखया क्षणहष्टनष्टाशिक्ठन्ना इवाम्बरपटस्य दशाः पतिन्त ॥४॥
संसक्तैरिव चक्रवाकमिथुनैहंसैः प्रडीनैरिव
व्याविद्धैरिव मीनचक्रमकरैहंम्यैरिव प्रोच्छितैः ।
तैस्तैराकृतिविस्तरैरनुगतैमेंघैः समभ्युन्नतैः
पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगनं विश्लेषितैर्वायुना ॥५॥
एतत्तद्धृतराष्ट्रवक्त्रसदृशं मेघान्धकारं नभो
हष्टो गर्जति चातिदिपतबलो दुर्योधनो वा शिखी ।
अक्षद्यतिजतो युधिष्ठिर इवाध्वानं गतः कोकिलो
हंसाः संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गताः ॥६॥

हंसाः संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचया गताः ॥६॥ (विचिन्त्य) चिरं खलु कालो मैत्रेयस्य वसन्तसेनायाः सकाशं गतस्य । नाद्यापि आगच्छति ।

(प्रविश्य)

विदूषक:—अहो गणिआए लोभो अदिक्खणदा अ, जदो ण कधा वि किदा अण्णा। अणेकहा सिणेहाणुसारं भणिअ कि पि, एवमेअ गहिदा रअ-

एता इति । निषिक्तः स्रवितः यो रजतद्रवः तत्सिक्षकाशाः तुल्याः रजतद्रववत् शुभाः इति यावत्, जलदस्य उदरेभ्यः जवेन वेगेन पतिताः विद्युद् एव प्रदीपशिखा तया क्षणं हृद्याः ततः नष्टाः अदृश्याः जाता एताः जलस्य धाराः अम्बरमेव पटः वस्त्रं तस्य छिन्नाः त्रुटिताः दशाः प्रान्तभागाः इव पतन्ति । रूपकम् उत्प्रेक्षा च । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥४॥

वायुना इतस्ततः परिक्षिप्ताः मेघाः विविधवस्तुनाम् आकृति घारयन्ति तैश्च गगनतलम् आलेख्यमिव शोभते, इत्याह—हंससक्तैरिति । (क्विचत्) संसक्तैः परस्पर-मिलितैः चक्रवाकिमयुनैः चक्रवाकयुगलैः इव, (क्विचत्) प्रडीनैः उड्डीनैः हंसैः इव, (क्विजित्) व्याविद्धैः इतस्ततः विक्षिप्तैः मीनचकैः मत्स्यसमूहैः मकरैश्च इव, अन्यत्र च प्रोच्छितैः अत्युन्नतैः हम्यैः प्रासादैः इव—एताहशैः तैः तैः नानाविधैः आकृति-विस्तरैः स्वरूपभेदैः अनुगतैः प्राप्तैः समभ्युन्नतैः उन्नतैः वायुना विश्लेषितैः

वि

**3**T-

ाः णं

11:

511

रच

₹-

व,

17

त-

तिः

पिघले हुए चाँदी के द्रव जैसी, मेघ के उदर से वेगपूर्ण गिरती हुई विजली रूपी दीपक की लो के द्वारा क्षण-भर दिखाई देकर अदृश्य हो जाने वाली, ये घारायें आकाश रूपी वस्त्र के दूटे हुए छोर (दशाः) के समान गिर रही हैं।।४।।

एक दूसरे से मिले हुए चक्रवाक के जोड़ों के समान, उड़ते हुए हंसों जैसे; (समुद्र की लहरों से इधर-उधर) फेंके हुए मत्स्य-समुदाय और मगरों के सदृश, उन्नत अट्टालिकाओं जैसे (ऊँचे) विभिन्न विस्तृत आकारों को प्राप्त करने वाले, वायु द्वारा छिन्न-भिन्न, उमड़तं हुए बादलों के द्वारा यहाँ आकाश (पत्र-छेद विधि द्वारा) चित्रित-सा शोभित हो रहा है ॥५॥

बादलों से जिसमें अंधेरा हो गया है, ऐसा यह आकाश उस (प्रसिद्ध) धृतराष्ट्र के मुख के समान है (क्योंकि धृतराष्ट्र का मुख भी आँखें न होने से अन्धकारपूर्ण था और आकाश की भी सूर्य चन्द्ररूपी दोनों आँखें बादलों से नष्ट हो गई थीं), प्रसन्न एवं अति गिंवत बल (मयूर पक्ष-में शक्ति, दुर्योधन पक्ष में—सेना) वाले दुर्योधन के समान मोर गरज रहा है।

पाँसे के द्वारा जुए में हारे हुए युधिष्ठिर के समान कीयल मौन (युधिष्ठिर पक्ष में 'अध्वानं' का अर्थ वनमार्ग) को प्राप्त हो गई है। इस समय हंस पाण्डवों के समान वन से (जल के कारण या वनवास से) अज्ञातवास को (अर्थात् मानसरोवर को) चले गये हैं ॥६॥

(सोचकर) मैत्रेय को वसन्तसेना के पास गये देर हो गई, अब भी नहीं आ रहा है।

(प्रवेश करके)

विदूषक—अहो ! वेश्या का लोभ और अनुदारता ? क्योंकि (अलङ्कार लेने के सिवाय) दूसरी बात भी नहीं की ? प्रेम के अनुकूल अनेक प्रकार से कुछ भी कहकर

पृथक्कृतैः च मेघैः गगनम् इह अत्र पत्रच्छेद्यम् इव पत्रस्य छेदः खण्डनं तेन घटितं चित्रम् इव भाति शोभते । उपमालङ्कारः । शाद्रं लविक्रीडितं दृत्तम् ।। १।।

एतिति । मेघैः अन्धकारः यत्र एतत् नभः तस्य प्रसिद्धस्य धृतराष्ट्रस्य वक्त्रसहशं मुखसहशं चक्रसहशं सेनासहशं वा । धृतराष्ट्रमुखे हष्टिशून्यत्वाद् अन्धकारः गगने च सूर्यंचन्द्रयोः अदर्शनात् । अतिदिष्तम् अतिगर्वयुक्तं बलं शक्तिर्यस्य सः शिखी मयूरः अतिदिष्तिं बलं सैन्यं यस्य सः दुर्योधनः इव गर्जति । कोकिलः पिकः अक्षः छूते जितः युधिष्ठिरः अध्वानं वनमार्गम् इव अध्वानं ध्विनशून्यतां मीनं गतः । सम्प्रति हंसाः— पाण्डवाः वनाद् वनवासाद् वनवासं परित्यज्य वा अज्ञातवर्याम् अज्ञातवासम् इव— वनात् जलाद् हेतोः अज्ञातस्थानं गताः, अदृश्याः जाताः इति भावः । उपमालङ्कारः । शाद्वं लिवक्रीहितं वृक्तम् ॥६॥

णावली । एत्तिआए ऋद्धीए ण तए अहं भणिदो—'अज्जिमत्तेअ, वीसमीअदु । मल्ल-केण पाणीअं पि पिविस गच्छीअदु'ति । ता मा दाव दासीए धीआए गणिआए मुहं पि पेविसस्सम् । (सिनवेंदम्) मुष्ठु वखु वुच्चिदि—'अकन्दसमुित्यता पर्णमणी, अवञ्चओ वाणिओ, अचोरो सुवण्णआरो, अकलहो गामसमागमो, अलुद्धा गणिआ ति दुक्कर एदे संभावीअन्ति'। ता पिअवअस्सं गदुअ इमादो गणिआपसङ्गादो णिवत्तावेमि । (पिक्किम्य हष्ट्वा) कधं पिअवअस्सो क्लब्बािडआए उपविट्टो चिट्ठि । ता जाव उपस्पामि । (उपसृत्य) सोत्थि भवदे । बड्ढदु भवम् । [अहो गणिकाया लोभोऽदिक्षिणता च । यतो न कथापि कृतान्या । अनकधा स्नेहानुसारं भणित्वा किमिप, एवमेव गृहीता रत्नावली । एतावत्या ऋद्धचा न तयाहं भणितः—'आर्यमैत्रेय, विश्वम्यताम् । मल्लकेन पानीयमिप पीत्वा गम्यताम्' इति । तन्मा ताव-द्दास्याः पुत्र्या गणिकाया मुखमिप द्रक्ष्यामि । सुष्ठु खलूच्यते—'अकन्दसमु-त्थता पिद्यनी, अवञ्चको वणिक्, अचौरः सुवर्णकारः, अकलहो ग्रामसमागमः, अलुब्धा गणिकेति दुष्करमेते संभाव्यन्ते' । तित्प्रयवयस्यं गत्वास्माद् गणिकाप्रसङ्गान्निवर्त्यामि । कथं प्रियवयस्यो वृक्षवाटिकायामुपविष्टस्तिष्ठित । तद्यावदुपसर्पामि । स्वस्ति भवते । वर्धतां भवान् ।]

चारुवत्तः—(विलोक्य) अये, सुहृन्मे मैत्रेयः प्राप्तः । वयस्य, स्वागतम् । आस्यताम् ।

विदूषकः--उपविद्धो हिरा। । उपविष्टोऽस्मि ।]

चारुदत्तः वयस्य, कथय तत्कार्यम्।

विदूषकः—तं क्खु कज्जं विणट्टम् । [तत्खलु कार्यं विनष्टम् ।]

चाख्वतः-किं तया न गृहीता रत्नावली ?

विदूषकः - कुदो अम्हाणं एत्तिअं भाअधेअम् । णवणलिणकोमलं अञ्जलि मत्थए कदुअ पिडिच्छिआ । [कुतोऽस्माकमेतावद्भागधेयम् । नवनलिनकोमल-मञ्जलि मस्तके कृत्वा प्रतीष्टा ।]

चारुदत्तः—तर्तिक ब्रवीषि विनष्टमिति ?

विदूषकः—मो कष्यं ण विणट्टम्, जं अभुत्तपीवस्स चोरीई अवहिदस्स अप्य-मुल्लस्य सुवण्णमण्डअस्स कारणावो चतुस्समुद्दसारभूवा रअणमाला हारिटा। भोः, कथं न विनष्टम्, यदभुक्तपीतस्य चौरैरपहृतस्याल्पमूल्यस्य सुवर्णभाण्डस्य कारणाच्चतुःसमुद्रसारभूता रत्नमाला हारिता।

चारुदत्तः — वयस्य, मा मैवम् । यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः। तस्यैतन्महृतो मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ॥७॥ मल्ल-ाए मुहं इन्करं विमि।

किटिके

वि उप-इदक्षि-कमपि,

मित्रेय, ताव-न्दसमु-

मसमा-गस्माद् ष्ठति ।

गतम् ।

अञ्जलि कोमल-

अप्य-[भोः, माण्डस्य ऐसे ही रत्नावली ले ली। इतनी सम्पत्तियुक्त होकर भी उसने मुझसे यह नहीं कहा आयं मैत्रैय आराम कीजिये। मल्लक (पात्र विशेष) से पानी तो पीकर जाइये। तो इस दासी की पुत्री वेश्या का मुंह भी नहीं देखूँगा। (खेदपूर्वंक) ठीक ही कहा जाता है—'विना जड़ के उत्पन्न हुई कमलिनी, न ठगने वाला विनया, न चुराने वाला सुनार, जिसमें झगड़ा न हो ऐसा ग्राम-सम्मेलन, न लोभ करने वाली वेश्या, इनकी सम्भावना करना कठिन है। तो जाकर प्रिय मित्र को इस वेश्या के संग से पृथक् करता हूँ। (धूमकर देखकर) क्या प्रिय मित्र वृक्ष-वाटिका में बैठे हुए हैं? तो जव तक समीप चलता हूँ। (समीप जाकर) आपका कल्याण हो, आपकी वृद्धि हो।

चारवत्त—(देखकर) अरे मेरे मित्र मैत्रेय आ गये। मित्र स्वागत है, वैठिये। विदूषक—बैठ गया हूँ।

चारवत्त-मित्र, उस कार्य की बात कहो।

विदूषक-वह काम तो बिगड़ गया।

चारदत्त-क्या उसने रत्नावली नहीं ली ?

विदूषक—हमारा ऐसा भाग्य कहा ? अभिनव कमल-सी कोमल अञ्जलि मस्तक पर करके (वह रत्नावली उसने) ले ली।

चारुदत्त - तो यह क्यों कहते हो कि विगड़ गया।

विदूषक—जी, कैसे नहीं विगड़ गया, जो विना खाये-पीये, चौरों द्वारा चुराये गये स्वल्प मूल्य वाले स्वर्ण-पात्र के कारण चारों समुद्रों की सारभूत रत्नावली खो दी?

चारुदत्तः—िमत्र, ऐसा नहीं। जिस विश्वास का आधार लेकर उसने हम पर धरोहर रक्खी उस महान् विश्वास का ही यह मूल्य दिया जा रहा है।।।।।

मल्लकः पात्रविशेषः । न कन्दात् मूलात् समुत्थिता उत्पन्ना मूलं विनोत्पन्ना । अकलहः कलहशून्यः । ग्रामस्य समागमः सम्मेलनं । अलुब्धा लोभशून्या । नवनिलन्वत् नूतनकमलवत् कोमलम् अञ्जलिम् । प्रतोष्टा ग्रहीता ।

यमिति । व्याख्यातं पुरस्तात् (३:२१) ।

पटान्तेन वस्त्राञ्चलेन अपवारितम् आवृतम् । बहवः प्रत्यवायाः दोषाः यस्मिन्
तस्मात् पावुकायाः अन्तरे मध्ये । लेष्टुका लघुमृत्तिकाखण्डः । चाटः वञ्चकः [चाटाः
प्रतारकाः विश्वास्य ये परधनमपहरन्ति—मिताक्षरा (आप्टे) ] न जायन्ते वृद्धि न
गच्छन्ति । परिवार्वं निन्दाम् उक्त्वा अलम् (टि०) । अवस्थया दरिद्रावस्थया ।
निवारितः पृथक्कृतः ।

विदूषक.—भो वअस्स, एवं पि मे दुविअं संतावकारणं जं सहीअणिविणासण्णाए पडन्तोवारिवं मुहं कबुअ अहं उवहिंसदो । । ता अहं बम्हणो भविअ वाणि
भवन्तं सीसेण पिडअ विष्णवेमि — 'णिवत्तीअदु अप्पा इमादो बहुपच्चवाआदो गिणआपसङ्गादो'। गिणआ णाम पादुअन्तरप्पिवट्टा विअ लेट्ठुआ दुक्खेण उण णिराकरीअदि । अवि अ भो वअस्स, गणिआ हत्थी काअत्थओ भिक्खु चाटो रासहो अ जिंह
एवं णिवसन्ति तिंह दुट्टा वि ण जाअन्ति । [भो वयस्य, एतदिप मे द्वितीयं संतापकारणं यत्सखीजनदत्तसंज्ञया पटान्तापवारितं मुखं कृत्वाहमुपहसितः । तदहं
ब्राह्मणो भूत्वेदानीं भवन्तं शीर्षेण पतित्वा विज्ञापयामि— 'निवत्यंतामात्मा
समाद्वहुप्रत्यवायाद् गणिकाप्रसङ्गात्'। गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुकादुःखेन पुनिराक्रियते। अपि च भो वयस्य, गणिका हस्ती कायस्थो भिक्षुश्चाटो
रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते।]

चारुदत्तः वयस्य, अलिमदानीं सर्वं परिवादमुक्तवा। अवस्थयैवास्मि

निवारितः। पश्य-

त्रेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं प्राणव्ययान्तं चरणास्तु तथा वहन्ति । सर्वत्न यान्ति पुरुषस्य चलाः स्वभावाः खिन्नास्ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति ॥ । ॥

अपि च वयस्य,

यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः। (स्वगतम्) न गुणहार्यो ह्यसौ जनः। (प्रकाशम्)

वयमर्थेः परित्यक्ता ननु त्यक्तैव सा मया ॥ ६:।

विदूषक — (अघोऽवलोक्य स्वगतम्) जधा एसो उद्धं पेविस्तअ दीहं णिस्ससिव तथा तक्केमि मए विणिवारिअन्तस्स अधिअदरं विड्डदा से उक्कण्ठा । ता सुट्ठु विष्ठु एक्वं वुच्चिवि—'कामो वामो' ति । (प्रकाशम्) भो वअस्स, भणिदं अ ताए-भणेहि

चारुदत्तः स्वकीयाम् अवस्थामेव वर्णयति—वेगमिति । तुरगःअश्वः त्वरितं शीघ्रं प्रयातं गन्तं वेगं करोति किन्तु तु प्राणव्ययात् वलक्षयात् तस्य चरणाः तथा वेगेन न वहन्ति चलन्ति । पुरुषस्य जनस्य चलाः चञ्चलाः स्वभावाः मनोवृत्तयः सर्वत्र सर्वेषु प्राप्याप्राप्यविषयेषु यान्ति गच्छन्ति ततः खिन्नाः असफलत्वात् खेदं प्राप्ता पुनः हृदयमेव विशन्ति स्वोत्पत्तिस्थाने हृदये एव विलीयन्ते इति भावः । हृष्टान्तालङ्कारः । वसन्ति तिलका वृत्तम् ॥६॥

हिके देण्ण-दाणि गणि-।करी-। जाँह ।ताप-

ष्टुका-श्चाटो

मात्मा

वास्मि

ास्ससदि दुट्ठु वखु :-भणेहि

तुं शीघ्रं वेगेन न व्र सर्वेषु हृदयमेव । वसन्तः विदूषक — हे मित्र, मेरे सन्ताप का दूसरां कारण यह भी है कि सखीजनों को संकेत देकर मुँह ढककर मेरा उपहास किया। तो मैं ब्राह्मण होकर (भी) इस समय सिर से (आपके चरणों पर) गिर कर निवेदन करता हूँ — इस बहुत विघ्नों वाले वेश्या के संग से पृथक् हो जाइये। वेश्या तो जूते के अन्दर प्रविष्ट हुई कंकड़ के समान फिर दु:ख से निकाली जाती है।

और भी, हे मित्र,

वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिलारी, धूर्त और गधा जहाँ ये रहते हैं वहाँ दुष्ट भी दृद्धि को प्राप्त नहीं होते (सज्जनों का कहना ही क्या ?)

चारुदत्त-मित्र, इस सब निन्दा को कहने से बस करो। (मैं तो) अवस्था ने ही रोक दिया हूँ। देखो-

थोड़ा शीघ्र जाने के लिए तीव्र गित करता है, किन्तु शक्ति का क्षय होने के कारण (उसके) पैर उस प्रकार (वेग से) नहीं चलते हैं। पुरुष की चञ्चल मनोवृत्तियाँ सब स्थानों पर जाती हैं, वहाँ से (असफलता के कारण) खिन्न होकर फिर से हृदय में ही प्रविष्ट हो जाती हैं। (उसी प्रकार सामर्थ्याभाव से वसन्तसेना को प्राप्त करने की मेरी इच्छायें मन की मन में रह जाती हैं) ॥६॥ और भी, मित्र—

जिसकी सम्पत्ति है उसी की वह कामिनी है। क्योंकि यह जन (गणिका) धन से वश में करने योग्य है।

(अपने आप) नहीं, यह जन (वसन्तसेना) गुण द्वारा वश में करने योग्य है। (प्रकट रूप में) सम्पत्ति ने हमें त्याग दिया है (इसलिए) मेरे द्वारा तो वह (वसन्तसेना) त्याग ही दी गई है।।६।।

विव्यक—(नीचे देखकर अपने आप) क्योंकि यह ऊपर देखकर लम्बे निश्वास ले रहा है, उससे अनुमान करता हूँ कि मेरे द्वारा निवारण किये गये इसकी उत्कण्ठा और भी अधिक वढ़ गई है। तो वास्तव में यह ठीक ही कहा जाता है, काम उसटा होता है। (प्रकट रूप में) हे मित्र, और उसने कहा है, चारुदत्त से कहना—'आज प्रदोष (रात्रि के

यस्येति । यस्य जनस्य अर्थाः घनानि सन्ति तस्य सा गणिका कान्ता कामिनी; हि यतः असौ जनः गणिका धनेन हार्यः वशे कतुँ शक्यः । वसन्तसेना तु गुणलुब्धेति मनिस निघायाह वसन्तसेनाविषये एतन्न गुक्तम्, कृतः असौ जनः वसन्तसेना तु गुणहार्यः औदार्यादिभिः गुणैः स्ववशे कतुँ योग्यः । वयं च अर्थैः परित्यक्ता अस्माकं सम्पत्तिनंद्रा अतः मया चारुदत्तेन सा वसन्तसेना त्यक्ता एव स्वतः एव परित्यक्ता ननु इति निश्चितम् । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥६॥

चारवत्तम्—'अन्ज प्रशेसे मए एत्थ आअन्तन्त्रं' ति । ता तक्केिमः रेअणावलीए अपरि-तुट्टा अवरं मिगावं आअमिस्सवि ति । [यथैव ऊध्वं प्रेक्ष्य दीर्घं निश्वसिति, तथा तर्कयामि मया विनिवार्यमाणस्याधिकतरं वृद्धास्योत्कण्ठा । तत्सुष्ठु खल्वेव-मुच्यते—'कामो वामः' इति । भो वयस्य, भणितं च तया—भण चारुवत्तम्— 'अद्य प्रदोषे मयात्रागन्तव्यम्' इति । तत्तर्कयामि रत्नावल्या अपरितुण्टापरं याचितुमागमिष्यतीति ।]

चार्दसः—वयस्य, आगच्छतु । परितुष्टा यास्यति । चेदः—(प्रविषय) अवेध माणहे । जधा जधा वश्णदि अब्भखण्डे तथा तथा तिम्मदि पुट्ठिचम्मे । जधा जधा लग्गदि शीदवादे तथा तथा वेवदि मे हलक्के ॥१०॥

(प्रहरण)

वंशं वाए शत्तिन्छहं शुशहं वीणं वाए शत्ततिन्ति णदिन्तिम् । गीअं गाए गहहश्शाणूलूअं के मे गाणे तुम्बुलू णालदे वा ॥११॥

आणसिह्य अञ्जआए वशन्तशेणाए — कुम्मीअला, गच्छ तुमम् । मम आगमणं अञ्ज-चार्यत्तरश णिवेदेहिं ति । ता जाव अञ्जचार्यत्तरश गेहं गच्छामि । (परिक्रम्य प्रविष्टकेन दृष्ट्वा) एशे चालुदत्ते रुक्खवाडिआए चिट्ठदि । एशे वि शे दृद्वदुके । ता जाव ज्वशप्पेमि । कधं ढिक्किदे दुवाले रुक्खवाडिआए । भोदु । एददश दुद्वदुकश्श शण्णं देमि । [अवेत मानवाः,

यथा यथा वर्षत्यभ्रखण्डं तथा तथा तिम्यति पृष्ठचर्म । यथा यथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हृदयम् ॥ वंशं वादयामि सप्तिच्छद्रं सुशब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्त्रीं नदन्तीम् । गीतं गायामि गर्दभस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बुरुनिरदो वा ॥

आज्ञप्तोऽस्म्यार्थया वसन्तसेनया—'कुम्भीलक, गच्छ त्वम्। ममागमनमार्य-चारुदत्तस्य निवेदय' इति । तद्यावदार्यचारुदत्तस्य गेहं गच्छामि । एष चरुदत्तो वृक्षवाटिकायां तिप्ठति । एषोऽपि स दुष्टबदुकः । तद्यावदुपसर्पामि । कथमाच्छा-दितं द्वारं वृक्षवाटिकायाः । भवतु । एतस्य दुष्टबदुकस्य संज्ञां ददामि ।] (इति लोष्टगुटिकाः क्षिपति)

विव्यकः अए, को वाणि एसो पाआरवेट्टिवं विअ कइत्थं मं लोट्टकेहि ताडेवि ? [अये, क इंदानीमेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्थं मां लोष्टकैस्ताडयित ।]

चारवत्तः-आरामप्रासादवेदिकायां क्रीडद्भिः पारावतैः पातितं भवेत्।

विव् वकः — दासीए पुत्त दुटुपारावस चिट्ठ चिट्ठ । जाब एदिणा दण्डकट्ठण सुपनंक विश्व चूसकलं इमादो पासांदादो भूमीए पाडइस्सम् [दास्याः पुत्र दुष्टपा-

र्धार-र्गात, वेव-(—

टिके

गुज्ज-क्रम्य । ता क्रश्स

मार्य-इंदत्ती च्छा-मे ।]

[ ]

गडेवि ?

्। कट्ठेण ष्टपा- प्रथम पहर) में मुझे यहाँ आना है। तो अनुमान करता हूँ कि रत्नावली से असन्तुष्ट हुई (वह) कुछ और माँगने आयेगी।

चारुदत्त-- मित्र; आते दो सन्तुष्ट होकर जायेगी।

चेटी—(प्रवेश करके) मनुष्यो समझो, जैसे-जैसे मेघ खण्ड वरस रहा है, वैसे-वैसे पीठ की त्वचा भीग रही है। जैसे-जैसे ठण्डी वायु लग रही है वैसे-वैसे मेरा हृदय काँप रहा है।।१०॥

(हँसकर) सात छेद वाली तथा सुन्दर शब्द वाली कौसुरी को बजाता हूँ। भङ्कृत होती हुई सात तारों वाली वीणा को बजाता हूँ। गधे के समान गीत गाता हूँ। मेरे गाने पर तुम्बर (एक गन्धर्व) और नारद कौन है ? (अर्थात् मेरे गाने के समक्ष वे भी तुच्छ हैं)।।११॥

आर्या वसन्तसेना के द्वारा (मुझे) आज्ञा दी गई, है कुम्भीलक तुम जाओ मेरा आजा आर्य नास्वत से निवेदन करो। तो जब तक आर्य चास्वत के घर जाता हूँ। (घूमकर प्रवेश द्वार से देखकर) यह चास्वत वृक्ष-वाटिका में बैठे हैं। यह वह दुष्ट बदुक भी है। तो जब तक समीप चलता हूँ। क्या वृक्ष-वाटिका का द्वार बन्द है? अच्छा इस दुष्ट वदुक को संकेत देता हूँ। (कंकड़ियाँ फेंकता है)।

विद्षक—अरे, कौन यह चारदीवारी से घिरे हुए कैय के समान मुझे मार रहा है ?

चारवत्तः—(सम्भवतः) वाटिका-भवन की चौकियों पर खेलते हुए कबूतरों ने गिरा दी हों।

विद्षक—दासी के पुत्र दुष्ट कबूतर, ठहर-ठहर, जब तक इस काठ के डण्डे से भली प्रकार पके हुए आम के फल की भाँति इस भवन से भूमि पर गिरा दूँ। (काठ के डण्डे को उठाकर दौड़ता है)।

कामो वामः इति कामः विपरीतो भवति, यावत् कामः प्रतिबध्यते तावद् अधिकं वर्धते इति भावः । अवेत अवगच्छत ।

यथेति यथा यथा अभ्रखण्डं मेघलण्डं मेघमण्डलं वा वर्षति तथा तथा मम पृष्ठचर्म तिम्यति आर्दीभवति । यथा यथा शीतवातः लगित तथा तथा मे मम चेटस्य हृदयं वेपते कम्पते । उपेन्द्रवच्चा वृत्तम् ॥१०॥

वंशेति । अहं सप्त छिद्राणि यत्र तं सुशब्दं शोभनशब्दयुतं वंशं वादयामि सप्ततन्त्र्यः यत्र तां नदन्तीं झङ्कृतां वीणां वादयामि । गर्वभस्य चानुरूपं समानं गीतं गायामि मे मम गाने तुम्बुरुः देवसभायाः गायकविशेषः नारद वा कः न कोऽपि इत्यर्थः । व्यतिरेकालङ्कारः उपजाति वृत्तम् ॥११॥

प्रविष्टकेन रङ्गमञ्चस्य प्रवेशद्वारेण । संज्ञां सङ्केतम् । लोष्टगुटिकाः लघुमृत्तिकाः

रावत, तिष्ठ यावदेतेन दण्डकाष्ठेन सुपक्विमव चूतफलमस्मात्प्रासादाद् भूमी पातियिष्यामि ।] (इतिदण्डकाष्ठमुद्यम्य धावित)

चाग्वतः - (यज्ञोपवीतम् आकृष्य ।) वयस्य, उपविशः। किमनेन । तिष्ठतु

दयितासहितस्तपस्वी पारावतः।

चेटः कधं पारावदं पेक्खदि । मं ण पेक्खदि । मोदु । अवराए लोट्टगुडिकाए पुणो वि ताडइस्सम् । [कथं पारावतं पश्यति । मां न पश्यति । भवतु । अपरया लोष्टगुटिकया पुनरिप ताडियिष्यामि ।] (तथा करोति)

विदूषकः—(दिशाऽवलोक्य) कद्यं कुम्मीलओ । ता जाव उपसप्पामि । (उपसृत्य । द्वारमुद्घाटच) अरे कुम्मीलअ, पविश । सायवं दे । [कथं कुम्भीलकः ।

तद्यावदुपसर्पामि । अरे कुम्भीलक, प्रविश । स्वागतं ते ।]

चेट:-(प्रविष्य) अञ्ज, वन्दामि । [आर्यं वन्दे]

विदूषक: अरे, किंह तुमं ईिंदिसे दुिंद्ण अन्धआरे आसदो। [अरे, कुत्र त्वमीहशो दुदिनेऽन्धकार आगतः।]

चेट:-अले, एशा शा। [अरे, एषा सा।] विदुषकः का एसा का। [कैषा का।]

चेटः-एशा शा। [एषा सा]

विद्षक:— कि दाणि दासीए पुत्ता, दुव्भिक्षकाले वुड्ढरङ्को विअ उद्धकं साताअसि—'एसा सा से' ति । [िकमिदानीं दास्याः पुत्र, दुर्भिक्षकाले वृद्धरङ्क इवोध्वंकं श्वासायसे—'एषा सा सा' इति ।]

चेदः—अले, तुमं वि दाणि इन्दमहकामुको विश्व सुद्दु कि काकाश्रसि — 'का के' ति । [अरे त्वमपीदानीमिन्द्रमहकामुक इव सुष्ठु कि काकाश्यसे — 'का का' इति ।]

विदूषक:-ता कहेहि । [तत्कथय।]

चेटः—(स्वगतम्) भोदु । एव्वं भणिश्यां । (प्रकाशम्) अले, पण्हं दे दइश्यम् । [भवतु । एवं भणिष्यामि । अरे, प्रश्नं ते दास्यामि ।]

विद्षक:—अहं दे मुण्डे गोड्डं दश्शम् । [अहं ते मस्तके पादं दास्यामि ।] चेट:—अले, जाणाहि दाव, तेण हि कश्शि काले चूआ मोलेन्ति । [अरे, जानीहि तावत् तेन हि कस्मिन्काले चूता मुकुलिता भवन्ति ।]

विद्षकः—अरे दासीए पुत्ता, गिह्ये । अरे दास्याः पुत्त, ग्रीब्मे ।] चेटः—(सहासम् ।) अले, णहि णहि । [अरे निह निह ।]

विद्वकः—(स्वगतम् ।) कि वाणि एत्य किहिंससम् । (विचिन्त्य ।) भोदु । वारुवत्तं गवुअ पुण्डिस्सम् (प्रकाशम् ।) अरे, मुहुत्तअं चिद्ठ । (चारुवत्तमुपसृत्य ।)

्मी -

टेबे .

ठतु

नाए रया

मे । हः ।

कुत्र

द्धकं रङ्क

'का का'

म्।

।] अरे,

हु। (।) चारदत्त—(यज्ञोपवीत को खींचकर) मित्र, वैठो। इससे क्या ? पत्नी (प्रेमिका) सहित वेचारा कबूतर बैठा रहे।

चेट - क्या कबूतर को देख रहे हो ? मुझे नहीं देख रहे हो ? अच्छा। दूसरी कंकड़ से फिर मारूँगा (वैसा करता है)

विदूषक—(सब दिशाओं में देखकर) क्या कुम्भीलक ? तो जब तक समीप चलता हूँ। (समीप जाकर द्वार खोल कर) अरे, कुम्भीलक प्रवेश करो। तुम्हारा स्वागत है।

चेट - (प्रवेश करके) आर्य, वन्दना करता हूँ। विदूषक-अरे, ऐसे दुर्दिन अन्धकार में तुम कहाँ आ गये? चेट-अरे यह वह। विदूषक-कौन, 'यह' कौन?

चेट-यह, वह ?

विदूषक—दासी के पुत्र, इस समय क्यों, अकाल के समय वृद्ध निधंन (रङ्क) के समान लम्बी साँस ले रहा है—-'एषा सा सा'

चेट—इस समय इन्द्रोत्सव के इच्छुक काक के समान यह अच्छी का, का (कीन, कीन)। या काँव, काँव, क्यों कर रहे हो ?

विदूषक-तो कहो।

चेट—(अपने आप) अच्छा इस प्रकार कहूँगा। (प्रकट रूप में) अरे, तुम्हें प्रश्न दूँगा।

विदूषक-में तेरे मस्तक पर लात दूंगा।

चेट-अरे जानते हो ? किस समय में आम मञ्जरीयुक्त होते हैं ?

विदूषक - अरे दासी के पुत्र, ग्रीब्म में।

चेट-(हँसकर) अरे नहीं, नहीं।

विद्षक—(अपने आप) यहाँ अब क्या कहूँ ? (सोचकर) अच्छा। जाकर चारुदत्त से पूछूँ। (प्रकट रूप में) अरे क्षण भर ठहर। (चारुदत्त के पास जाकर) हे मित्र; तनिक पूछ लूँ। आम किस समय में मुकुलित होते हैं ?

खण्डानि । प्राकारेण प्राचीरेणः वेष्टितं परिवृतम् । कपित्त्यं फलविशेषं वृक्षविशेषं वा । आरामस्य उद्यानस्य प्रासादः तस्य वेदिकायाम् । वियतासिहतः प्रियायुक्तः । तपस्वी वराकः । इन्द्रमहस्य इन्द्रोत्सवस्य कामुकः इच्छुकः काकः । काकायसे काक इव आचरित । रक्ष्या रथानां समूहः रथ्या (टि०) ।

मो वअस्स, पुच्छित्सं दाव, करिंस काले चूआ मोलेन्ति। [किमिदानीमत्र कथिय-ष्यामि । भवतु । चारुदत्तं गत्वा प्रक्ष्यामि । अरे, मुहूर्त्तकं तिष्ठ । भो वयस्य, प्रक्ष्यामि तावत्, कस्मिन्काले चूता मुकुलिता भवन्ति ।]

चारुदत्तः-मूर्ख, वसन्ते।

विदूषक:-(चेटमुपगम्य) मुक्ख वसन्ते । [मूर्खं, वसन्ते ।]

चेट:—दुदिअं दे पण्हं दइश्शम् । शुशमिद्धाणं गामाणं का लक्खअं कलेदि [द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि । सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रक्षां करोति ।]

विदूषक:-अरे, रच्छा [अरे, रथ्या ।]

चेट:-(सहासम्।) अले णहि पहि। [अरे, नहि नहि।]

विदूषकः—भोदु । संसए पिंडदोह्मि । (विचिन्त्य) भोदु चारुदत्तं पुणो वि पुच्छित्सम् । [भवतु । संशये पिततोऽस्मि । भवतु चारुदत्तं पुनरिप प्रक्ष्यामि ।] (पूर्निवृत्य चारुदत्तं तथैवोदाहरित)

चारुदत्तः-वयस्यः सेना ।

विदूषक:—(चेटमुपगम्य ।) अरे दासीए पुत्ता, सेणा । [अरे दास्याः पुत्र, सेना ।]

चेट:-अले, दुवे वि एक्कशिशं कहुअ शिग्ध भणाहि । ृ[अरे, द्वे अप्येक-स्मिन्कुत्वा शीघ्रं भण ।]

विदूषकः—(सेणावसन्ते) [सेनावसन्ते ।]

चेट:--णं पलिवश्चि भणाहि । [तनु परिवर्त्य भण]

विदूषक:--(कायेन परिवृत्य ।) सेणावसन्ते । [सेनावसन्ते !]

चेट:-अले मुक्ल, बडुका, पवाइं पलिवत्तावेहि । [अरे मूर्ख बटुक, पदे परिवर्तय ।]

विदूषक:--(पादी परिवर्त्य) सेणावसन्ते । [सेनावसन्ते ।]

चेदः — अले, मुक्ल, अक्ललपदाइं पलिवत्तावेहि । [अरे मूर्खं; अक्षरपदे परिवर्तय ।]

विवूषक:--(विचिन्त्य ।) वसन्तसेणा । [वसन्तसेना ।]

चेटः-एशा शा आअदा । [एषा सागता ।]

विवूषकः—ता जाव चारुवत्तस्स णिवेदेमि। (उपसृत्य) भो चारुवत्त, धणिओ दे आअदो । [तद्यावच्चारुवत्तस्य निवेदयामि । भो चारुवत्त, धनिकस्त आगतः ।]

चारवत्तः कुतोऽस्मत्कुले धनिकः।

विदूषकः--जइ कुले णित्थ, ता दुवारे अतिथ । एसा वसन्तसेणा

य-य,

टके

दि

वि ]

্স,

कः

पदे

पदे

ो **वे** ]

णा

```
चारदत्त - मूर्ख, वसन्त में।
       विदूषक-(चेट के पास जाकर) मूर्ख, वसन्त में ।
       चेट--- तुम्हें दूसरा प्रश्न दूँगा। सम्पत्तिशाली ग्रामों की कौन रक्षा करता है?
       विद्षक-अरे, रध्या।
       चेट-(हँसी पूर्वक) अरे, नहीं नहीं।
       विद्षक-अच्छा। सन्देह में पड़ गया हूँ। (सोचकर) अच्छा फिर भी चारुदत्त
से पूर्छू (फिर लोटकर चारुदत्त से कहता है)।
       चारदत्त-मित्र, सेना ।
       विद्यक-(चेट के समीप आकर) अरे, दासी के पुत्र, सेना।
       चेट-अरे दोनों को एक करके (मिलाकर) बोल।
       विदूषक-सेना वसन्त।
       चेट-अरे उलट कर कही।
       विदूषक-(शरीर से उलट कर) सेनावसन्त ।
       चेट-अरे मूर्ख बटुक, पद (शब्द) में परिवर्तन करो।
       विदूषक-(पैरों को बदल कर) सेनावसन्त ।
       चेट-अरे मूर्ख, अक्षरों वाले पद (शब्द में) परिवर्तन करो (पैरों में नहीं)।
       विदूषक-(सोच कर) वसन्तसेना।
       चेट-यह वह आ गई है।
       विदूषक—तो जब तक चारुदत्त से द्विनिवेदन द्विकरता हूँ (समीप जाकर) है
```

विदूषक—तो जब तक चारुदत्त से विनिवेदन विकरता हैं (समीप जाकर) है
चारुदत्त तुम्हारा धनिक (साहूकार) आया है।

चारवत्त—हमारे कुल में धनिक कहाँ से आया ? विवृषक—यदि कुल में नहीं है तो द्वार पर है यह वसन्तसेना आई है।

परिवर्त्य परिवर्तनं कृत्वा ।

आअदा । [यदि कुले नास्ति, तद्द्वारेऽस्ति एषा वसन्तसेनागता ।] चारुदशः—वयस्य, किं मां प्रतारयसि ।

जिंदूषक: — जइ मे वअणे ण पिताआसि, ता एदं कुम्भीलअं पुच्छ । अरे बासीए पुत्ता कुम्मीलअ, उवसप्प । (यदि मे वचने न प्रत्ययसे, तिदमं कुम्भीलकं पृच्छ । अरे दास्याः पुत्र कुम्भीलक, उपसर्प ।]

चेट:-(उपसृत्य।) अन्ज वन्दामि। आर्य वन्दे:]

चारुदत्तः-भद्र, स्वागतम् । अथय सत्यं प्राप्ता वसन्तसेना ।

चेटः-एशा शा आअदा वसन्तशेणा । | एषा सागता वसन्तसेना । |

चारवत्तः — (सहषंग्) भद्र न कदाचित्प्रियवचनं निष्फलीकृतं मया। तद्गृह्यतां पारितोषिकम् । (इत्युत्तरीय प्रयच्छति)

चेटः—(ग्रहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्) जाव अज्जक्षाए णिवेदेमि । [यावदा-र्याया निवेदयामि ।] (इति निष्क्रान्तः)

विदूषकः — भो अवि जाणासि, किणिमित्तं ईदिसे दु्विण आअदेति । [भोः, अपि जानासि, किनिमित्तमीदृशे दुर्दिन आगतेति ।]

चारदत्तः - वयस्य न सम्यगवधारयामि ।

विदूषकः—मए, जाणिदम् अप्पमुल्ला रअणावली, बहुमुल्लं सुअण्णभण्डअं ति ण परितुट्टा अवरं मिगद्वं आअदा । [मया ज्ञातम् । अल्पमूल्या रत्नावली, बहु-मूल्यं सुवर्णभाण्डमिति न परितुष्टापरं याचितुमागता ।]

चारदत्तः—(स्वगतम्) परितुष्टा यास्यति ।

(तंतः प्रविशत्युज्ज्वलाभिसारिकावेशेन वसन्तसेना, सोत्कण्ठा छत्रधारिणी, विटश्च)

विट:-(वसन्तसेनामुद्दिश्य)

अपद्मा श्रीरेषा प्रहरणमनङ्गस्य ललितं

कुलस्त्रीणां शोकां मदनवरवृक्षस्य कुसुमम् ।

सलीलं गच्छन्ती रतिसमयलज्जाप्रणयिनी

रतिक्षेत्रे रङ्गे प्रियपिकसार्थेरनुगता ॥१२॥

प्रत्ययसे विश्वासं करोषि ।

. अभिसारिका कान्तमभिसरतीति । उक्तं च—''अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैहक्ताभिसारिका ।'' वेश्यात्वाद् उज्ज्वलवेशेन अभिसरणम्, यथोक्तम्—''विचित्रोज्ज्वलवेशा तु चलन्तूपुरिनःस्वना । प्रमोदस्मेरवदना स्याद् वेश्याभिसरेद् यदि ।''

गरे

कं

T-

ì:,

त

II

चारुदत्त-मित्र क्या मुझे छल रहे हो ?

विदूषक-यदि मेरे वचन में विश्वास नहीं करते हो तो इस कुम्भीलक से पूछ लो। अरे दासी के पुत्र कुम्भीलक पास आओ।

चेट-(समीप आकर) आर्य वन्दना करता हूँ।

चाम्दत्त-भद्र, स्वागत है, कहो सचमुच वसन्तसेना आई है ?

चेट-यह वह वसन्तसेना आ गई है ।

चारुदत्त—(प्रसन्नतापूर्वक) भद्र, मैंने प्रिय वचन कभी निष्फल नहीं किया। तो पुरस्कार ग्रहण करो। (उत्तरीय देता है)

चेट-(लेकर तथा प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके) जब तक आर्या से निवेदन करता हूँ। (निकल जाता है)

विदूषक - अरे, यह जानते भी हो कि ऐसे दुदिन मैं किस लिये आई है ?

चारुदत्त-मित्र ठीक नहीं जान पा रहा हूँ।

विदूषक मैंने ठीक जान लिया। रत्नावली कम मूल्य की है, स्वर्ण पात्र वहुमूल्य था, इस कारण सन्तुष्ट नहीं हुई, कुछ और मांगने आई है।

चास्वत्त-(अपने आप) सन्तुष्ट होकर जायेगी।

(तत्पश्चात् उज्ज्वल अभिसारिका के वेश में उत्कण्ठित वसन्तसेना छत्रधारिणी और विट प्रवेश करते हैं)

विट— (वसन्तसेना को लक्ष्य करके) यह—कमलरहित लक्ष्मी है, कामदेव का सुन्दर अस्त्र है, कुलीन स्त्रियों का (साक्षात्) शोक है (क्योंकि उनके पति वेश्यागामी हो जाते हैं, फलस्वरूप उनकी पित्नयाँ शोकाकुल हो जाती हैं), कामदेव रूपी श्रेष्ठ वृक्ष का पुष्प है, रित के समय लज्जा से श्रेम करने वाली काम-क्षेत्र रूपी रंगश्रमि में विलासपूर्वक गमन करती हुई (यह वसन्तसेना) प्रिय पिथकों के समूहों से अनुगत होती है ।।१२।।

अभिसरणसमये वसन्तसेनायाः लावण्यं वर्णयित विटः अपद्मिति। एषा वसन्तसेना श्रीः साक्षात् लक्ष्मीः अस्ति, किन्तु अपद्मा नास्ति पद्मं कमलं यस्याः न पद्मसम्भवा इत्यर्थः। एषा च अनङ्गस्य कामदेवस्य लिलतं सुन्दरं प्रहरणम् अस्त्र- मस्ति। कुलस्त्रीणां कुलनारीणां शोकः शोकरूपैव एषा हि तासां पतीनां चित्तं मोह- यित ताश्च शोकपुक्ताः भवन्ति। मदनः कामः एव वरवृक्षः श्रेष्ठतरुः तस्य कुसुमं पुष्प- स्वरूपा। रितसमये सुरतकाले लज्जायां प्रणयिनी प्रीतिमती कुलवधूवत् लज्जायुक्ता भवति न तु वेश्यावत् लज्जाविहीनेति भावः। रितक्षेत्रे सुरतस्थाने एव रङ्गो रङ्गभूमी सलीलं विलासपूर्वकं गच्छन्ती इयं प्रियैः पिथकसार्यः पिथकसमूहैः अनुगता भवति। अनेके प्रियकामुकाः एतामनुसरन्तीति भावः। मानारूपकम् अलङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम् ॥ २॥

वसन्तसेने; पश्य पश्य । गर्जन्ति शैलशिखरेषु विलम्बिबम्बा मेघा वियुक्तविताहृदयानुकाराः । येषां रवेण सहसोत्पतितैमंयूरैः खं वीज्यते मणिमयैरिव तालवृन्तैः ॥१३॥

अपि च--

पङ्कविलन्तमुखाः पिवन्ति सलिलं धाराहता दंदु राः
कण्ठं मुञ्चित बहिणः समदनो नीपः प्रदीपायते ।
संन्यासः कुलदूषणैरिव जनैर्मेचैव तश्चन्द्रमा
विद्युन्नीचकुलोदगतेव युवतिर्नेकत्न संतिष्ठते ॥१४॥
वसन्तसेना—भाव, सुट्ठु दे भणिदम् । भाव, सुष्ठु ते भणितम् ।

एषा हि

मूढे निरन्तरंपयोधरया मयैव
कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र ।
मां गर्जितैरिप मुहुर्विनिवारयन्ती
मागं रुणद्धि कृपितेव निशा सपत्नी ॥१५॥

विष्टः मेघानामुन्नति वर्णयति—गर्जन्तीति । शैलशिखरेषु विलम्बिब्बाः विलम्बि स्वाः विलम्बि स्वाः विष्ठितानां विरहणीडितानां विन्तिमानं विस्वं मण्डलम् आकृतिवां येषां ताहशाः विष्ठुवतानां विरहणीडितानां विन्तानां नारीणां हृदयम् अनुकुर्वन्ति अनुसरिन्त इति तथाभूताः १ सराः इत्यर्थः मेघाः गर्जन्ति एषा मेवानां रवेण गर्जनेन सहसा उत्पतितैः उड्डीनैः मयूरैः मणिनयैः मणि- खिनतैः तालवृत्तैः व्यजनैः इव खम् आकाशं वीज्यते । उत्प्रेक्षालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥१३॥

पुनः वर्षारम्भं वर्णयति विटः—पद्भेति । पद्भेन विलन्नानि आद्रीकृतानि
मुसानि येषां ते धाराभिः जलधाराभिः आहताः ताडिताः सन्तः वदुंराः मण्डूकाः
सिललं पिबन्ति । समदनः मदनेन सिहतः कामातुरः बहिणः मयूरः कण्ठं मुञ्चिति कण्ठध्विनि केकारवं करोति [कण्ठो गले गलध्वाने' इति कोशः—पृथ्वीधरः] । नीपः कदम्बवृक्षः प्रदीपायते पुष्पयुक्तत्वात् प्रदीपवद् आचरित । कुलदूषणैः कुलं दूषयन्तीति तैः
कुलकलङ्के जनैः संन्यास इव मेघैः चन्द्रमाः वृक्तः आच्छादितः दूषितः वा । नीचकुलोद्गता नीचवंशोत्पन्ना युवितः इव विद्युत् एकत्र एकस्मिन् स्थाने (पुरुषे वा) न सन्तिष्ठते
न स्थिरा भवित ।

निटके

वसन्तसेना, देखो देखो--

पर्वत की चोटियों पर लटके हुए (विलम्बित) आकार वाले, वियोगिनी स्त्रियों के हृदयों की समानता करने वाले (घूमिल, क्योंकि वियोगिनी का हृदय भी प्रसन्नता के अभाव में अन्धकारपूर्ण रहता है) मेघ गरज रहे हैं, इनके शब्द से अचानक उड़े हुए मोरों के द्वारा (अपने पंख रूपी) मणिमय तालवृन्तों (ताड़ के बने पंखों) से मानों आकाश को पंखा किया जा रहा है।।१३। और भी—

कीचड़ से लथपथ मुँह वाले, (पानी की) घारा से ताडित मेंढक पानी पी रहे हैं, कामयुक्त मोर मुक्तकण्ठ से शब्द कर रहा है। कदम्ब (उज्ज्वल पुष्पों के कारण) दीपक-सा प्रतीत हो रहा है। बादलों के द्वारा चन्द्रमा उसी प्रकार आच्छादित कर लिया गया है जिस प्रकार कुल को दूषित करने वाले लोगों के द्वारा संन्यास (आच्छा-दित अथवा कलिङ्कृत कर दिया जाता है)। नीच कुल में उत्पन्न युवती के समान विजली एक स्थान पर नहीं ठहर रही है।।१४॥

वसन्तसेना-भाव, तुम्हारा कहना ठीक है - यह-

सपत्नी के सदृश कुपित हुई रात्रि—"मूर्ख, यदि सघन पयोघर (रात्रिपक्ष में— बादल सपत्नीपक्ष में—स्तन) वाली मेरे ही साथ प्रियतम (रात्रिपक्ष में—चन्द्रमा, सपत्नी पक्ष में—चारुदत्त) रमण करता है तो इसमें तुम्हारा क्या ? इस प्रकार की गर्जनाओं से भी बार-बार मुझ मना करती हुई (मेरा) रास्ता रोक रही है ॥१४॥

उपमालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥१४॥

भणितं कथनं भावे क्तः, 'ते' इत्यत्र कर्तरि पष्ठी

(कर्तृकर्मणोः कृति पा० २।३।६५)

विटस्य वचनं निशम्य रात्रि सपत्नीमिव कल्पयन्ती वसन्तसेना कथयति—
सूढे इति । 'एषा हि' इति गद्येनान्वयः । एषा हि निशा सपत्नी इव कुपिता "मूढे
निरन्तरपयोधरया मया सह एव कान्तः यदि अभिरमते तव अत्र किम् ?" (इति)
गर्जितैः अपि मुहुः मा विनिवारयन्ती मार्ग रुणिद्ध—इत्यन्वयः ।

एवा हि निशा रात्रि सपत्नी इव कुपिता सती [निशासपत्नी इति पाठान्तरं निशा एव सपत्नी इत्यर्थः । — हे मूढे अनिश्च वसन्तसेने, निरन्तराः पयोधराः मेघाः यस्यां सा ताहश्या मया निशया [सपत्नीपक्षे च निरन्तरी संश्लिष्टी पयोधरी स्तनी यस्याः तया] सह एव कान्तः प्रियः निशापक्षे निशानायकः चन्द्रः) यदि अभिरमते रमणं करोति तदा अत्र तव वसन्तसेनायाः किम् का हानिः ? ईहशैः गर्षितैः गर्जनैः अपि मुहुः वारं वारं मां वसन्तसेनां निवारयन्ती निषेचन्ती मम मार्गं प्रियगमनमार्गं रुणितः प्रतिव- हमाति । श्लेपः उपमा चालङ्कारौ । वसन्तितलका वृत्तम् ।। १५।।

बम्बाः तानां

मेघाः

मणि-

तलका

न्तानि

ण्डूकाः

कण्ठ-

दम्ब-

भावः।

विटः-भवतु । एवं तावत् । उपालभ्यतां तावदियम् । वसन्तसेना--भाव, किमनया स्त्रीस्वभावदुर्विदाधयोपालव्धया । पश्यतु

मेघा वर्षन्तु मुञ्चन्त्वशिनमेव वा ।
गणयन्ति न शोतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः ॥१६॥
विटः—वसन्तसेने, पश्य पश्य । अयमपरः,
पवनचपलवेगः स्थूलधाराशरोघः

स्तनितपटहनादः स्पष्टिवद्युत्पताकः । हरित करसमूहं खे शशाङ्कस्य मेघो नृप इव पुरमध्ये मन्दवीर्यस्य शत्रोः ।।१७॥

वसन्तसेना—एव्वं णेवम् । ता कध एसो अवरो । [एवं न्विदम् । तत्कथः मेषोऽपरः ।]

एतैरेव यदा गजेन्द्रमिलनैराध्मातलम्बोदरै-गंजिंद्धिः सतिंडद्बलाकशवलैर्मेघैः सशल्यं मनः । तिंक प्रोषितभर्नु वध्यपटहो हा हा हताशो वकः प्रावृट् प्रावृडिति ब्रवीति शठधीः क्षारं क्षते प्रक्षिपन् ॥१६॥

स्त्रोस्वभावेन दुविदग्धया दुराग्रहया अनया निशया उपालब्धया किम् ? न किमिप फलिमत्यर्थः । मेघा इति । मेघाः वर्षन्तु गर्जन्तु अशिनम् वज्रम् एव वा मु<del>ञ्चन्तु</del> ममोपरि पातयन्तु किं ममानेन ? यतः रमणाभिमुखाः रमणं प्रति गन्तुमुद्यताः स्त्रियः शीतोष्णं शीतं च उष्णं च न गणयन्ति । अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥१६॥

पवनेति । पवनचपलवेगः स्यूलघाराशरोधः स्तनितपटहनादः स्पष्टिवद्युत्पताकः (अयमपरः) मेघः पुरमध्ये मन्दवीर्यस्य शत्रोः नृप इव से शशाङ्कस्य करसमूहं हरति—
इत्यन्वयः । अत्र मेघस्य राज्ञश्च शिलष्टवर्णनम् ।

अर्थस्त्वेवं बोध्यः—अयम् अपरो मेघः । खे आकाशे शशाङ्कस्य चन्द्रस्य करसमूहं
रिश्मजालं तथा हरति आच्छादयित यथा (इव = यथा + तथा) किश्चत् नृपः पुरमध्ये
नगरमध्ये राजधानीमध्ये वा प्रविश्य मन्दवीर्यस्य क्षीणशक्तेः शत्रोः करसमूहं राजदेवं
धनं हरति बलाद् गृह्णाति । (शेषाणि विशेषणानि तूभयपक्षे एवं योजनीयानि) कीहराः
नेघः ? पवनेन चपलः वेगः यस्य सः, स्यूलाः धाराः जलधाराः एव शरौधः बाणसमूहः
यस्य सः, स्तनितं गर्जितम् एव पिटहुनादः दुक्कानादः यस्य सः स्पष्टा विद्युवेव

ग्रथतु

कटिके

विट-अच्छा। ऐसा है। तो उसे उपालम्भ दो। वसन्तसेना-भाव, स्त्री स्वभाव के अनुरूप हठी इसको उलाहना देने से क्या ? भाव देखें-

वादल बरसें, गरजें या वज्र ही गिरा दें, (किन्तु) रमणोन्मुख कामिनियाँ ठण्ड-गर्मी को (कुछ भी) नहीं गिनती हैं ।।१६।।

विट-वसन्तसेना, देखो, देखो । यह दूसरा-

|मेघ और विजयी राजा का शिलव्ट वर्णन]

वायु से जिसका चञ्चल वेग है, (पानी की) मोटी घाराएँ ही जिसके बाण-समुदाय हैं, जिसका गर्जन ही नगाड़े का शब्द है, स्पष्टतया बिजली ही जिसकी पताका है—ऐसा बादल आकाश में चन्द्रमा के किरण-समुदाय को उसी प्रकार छीन (आच्छा-दित कर) रहा है, जिस प्रकार मन्द-पराक्रम शत्रु के कर (टैक्स) को (विजयी) राजा नगर के बीच में ही हर लेता है।

(राजा के पक्ष में)—वायु के सदृश चञ्चल वेग वाला (जल की)मोटी धारा-ओं के समान (तीक्ष्ण) बाण-समुदाय वाला (मेघ के) गर्जन के सदृश नगाड़ों के शब्द वाला स्पष्टतया विजली जैसी (चमकने वाली) पताकाओं वाला ॥१७॥

वसन्तसेना-ऐसा ही है। तो फिर क्यों यह दूसरा ?-

जब कि गजराजो के सदृश मिलन (श्यामवर्ण), फूले हुए तथा लटकते हुए उदर (मध्यभाग) वाले, बिजली एवं वगुलियों (बलाकाओं) से युक्त (इसी कारण) चित्रित तथा गरजते हुए इन्हीं वादलों के द्वारा (वियोगिनियों का) मन वेदनापूर्ण है (हृदय में तीर से चुभ रहे हैं) तो परदेश गये हैं पित जिनके ऐसी वियोगिनियों के लिए वध के समय बजने वाले नगाड़े के समान यह हताश धूर्त बुद्धि वाला बगुला घाव पर नमक छिड़कता हुआ सा हाय ! क्यों 'वर्षा, वर्षा'—यह बोल रहा है ॥१८॥

पताका यस्य सः । कीहशः नृप इव ? पवन इव चपलः वेगः यस्य सः, स्थूलाः घाराः इव शरीघः यस्य सः स्तनितम् इव पटहनादः यस्य सः, स्पष्टा विद्युद् इव पताका यस्य सः । श्लेषरूपकाभ्यां पुष्टः उपमाल ङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ॥१७॥

विटवचनं निशम्य वसन्तसेना कथयित—एतैरिति । यदा गजेन्द्रमितिः गजेन्द्रवत् मिलनैः श्यामवर्णैः आष्टमातानि उच्छ्नानि अत एव लम्बानि लम्बितानि उदराणि येषां तैः, गर्जेद्भः गर्जेनं कुर्वेद्भः तिडिद्भः विद्युद्भः बलाकाभिश्च सहितैः अतएव शबलैः चित्रवर्णैः एतैः पुरोदृश्यमानैः मेद्ये एव मनः वियोगिनीनां हृदयं सशल्यं शल्यावेद्धमिव वेदनायुक्तम् अस्ति । तत् तदा प्रोषिताः परदेशं गताः मर्तारः यासां तासां कृते वध्यपटहः वधकाले वाद्यमानः पटहः इव हताशः हता आशा यस्य सः शठधीः धूतंबुद्धिः बकः क्षते क्षारं प्रक्षिपन् हा हा इति खेदे कि कथं प्रावृद् प्रावट् इति वर्षा वर्षा इति ब्रवीति ? शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥१८॥

त्कथः

? न ञ्चन्तु स्त्रियः ।१६॥

ग्तांकः रित-

रसमूह रमध्ये जिवेयं कीहराः समूहः विद्युवेव विट:-वसन्तसेने, एवमेतत् । इदमपरं पश्य । बलाकापाण्ड्ररोष्णीषं विद्युदृत्क्षिप्तचामरम्। मत्तवारणसारूप्यं कर्तुंकामिमवाम्बरम् ॥१६॥ वसन्तसेना-भाव, पेक्ख पेक्ख । [भाव पश्य, पश्य ।] एतराद्रं तमालपत्रमलिनैरापीतसूर्यं नभो वल्मीकाः शरताडिता इव गजा सीदन्ति धाराहताः । विद्युत्काञ्चनदीपिकेव रचिता प्रासादसंचारिणी ज्योत्स्ना दुर्बलभतृं केव वनिता प्रोत्सार्यं मेघेह् ता ॥२०॥ विट:-वसन्तसेने, पश्य पश्य । एते हि विद्युद्गुणबद्धकक्षा गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः। शक्राज्ञया वारिधराः सधाराः गां रूप्यरज्ज्वेव समुद्धरन्ति ॥२१॥ अपि च पश्य-महावाताध्मातैर्महिषकुलनीलैर्जलधरै-श्चलैविद्युत्पक्षेजंलिधिभिरिवान्तः प्रचलितैः। इयं गन्धोद्दामा नवहरितशष्पाङ्क्ररवती धरा धारापातैर्मणिमयशरैभिद्यत इव ॥२२॥

बलाकेति । वलाका वकपङ्क्तिरेव पाण्डुरं धवलम् उष्णीषं शिरोवेष्टनं यस्य तत्, विद्युदेव उत्सिप्तं ऊर्ध्वं धृतं चामरं यस्य तथाभूतं च अम्बरं गगन बलाकावत् पाण्डुरं उष्णीषं यस्य तथा विद्युत् इव उत्सिप्तम् चामरं यस्य तादृशस्य मत्तवारणस्य मत्तगजस्य साख्य्यं सादृश्यं कर्तुकामम् इव प्रतिभाति । उपमा रूपकम् उत्प्रेक्षा चालङ्काराः । अनुष्टुप वृत्तम् ॥१६॥

एतैरिति । आद्राणि यानि तमालपत्राणि तद्वत् मिलनैः नीलवर्णेः एतैः मेघैः नभः गगनम् आपीतसूर्यं आपीतः समाच्छन्नः सूर्यः यस्मिन् तादृणं जातम् । मेघैश्च धाराहताः जलधाराभिः आहताः वल्मीकाः कीटकृतमृत्तिकासंघाताः शरैः वाणैः ताडिताः गजाः इव सीदन्ति विनश्यन्ति । विद्युत् च प्रासादसञ्चारिणी प्रासादेषु भवनेषु सञ्चरणशीला काञ्चनदीपिका स्वणंस्य दीपिका इव रचिता । किञ्च एतैः मेघैः दुवंतः भर्ता यस्याः तथाभूता विनता स्त्री इव ज्योत्स्ना चिन्द्रकी प्रोत्सार्यं वलादुत्त्थाप्य हता दूरं नीता । उपमालङ्कारः । शाद्रं लिवक्रीडितं वृत्तम् ॥२०॥

एते इति । विद्युद् एव गुणः रज्जुः विद्युद्गुणः [गजपक्षे विद्युद् इव गुणः तेत]

उकटिके

विट-वसन्तसेना, ऐसा ही है। इस दूसरे (दृश्य) को देखो-

वगुलियाँ ही जिसकी धवल पगड़ी है, (हाथी के पक्ष में वगुलियों के समान धवल जिसकी पगड़ी है), विजली ही जिसका डुलाया जाता हुआ चामर है (हाथी के पक्ष में विजली के जैसा चामर जिस पर डुलाया जा रहा है) ऐसा आकाश मानों मत्त हाथी की समानता करना चाह रहा है ॥१६॥

वसन्तसेना-भाव, देखो, देखो-

इन गीले तमाल के पत्तों के सदृश मिलन (नील-वर्ण) वादलों के द्वारा-आकाश में सूर्य ढक दिया गया है, (पानी की) घाराओं से ताड़ित वल्मीक (बमी) बाज से मारे गये हाथियों के समान नष्ट हो रही हैं, विजली अट्टालिकाओं पर सञ्चरण करने वाली स्वर्णमयी-दीपिका बना ली गई है (आकाश रूपी उच्च अट्टालिका पर विद्युत रूपी स्वर्णमयी दीपिका जल रही है) निवंल है पित जिसका ऐसी स्त्री के समान चौदनी का मेघों ने वलपूर्वक हरण कर लिया है ॥२०॥

विट-वसन्तसेना, देखो ! देखो !

विजली रूपी रस्सी से वद्ध किट वाले, एक दूसरे को वक्का देते हुए हाथियों के समान ये (जल-धारायुक्त) वादल मानों इन्द्र की आज्ञा से पृथ्वी को (जलधारारूपी) चाँदी की रिस्सियों के द्वारा ऊपर उठा रहे हैं ॥२१॥ और भी देखों—

प्रचण्ड वायु से गरजने वाले, भैसों के समुदाय जैसे नीले, चञ्चल विजली रूपी पंखों के द्वारा आकाश में घूमने वाले (समुद्र पक्ष में — अन्दर से विक्षुब्ध) समुद्र जैसे वादलों के द्वारा अभिनव हरी घास के अङ्कुर वाली तथा तीव्र (भीनी) गन्ध से युक्त यह धरती (जल) घारापात रूपी मणिमय वाणों से भेदी-सी जा रही है ॥२२॥

बद्धा कक्षा मध्यभागः येषां ते अन्योन्यं परस्परम् अभिद्रवन्तः अभिगच्छन्तः गजाः इव एते सधाराः जलधाराभिः युक्ताः वारिधराः मेघाः शकाज्ञया इन्द्रस्य आज्ञया गां पृथ्वीं रूप्यरज्ज्वा रजतस्य रज्ज्वा इव समुद्धरन्ति उद्यवं नयन्ति यथा हस्तिनः किञ्चद् भारयुतं वस्तु रज्ज्वादिना निवहय कद्यं कपंन्ति तथैव इमे मेघाः पृथ्वीं कद्यं नयन्तीति भावः । उपमा उत्प्रेक्षा चालङ्कारौ । उपजातिः वृत्तम् ।।२१।।

आकाशे प्रचलन्तो मेघाः जलधारारूपैः मणिमयैः वाणैः पृथ्वीं भिन्दन्ति— इत्याह विटः महावातेति । महावाताघ्मातैः महिषकुलनीलैः चलैः विद्युत्पक्षैः अन्तः प्रचलितैः जलिधिभिः इव जलधरैः गन्धोहामा नवहरितशष्पाङ्कुरवती इयं धरा धारा-पातैः मणिमयशरैः भिद्यते इव — इत्यन्वयः ।

महावातेन झञ्झावातेन आहमातैः शब्दितैः महिषकुलवत् नीलैः चलैः चञ्चलैः विद्युद् एव पक्षाः तैः (करणभूतैः) अन्तः अन्तिरिक्षे प्रचितिः जलिधिमः इव सागर-सदृशैः जल्धरैः मेघैः (कर्नृभिः) गन्धेन नववृष्टिपातजनितमृत्तिकागन्धेन उद्दामा उत्कटा नवैः हरितैः शस्याङ्कुरैः युक्ता इयं धरा पृथ्वी जलधारापातैः एव मणिमयशरैः मणिनिर्मितवाणैः भिद्यते इव । उपमा, रूपकम् उत्प्रेक्षा चालङ्कारा । शिखरिणी वृत्तम् ॥२२॥

विक्रीडितं

णः तेन

टनं यस्य

लाकावत्

वारणस्य

उत्प्रक्षा

र्गेः एतः

जातम्।

ाः शरैः

ञ्चारिणी

रचिता !

चिन्द्रका

वसन्तसेना—भाव एसो अवरो । [भाव, एषोऽपरः ।]
एह्योहीति शिखण्डिनां पटुतरं केकाभिराक्रन्दितः
प्रोड्डीयेव बलाकया सरभसं सोत्कण्ठमालिङ्गितः ।
हंसैठिङ्सतपङ्कजैरतितरां सोद्वोगमृद्वीक्षितः

कुर्वन्नञ्जनमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठित ॥२३॥

विट.—एवमेतत्। तथा हि पश्य। निष्पन्दीकृतपद्मषण्डनयनं नष्टक्षपावासरं

विद्युद्धिः क्षणनष्टदृष्टितिमिरं प्रच्छादिताशामुखम् । निश्चेष्टं स्विपतीव संप्रति पयोधारागृहान्तगंतं

स्फीताम्भोधरधामनंकजलदच्छत्रापिधानं जगत् ।।२४॥ वसन्तसेना—भाव, एवं णेदम् । ता पेक्ख पेक्ख । (भाव, एवं न्विदम्। तत्पश्य पश्य ।

गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने
वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः ।
प्रकामान्तस्तप्तं विदशपतिशस्त्रस्य शिखिना
द्रवीभूतं मन्ये पतित जलरूपेण गगनम् ॥२५॥
अपि च पश्य—
उन्नमित नमित वर्षति गर्जति मेघः करोति तिमिरौधम ।

आकाशे मेघाः कयं समुन्नमन्ति — इति वसन्तसेना कथयति — एह्य होति । शिखण्डिनां मयूराणां केकाभिः केकार्यः पदुतरं तीव्रतरं यथा स्यात् तथा एहि एहि इति आगच्छ, आगच्छ इति आक्रन्दितः आहूतः, बलाक्या बकानां एङ्क्त्या सरभसं सवेगम् प्रोड्डीय समुन्पत्य सोत्कण्टम् उत्सुकतापूर्वकम् आलिङ्गितः इव उज्झितानि त्यक्तानि पङ्क्रजानि कमलानि यैः तैः हंसैः अतितराम् अत्यन्तं सोद्वेगम् उद्वेगसिहतं यथा स्यात् तथा उद्वीक्षितः अवलोकितः एषः अपरः मेघः दिशः अञ्जनवत् मेचकाः श्यामवर्णाः कुर्वत् समुत्तिष्ठति समुन्नमति । उत्प्रेक्षालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥२३॥

मेघाच्छन्नेस्मिन् काले सकलं जगत् स्विपतीव-इत्याह विट:—निष्यन्दीति । अत्र सर्वाणि प्रथमान्तानि पदानि 'जगत्' इत्यस्य विशेषणानि । निष्यन्दीकृतानि निष्य-लीकृतानि मुद्रितानि वा पद्मवण्डानि कमलसमूहाः एव नयनानि येन तथाभूतं जगत् । जगतः कमलरूपाणि नयनानि मुद्रितानि जातानीति भावः । नष्टी अहष्टी जाती क्षपावासरी

वसन्तसेना-भाव, यह दूसरा-

बादल दिशाओं को काजल के समान काली करता हुआ उमड़ रहा है जो कि-'आओ, आओ' ऐसी मोर की ध्वनियों से भली प्रकार बुलाया गया है वगुलियों की पंक्तियों द्वारा वंगपूर्वक उड़कर मानो उत्कण्ठापूर्वक आलिङ्गन किया गया है तथा कमलों को त्याग देने वाले हंसों के द्वारा अत्यन्त उद्विग्नता से देखा गया है ॥२३॥

विट-ऐसा ही है। और देखो-

कमल-समुदाय रूपी नेत्र जिसने बन्द कर लिये हैं, रात और दिन जिसमें नष्ट हो गये हैं (पता नहीं चल रहा है), जिसमें विजली के द्वारा क्षण में अन्धकार नष्ट हो जाता है क्षण में दिखाई देने लगता है, जिसका दिशा रूपी मुख ढक गया है, बादलों के विस्तीर्ण निवासस्थान (आकाश) में अनेक बादल ही जिसके आच्छादक छत्र हैं ऐसा संसार इस समय जलधारा रूपी घर के अन्दर मानों निश्चल होकर सो रहा है ॥ २४॥

वसन्तसेना-भाव ऐसा ही है। तो देखो, देखो-

असज्जन पुरुष पर किये गये उपकार की भाँति तारे नाश को प्राप्त हो गये हैं, प्रिय से वियुक्त हुई स्त्रियों के समान दिशायें (सूर्य अथवा चन्द्रमा से वियुक्त होने के कारण) नहीं शोभित हो रही है। देवताओं के स्वामी (इन्द्र) के शस्त्र (वज्र) की अग्नि से अत्यन्त तप्त हुआ आकाश मानो पिघलकर जल रूप में गिर रहा है ॥२५॥ और भी देखो ---

बादल उमड़ रहा है, झुक रहा है, बरस रहा है, गरज रहा है तथा अन्धकार

रात्रिदिवसी (मेघैरावृतत्वात्) यस्मिन् तत् । विश्वद्भिः क्षणं नष्टं पश्चाच्च हष्टं तिमिरम् त्तमः यस्मिन् तत् । प्रच्छादितानि आशानां मुखानि (मेघावृतत्वात्) यत्र तत्, स्फीते विस्तीर्णे अस्मोधराणां धामनि मेघानां निवासस्थाने आकाशे नैके बहवः जलधररूपाणि खत्राणि एव अपिधानम् आच्छादकं यस्य तथाभूतं च । पयोधाराः जलघाराः एव गृहं त्तस्य अन्तर्गतम् इदं जगत् सम्प्रति निश्चेष्टं निश्चलं यथा स्यात् तथा स्वपिति इव शेते इव । रूपकम् उत्प्रेक्षा चालङ्कारौ । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥२४॥

वर्षाः वर्णयति वसन्तसेना-गतेति । असाधौ जने दुर्जने उपकृतम् इव कृत उपकार इव ताराः नाशं यताः अहश्याः जाताः । कान्तेन प्रियेण वियुक्ताः स्त्रियः इव क्कुभः दिशः कान्तेन वियुक्ताः चन्द्रेण विरहिताः न राजन्ति न शोभन्ते । त्रिदशाः देवाः त्तेषां पतिः इन्द्रः तस्य शस्त्रस्य वज्रस्य शिखिना अग्निना प्रकामस् अत्यन्तम् अन्तस्तप्तस् अभ्यन्तरे सन्तप्तम् अत एव द्ववीभूत द्रवितं सत् गगनं जलरूपेण अति इति मन्ये। ध्रविधें उपमा, उत्तराधें चीत्रेक्षा । शिखरिणी दृत्तम् ॥२५त

उन्नमतीति । मेघः उन्नमित नमित वर्षति गर्जति तिमिरीयम् अन्धंकारसमूहं च

वदम्।

**छक**टिके

होति। हि एहि सरभसं झतानि गसहितं

मेचकाः

क्रीडितं

दीति। निश्च-जगत्। ावासरौ प्रथमश्रीरिव पुरुषः करोति रूपाण्यनेकानि ॥२६॥ विटः—एवमेतत्।

विद्युद्भिज्वंलतीव संविह्सतीवोच्चैबंलाकाशतैः

माहेन्द्रेण विवल्गतीव धनुषा धाराशरोद्गारिणा । विस्पष्टाशनिनिःस्वन-रसतीवाघूर्णतीवानिलैः

नीलैः सान्द्रमिवाहिभिर्जलधरैधू पायतीवाम्बरम् ॥२७॥

वसन्तसेना-

जलधर निर्लज्जस्त्वं यन्मां दियतस्य वेश्म गच्छन्तीम् । स्तनितेन भीषियत्वा धाराहस्तैः परामृशसि ॥२८॥

भोः शक्र,

र्कि ते ह्यहं पूर्वरितप्रसक्ता यत्त्वं नदस्यम्बुदसिंहनादैः। न युक्तमेतित्प्रयकाङ्क्षिताया मार्गं निरोद्धुं सम वर्षपातैः॥२६॥

अपि च--

यद्वदहल्याहेतोमृंषा वदसि शक्न गौतमोऽस्मीति । तद्वन्ममापि दुःसं निरपेक्ष निवार्यतां जलदः ॥३०॥

अपि च-

करोति एवं च प्रथमश्रीः प्रथमा प्रथमं प्राप्ता श्रीः लक्ष्मीः येन तादृशः पुरुषः इव मेघः अनेकानि रूपाणि करोति । उपमादीपकयोः संसृष्टिः अलङ्कारः । आयी दृत्तम् ॥३६॥

विद्युद्धिरिति । अम्बरं गगनं विद्युद्धः ज्वलित इव । असाकाशतः उच्चेः विहसित इव (कविसमये हासस्य गुक्लत्वाच् साम्यम्) । धाराः एव शराः वाणाः तान् उद्गिरित वर्षति इति तेन जलधारारूपवाणविष्णा माहेन्द्रेण महेन्द्रस्येदं माहेन्द्रं तेन धनुषा विवलाति इव प्रस्फुरित पादपरिवर्तनं वा करोति इव । विस्पष्टः यः अशिनस्वनः वज्यस्यः विद्युन्निर्घोषः इति यावत् तेन रसित इव गर्जित इव । अनिलेः पवनैः आयुर्णित इव प्रमति इव । इदं च गगनम् अहिभिः नागैः इव नीलेः जलधरैः सान्द्रं यथा स्याच् तथा धूपायित इव धूपितिमव भवितः। उपमा मालोत्प्रक्षा च । शार्द्वलिकोडितं खूतम् ॥२७॥

वसन्तसेना मेधमुपालभते—जलघरैति । हे जलधर, त्यं निर्लज्जः यत् यतः त्यं द्रियतस्य त्रियस्य वेश्म गृहं गच्छन्तीं मां स्तिनितेन गर्जितेन जीविधत्वा त्रासित्वा धाराङ्यैः हस्तैः परामृशसि स्पृशसि । धाराहस्तैः इति रूपकम् । समैः विशेषणैः प्रस्तुते पञ्चमाऽङ्क

समूह को (उत्पन्न) कर रह है। (इस प्रकार) जिसने प्रथम ही सम्पत्ति प्राप्त की है, ऐसे पुरुष के समान (वह बादल) अनेक रूप (धारण) कर रहा है।।२६।।

विट-ऐसा ही है।

आकाश विजलियों से जल-सा रहा है, सैंकड़ों वगुलियों के द्वारा जोर से हैंस-सा रहा है, धारा रूपी वाणों को वरसाने वाले इन्द्रधनुष से विशेष गति (पैंतरे बदलना) सी कर रहा है। वज्ज के स्पष्ट घोष से गर्जन-सा कर रहा है, वायु के द्वारा धूम-सा रहा है तथा नीले सर्पों जैसे बादलों से घना धूपित-सा हो रहा है।।२७॥

वसन्तसेना—हे बादल तुम निर्लज्ज हो, जो प्रियतम के घर जाती हुई मुझको गर्जन से डरा कर धारारूपी हाथों से छू रहे हो ॥२०॥

हे इन्द्र,

क्या मैं पहले से तेरे प्रेम में आसक्त थी जो तुम बादलों के सिंहनादों से गरज रहे हो ? प्रिय के द्वारा चाही गई मेरा वर्षा गिराने के द्वारा यह रास्ता रोकना उचित नहीं है ।।२६।।

और भी-

हे इन्द्र, जिस प्रकार अहल्या के निमित्त (तुमने) यह झूठ कहा था कि मैं गौतम हूँ। उसी प्रकार हे पराई पीड़ा को न जानने वाले (निरपेक्ष) मेरा भी दुःख जानो और बादल को रोक लो।।३०॥

और भी-

मेघेऽप्रस्तुतस्य कामुकस्य व्यापारसमारोपात् च समासोक्तिरपि । आर्या वृत्तम् ॥२६॥

इन्द्रमुद्दिश्य सोपालम्भं कथयति—िकिमिति । भोः शक इन्द्र (इति गद्येनान्वयः) अहं वसन्तसेना कि ते तव इन्द्रस्य पूर्वरतिप्रसक्ता पूर्वं रत्या अनुरागेण प्रसक्ता आसक्ता आसम् । यत् यस्मात् स्वम् अम्बुदानां जलदानां सिहनादैः सिहवद् गर्जनैः नदिस गर्जसि । प्रियेण चारुदत्तेन काङ्क्षितायाः मम वसन्तसेनायाः वर्षपातैः धारापातैः मार्गं निरोद्धम् भागंनिरोधनम् एतत् न युक्तम् । काब्यलिङ्गम् अलङ्कारः । उपजाति वृत्तम् ॥२६॥

यदिति । हे सक इन्द्र यद्वत् यथा अहल्याहेतोः अहल्यायाः प्राप्त्यर्थम् अहं गौतमः अस्मि इति मृषां मिण्या वदिस अवदः । हे निरपेक्ष परपोडानिसज्ञ 'निरवेक्ष्य' इति पाठान्तरं 'दुःखं निरवेक्ष्य' विचार्यं इत्यर्थः सुगमः । तद्वत् तथा सम वसन्तसेनायाः अपि दुःखं जानीहि इति सोषः अतः प्रियगृहगमनं प्रति बाधकः अयं जलदः निवार्यताम् अपि दुःखं जानीहि इति सोषः अतः प्रियगृहगमनं प्रति बाधकः अयं जलदः निवार्यताम् इति स्थानाः सकः "अहं दूरीक्रियताम् । पुरा हि स्नातुं गते गौतमे तस्य पत्नीमहल्यां कामयमानः सकः "अहं स्थीतमः" इत्युक्त्वा छलेन तामालिङ्गितवान् इति पौराणिकी कथा । आर्या वृत्तस् ॥३०॥

£11

ग्छक दिके

ख: इव खायी

उच्चैः तान् न्द्रं तेन निस्वनः पवनैः

: सान्द्रं क्लोडितं

यतः त्वं सयित्वा प्रस्तुते गर्जं वा वर्षं वा शक्र मुञ्च वा शतशोऽशिनम्।
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धं प्रस्थिता दियतं प्रति ॥३१॥
यदि गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः।
अयि विद्युत्प्रमदानां त्वमिप च दुःखं न जानासि ॥३२॥
विदः—भवति, अलमलमुपालम्भेन । उपकारिणी तवेयम्।
ऐरावतोरसि चलेव सुवणंरज्जुः
शैलस्य मूष्टिन निहितेव सिता पताका।
आखण्डलस्य भवनोदरदीपिकेय-

आखण्डलस्य भवनादरदीापकय-माख्याति ते प्रियतमस्य हि संनिवेशम् ॥३३॥

वसन्तर्सेना—माब, एव्वं तं ज्जेव एवं गेहम् । [भाव, एवं तदेवैतद् गेहम् ।]

विटः सकलकलाभिज्ञाया न किंचिदिह तवोपदेष्टव्यमस्ति । तथापि स्नेहः प्रलापयति । अत्र प्रविषय कोपोऽत्यन्तं न कर्तव्यः ।

यदि कृप्यसि नास्ति रतिः कोपेन विनायवा कृतः कामः । कृप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम् ॥३४॥

गर्जेति । हे शक्र, गर्ज वर्ष या शतशः अनेकशः अशिनं वर्ज या मुङ्च । किन्तु देथितं प्रियं प्रति प्रस्थिताः गन्तुमुद्यताः स्त्रियः हि न रोद्धं शक्याः । अनुष्टुप् वृत्तम् ॥३१॥

पुनः विद्युतमुद्दिश्योपालमर्ते —यदीति । यदि वारिधरः जलदः गर्जति तर्हि गर्जनु नाम यतो हि पुरुषाः निष्ठुराः भवन्ति अपि विद्युत् त्वमि नारी भूत्वापि प्रमदानां नारीणां दुःखं न जानासि । इति महत् कष्टम् विद्युदिष दृष्टिग्रह्णमोक्षाभ्यां गमनविष्नं करोतीति उपालभ्यते । समासोक्तिः । आर्या दृत्तम् ॥३२॥

विद्युतः उपालम्भः न युक्तः । इयं तु तर्वोपकारिणीति कथयति विटः-ऐरावतो

हैं इन्द्र चाहे गरजो या वरसो अथवा सैंकड़ों वज्र छोड़ो (फिर भी) प्रियतम के प्रति प्रस्थान करती हुई स्त्रियां नहीं रोकी जा सकती ॥३१॥ यदि बावल गरजता है तो वह भले गरजे (क्योंकि) पुरुष निष्टुर होते हैं। हैं बिजली कामनियों के दु:ख को क्या तुम भी नहीं जानती हो ? ॥३२॥

विट-श्रीमती, उपालम्भ से बस करो । यह तुम्हारी उपकारिणी है । ऐरावत के वक्ष पर चञ्चल सुवर्ण-रज्जु के समान, पर्वत की चोटी पर स्था-पित धवल पताका के सहश, इन्द्र के घर के अन्दर की वीपिका यह (वधुत्) तुम्हारे प्रियतम का निवासस्थान बता रही है ॥३३॥

वसन्तसेना-भाव, ऐसा ही है। यह वही घर है।

विट—समस्त कलाओं से परिचित तुम्हें यहाँ कुछ उपदेश देना नहीं है। फिर भी स्नेह बोलने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ प्रवेश करके (तुम्हें) तनिक भी कीप महीं करना चाहिए।

यदि कोप करती हो तो (समझो) प्रेम नहीं है, अथवा कोप के बिना रितसुख कहाँ ? (स्वयं) कुपित होकर (प्रिय को) कुपित करो, (स्वयं) प्रसन्न हो और प्रिय को प्रसन्न करो।।३४॥

रसीति । थतः हि ऐरावतस्य इन्द्रगजस्य उरिस वक्षःस्थले चला घड्न्चला सुवर्णस्य रज्जुः इव, शैलस्य पर्वतस्य मूर्ष्टिन शिखरे निहिता स्थापिता सिता श्वेता पताका इव आखण्डलस्य इन्द्रस्य भवनोदरस्य प्रासादमध्यभागस्य दीपिका इव इयं विद्युत् ते तर्व प्रियतमस्य चारुदत्तस्य सन्निवेशं गृहम् आख्याति प्रकथयति दर्शयति वा । उत्प्रेक्षाल-द्वारः । वसन्ततिलका यृत्तम् ॥३३॥

यदोति । यदि त्वं स्वित्रयस्य सभीपै कुप्यसि कुपिता एव स्थास्यसि तिह रितः अनुरागः नास्ति अथवा कोपेन रोषेण विना कामः रितसुखं कुतः ? न भवत्येव इति भावः 'न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते' — इति विदग्धोक्तेः । अतः त्वं कुप्य स्वयं कुपिता भव स्वित्रयं च कोपय त्वं स्वयं प्रसीद प्रसन्ना भव कान्तं च स्वित्रयं च भसादय प्रसन्नं कुरु । आर्या वृत्तम् ॥३४॥

खकिते

ञ्च ।

नुष्टुंप्

तहिं दानां विष्नें

वतोन

भवतु । एवं तावत् । भी भोः, निवेद्यतामार्यचारुदत्ताय । एषा फुल्लकदम्बनीपसुरभौ काले घनोद्भासिते कान्तस्यालयमागता समदना हुष्टा जलाद्रालका।

विद्युद्वारिदगजितैः सचिकता त्वद्दर्शनाकाङ्क्षिणी पादौ नूपुरलग्नकर्दम् धरौ प्रक्षालयन्ती स्थिता ॥३५॥

चारदतः—(आकर्षं) वयस्य, ज्ञायतां किमेतदिति ।

विद्षक: - जं भवं आणवेदि । (वसन्तसेनामुपगम्य । सादरम्) सोत्थि भो-

बीए [यद्भवानाज्ञापयति । स्वस्ति भवत्यै ।]

बसन्तसेना — अज्ज, बन्दामि । साअवं अज्जस्स । (विटं प्रति) भाव, एसा खतरधारिआ मावस्स ज्जेव मोदु। [आर्य वन्दे। स्वागतमार्थस्य। भाव एषा छत्रधारिका भावस्यैव भवतु ।]

बिट: - (स्वगतम्) अनेनोपायेन निपुणं प्रेषितोऽस्मि । (प्रकाशम्) एवं

भवतु । भवति वसन्तसेने,

साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमेः

शाठ्यात्मकस्य रतिकेलिकृतालयस्य वेश्यापणस्य सुरतोत्सवसंग्रहस्य दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्क्रयसिद्धिरस्त् ॥३६॥ (इति निष्क्रान्तो विटः)

वसन्तसेना — अञ्ज मित्तेअ, कोंह तुद्धाणं जूदिअरो । [आर्य मैत्रेय कुत्र

यूष्माकं द्युतकरः।

विदूषक:—(स्वगतम्) ही ही भो, जूदिअरो ति भणन्तीए अलंकिवो पिअव-अस्सो। (प्रकाशम्) मोदि, एसो क्खु सुक्सदक्खवाडिआए। [आश्चर्यं भो द्यूतकर इति भणन्त्यालङ्कृतः प्रियवयस्यः। भवति, एष खल् शुष्कवृक्षवादिकायाम्।]

चाहदत्तं वसन्तसेनाबाः आगमनं भूचियतुं विदः कथयति—एवेति । फुल्लानि विकसितानि कंदम्बानि कंदम्बनामकपुष्पाणि येषु तैः नीपैः कदम्बन्धः सुरभौ सुग-न्धिते धनै: मेंघै: उद्भासिते शोभिते च काले समदना कामयुता हुव्टा प्रसन्त। जलेन आर्द्रीः अलकाः केशाः यस्याः सा विद्युद्भिः वारिदानां गजितः च सचिकता भीता त्वहर्शनाकाङ्क्षिणी तव चारुदत्तस्य दर्शनम् आकाङ्क्षिति इति सा कान्तस्य

अच्छा। ऐसा ही। अरे, अरे आर्थ चारदत्तं से निवेदन करी-

प्रफुल्लित कदम्ब-पुष्पयुक्त नीप यूक्ष से सुरिभत तथा बादलों से शोभित समय में कामयुक्त तथा प्रसन्त जल से गीले केशों वाली, विधुत् एवं धनगर्जन से भयभीत तुम्हारे दर्शन की कामना करने वाली प्रिय के घर आयी यह (वसन्तसेना) नूपुर में लगी हुई कीचड़ को घारण करने वाले पैरों को धोती हुई (द्वार पर) स्थित है ॥ रूप।

चारुदत्त - (सुनकर) मित्र, मालूम करो यह नया है ?

विदूषक-जो आप आज्ञा करते हैं। (यसन्तसेना के पास जाकर, आदर-पूर्वक) आपका कल्याण हो ।

वसन्तसेना-आयं वन्दना करती हूँ। आयं का स्वागत है। (विट के प्रति) भाव, यह क्षत्रधारिणी आपकी (आपके साथ) ही होवे।

विट-(अपने आप) इस उपाय से निपुणतापूर्वक भेज दिया गया हूँ (प्रकट रूप में) ऐसा ही हो। सुश्री वसन्तसेने-

जो दम्भसहित माया; कपट तथा असत्य का जन्म स्थान है, धूर्तता ही जिसका सार (आत्मा) है, रतिक्रीडा ने जिसको आश्रय बनाया है, जहाँ रमण के सुख का संग्रह है, ऐसे वेश्यारूपी वाजार (या वेश्या व्यवहार) की उवारतारूपी विक्रय वस्तु (पण्य) के द्वारा ही मूल्य सिद्धि होवे ॥३६॥

(विट निकल जाता है)

वसन्तरीना-आर्य मैत्रेय, आपके जुआरी (चारदत्त) कही है ? विब्षक-(अपने आप) अरे ! आश्चर्य ! 'जुआरी यह कहती हुई (वेश्या) ने प्रिय मित्र को आभूषित कर दिया (प्रकट रूप में) जी, यह सूखे वृक्षों वाली वाटिका में हैं।

प्रियस्य आलस्यं ग्रहम् आगता एषा वसन्तसेना नुपुरयीः लग्नः कर्दमः नूपुरलग्नकर्वमः तं धरित इति नूपुरलग्नकर्वमधरः तो पादो चरणी प्रक्षालयन्ती स्थिता इति आर्य-चारुदत्ताय निवेद्यताम् । शार्ष् लविक्रीहितं वृत्तम् ॥३४॥

गृहं प्रति निवर्तमानः विटः वसन्तसेनामुद्दिश्य कथयति-साटोपेति । आटोपः दम्भः तेन सहितं साटोपं क्रूटं माया कपटं छलम् अनृतं मिध्याकथनं (निह्नवप्राकटच-भेदात् कूटकपटयोर्भेदः इति पृथ्वीघरः) एषां जन्मभूमेः, शाट्यं धूर्तता आत्मा सारः यस्य तस्य रतिकेलिभिः सुरतक्रीडाभिः कृतालयस्य कृताश्रयस्य, सरतमेव उत्सवः सुर-तोत्सवः तस्य संग्रहः सञ्चयः यत्र तथाधूतस्य वेदयापणस्य वेदयाव्यवहारस्य, दाक्षिण्य-भेव पण्य विक्रयद्रव्यं तन्मुखेन दाक्षिण्यपंण्यमुखेन औदार्थरूपविक्रयवस्तुद्वारेण निष्क्रय-सिद्धिः निष्क्रयः मूर्त्यं (दाक्षिण्यपण्यप्रधानं निष्क्रयो मूर्त्यं इति पृथ्वीघरः) तस्य सिद्धिः प्राप्तिः साफल्यं वा अस्तु । दाक्षिण्यपूर्वकमेव वेश्याव्यवहारो भवतु हति भावः । वसन्त-तिलका वृत्तम्।

भो-

एसा एषा

एवं

र कुन

पअव-तकर ाम्।]

ल्लानि ती स्ग-प्रसन्ना

चिकता

गन्तस्य

वसन्तसेना—अङ्ज, का तुम्हाणं सुक्खदक्खवाडिआ वुच्चदि । आर्यं, का युष्माकं शुष्कवृक्षवाटिकोच्यते । ]

विव्षकः—भोषि, जींह ण खाईअवि । ण पीईअवि । भवति, यत्र न खाद्यते । न पीयते ।

(वसन्तसेना स्मितं करोति।)

विव्षकः—ता पविसदु भोदी । [तस्मात्प्रविशतु भवती ।]
वसन्तसेना—(जनान्तिकम्) एत्थ पविसिक्ष कि मए भणिदञ्बस् । [अत्र
प्रविश्य कि मया भणितब्यम् ।]

चेदी जूदिअर, अबि सुहो दे पदोसो ति । [द्यूतकर, अपि सुसस्ते प्रदोष इति ।]

वसन्तसेना अवि पारइस्सम् ? [अपि पारियण्यामि ।] चेटी अवसरो ज्जेव पारइस्सवि । अवसर एव पारण्यिति ।] विदूषकः पविसद्ध मोदी । [प्रविशत् भवती ।]

वसन्तसेना—(प्रविश्योपसृत्य च । पुष्पैस्ताडयन्ति) अद्व जूदिअर, अवि सुहो वे पदोसो । [अिय द्यू तकर, अपि सुखस्ते प्रदोषः ।]

चारुदत्तः—(अवलोक्य) अये, वसन्तसेना प्राप्ता । (सहर्षमुत्थाय) अयि प्रिये.

सदा प्रदोषो मम याति जामतः

सदा च में निःश्वसतो गता निशा। त्वया समेतस्य विशाललोचने

ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषकः ॥३७॥

सत्स्वागत भवत्यै । इदमासनम् । अत्रोपविषयताम् ।

विदूषकः—इवं आसणम्। उपविसदु मोबी। [इदमासनम्। उपविशित्
भवती।]

(वसन्तसेनासीमा । ततः सर्व उपविशन्ति)

चार्रदत्तः वयस्यं, पश्य पश्य । वर्षोदकमुद्गिरता श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन । एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इव यौवराज्यस्थः ।।३८।।

अपि प्रश्ने । पारिपच्यामि समर्था भविष्यामि । 'अपि सुखस्ते प्रदोषः' इति वसन्तसेनया पृष्टः चारुदत्तः प्रतिवदति—सबैति टेके

का

र न

अश्र

तस्ते

हो वे

अयि

वंशत्

संदेति

वसन्तसेना -आर्यं, आप लोगों के सूखे हुए दृक्षों वाली वाटिका कौनसी कहलाती है।

विवृषक -- जी, जहाँ न खाया जाता है, न पीया जाता है। (वसन्तसेना मुस्कराती है)

विदूषक—तो आप प्रवेश कीजिये।

वसन्तसेना—(अलग से) यहाँ प्रवेश करके मुझे क्या कहना चाहिये ?

चेटी—(यह कि) द्यूतकर आपका प्रदोषकाल तो सुखकर है ?

वसन्तसेना—(कहने में) समर्थ भी हो सकूंगी ?

चेटी-अवसर ही समर्थ कर देगा।

विद्षक-अाप प्रवेश कीजिये।

वसन्तसेना—(प्रवेश करके और समीप जाकर। पुष्पों से ताड़ना करती हुई) हे द्यूतकर, आपका प्रदोषकाल तो सुखकर है ?

चारुदत्त — (देखकर) अरे वसन्तसेना आ गई। (प्रसन्नतापूर्वक उठकर) हे प्रिय, मेरा प्रदोष (रात्रि का प्रथम पहर) सदा जागते हुए बीतता है तथा मेरी रात्रि निश्वास लेते हुए बीतती है। हे विशालनेत्रे, तुम्हारे साथ मिलन प्राप्त करने वाला मेरा प्रदोष आज दुःख का अन्त करने वाला है।।३७॥

तो आपका स्वागत है। यह आसन है। यहाँ वैठिये। विदूषक — यह आसन है। श्रीमती जी बैठिये।

(वसन्तसेना बैठ जाती है। तत्पश्चात् सब बैठ जाते हैं)

चाश्वत-मित्र, देखो, देखो-

वर्षा के जल को गिराते हुए कान के छोर पर लटकते हुए, कदम्ब ने युवराज पद पर बैठे हुए राजकुमार के समान एक स्तन अभिधिक्त कर दिया॥३८॥

प्रिये, सवा जाग्रतः जागरणं कुर्वतः एव मम चारुदत्तस्य प्रवोषः निशायाः प्रथमः भागः याति । सदा च निश्वसतः तव विरहात् दीर्घं श्वसतः एव मे मम निशा रात्रिः गता व्यतीता भवति । हे विशाललोचने दीर्घनेत्रे, अद्य त्वया वसन्तसेनया समेतस्य मिलितस्य मम प्रदोषकः प्रशस्तः प्रदोषः शोकस्य अन्तकरः नाशकः जातः । अर्धैव निशा सुसकरी जातेति भावः। वंशस्यं वृत्तम्।।३७॥

वर्षाजलेन सिक्तां वसन्तसेनां विलोक्य चारुदत्तः कथयति - वर्षोदकमिति वर्षोदकं वृष्टिजलम् उदिगरता पातयता श्रवणान्ते विलम्बते इति श्रवणान्तविलम्बी (म्बिन्) तेन कदम्बेन कदम्बकुसुमेन वसन्तसेनायाः एकः स्तनः यौवराज्यस्यः युवराजपदे स्थितः नृपसुतः राजपुत्रः, इव अभिषिक्तः कृतः इति भावः। उपमालङ्कारः। आर्या वृत्तम् ॥३८॥

तद्वयस्य, क्लिन्ने वाससी वसन्तसेनायाः। अन्ये प्रधानवाससी समुप-नीयेतामिति।

विदूषक:—जं भवं आणवेदि । [यद्भवानाज्ञापयति ।]

चेटी-अञ्ज मित्तेअ, चिट्ठ तुमम् । अहं ज्जेव अञ्जअं सुस्सूसइस्सम् । आर्य मैत्रेय, तिष्ठ त्वम् । अहमेवार्यां शुश्रूषिष्यामि ।] (तथा करोति ।)

विदूषक:—(अपवारितकेन ।) भो वअस्स, पुच्छामि वाव तत्थ भोदि कि पि । [भो वयस्य, पृच्छामि तावत्तत्र भवतीं किमपि।]

चारवतः-एवं क्रियताम् ।

विदूषक:-(प्रकाशम् ।) अद्य किणिमित्तं उण ईदिसे पणटुचन्दालोए दुहिण-अन्धआरे आअवा भोदि। अथ किनिमित्त पुनरीहशे प्रनष्टचन्द्रलोके दुर्दिना-न्धकार 'आगता भवती।]

चेटी—अज्जए, उजओ बम्हणो । [आर्ये, ऋजुको ब्राह्मणः ।] वसन्तसेना—णं णिउणेति भणाहि । [नन् निपुण इति भण ।]

चेटी -एसा क्खु अञ्जला एव्वं पुच्छिदुं आलदा- 'केत्तिलं ताए रलणावलीए मुल्लं' ति । [एषा खल्वार्या एवं प्रष्टुमागता—'कियत्तस्या रत्नावल्या मूल्यम्' इति ।

विदूषक:--(जनान्तिकम् ।) भो, भणिदं मए, जधा अप्पमुल्लारअणावली बहुमुल्लं सुवण्णभण्डअम् । ण परितुट्टा । अवरं मग्गिदुं आअवा । भोः, भणितं मया, यथाल्पमूल्या रत्नावली, बहुमूल्यं सुवर्णभाण्डकम् । न परितुष्टा । अपरं याचितुमागता।]

चेटी —सा क्खु अज्जआए अत्तणकेरकेत्ति भणिअ जूदे हारिदा। सो अ सहिओ राअवात्यहारी ण जाणीअदि कहि गदो ति । |सा खल्वायंया आत्मीयेति भणित्वा चूते हारिता। स च सिभको राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति।]

विद्वकः - भोदि मन्तिदं ज्जेव मन्तीअदि । [भवति, मन्त्रितमेव मन्त्र्यते ।] चेटी-जाव सो अण्णेसीअवि ताव एदं ज्जेव गेण्ह सुवण्णभण्डअम् । त्सोऽन्विष्यते ताविदिसेव गृहाण सुवर्णभाण्डकम् ।] (इति दर्शयित)

(विदुषको विचारयति)

चेटी-अदिमेत्तं अज्जो णिज्झादि । ता कि दिट्टिपुरुव्दं दे । [अतिमात्र-मार्यो निष्टयायति । तित्क हुष्टपूर्वं ते ।]ः

विद्वकः-भोदि, सिन्पकुसलदाए ओबन्धेदि दिट्ठिम्। [भवति, शिल्प-कुशलतयाववधनाति हिष्टम् ।]

चेटी-अज्ज, वञ्चिदोसि दिट्टीए । तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डअस् । आर्यं, वञ्चितोऽसि हब्ट्या । तदेवेदं सुवर्णभाग्डकम् ।]

ार्यं

के

**प**-

पं ।

इण-ना-

लोए यम्'

ावली |णितं अपरं

तिहा जित्वा

यते ।] [याव-

तमात्र-

शिल्प•

[आर्यं,

तो मित्र, वसन्तसेना के वस्त्र भीग गये हैं। अन्य श्रेष्ठ दो वस्त्र ले आओ। विंदूषक—जो आप आज्ञा करते हैं।

चेटी—आर्य मैत्रेय, तुम ठहरो। मैं ही आर्या की सेवा करूँगी (वैसा करती है)

विदूषक—(अलग हटकर) हे मित्र, तब श्रीमती जी से कुछ पूछता हूँ। चाम्बल-ऐसा ही करो।

विदूषक—(प्रकट रूप में) चन्द्रमा के प्रकाश से हीन ऐसे दुर्दिन में भला आप क्यों आई हैं ?

> चेटी—आर्ये ब्राह्मण सीधा है। वसन्तसेना—नहीं 'निपुण' यह कहो।

चेटी—यह आर्या वास्तव में यह पूछने आई हैं— उस रत्नावली का कितना मूल्य है ?

विदूषक—(अलग से) अरे, मैंने कह दिया कि रत्नावली अल्प मूल्य की है, स्वर्ण-पात्र बहुमूल्य है, सन्तुष्ट नहीं हुई, अतः और माँगने आई है।

चेटी—वह आर्या ने अपनी कहकर (समझकर) जुए में हरा दी। राजा का सन्देश ले जाने वाला वह चूताध्यक्ष पता नहीं, कड़ाँ गया ?

विवृषक—श्रीमती जी, (मेरे द्वारा) कहा हुआ ही कहा जा रहा है। चेटो—जब तक वह ढूंढा जाता है तब तक इस सुवर्ण-पात्र को ही ग्रहण कीजिये। (दिखाती है।)

' (विदूषक विचार करता है)

चेटी —आर्य बहुत अधिक (ध्यान से) देख रहे हैं। तो क्या तुम्हारा पहले देखा हुआ है।

विव्षक—अरी, शिल्प की कुशलता के कारण (यह पात्र) दृष्टि को आकर्षित कर रहा है।

चेटी-आर्य, (आपकी) आँखों ने घोखा दिया है। यह वही स्वर्ण-पात्र है।

क्लिन्ने आद्रे जाते । प्रधानवाससी मुख्ये उत्कृष्टे वा द्वे वस्त्रे । प्रनष्टः चन्द्रस्य आलोकः यस्मिन् तादृशे दुर्दिनस्य मेघाछन्नदिवसस्य अन्धकारे । ऋजुकः सरलः । निध्यायति पश्यति । शिल्पकुशलतया रचनाकौशलेन । अववधनाति आकर्षति विदूषक:—(सहर्षम् ।) भो वअस्स, तं ज्जेव एवंसुवण्णभण्डअम्, जं अम्हाणं गेहे चोरेहि अवहिदम् । [भो वयस्य, तदेवेदं सुवर्णभाण्डकम्, यदस्माकं गृहे चोरैरपहृतम् ।]

चारदत्तः —वयस्य।
योऽस्माभिश्चिन्तितो व्याजः कर्तुं न्यासप्रतिक्रियाम्।
स एव प्रस्तुतोऽस्माकं किंतु सत्यं विडम्बना ॥३६॥
विदूषकः —भो वअस्स, सच्चं सवामि बम्हणेण। [भो वयस्य, सत्यं शपे
ब्राह्मण्येन।]

चारुदत्तः-प्रियं नः प्रियम्।

विदूषकः—(जनान्तिकम्।) भो, पुच्छामि णं कुदो एदं समासादिदं ति।
[भोः, पृच्छामि ननु कुत इदं समासादितमिति।]

चारदत्तः-को दोषः।

विदूषकः—(चेटचाः कर्णे।) एव्वं विअ [एविमव।]
चेटी —(विदूषकस्य कर्णे।) एव्वं विअ [एविमव।]
चारुदत्तः—िकिमिदं कथ्यते। किं वयं बाह्याः।
विदूषकः—(चारुदत्तस्य कर्णे।) एव्वं विअ [एविमव।]
चारुदत्तः—भद्रो, सत्यं तदेवेदं सुवर्णभाण्डम्।
चेटी—अञ्ज अद्य इं। [आर्यं अथ किम्।]

चारवत्तः —भद्रो, न कदाचित्प्रियनिवेदनं निष्फलीकृतं मया तद्गृह्यतां पारितोषिकमिदमङ्गुलीयकम् । (इत्यनङ्गुलीयकं हस्तमवलोक्य लज्जां नाटयति ।) वसन्तसेना —(आत्मगतम् ।) अदो ज्जेव कामीअसि । [अतएव काम्यसे ।] चारवत्तः —(जनान्तिकम् ।) भोः कष्टम । धनैवियुक्तस्य नरस्य लोके कि जीवितेनादित एव तावत् ।

यस्य प्रतीकारनिरथंकत्वात्कोपप्रसादा विफलोभवन्ति ॥४०॥

तदेव चौरेणापहृतं सुवर्णपात्रं वसन्तसेनाया नीतं दृष्ट्वा चारुदत्तः कथयति य इति । न्यासस्य न्यासीकृतस्य सुवर्णभाण्डस्य प्रतिक्रियां कर्तुं म् अस्माभिः य व्याजः अपदेशः छलप्रयोगः चिन्तितः विचारितः स एव व्याजः अस्माकम् अस्मान् प्रति प्रस्तुतः वारब्धः । किन्तु इदं सत्यम् तदेव सुवर्णभाण्डम् इदम् अथवा विडम्बना प्रतारणा ? इति न निष्वीयते ॥ ६॥

ब्राह्मण्येन ब्राह्मणत्वेन; ब्राह्मणस्य भावः कर्मः वा, इत्पर्थे व्यव प्रत्ययः।

णं

प्पे

ातां

r 1)

]

1-

पाजः

स्तृतः

m ?

ायः।

थिवूषक — (प्रसन्नतापूर्वक) हे मित्र, यह वही स्वर्ण-पात्र है, जो हमारे घर में चोरों ने चुरा लिया था ।

चारुवत्त-मित्र,

धरोहर को लौटाने के लिए जो वहाना हमने सोचा वही हम पर प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु सत्य है अथवा विडम्बना ?।।रेहा।

विदूषक—हे मित्र, बाह्मणत्व की शपथ उठाता हूँ 'सत्य है'। चारुदत्त—प्रिय ? हमारा प्रिय !

विवृषक—(अलग से) क्यों जी तिनक यह पूछता हूँ, यह कहाँ से मिला ?'

विदूषक—(चेटी के कान में) ऐसा ही है ? चेटी—(विदूषक के कान में) ऐसा ही है।

चारवत्त-यह क्या कहा जा रहा है ? हम क्या बाहरी (व्यक्ति) हैं। विवृषक-(चारवत्त के कान में) ऐसा ही है।

चारवत्त-भद्रे, सचमुच यह वही स्वर्णपात्र है ? चेटी -आर्ये, और क्या ?

चारवत्त —भद्रे, मैंने प्रिय-निवेदन (शुभ समाचार कथन) की कभी निष्कल नहीं किया तो यह अंगूठी पुरस्कार में लो। (बिना अंगूठी वाले हाथ को देखकर लज्जा का अभिनय करता है।)

> वसन्तसेना—(अपने आप) इसी लिए (आपकी) कामना की बाती है। चारुदत्त—(अपने आप) अरे कष्ट है।

संसार में धनहीन पुरुष के जीवन से आदि से ही क्या लाभ है ? जिसके प्रति-क्रिया करने में असमर्थ होने के कारण क्रोध और प्रसन्तता (दोनों) पहले से ही निष्फल होते है । ४०।।

समासावितं प्राप्तम् । प्रियनिवेदनं प्रियकथनं न निष्कलीकृतं यः प्रियं निवेदयित तस्मै पारितोषिकमवश्यमेव ददामीति भावः । अतएव अस्माद् उदारभावादेव ।

अङ्गुलीयकभून्यं स्वहस्तमवलोक्य पारितोषिकं दातुमभक्तः चाउदत्तः विदूषकं कथयति धनैरिति । लोके संसारे धनैः वियुक्तस्य धनेन हीनस्य नरस्य आदित आरम्भतः एव जीवितेन कि ?न कोऽपि लाभः इत्ययः । कृत इत्याह—प्रतीकारे प्रतिक्रियाकरणे निर्मकृत्वाद् असमर्थत्वाद् यस्य कोपप्रसादा कोपाः प्रसादाश्च विकलीभवन्ति निष्कलाः जायन्ते । यदा सा क्रुप्यति तदा न प्रतिकर्तुं भक्नोति, यदा च परितुष्यति न तदा प्ररम्कर्तुं भक्नोति अतः तस्य कोपप्रसादयोः वैयर्थमिति भावः । काव्यलिङ्गम् अपस्तुत-भगेषाः च । उपजातिः वृत्तम् ॥४०॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अपि च।

पक्षविकलश्च पक्षी शुष्कश्च तरुः सरश्च जलहीनम् । सपंश्चोद्धृतदंष्ट्रस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च ॥४१॥

अपि च—

शून्येगुं हैः खलु समाः पुरुषा दरिद्राः कूपैश्च तोयरहितैस्तरुभिश्च शीर्णेः । यद्हब्टपूर्वजनसंगमविस्मृताना-

मेवं भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ॥४२॥

विद्षकः — भो अलं अदि मेत्तं संतिष्यदेण । (प्रकाशं सपरिहासम्) भोदि, समप्यीअदु ममकेरिआ ण्हाणसाडिआ । [भोः, अलमितमात्रं संतापितेन । भवित, समप्यीतां मम स्नानशाटिका ।

वतन्तसेना—अञ्ज चारुदत्त, जुत्तं णेदं इमाए रअणोवलीए इमं जणं तुल-इदुम् । [आर्यं चारुदत्त, युक्तं नेदमनया रत्नावल्या इमं जनं तुलयितुम् ।]

चारदत्तः—(सविलक्षस्मितम्) वसन्तसेने, पश्य पश्य ।
कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तूलियष्यति ।
शङ्कृतीया हि लोकेऽस्मिन्निष्प्रतापा दरिद्रता ॥४३॥

विद्षकः - हञ्जे, कि मोदीए इध ज्जेव सुविद्या । [चेटि, कि भवत्या इहैव स्वप्तव्यम् ।]

चेटी—(विहस्य) अन्न मित्तेअ अदिमेत्तं दाणि उनुअं अत्ताणअं दंसेति । [आर्य मैत्रेय, अतिमात्रमिदानीमृजुमात्मानं दर्शयसि ।]

विद्षकः — भो वसस्य एसो मखु ओसारअन्तो विश्र सुहोवविद्ठं जर्ण पुणीवि वित्थारिवारिधाराहि पविद्ठो पःजण्णो । [भो वयस्य, एष खल्वपसारयन्तिव सुखोपविष्टं जनं पुनरिप विस्तारिवारिधाराभिः प्रविष्टः पर्जन्यः ।]

पक्षेति । पक्षाभ्यां विकलः पक्षिविहीनः पक्षी शुष्कः च तरः वृक्षः जलेन हीते शून्यं च सरः सरोवरः उद्धृता देष्ट्रा यस्य तथाभूतः सर्पः च दरिद्रः निर्धनश्चापि एतर्प सर्व लोके तुल्यं समानमेव । मालोपमा । आर्या वृत्तम् ।।४१।।

शून्यैरिति । दरिद्धाः पुरुषाः खलु निष्चयेन शून्येः निजनः गृहैः, तोयरिहते जल विहीनः कूपैः एवं शीणें शुष्कैः तरुभिः, वृक्षेः च समाः तुल्याः भवन्ति युत् युते हुहृदुर्वस्य पूर्वपरिज्ञितस्य जनस्य संगमेन मिलनेन विस्मृतानां विस्मृतस्ववन्यात्री

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

9 Carl 9 9 4 478

और भी-

पंखरहित पक्षी और सूखा बूक्ष, जलरहित तालाब तथा दाढ़ उखाड़ा हुआ सर्प एवं दरिद्र (ये सब) संसार में समान हैं ॥४१॥

और भी-

वस्तुतः दिरद्र मनुष्य सूने घरों, जलगहित कूपों तथा शुष्क वृक्षों के समान हैं क्योंकि पहले देखे हुए जनों के मिलन से (अपनी दैन्यावस्था को) भूल जाने वाले (निर्धन) लोगों के सन्तोष के अवसर इस प्रकार निष्फल हो जाते हैं।।४२।।

विदूषक ... अरे अधिक संताप से बस करो । (प्रकट क्रिप में परिहासपूर्वक) श्रीमती जी, मेरी नहाने की घोती दे दीजिये ।

वसन्तसेना—आयं चारवत्त, इस जन को (मुझे) इस रत्नावली से जांचना उचित नहीं है।

चारदतः (लज्जापूर्वंक मुस्कराकर) वसन्तसेना, देखो देखो, वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा ? सब मुझे हल्का (तुच्छ, अपराधी) समझेंगे । इस संसार में पौरुष-विहीन निर्धंनता निश्चित रूप से शङ्का के योग्य होती है ॥४३॥

विदूषक चेटि, क्या आपको यहीं सोना है ?

चेटी:—(हँसकर) आर्य मैत्रेय, इस समय अपने को अत्यन्त सीधा प्रदक्षित कर रहे हो ।

विदूषक — हे मित्र, सुख से बैठे हुए जनों को हटाता हुआ-सा (भीतर चलने को प्रेरित करने वाला) यह बादल मोटी जलघाराओं से (युक्त होकर) फिर आ / गया है।

निर्धनानां परितोषकालाः पारितोषिकसमयाः एवम् अनेन प्रकारेण विकलाः निष्फलाः भवन्ति । उपमा, अप्रस्तुतप्रशंसा च । वसन्ततिलका वृत्तम् ।।४२॥

तुलयितं परीक्षितुं 'तूलियतुम्' इति पाठे लंघूकर्तुम् । कः इति । पूर्वं व्याख्यातः (अक्ट्स ३:२४) ॥४३॥

अपसारयन् दूरीकुर्वन् आच्छादितस्थानं प्रेषयन् इति सङ्क्षेतः । सुखेन उप-विष्टम् । विस्तारिभिः विस्तृताभिः वारिधाराभिः जलधाराभिः प्रविष्टः समागतः ।

भोदि, भवति,

णं तुलं-।]

भवत्या

इंसेसि ।

गं पुणीव गरयन्तिव

तलेन ही<sup>नं</sup> वापि एतव

तोयरहिते युत् युतः स्वद्नयाना

उ

9

**s**)

चारवतः – सम्यगाह भवान् । अमूहि भित्त्वा जलदान्तराणिव पङ्कान्तराणीव मृणालसूच्यः । पतन्ति चन्द्रव्यसनाद्विमुक्ता दिवोऽश्रुधारा इव वारिधाराः ॥४४॥

अपि च-

धाराभिरायंजनिवत्तसुनिर्मलाभि-श्वण्डाभिरजु नशरप्रतिकर्कशाभिः। मेघाः स्रवन्ति बलदेवपटप्रकाशाः शक्रस्य मौक्तिकनिधानिमवोद्गिरन्तः ॥४५॥

प्रिये, पश्य पश्य—

एतैः पिष्टतमालवर्णंकिनभैरालिप्तमम्भोधरैः
संसक्तैरुपवीजितं सुरिभिभः शीतैः प्रदोषानिलैः ।
एषाम्भोदसमागमप्रणियनी स्वच्छन्दमभ्यागता
रक्ता कान्तभिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत्समालिङ्गिति ।।४६॥
(वसन्तसेना शृङ्गारभावं नाटयन्ती चारुदत्तमालिङ्गिति ।)
चारुदत्तः—(स्पर्णं नाटयन्प्रत्यालिङ्ग्च ।)

चारुदत्तः वृष्टिघारां वर्णयन्नाह—अमूर्होति । हिंदुनिश्चयेन अमूः पुरो दृश्यमानं वारिधाराः मृणालस्य कमलनालस्य सूच्यः अङ्कुराः पङ्कान्तराणि पङ्कस्य अन्तर्भागि इव जलवस्य अन्तराणि भित्त्वा विदायं (प्रियस्य) चन्द्रस्य व्यसनात् जलदावरण्ड्पि सङ्कटात् मरणाद्वा विमुक्ताः पितताः दिवः खुलोकस्य (नायिकारूपस्य) अश्रुधारा इव पतन्ति इत्युत्प्रेक्षा समासोक्तिश्च चन्द्रे नायकव्यापारस्य दिवि च नायिकाव्यापारस्य समारोपात् । उपजातिः वृत्तम् ।। ४।।

धाराभिरिति । बलदेवस्य पटवत् प्रकाशन्ते इति ते बलरामवस्त्रवत् नीता मेघाः आर्यजनस्य श्रेष्ठजनस्य चित्तवत् सुनिर्मलाभिः अर्जुनस्य शरवत् वाणवी अतिककंशाभिः कठोराभिः चण्डभिः तीवाभिः धाराभिः शकस्य द्वति **छक** टिके

चारदत्त-आपने ठीक कहा-

कीचड़ को भेद कर निकले हुए मृणाल के अङ्कुर के समान बादलों के उदर को चीर कर ये जल घाराएँ (प्रिय) चन्द्रमा के (आच्छादन रूप) संकट के कारण निकली हुई द्यौ (रूपी नायिका) की अश्रुधाराओं के समान गिर रही हैं ॥४४॥ और भी -

वलराम के वस्त्रों के तुल्य (नील) आभा वाले वादल आर्य जन के अन्तःकरण के तुल्य स्वच्छ, अर्जुन के तीर के सहश कठोर एवं तीव्र धाराओं के द्वारा मानों इन्द्र के मुक्ता कोष को विखराते हुए झर रहे हैं ॥४५॥ प्रिये, देखो देखो —

वादल के समागम की अभिलाषिणी (पक्ष में, वादल के उमड़ने के कारण से अभिलाषिणी) स्वच्छन्दता से आई हुई, रक्त (अनुरक्त एवं रक्तवर्ण वाली) यह प्रियतमा के समान विद्युत पिसे हुए तमाल के रंग जैसे बादलों से अनुलिप्त (आच्छन्न), निरन्तर वहने वाली (संसक्त), सुगन्धित एवं शीतल प्रदोष की वायु से पंखा किये जाते हुए प्रियतम सहश आकाश का आलिङ्गन कर रही है ॥४६॥

(वसन्तसेना शुङ्गारभाव का अभिनय करती हुई चारदत्त का आलिङ्गन करती है)

चारुदत्त-(स्पर्शं का अभिनय करते हुए प्रत्यालिङ्गन करके)-

मौक्तिकनिधानं मुक्तानां निधिम् उद्गिरन्तः विकिरन्तः इव स्रवन्ति वर्षन्ति। उपमा, उत्प्रेक्षा च । यसन्ततिलका वृत्तम् ॥४५॥

चारुदत्तो विद्युता संयुक्तमम्बरं विलोक्य वसन्तसेनामुहिश्य कथयति-एतैरिति । अम्भोदसमागमप्रणयिनी स्वछन्दम् अभ्यागता रक्ता प्रियतमा इव एषा विद्युत् एतैः पिष्टतमालवर्णकिनिभैः अम्भोधरैः आलिप्तम्, संसक्तैः सुरभिभिः शीतैः प्रदोषानिलैः उपवीजितं च कान्तम् इव अम्बरं समालिङ्गति - इत्यन्वयः।

अम्भोदस्य समागमे (टि०) प्रणयिनी (नायिकापक्षे तु-अम्भोदस्य समागमात प्रणियनी अभिलाषिणी) स्वच्छन्दम् स्वेच्छया अभ्यागता (अनुरक्ता च) प्रियतमा नायिका इव एषा विद्युत एतैः दृश्यमानैः पिष्टं यत् तमाल-वर्णकं तमालपत्रविलेपनं तन्निभैः तत्सदृशैः नीलैः अम्मोधरैः मेघैः आलिप्तं (पक्षे--अक्षरागैः अनुलिप्तम्) संसक्तैः निरन्तरैः सुरिभिभः सुगन्धिभः शीतैः प्रदोवानिलैः प्रदोषकालिकप्वनै: (पक्षे-शीतलसुगन्धितै: पवनः) उपवीजितं कृतव्यजनम् इव कान्तं प्रियतमम् इव अम्बरम् आकाणं समालिङ्गति । उपमा समासोक्तिश्च आकाशे नायकव्यापारस्य विद्युति च नायिकाव्यापारस्य समारोपात् । शाद्गं लविक्रीडितं इतम् ॥४६॥

४६॥

ो दृश्यमानां अन्तर्भागान् वरणरूपात् भ्धारा इ

वित् नीता व बाणवर य । इन्द्रम

ाव्यापारस्

भो मेघ गम्भीरतरं नद त्वं तव प्रसादात्स्मरपीडितं मे। संस्पर्शरोमाञ्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपैति गात्रम् ॥४७॥ विद्षकः—दासीए पुत्तं दुद्धिण, अणिजो दाणि सि तुमम्, ज्ञास्त्रभावि विज्जु-आए माअवेसि । [दास्याः पुत्रं दुद्धिन, अनार्यं इदानीमसि त्वम्, यदत्रभवति

विद्युता भीषयसि ।]

चारदतः वयस्य, नार्हस्युपालब्धुम्। वर्षशतमस्तु दुदिनमविरतधारं शतह्नदा स्फुरतु। अस्मद्विधदुर्लभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः॥४८॥

अपि च। वयस्य,

धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम् । आद्राणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥४६॥ प्रिये वसन्तसेने,

स्तम्भेषु प्रचलितवेदिसंचयान्तं शीणंत्वात्कथमपि द्वार्यते वितानम् । एषा च स्फुटितसुधाद्रवानुलेपात् संक्लिन्ना सलिलभरेण चित्रभित्तिः ॥५०॥

भो इति । भो मेघ, त्वं गम्भोरतरम् नव गर्ज। तव मेघस्य प्रसावाद् अनुग्रहात् स्मरपीडितं कामपीडितं मे मम गात्र शरीरं (वसन्तसेनायाः) संस्पर्शेन रोमाञ्चितं जातः उत्पन्नः रागः अभिलाषः यस्मिन् तादृशं च सत् कदम्बपुष्पर्वक कदम्बपुष्पराद्वेशयम् उपैति प्राप्नोति । काव्यालिङ्गं निदर्शना चालङ्कारौ । उपजातिः वृत्तम् ॥४७॥

वसन्तसेनासमागमं स्वसीभाग्यमिव मन्यमानः चारुदत्तः कथयति वर्षशतिमिति।
अविरता अविच्छिन्ना धारा यस्मिन् तथाभूतं दुर्दिनं मेघाच्छन्नदिनं वर्षाणां शर्ते
वर्षशतम् अस्तुः भवतु, शतह्रदा विद्युत् च स्फुरतु यत् यस्मात् कारणात् अर्धः
चारुदत्तः अस्मद्विधानां मादृशानां दरिद्राणां दुर्लभया लब्धुम् अशक्यया व्रियंगे
वसन्तसेनया परिष्वकः आलिङ्गितः । आर्था वृत्तम् ॥४८॥

प्रशास मान हु। । धन्यानीति । तेषां जनानां जीवितानि जीवनानि धन्यानि खर्सुं, निश्चीर्ग ডিব্ৰু-ি নিক্ৰ

टके

हे वादल, तुम और अधिक गम्भीर गर्जन करो, तुम्हारी क्रुपा से काम से पीड़ित मेरा शरीर (वसन्तसेना के) स्पर्श से रोमाञ्चित एवं रागयुक्त होकर कदम्ब पुष्प के सदृश हो रहा है ॥४७॥

विदूषक—दासी के पुत्र दुर्दिन तुम बड़े अशिष्ट हो जो इस समय इन श्रीमती जी को विजली से डरा रहे हो।

चारवत्त--मित्र, (दुर्वित को) उपालम्म देना उचित नहीं। सतत (दृष्टि) धारावाला दुर्वित सौ वर्ष तक रहे, विजली (श्रतह्नद्रा) चमकती रहे, क्योंकि (गरजते हुए मेघ और चमकती हुई विजली के कारण ही) हमारे जैसों के लिये दुर्लंभ प्रिया के द्वारा मेरा आलिङ्गन किया गया है।।४८॥

और भी; मित्र,

वास्तव में उनके जीवन घन्य हैं जो घर में आई हुई कामिनियों के बादल के जल से शीतल हुए शरीरों का (अपने) शरीरों पर आलिङ्गन करते हैं ॥४६॥
प्रिये वसन्तसेने—

I getting to the story

जिसके (स्तम्भों के आधार के लिये बनाये गये) वेदी समूह नीचे तक हिल रहे हैं ऐसा वितान जर्जरित होने के कारण-खम्भों पर किसी प्रकार ठहरा हुआ है, और यह विचित्र दीवार सुधा-द्रव के लेपन (सफेदी) के फट जाने के कारण बहुत से जल से भीग (सील) गई है।।५12%।

प्रशंसनीयानि ये जनाः गृहम् स्वगेहम् आगतानां कामिनीनां मेघोदकेन शीतलानि गात्राणि शरीराणि गात्रेषु स्वशरीरेषु परिष्वजन्ति आलिङ्गन्ति । अप्रस्तुतप्रशंसा । इन्द्रवच्या वृत्तम् ॥४६॥

स्वगृहस्य जीर्णतां दर्शयन् वसन्तसेनां प्रति कथयति चारुदतः स्तम्भेषु इति । प्रचलितः कम्पितः वेदिसञ्चयानां वेदिसमूहानाम् अन्तः पर्यन्तमागो यस्य तथाभूतं वितानं शीर्णत्वात् जीर्णत्वात् कथमपि कष्टेन काठिन्येन वा स्तम्भेषु धार्यते । एषा च चित्रभित्तिः चित्रयुक्ता भित्तिः स्फुटितः विदीर्णः यः सुधाद्रवस्य अनुलेपः तस्मात्-सुधाद्रवानुलेपस्य स्फुटितत्वाद् इत्यर्थः, सिललभरेण दृष्टिजला- धिन्येन संविलन्ता आर्द्री जाता । अतोऽत्रावस्थानं न युक्तमिति हृदयम् । प्रहर्षिणीः वृत्तम् ॥५०॥

**प्रियं**या

प्रसादाद

संस्पर्शेन

म्बपुष्पत्वं उपजातिः

ातमिति।

णिं शतं

गाव अह

, निश्चवं व

(अध्यंम् लोक्य) अये इन्द्रेधनुः । प्रिये, पश्य पश्य ।

विद्युजिजह्ने नेदं महेन्द्रतापोच्छितायतभुजेन ।

जलधरिववृद्धहनुना विज्मिभतिमवान्तरीक्षेण ॥ ११॥

तदेहि । अभ्यन्तरमेव प्रविशावः (इत्युत्थाय परिक्रामित)

तालीषु तारं विटपेषु मन्द्रं शिलासु रूक्षं सिललेषु चण्डम् ।

संगीतवीणा इव ताडचमानास्तालानुसारेण पतन्ति धाराः ॥ १२॥

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे)

दुविनो नाम पञ्चमोऽङ्क ।

विद्युदिति । विद्युदेव जिल्ला यस्य तेन, महेन्द्रचापम् इद्रधनु एव उच्छिती हन्तती आयती विशाली च भुजी यस्य तेन, जलधरः मेचः एव विद्युद्धा हनुः चिद्युकं यस्य तथाभूतेन अस्तरीकीण आकालेनं विज्निमंतम् इव । रूपकम् उत्प्रेक्षाच ।

चबुकं

ाच ।

(ऊग्र देखकर) अरे ! इन्द्र धनुष ! प्रिये, देखो ! देखो

बिजली रूपी जिल्ला वाले, इन्द्र धनुष रूपी उन्नत एवं विशाल (आयत) भुजा वाले मेघ रूपी वढी हुई ठोडी (हनु) वाले आकाश ने मानो जम्भाई ली है ॥५१॥ तो आओ, भीतर ही प्रवेश करें (उठकर घूमता है।)

झङ्कृत (ताडचमाना) सङ्गीत वीणा के समान (वर्षा की) घाराएँ तालवृक्षों पर उच्च स्वर से वृक्ष की शाखाओं पर गम्भीर, शिलाओं पर रूखी (कर्कश) एवं जल में तुमुलध्विन से ताल के अनुसार गिर रही हैं ॥ १२॥

(सब निकल जाते हैं)

ं दुर्दिन नामक पांचवां अङ्क (समाप्त)

तालीषु इति । ताडचमाना वाद्यमाना सङ्गीतवीणा इव धाराः वृष्टिधाराः तालीषु तालवनेषु तारम् उच्चैः विटपेषु वृक्षशाखासु मन्त्रं गम्भीरं शिलासु स्थं सित्तेषु जलेषु चण्डं तुमुलं च तालानुसारेण पतन्ति । उपमा । उपजातिः वृत्तम् ॥५२॥

इति दुविनो नाम पञ्चमोऽङ्कः

## षंठि। जुः

## (ततः प्रविशति चेटी)

चेटी—कधं अज्ज वि अज्जआ ण विवुज्झिति । भोदु । पविसिअ पिडबोध-इस्सम् । [कथमद्याप्यार्या न विबुध्यते । भवतु । प्रविश्य प्रतिबोधयिष्यामि ।] (इति नाटचे न परिक्रामित)

(ततः प्रविशत्याद्यादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना)

चेटी—(निरूप्य) उत्थेदु उत्थेदु अन्त्रआ। पभादं संवुत्तम् । [उत्तिष्ठतूत्ति-ष्ठत्वार्या । प्रभातं संवृत्तम् ।]

वसन्तसेना—(प्रतिवुध्य) कधं रित ज्जेव पभादं संवुत्तम् । [कथं रात्निरेव प्रभातं संवृत्तम् ।]

चेटी-अम्हाणं एसो पभादो । अन्जआए उण रत्ति न्जेव । [अस्माकमेत-त्प्रभातम् । आग्रीयाः पुना रात्रिरेव ।]

बसन्तसेना—हञ्जे काँह उण तुम्हाणं जूडिअरो ? [चेटि, कुतः पुनर्यु माकं सूतकरः ?]

चेटी—अज्जए, वड्ढमाणअं समाविसीअ पुष्पक्षरण्डअं जिण्णुज्जाणं गदो अज्ज-चारवत्तो । [आर्ये, वर्धमानकं समाविश्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं गत आर्य-चारुदत्तः ।]

वसन्तसेना—कि समादिसिअ। [कि समादिश्य।]

चेटी—जोएहि रात्तीए पवहणम्, वसन्तसेना गच्छवु ति । ्योजय रात्नौ प्रवहणम्, वसन्तसेना गच्छित्विति ।)

वसन्तसेना—हञ्जे, कींह मए गन्तव्वम् ? [चेटि, कुत्र मया गन्तव्यम् ?] चेटी—अज्जए, जींह चारदत्तो । [आर्ये, यत्र चारुदत्तः ।]

वसन्तसेना—(चेटी परिष्वज्य) हञ्जे, सुद्ठु ण णिज्झाइदो रात्तीए। ता अज्ज पञ्चक्तं पेक्सिसस्म् । हञ्जे, किं पविट्टा अहं इह अब्भन्तरचदुस्सालअम् ? चिटि, सुष्ठु न निर्ध्यातो रात्रौ । तदद्य प्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये । चेटि, किं प्रविष्टाः हमिहास्यन्तरचतुःशालकम् ?]

चेटी ण केवलं अब्मन्तरचदुस्सालअम् । सञ्बजणस्स वि हिअअं पविदृा । [न केवलमभ्यन्तरचतुःशालकम् । सर्वजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा ।]

## छठा अङ्क

(तत्पश्चात् चेटी प्रवेश करती है)

चेटी — क्या आर्या अब भी नहीं जाग रहीं हैं ? अच्छा, प्रवेश करके जगाऊँ। (अभिनय से घूमती है)।

(तत्पश्चात् ढके हुए शरीर वाली सोई हुई वसन्तसेना प्रवेश करती है)
चेटी—देखकर आर्ये, उठिये, उठिये। सवेरा हो गया।
वसन्तसेना—(जागकर) क्या रात्रि ही सवेरा हो गई?
चेटी—हमारा तो यह सवेरा है। किन्तु आर्या की तो रात्रि ही है।
वसन्तसेना—चेटि, तुम लोगों के जुआरी (आर्यं चारुदत्त) कहाँ है?
चेटी—आर्ये, वर्धमानक को आदेश देकर आर्यं चारुदत्त पुष्पकरण्डक (नामक)
जीणोंद्यान में चले गये हैं।

वसन्तसेना—क्या आदेश देकर ? चेटी—रात में ही बहली जोड़ लेना (जिससे) वसन्तसेना चली जाये। वसन्तसेना—चेटी, मुझे कहाँ जाना है ?

चेटी-आर्य, जहाँ चारुदत्त है।

1]

₹-

व

त-

कं

ज-

र्यं-

त्री

ता

:Te

वसन्तसेना—(चेटी का आलिङ्गन करके) चेटी; रात्रि में (आर्य चारुदत्त) भली प्रकीर नहीं देखे थे। इसलिये आज प्रत्यक्ष देखूँगी। चेटी, क्या मैं यहाँ भीतरी चतुःशाला में प्रविष्ट हो गई हूँ ?

चेटी-केवल भीतरी चतुःशाला में ही नहीं। सब जनों के हृदय में भी प्रविष्ट हो गई हो।

चेटी चारुदत्तस्य सेविका । पुष्पाणां करण्डकं पात्रविशेषः पुष्पकरण्डकम्, उद्यानस्य नाम ।

निर्धातः हष्टः । परिजनः अनुयायिवगः, सेविकाजनो वा अत्र तु 'पत्नी' इत्यर्थः सम्यक् प्रतिभाति । सन्तप्यते ममात्रागमनात् संतापं प्राप्स्यति ।

वसन्तसेना—अवि संतप्पदि चारुदसस्स परिअणो । [अपि सन्तप्यते चारु-दत्तस्य परिजनः ।]

चेटी—संतिष्पस्सिदि । संतप्स्यति ।] वसन्तसेना—कदा । किदा ।]

चेटी-जदो अन्जआ गमिस्सदि ! [यदार्या गमिष्यति ।]

वसन्तसेना—तदो मए पढमं संतिष्पद्यम् । (सानुनयम्) हञ्जे, गेण्ह एदं रक्षणावित्म् । मम बहिणीआए अज्जाबूदाए गदुअ समप्पेहि । भणिद्य्वं च—'अहं सिरिचार्यत्तस्स गुणिणिज्जदा दासी, तदा नुम्हाणं पि । ता एसा नुह ज्जेव कष्ठाहरणं होदु रक्षणावती । [तदा मया प्रथमं सन्तप्तव्यम् । चेटि, गृहाणमां रत्नावलीम् । मम भगिन्या आर्याधूतायै गत्वा समर्पय । वक्तव्यं च—'अहं श्रीचारुदत्तस्य गुणिनिजिता दासी, तदा युष्माकमिप । तदेषा तदैव कण्ठाभरणं भवतु रत्नावली' ।]

चेटी-अज्जए, कुपिस्सिव चारवत्तो अज्जाए दाव। [आर्ये, कुपिष्यित चारुदत्त आर्यायै तावत्।]

वंसन्तसेना--गच्छ ण कुपिस्सवि । [गच्छ । न कुपिष्यति ।]

चेटी—(ग्रहीत्वा) जं आणवेदि । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति) अज्जएं, मणादि अज्जा चूदा 'अज्जाउत्तेण तुम्हाणं पसादी किदा । ण युक्तं मम एवं गेण्हिदुम् । अज्जाउत्तो ज्जेव मम आहरणविसेसो ति जाणादु मोदी' । [यदाज्ञापयति । आर्ये, भणत्यार्या धूता—'आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता । न युक्तं ममैतां ग्रहीतुम् । आर्यपुत्रे एव ममाभरणविशेष इति जानातु भवती ।]

(ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका)

रदिनका—एहि वच्छ, सअडिआए कीलम्ह । [एहि वत्स, शकटिकया क्रीडावः ।]

वारकः—(सकरुणम्) रविष्ण्ए किं मम एवाए मिट्टुआसअडिआए। तं ज्जेव सोवण्यसअडिअं वेहि। [रदिनके किं ममैतया मृत्तिकाशकटिकया। तामेव सौवणंशकटिकां देहि।]

रविनका—(सिनवेंदं निःश्वस्य) जाद, कुदो अम्हाणं सुवण्णववहारो ? तादस्स पृणीवि रिद्धीए सुवण्णसभिडिआए कीलिस्सिसि । ता जाव विणोदेमि णम् । अञ्जआए वसन्तसेणाएं समीवं उपसिष्पसम् । (उपमृत्य) अञ्जए; पण्मामि । [जात, कुतो-ऽस्माकं सुवर्णव्यवहारः । तातस्य पुनरपि ऋद्धचा सुवर्णशकिटकथा क्रीडि-ष्यसि । तद्याविद्वनोदयाम्येनम् । आर्याया वसन्तसेनायाः समीप्रमुपर्सापिष्यामि । आर्यो, प्रणमामि ।]

वसन्तसेना—क्या नारुदत्त का परिवार (हमारे आने से) दुःखी है ? चेटी--दुःखी होगा ।

वसन्तसेना-कव ?

चेटी-जव आर्या चली जायेंगी।

वसन्तसेना—तब (चारुदत्त के परिवार से पृथक् होने पर) पहले मुझे सन्ताप करना होगा। (अनुनय सिहत) चेटि, इस रत्नावली को ले लो, जाकर मेरी बहिन आर्या धूता को समिपत कर दो और कह देना—'मैं श्री चारुदत्त के गुणों से वशीभूत दासी हूँ, तब आपकी भी (दासी हूँ)। तो यह रत्नावली आपके ही कण्ठ का आभूषण होवे।

चेटी--आर्ये, तब चारुदत्त आर्या पर क्रुद्ध होंगे। वसन्तसेना--जा। क्रुद्ध नहीं होंगे।

चेटी—(लेकर) जो आज्ञा करती हैं। (बाहर निकल कर पुनः प्रवेश करती हैं) आर्ये, आर्या धूता कहती हैं—आर्यपुत्र ने आपको (यह रत्नावली) प्रसन्न होकर प्रदान की है। मेरा इसको लेना उचित नहीं है। आप यह समझ लें कि आर्यपुत्र ही मेरे विशेष आभूषण हैं।

(तत्पश्चात् वच्चे को लेकर रदिनका प्रवेश करती है)

रदिनका-वेटे, आओ (हम दोनों) गाड़ी से खेलते हैं।

बच्चा—(करणा सिह्त) रदिन के, इस मिट्टी की गाड़ी से मुझे क्या? उस स्वर्ण की गाड़ी को दो।

रवितका—(दुःखपूर्वक लम्बी सांस लेकर) बेटे, हमारे यहाँ सोने का व्यवहार कहाँ ? (अपने) पिताजी की पुनः समृद्धि से फिर सोने की गाड़ी से खेलना । तो जब तक इसको वहलाती हूँ । आर्या वसन्तसेना के पास चलूँ (समीप जाकर) आर्ये प्रणाम करती हूँ ।

चन्द्रभुवः चन्द्र इव मुखं यस्य सः।

वसन्तसेना—रविष्ण् साअवं दे। कस्स उण दारओ ? अणलंकिदसरीरी वि चन्दमुहो आणन्देदि मम हिअअम् । रदिनके स्वागतं ते। कस्य पुनरयं दारकः ? अनलङ्कृतशरीरोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्।

रदिनका—एसो क्खु अञ्जचारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणो णाम । [एष खल्वार्य-

चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम।

वसन्तसेना—(बाहू प्रसार्य) ऐहि मे पुत्तअ, आलिङ्ग । (इत्यक्क उपवेश्य) अणुकिदं अणेण पिदुणो रूवम् । [एहि मे पुत्रक, आलिङ्ग । अनुकृतमनेन पितू रूपम ।]

रविनका—ण केवलं रूवम्, सीलं पि तक्केमि । एविणा अञ्जचारुवत्तो अत्ताणअं विणोदेवि । नि केवलं रूपं, शीलमपि तर्कयामि । एतेनार्यचारुवत्त

आत्मानं विनोदयति ।]

वसन्तसेना—अद्य किंणिमित्तं एसो करोअदि ? [अथ-किंनिमित्तमेष

रोदिति ?1

रविनका—एदिणा पिडवेसिअगहबद्दारअकेरिआए सुवण्णसअिडआए कीलि-दम्। तेण अ सा णीवा। तदो उण तं मग्गन्तस्स मए इअं मिट्टअप्सअिडआ कर्षुअ विण्णा। तदो भणादि—'रदिणए कि मम एदाए मिट्टिआसअिडआए। तं ज्जेव सौव-ण्णसअिडअं देहिं त्ति। [एतेन प्रतिविधिकगृहपितदारकस्य सुवर्णशकिटक्या क्रीडितम्। तेन च सा नीता। ततः पुनस्तां याचतो मयेयं मृत्तिकाधकिटका कृत्वा दत्ता। ततो भणित—'रदिनकें, कि ममैतया मृत्तिकाधकिटकवा। तामेव सौवर्णशकिटकां देहिं इति।]

वसन्तसेना—हद्धी हद्धी । अअं पि णाम परसंपत्तीए संतप्पिट । भअवं कअन्त, पोक्सरवत्तपिडवजलिबन्दुसिरसेहिं कीलिस तुमं पुरिसभाअधेएहिं । (इति सास्रा) जाद मा रोद । सुवण्णसअडिआए कीलिस्सिस । ।हा धिक् हा धिक् ! अयमपि नाम परसंपत्त्या संतप्यते । भगवन्कृतान्त, पुष्करपत्रपत्तितजलिबन्दुसहशैः क्रीडिस त्वं परुषभागधेयैः । जात मा रुदिहि । सौवणंशकटिकया क्रीडिष्यसि ।]

वारकः—रविषए; का एसा [रदिनके, कैषा ।]
वसन्तसेना—पिदुणो वे गुणणिज्जिदा दासी । [पितुस्ते गुणनिजिता दासी ।]
रविनका—जाद अञ्जला वे जणणी भोदि । [जात, आर्या ते जननी

भद्गीत ।]
दारकः—रदणिए, असिअं तुमं भणासि । अम्हाणं अञ्जआ जणणी-ता कीस
अलंकिदा ? [रदिनके, अलीकं त्वं भणसि । यद्यस्माक्मार्या जननी,
तित्कमथंमलङ्कृता ?]

ī: ?

टिके

रीरो

ाश्य) पितू

⊓र्य-

दत्तो दत्त

ामेष

ोुलि-कृदुअ सौव-

कया टिका या ।

अन्त, जाद नाम त त्वं

ती ।] जननी

कीस |ननी, वसन्तसेना—रदिनके, तुम्हारा स्वागत है। यह बच्चा किसका है ? आभूषण-हीन शरीर वाला भी चन्द्रमा जैसे मुख वाला यह मेरे हृदय को आनिन्दत कर रहा है।

रदिनका—यह रोहसेन नाम का आर्य चारुदत्त का पुत्र है। वसन्तसेना—(दोनों भुजायें फैलाकर) आओ मेरे बेटे, गले लगो। (गोदी में बैठाकर) इसने पिता के ही रूप का अनुकरण किया है।

रदिनका—केवल रूप ही नहीं, अनुमान करती हूँ स्वभाव भी (अपने पिता के ही अनुकूल पाया है); इससे आर्य चारुदत्त अपने को बहलाते हैं। वसन्तरोना—फिर यह किस लिये रो रहा है ?

रदिनका—यह पड़ौसी गृहस्वामी के वच्चे की सोने की गाड़ी से खेल रहा था और वह उसने ले ली। तब फिर उस (सोने की गाड़ी) को मांगने पर मैंने यह मिट्टी की गाड़ी बनाकर दे दी। तभी से यह कह रहा है — 'रदिनके, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या ?' उसी सोने की गाड़ी को दो।

वसन्तसेना—हाय ! हाय ! यह भी पराई सम्पत्ति से दुःखी होता है। भगवान दैव, कमल के पत्ते पर गिरे हुये पानी की बून्दों जैसे मनुष्यों के भाग्यों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो ! (अश्रु सहित) बेटे, मत रो । सोने की गाड़ी से खेलना ।

बच्चा—रदितके, यह कौन है ?

वसन्तप्तेन:—तुन्हारे पिता के गुणों से वशीभूत दासी।

रदिनका—बेटे, आर्या तुम्हारी माता होती है।

बच्चा—रदिनके, तुम झूठ बोलती हो। यदि आर्या हमारी माता हैं: तो

प्रतिवेशिकश्वासी गृहपतिः गृहस्वामी तस्य दारकस्य वालकस्य पुत्रस्य वा ।
कृतान्तः, विधिः तत्सम्बुद्धी । पुष्करपत्रे कमलपत्रे प्रतिताः ये जलबिन्दवः
तत्सह्यौः वप्रलैः इति भावः । जात हे वत्स । अलीकप् असत्यम् । सुग्धेन मनोह्रेण

3

₹

स

SE

1

वसन्तसेना—जाद, मुद्धेण मुहेण अदिकरणं मन्तेसि । (नाटघे नाभरणान्य-वतायं रुदति) एसा दाणि दे जणणी संवुता । ता गेण्ह एदं अलङ्कारअम् । सोवण्ण-सअडिअं घडावेहि । [जात, मुग्धेन मुखेनातिकरणं मन्त्रयसि । एषेदानीं ते जननी संवृत्ता । तद्गृहाणैतमलङ्कारम् सौवर्णशकटिकां घटय ।]

दारकः -- अवेहि । ण गेण्हिस्सम् । रोदसि तुमम् । [अपेहि । न ग्रहीष्यामि ।

रोदिषि त्वम्।}

वसन्तसेना—(अश्रूणि प्रमुज्य) जाद, ण रोदिस्सम्। गच्छ। कील। (अल-ङकारैमृ च्छकटिकं पूरियत्वा) जाद कारेहि सोवण्णसअडिअम्। [जात, न रोदि-ष्मामि। गच्छ। क्रीड। जात, कारय सौवर्णशकटिकाम्।]

(इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका) (प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः)

चेटः—लद्दणिए लद्दणिए, णिवेदेहि अज्जआए वशन्तशेणाए — 'ओहालिअं पक्षबुआलए शज्जं पवहणं चिट्ठदि'। [रदनिके रदिनके, निवेदयार्याये वसन्त-सेनाये— 'अपवारितं पक्षद्वारके सज्जं प्रवहणं तिष्ठिति'।] (प्रविश्य)

रविनका—अज्जए, एसो वड्डमाणओ विण्णवेदि पनसबुआरए सज्जं पवहणं ति । [आर्ये एष वर्धमानको विज्ञापयति—'पक्षद्वारे सज्जं प्रवहणं इति ।]

बसन्तसेना—हञ्जे, चिट्ठदु मुहुत्तअम् । जाव अहं अत्ताणअं पसाधेमि । विटि, तिष्ठतु महूर्तंकम् । यावदहमात्मानं प्रसाधयामि ।]

रदिनका—वड्डमाणअ, चिट्ठ मुहुत्तअम् । जाव अञ्जआ अत्ताणअं पसाधेदि ।

[वर्धमानक, तिष्ठ मुहूर्तकम् । यावदार्यात्मानं प्रसाधयति ।]

चेट—ही ही मोः, मए वि जाणत्यलके विशुम्ति । ता जाव गेण्हिं आअच्छामि । एवे णश्शालज्जुकबुआ बहल्ला । मोदु । पवहणेण ज्जेव गवागि किलश्शम् । [ही ही भोः, मयापि यानाम्तरणं विस्मृतं । तद् यावद् गृहीत्वाऽऽगच्छामि । एते नासिकारज्जुकदुका बलीवर्दाः । भवतु । प्रवहणेनैव गतागित करिष्यामि । (इति निष्क्रान्तश्चेटः)

वसन्तरेना—हञ्जे, उवणेहि पे पसाहणम । अत्ताणअं पसाधइस्सम् । वेटि उपनय मे प्रसाधनम् । आत्मानं प्रसाधिष्यामि ।] (इति प्रसाधयन्ती स्थिता)

(प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः)

स्थावरकश्चेटः—आण्णत्तोम्हिं लाअशालअशंठाणेण शावलअ, अवहर्ष गेष्ट्रिय पुष्ककलण्डमं जिण्णुज्जाणं तुलिबं आअच्छेहिं ति । भोदु । तिंह ज्जेव गच्छामि । वहुव वहुध बहुल्ला, वहुध । (परिक्रम्यावलोक्य च) कधं गामशम्बेलेहिं लुद्धे मग्गे । कि हाणि एत्थ कलइश्झम् । (साटोपम्) अले ले, ओशलध्र ओशलध्र । (आकृर्ण्यं) ान्य-वण्ण-ों ते

नटिके

मि।

अल-रोदि-

ालिअं सन्त-

वहणं

चेटि,

धेदि ।

ोण्हिअ बागवि वाऽऽ-

गर्गत <sub>L</sub>चेटि

प्रवहण छामि। 1 19

) (

वसन्तसेना – वेटे, भोले मुँह से अत्यन्त करुणापूर्वक बोल रहे हो । (अभिनय से आभूषणों को उतार कर रोती हुई) यह अब (मैं) तुम्हारी माता हो गई हूँ। तो इस आभूषण को लो। सोने की गाड़ी बनवा लेना।

बच्चा-जाओ । नहीं लूंगा । तुम रो रही हो ।

वसन्तसेना — (आँ मुओं को पोंछकर) वेटे नहीं रोऊँगी। जाओ। खेलो। (आभूषणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर) वेटे, सोने की गाड़ी बनवा लो।

(वच्चे को लेकर रदनिका निकल जाती है)

(गाड़ी पर वैठा हुआ प्रवेश करके)

चेट-रदिनके, रदिनके, आर्या वसन्तसेना से निवेदन करो-'वगल के द्वार पर बन्द (ढकी हुई) सुसज्जित गाड़ी खड़ी है।

(प्रवेश करके)

रदिनका-अार्ये, यह वर्धमानक कहते हैं- 'बगल के द्वार पर गाड़ी तैयार है। वसन्तसेना - चेटि, क्षण भर ठहरे। जब तक मैं अपने को सज्जित कर लूँ। रदनिका -(वाहर निकलकर) वर्धमानक, क्षण-भर ठहरो । जब तक आर्या अपने को सुसज्जित करती हैं।

चेट-अरे, आश्चर्य ! मैं गाड़ी का विद्यावन (गृही) भूल आया। तो जव तक लेकर आता हूँ। ये बैल नाथ (= नासिकारज्जु) के कड़वे (नाक की रस्सी को न सहन करने वाले, तेज) हैं। अच्छा, रथ से ही लौट-फेर करूँगा। (चेट बाहर निकल जाता है)।

वसन्तसेना-चेटी, मेरी प्रसाधन-सामग्री लाओ । अपने को सुसज्जित कर लूँ।

(शृङ्गार करती है)

(गाड़ी पर चढ़ा हुआ प्रवेश करके)

स्थावरक चेट - राजा के साले संस्थानक के द्वारा मुझे यह आज्ञा दी गई है—'स्थावरक, गाड़ी लेकर पुष्पकरण्डक (नामक) जीर्णोद्यान में शीघ्र आओ। अच्छा वहीं जाता हूँ। चलो ! वैलों चलो ! (घूमकर और देखकर) क्या गाँव की गाड़ियों से रास्ता रुक गया ? अब यहाँ क्या करूँ ? (गर्वपूर्वक) अरे, हटो ! हटो ! (सुनकर) क्या यह कहते हो कि—'यह किसकी गाड़ी है ?' यह राजा के साले संस्थानक की

सरलेन वा । अतिकरूणम् अत्यन्तं करुणाजनकम् । मन्त्रयसि वदसि ।

अपवारितम् आवृतम् । प्रवहणम् आरूढः चेटः । ही ही इति अकस्मात्स्मरणे---ऽव्ययम् । यानस्य आस्तरणं वस्त्रविशेषः यदास्तीर्यं जनाः यानम् उपविशन्ति । नासिका-रज्ज्या कटुकाः दुःसहाः अतिचपलाः इत्यर्थः । गतागित गमनागमनं ।

प्रसाधनम् अलङ्कारः, प्रसाध्यतेऽनेनेति, प्रसाधनसामग्रीं इत्यर्थः । स्थावरकः

भणाध-'एशे कश्शकेलके पवहणे' ति । एशे लाअशालअशंठाणकेलके पवहणे ति । ता शिग्धं ओशलध । (अवलोक्य) कधम्, एशे अवले शहिअं विअ मं पेक्खिअ शहश ज्जेव जूदपलाइदे विअ जूदिअले ओहलिअ अत्ताणअं अण्णदो अवक्कन्ते । ता को उण एशे। अथवा कि मम एदिणा। तुलिदं गमिश्शम्। अले ले गामलुआ, ओशलध। कि भणाध—मुहुत्तअं चिट्ठ । चक्कपनिविंदृ देहिं' ति । अले ले, लाअशालअशंठाणकेलके हुगो शूले चक्कपलिवाट्टं दहश्शम् । अधवा एशे एआई तवश्शी । ता एव्वं कलेमि । एदं पवहणं अञ्जचालुदत्तरश रुक्खवाडिआए पक्खवुआलए थावेमि (इति प्रवहणं संस्थाप्य) एशे ह्यि आअदे । [आज्ञप्तोऽस्मि राजक्यालकसंस्थानेन—'स्थावरक, प्रवहणं गृहीत्वा पृष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं त्वरितमागच्छ' इति । भवतु । तत्रैव गच्छामि । वहतं बलीवदौँ वहतम् । कथं ग्रामशकटैः रुद्धो मार्गः । किमिदानीमत्र करिष्यामि । अरे रे, अपसरत अपसरत । किं भणथ 'एतत्कस्य प्रवहणम्' इति । एतद्राजश्यालकसंस्थानस्य प्रवहणमिति । तच्छीघ्रमपसरत । कथम्, एषोऽपरः सिकमिव मां प्रेक्ष्य सहसैव च्तपलायित इव च्रतकरोऽपवायांत्मानमन्यतोऽप-क्रान्तः । तत्कः पुनरेषः । अथवा किं ममैतेन त्वरितं गमिष्यामि । अरे रे ग्राम्याः, अपसरत अपसरत । किं भणथ — 'मुहर्तकं तिष्ठ । चक्रपरिवृत्ति देहि इति । अरे रे राजश्यालकसस्थानस्याहं शूरश्चक्रपरिवृत्ति दास्यामि । अथवा एष एकाकी तपस्वी । तदेवं करोमि । एतत्प्रवहणमार्यंचारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायाः पक्षद्वारके स्थापयामि । एषोऽस्म्यागतः ।] (इति निष्क्रान्तः)

चेटी—अञ्जए, णेमिसद्दो विअ सुणीअदि । ता आअदो पवहणो । [आय, नेमिशव्द इव श्रूयते । तदागतं प्रवहणम् ।]

वसन्तसेना—हञ्जे गच्छ । तुवरिंद मे हिअअम् । ता आदेसेहि पक्खदुआ-लअम् । [चेटि, गच्छ । त्वरयित मे हृदयम् तदादिश पक्षद्वारम् ।]

चंदी—एदु एदु अञ्जक्षा । [एत्वेत्वार्या ।]
वसन्तसेना—(परिक्रम्य) हञ्जे, वीसम् तुमम् । [चेटि, विश्राम्य त्वम् ।]
चेटी—जं अञ्जक्षा आणवेदि । [यदार्याज्ञापयति ।] (इति निष्क्रान्ता)

वसन्तसेना—(दक्षिणाक्षिस्पन्दं सूचियत्वा प्रवहणमधिरुह्य च) कि णोदं फुर्रिं दाहिणं लोअणम् । अधवा चारुदत्तस्स ज्जेव दंसणं अणिमित्तं पमज्जइस्सिद । कि निवदं स्फुरित दक्षिणं लोचनम् । अथवा चारुदत्तस्यैव दर्शनमनिमित्तं प्रमार्जं यिष्यति ।]

ति। ता

ा ज्जेव

ग एशे।

ा कि

ाणकेलके

कलेमि।

प्रवहणं

यावरक,
। तत्रैव

छकटिके

ं इति । एषोऽपरः न्यतोऽप-ग्राम्याः, । अरे रे एकाकी क्षाद्वारके

दानीमत्र

पक्खदुआ-

(आय,

वम्।] ता)

ोदं फुरिं दे। [किं प्रमार्जं गाड़ी है। इसलिए शीघ्र हटो। (देखकर) जुए से भागे जुआरी के जैसा यह कोई (अपर) द्यूताघ्यक्ष (सिभक) के समान मुझे देखकर, अपने को खिपाकर—अकस्मात् दूसरी ओर भाग गया है? तो फिर यह है कौन? अथवा मुझे इससे क्या? तुरन्त चलूँ। अरे ग्रामीणो, हटो! हटो! क्या यह कहते हो—क्षण-भर ठहरो। पिहये को फेर दो। अरे, राजा के साले संस्थानक का भूर (सेवक) मैं पिहया फेर्क गा? अथवा यह वेचारा अकेला है। तो ऐसा करता हूँ। इस (अपनी) गाड़ी को आर्य चारुदत्त की दूक्षवाटिका के पक्षद्वार पर खड़ा किये देता हूँ। (रथ को खड़ा करके) मैं यह आया। (निकल जाता है)

चेटी —आर्ये. चक्रपरिधि का शब्द-सा सुनाई दे रहा है, इसलिए (प्रतीत होता है कि) गाड़ी आ गई है।

वसन्तसेना—चेटी, चलो । मेरा हृदय उतानला हो रहा है । इसलिए पक्ष-द्वार (का मार्ग) बताओ ।

चेटी—आर्य, (इधर से) आइये, आइये।

वसन्तसेना—(घूमकर) चटी, तुम विश्राम करो।

चेटी—जो आर्या आज्ञा करती हैं। (निकल जाती है)

वसन्तसेना—(दाहिनी आँख का फड़कना सूचित करके और रथ पर; चढ़कर)
यह क्या ? यह दाहिनी आँख फड़क रही है अथवा चारुदत्त का दर्शन ही अनिष्ट को
दूर कर देगा।

शकारस्य यानवाहकः । अपवायं आच्छाद्य । अपकान्तः पलायितः । एतेन आयंकस्य पलायनम् उपक्षिप्तम् (पृथ्वी०) । चक्रस्य यानचक्रस्य परिवृत्ति परिवर्तनम् ।

चक्रपरिवृत्ति दास्यामि—इत्यत्र काकुः त दास्यामीत्यर्थः । नेमिः प्रधिः, चक्रान्तमागः । दक्षिणं लोचनं स्त्रीणां दक्षिणाङ्गस्फुरणम् अशुभसूचकं मन्यते । अनिमित्तम् अनिष्टम् । स्थावरकश्चेट:—ओशालिदा मए शअडा । ता जाव गच्छामि । (इति नाटचे-नाधिरुह्य चालियत्वा) । (स्वगतम्) भालिके पवहणे । अधवा चक्कपित्विद्विआए पिल-श्शान्तश्श भालिके पवहणे पिंडमाशेदि । भोदु । गिमश्शम् । जाध गोणा, जाध । [अपसारिता मया शकटाः । तद्यावद्गच्छामि । भारवत्प्रवहणम् । अथवा चक्र-परिवर्तनेन परिश्रान्तस्य भारवत्प्रवहणं प्रतिभासते । भवतु । गिमण्यामि यातं गावौ, यातम् ।]

अरे रे दोवारिआ, अप्पमत्ता सएसु सएसु गुम्मट्ठाणेसु होध। एसो अज्ज गोवालदारओ गुत्तिअं भिंड्जअ गुत्तिवालअं वावादिअ बन्धणं भेदिअ परिब्मट्टो अवक्क-मदि। ता गेण्हध गेण्हध। [अरे रे दौवारिकाः, अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गुल्मस्थानेषु भवत। एषोऽद्य गोपालदारको गुप्ति भङ्क्त्वा गुप्तिपालकं व्यापाद्य बन्धनं

> (प्रविश्यापटीक्षेपेण सभ्रान्त एकचरणलग्ननिगडोऽवगुण्ठित आर्यकः परिक्रामित)

भित्वा परिभ्रष्टोऽपक्रामित । तद्ग्रह्णीत गृह्णीत ।

चेटः— (स्वगतम्) महन्ते णअलीए शंभमे उप्पण्णे । ता तुलिदं तुलिदं गिम-श्रम् । [महान्नगर्यां संभ्रम उत्पन्नः । तत्त्वरितं त्वरितं गिमिष्यामि ।] (इति निष्कान्तः)

आर्यक:---

हित्वाहं नरपतिबन्धनापदेश-व्यापत्तिव्यसनमहार्णवं महान्तम् । पादाग्रस्थितनिगडैकपाशकर्षी-प्रभ्रष्टो गज इव बन्धनाद् भ्रमामि ॥१॥

भोः, अहं खलु सिद्धादेशजनितपरित्रासेन राज्ञा पालकेन घोषादानीय विशसने गूढागारे बन्धनेन बद्धः । तस्माच्च प्रियसुहूच्छिवलकप्रसादेन बन्ध-नात्परिभ्रष्टोऽस्मि । (अश्रूणि विसृज्य)

भारवत् भारयुक्तम् । दौवारिकाः द्वारपालाः, द्वारे नियुक्ताः इत्यर्थे 'तत्र नियुक्तः पा० ४. ४. ६९' इति ठक् । अप्रमत्ताः सावधानाः । गुल्मस्थानेषु रक्षणप्रदेशेषु । गोपालस्य दारकः पुत्रः । गुप्ति काराग्रहम् । व्यापाद्य हत्वा । भित्तवा त्रोटयित्वा । परिभ्रष्टः मुक्तः, निर्गतः । अपक्रामित अपसरित । संभ्रान्तः चिकतः । एकचरणे लग्नः निगडी यस्य तथाभूतः । सम्भ्रमः संवेगः भयादिना स्वरणमिति यावत् ।

(प्रवेश करके)

स्थावरक चेट— मैंने गाड़ी हटा दी। इसलिये अब जाता हूँ (अभिनय से चढ़ कर, चलाकर) गाड़ी बोझिल (प्रतीत होती) है। अथवा पहिया घुमाने से थके हुए (मुझ) को रथ बोझिल प्रतीत हो रहा है। अच्छा। चलूँ। चलो बैलो, चलो। (नेपथ्य में)

अरे द्वारपालो, अपने अपने रक्षण-स्थानों (चौिकयों) पर सावधान हो जाओ । यह गोपाल-पुत्र आज कारागार को तोड़कर कारागार के रक्षक (जेलर) को मारकर बन्धन काटकर छूटा हुआ भागा जा रहा है। अतः पकड़ो ! पकड़ो ! (विना पर्दा गिरे घबड़ाया हुआ, एक पैर में पड़ी हुई वेड़ी वाला मुंह छिपाये हुए आर्यंक धूमता है)

्रचेट — (अपने आप) नगरी में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई है। इसलिए तुरन्त चलूँ। (निकल जाता है)

'राजा की कैंद' के ध्याज (अपदेश) से होने वाले मरणरूप संकट (व्यसन) के विशाल महासागर को छोड़कर (पार करके) पैर के अग्रभाग में स्थित एक श्रृङ्खला-पाश को खींचने वाला मैं बन्धन से मुक्त हाथी के समान धूम रहा हूँ ॥१॥

अरे, सिद्धादेश जन्य भय के कारण राजा पालक के द्वारा मुझे अहीरों की जस्ती से मंगाकर गुप्त वध्यस्थान (विशसन) में श्रुङ्खलाओं से जकड़ दिया गया था। प्रियमित्र शर्विलक की कृपा से उस बन्धन से मुक्त हो गया है। (आँसू बहाकर)

घन्धनात् परिश्रष्टः आर्थकः कथयति-हित्वेति । महान्तं नरपतेः राज्ञः पालकस्य बन्धनं वन्दीकरणम् अपदेशः ष्याजः यस्याः सा या ध्यापत्तिः मृत्युः त्तत्सम्बन्धी ध्यसनम् आपत्तिः संकटं वा तदेव महार्णवः महासागरः तं हित्वा मुक्त्वा पादाग्रे स्थितं निगडस्य श्रुङ्खलायाः 'एकपाशं एकबन्धनं कर्षति इति सः अहम् आर्यकः बन्धनात् प्रश्रष्टः मुक्तः गज इव ध्रमामि । पूर्वार्डे अपह्नुतिः, उत्तरार्धे चोपमा । प्रहिषणी भृत्तम् ।।१।।

सिद्धादेशेन जनितः उत्पन्नः यः परिव्रासः तेन । विशसने वधस्थाने वधनिमित्तं भा 'विमित्तात् कर्मयोये' इति सप्तमी । गूढागारे गुप्तस्थाने ।

अज्ज अवक्क-थानेषु

बन्धनं

कटिके

ाटचे -

पलि-

जाध ।

चक्र-

यातं

गमि-'मि ।]

ादानीय बन्ध-

त्र नियुक्तः । गोपा-परिभ्रष्टः निगडो

ष

वि

अ

क

वि

व

वि नि

श्र

भाग्यानि मे यदि तदा मम कोऽपराघो
यद्वन्यनाग इव संयमितोऽस्मि तेन।
दैवी च सिद्धिरिष लङ्घियतुँ न शक्या
गम्यो नृपो बलवता सह को विरोधः ॥१॥

तत्कुत्र गच्छामि मन्दभाग्यः। (विलोक्य) इतं कस्यापि साधोरनावृत-पक्षद्वारं गेहम्।

इदं गृहं भिन्नमदत्तदण्डो विशीणंसिन्धश्च महाकपाटः । ध्रुवं कृदुम्बी व्यसनाभिभूतां दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः ॥३॥ तदत्र तावत्प्रविश्य तिष्ठामि ।

(नेपथ्ये)

जाध गोआ, जाध। [यातं गावौ, यातम्।]
आयंकः—(आकण्यं) अये प्रवहणमित एवाभिवतंते ।
भवेद् गोष्ठीयानं न च विषमशीलैरिधगतं
वधूसंयानं वा तदिभगमनोपिस्थितिमदम्।
बहिर्नेतव्यं वा प्रवरजनयोग्यं विधिवशाद्विवित्तत्वाच्छून्यं मम खलु भवेद्दैवविहितम् ॥४॥

भाग्यनीति । यदि में आयंकस्य भाग्यानि राज्यप्राप्तिः मम भाग्ये निश्चिता तदा मम कः अपराधः दोषः न कोऽपीत्यर्थः । यत् यस्मात् तेन पालकेन वन्यनागः वनगजः इव संयमितः वद्धः अस्मि । देवी सिद्धिः भाग्यात्प्राप्ता सिद्धिः अपि च लङ्क्ष्यितुं निवारियतुं न शक्या नावश्यंभाविनामर्थानां प्रतिकारः शक्यः कर्तुमिति भावः । तथापि नाहं पालकस्य राज्ञः विरोधं करोमि यतो हि नृषः गम्यः सर्वेषां सेव्यो हि राजा । वलवता सह च मादृशस्य निकंतस्य कः विरोधः ? उपमा अर्थान्तरन्यासम्च । वसन्तिलका वृत्तम् ॥२॥

अनावृतं पक्षद्वारं यस्य तत् गेहम् ।

इदमिति । इदं गृहं भिन्नसन्धिबन्धनानां शिथिलत्वात् जर्जरितम् । अस्य अ महाकपाटः अदलदण्डः न दत्तः दण्डः अर्गला यस्य ताहणः विशीणंसन्धः व **रके** 

त-

ता

गिः

च

गति

व्यो

च।

#

यदि मेरे (अच्छे) भाग्य ही हैं तब मेरा क्या अपराध है, जिससे उस (राजा पालक) ने मुझे जंगली हाशी के समान बन्धन में डाल दिया था? विधि की शक्ति का उल्लङ्खन नह किया जा सकता, (फिर भी) राजा (सब का) सेच्य है, (क्योंकि) वलशाली के साथ क्या विरोध?

तो मैं अभागा कहाँ जाऊँ ? (देखकर) यह किसी सत्पुरुप का खुले हुए पक्षद्धार वाला घर है---

यह घर फूटा हुआ है; इसके वड़े किवाड़ में अर्गला नहीं लगी है तथा (जीर्ण होने के कारण) जोड़ (सिन्ध) टूटे (विशीर्ण) हैं। अवश्य ही (यह) मेरे जैसे (मन्द) भाग्य-वाला कुटुम्वी सङ्कटाक्रान्त दशा को प्राप्त हो गया है।।३।।

इसलिये यहाँ घुस कर बैठता हूँ।

(नेपध्य में)

(चलो वैलो चलो)

आर्यक—(सुनकर) अरे, गाड़ा इधर ही आ रही है।

क्या यह किसी गोष्ठी (सामाजिक समारोह) में जाने वाली सवारी है जो कुटिलाचरण करने वालों से अधिष्ठित नहीं है अथवा यह वधू की सवारी है जो उसे ले जाने के लिये उपस्थित हुई है। या सत्पुच्प (प्रवर) के योग्य (यह गाड़ी) भाग्यवशात् बाहर ले जाई जा रही है? निर्जन (परिचारक आदि से रहित) होने के कारण खाली (प्रतीत होती हुई) यह गाड़ी क्या मेरे भाग्य द्वारा उपस्थित हुई है।।४।।

विशीणं: भग्नः सन्धिः फलकानां संयोजनं यस्य तादृशश्च । ध्रुवं निश्चित्तमेतद् यद् अस्य कुटुम्बो ग्रहस्वामी व्यसनेन विपदा अभिभूताम् आक्रान्तां दशां प्रपन्नः प्राप्तः कश्चित् सम आर्यकस्य तुल्यभाग्यः तुल्यं भाग्यं यस्य तथाभूतः समानभागधेयः एवास्ति । उपेद्रवच्चा वृत्तम् ।।३।।

वर्धमानकस्य प्रवहणस्य ध्विनमाकण्यं आर्थकः तर्कयति—भवेदिति । इदं प्रवहणं विवमशोलैः विसदृशचितिः न च अधिगतम् अनिधिष्ठतं गोष्ठीयानं समाजस्य यानं भवेत् अथवा इदं तदिभगमनोपस्थितं तस्याः अभिगमनाय उपस्थितं प्रस्तुतम् इदं खष्ट्रसंयानं भवेत् । वा अथवा प्रवरजनयोग्यं श्रेष्ठजनानाम् अधिरोहणयोग्यस् इदं यानं विधिवसात् दैवषशात् कार्धवशाद् वा बिहः नेतव्यं नेतुं योग्यं भवेत् । विविक्तत्वात् निजंनत्वात् परिजनादिरिहतत्वाद् इति यावत् श्रूत्यं रिक्तं प्रतीयमानं इदं यानं खल्लु मम आर्यकस्य दैवविहितं दैवप्रापितं भवेत् । सन्देहालङ्कारः । श्रिखरिशी श्रूतम् ।।४।।

## (ततः प्रवहणेन सह प्रविश्य)

वर्धमानकश्चेट:—हीमाणहे । आणीवे मए जाणत्थलके । लबणिए, णिवेदेहि अज्जआए वशन्तशेणाए—'अवित्यदे शज्जे पवहणे अहिलुहिअ पुष्फकलण्डअं जिण्णु-ज्जाणं गच्छदु अज्जआ।' [आश्चर्यम् । आनीतं मया यानास्तरणम् । रदिनके, निवेदयार्यायं वसन्तसेनायं—'अवस्थितं सज्जं प्रवहणमधिरुह्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं गच्छत्वार्या'।]

आर्थकः—(आकर्ष्यं) गणिकाप्रवहणिमदम् । बहिर्यानं च । भवतु । अधिरोहामि । (इति स्वैरमुपसपैति)

चेट:—(श्रुत्वा) कथं णेउलशहे । ता आअदा वखु अञ्जा । अञ्जए, इमे गदशकडुआ बद्दल्ता । ता पिट्टदो ज्जेव आखुहदु अञ्जआ । [कथं न्पुरशब्दः । तदागता खल्वार्या । आर्थे, इमो नासिकारज्जुकटुको बलीवदौ । तत्पृष्टतं एवारोहत्वार्या ।]

# (आर्यकस्तथा करोति)

चेट:--पादुष्पालचालिवाणं णेउलाणं वीशन्तो शही । भलक्कन्ते अ पर्वहणे ! तथा तक्किमि शंपदं अव्जआए आलूढाए होदच्यम् । तागच्छामि । जाध गोणा, जाध । [पादोत्फालचालितानां नूपुराणां विश्वान्तः शब्दः । भाराक्रान्तं च प्रवहणम् तथा तक्यामि सांप्रतमायंथारूढया भवितव्यम् । तद्गच्छामि । यातं गावौ यातम् ।]

#### (प्रविश्य)

बीरकः—अरे रे, अरे जअ-जअमाण-चन्दणअ-मञ्जल-फुल्लभह्प्यमुहाँ। कि अच्छध वीसद्धा जो सो गोवालदारओ बद्धो। भेत्तूण समं दच्चइ णरवइहिअअ अ बन्धणं अ ॥५॥

अले पुरित्यमे पदोलीहुआरे चिट्ठ तुमस्। तुमं पि पिच्छिमे, तुमं पि दिक्षणे, तुमं पि उत्तरे। जो वि एसो पाआरखण्डो, एवं अहिरुहिअ चन्दणेण समं अगदुअ अवलोएमि। एहि चन्दणअ, एहि। इदो दाव। [अरे रे, अरे जय-जयमान-चन्दनक-मञ्जल-पुष्पभद्रप्रमुखाः।

## (तदनन्तर गाड़ी सहित प्रवेश करके)

वर्धमानकचेट-आश्चर्य ! मैं गाड़ी की विछावन (गही) ले आया हूँ। रदिनके, आर्या वसन्तसेना से निवेदन करो- 'सुसिज्जित खड़ी हुई गाड़ी पर चढ़कर आर्या पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोद्यान में जायें।

आर्यक — यह वेश्या को गाड़ी है। और बाहर जाने वाली है। अच्छा। चढ़ता हूँ। (धीरे से पास आ जाता है)

चेट-(सुनकर) क्या नुपुर का शब्द ? तो आर्या आ ही गई हैं। आर्ये ये बैल नाथ (= नासिकारज्जु = नाक में डालने की रस्सी) के कड़वे (क्रुद्ध होकर झपटने वाले) हैं। इसलिये आर्या पीछे से ही चढ़ें।

## (आर्यक वैसा करता है)

चेट-पैरों के उठाने से हिलते हुए नूपुरों का शब्द शान्त हो गया है । और गाड़ी भारयुक्त है। अतः अनुमान करता हूँ कि अव आर्या (रथ पर) आरूढ़ हो गई होंगी तो जाता हूँ। चलो ! बैलो, चलो ! (घूमता है)

## (प्रवेश करके)

बीरक-अरे ! अरे ! जय, जयमान, चन्दनक, मञ्जल, पुष्पभद्र आदि (प्रमुख रक्षकों),

विश्वस्त होकर (निश्चिन्त) क्यों (खड़े) ही ? जो गीपालपुत्र बन्दी किया गया था वह राजा के हृदय एवं श्रृङ्खला (दोनों) को एक साथ ही तोड़ कर भागा जा रहा

अरे तुम पूर्व दिशा में गली के मुख पर खड़े ही जाओ, और तुम भी पश्चिम में, तुम दक्षिण में, तुम उत्तर में ! यह जी प्राचीर खण्ड है इस पर चढ़ कर मैं चन्दनक के साथ जाकर (चारों और) देखतां हूँ। आओ, चन्दनक आओ। इधर तो आओ।

> बहियानं गमनं अस्येति कालेमहोदयः । स्वैरं मम्दम् । पादयोः उत्कालनेन उत्थापनेन चालितानाम् ।

किमिति विश्वव्धाः विश्वस्ताः किं कयं स्य भवय तिष्ठय इत्यर्थः ? यः सः गोपालदारकः आर्यकः बद्धः रुद्धः सः नरपतेः पालकस्य नृपस्य हृदयं बन्धनं च अपि समं युगपद् एव भित्त्वा विद्ययं व्रजति पलायते । अतिशयोक्तिमूला सहोक्तिः अलङ्कारः ।. भार्या वृत्तम् ॥५॥

वेदेहि तच्यु-

टिके

नेके, ण्डर्क

त् ।

, इमे दः। **ब्ठत** 

हणे ! ाध ।

हणम् गावी

मुहा,

खणे, गिवुअ नक

कि स्थ विश्रव्धाः यः स गोपालदारको बद्धः । भित्तवा समं व्रजति नरपितहृदयं च बन्धनं चापि ॥ अरे, पुरस्तात्प्रतोलोद्वारे तिष्ठ त्वम्, त्वमिप पश्चिमे, त्वमिप दक्षिणे, त्वमप्यु-त्तरे । योऽप्येष प्राकारखण्डः, एनमिधिरुह्य चन्दनेन समं गत्वावलोकयामि । एहि चन्दनक, एहि । इतस्तावत् ।]

(प्रविश्य सभ्रान्तः)

चन्दनक—अरे रे वीरअ-विसल्ल-भीमञ्ज्ञ दण्डकालअ-दण्डसूरप्पमुहा, आअच्छ्य वीसत्था तुरिअं जत्तेह लहु करेज्जाह। लच्छी जेण ण रण्णोपहवइ गोत्तन्तरं गन्तुम् ॥६॥

अवि अ।

उज्जाणेसु सहासु अ मग्गे णअरीअ आवणे घोसे।
तं तं जोहह तुरिअं अङ्का वा जाअए जत्य ॥७॥
रे रे वीरअ कि कि दिरसेसि भणाहि दाव वीसद्धम् ।
भेत्तूण अ बन्धणअं को सो गोवालदारअं हिरइ ॥६॥
कस्सट्टमो दिणअरो कस्स च उत्थो अ वट्टए चन्दो ।
छट्टो अ भग्गवगहो भूमिसुओ पञ्चमो,कस्स ॥१॥
भण कत्स जम्मछट्टो जीवो णवमो तहेअ सुरसुओ ।
जीअन्ते चन्दणए को सो गोवालदारअं हरइ ॥१०॥
[अरे रे वीरक-विशल्य-भीमाङ्गद-दण्डकाल-दण्डशूरप्रमुखाः,
आगच्छत विश्वस्तास्त्वरितं यतध्वं लघु कुरुत ।
लक्ष्मोर्येन न राज्ञः प्रभवति गोत्नान्तरं गन्तुम् ॥

अपि च।

उद्यानेषु सभासु च मार्गे नगर्थामापणे घोषे।
सं तमन्वेषयत त्वरितं शङ्का वा जायते यत्र।।
रे रे वीरक कि कि दर्शयसि मणसि ताविद्वश्रव्धम्।
भित्त्वा च बन्धनकं कः स गोपालदारकं हरित।।
कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुर्थंश्च वतंते चन्द्रः।
षष्ठश्च मार्गवग्रहो भूमिसुतः पञ्चमः कस्य ॥
भण कस्य जनमषष्ठो जीवो नवमस्त्रथैव सुरसुतः।
जीवित चन्दनके कः स गोपालदारकं हरित।।

(घवड़ाया हुआ प्रवेश करके)

चन्दनं क-अरे, वीरक, विश्वल्य, भीमाङ्गद, दण्डकाल, वण्डशूर आदि (रक्षकों) विश्वस्त होकर आओ, तुरन्त (यन्दी को पकड़ने का) प्रयत्न करो, शीध्रता करो जिससे राजा (पालक) की लक्ष्मी दूसरे गोश्र में न जा सके (और कोई राजा न बन सके) ॥२॥ और भी---

उद्यानों में और सभाओं में, मार्ग में नगरी, वाजार और अहीरों की बस्ती, में — जहाँ भी सन्देह उत्पन्न हो तुरन्त उस स्थान को ढूँढो ।।७।।

अरे वीरक, क्या दिखला रहे हो, क्या विश्वस्त होकर कह रहे हो ? बन्धन को तोड़कर वह कौन गोपाल पुत्र को छुड़ाये लिये जा रहा है ? । हा।

सूर्य किसके आठवें स्थान पर है ? चन्द्रमा किसके चतुर्थ स्थान पर, शुक्र (भागवग्रह) किस के छठे स्थान पर, मंगल (भूमिसुत) किसके पञ्चम स्थान पर है ? ।।६।।

बताओं वृहस्पति (जीव) किसकी जन्मराशि के छठे स्थान पर है तथा शनि (सूरसुत) नवम स्थान पर है ? चन्दनक के जीवित रहते हुए कौन है, वह जो गोपाल-पुत्र को छुड़ाये ले जा रहा है ? ॥१०॥

ससम्प्रमं प्रविश्य चन्दनकः कथयति—आगष्ठ्यतेति । विश्वस्ताः आगच्छत स्वरितं यतथ्वम् आर्यकं ग्रहीतुं यत्नं कुरुत, लघु शोघ्रं कुरुत कार्यं येन राज्ञः पालकस्य लक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः गोत्रान्तरम् अन्यत् कुलं गन्तुं न प्रभवति न समर्था भवति । गाथा वृत्तम् ॥६॥

उद्यानेष्टिवति । उद्यानेषु सभासु मार्गे नगर्याम् आपणे पण्यवीथ्यां घोषे आभीर-ग्रामे च यत्र प्रदेशे वा शङ्का जायते सन्देहो भवति तं तं देशं त्वरितम् अन्यिष्यत । गाथा वृत्तम् ॥७॥

रे रे इति । रे रे वीरक, कि कि दर्शयित ? विश्वब्धं विश्वस्तं यथा स्यात् तथा भणित कथयित तावत् ? बन्धनकं भित्वा यः गोपालबारकम् आर्यकं हरित सः कः जनः ? गीतिर्जातिः बृत्तम् ॥६॥

कस्याष्टमः इति । भण इति (युग्मम्) । कस्य जनस्य जन्मराशिः अध्ययः अध्य-मराशिस्थः दिनकरः सूर्यः ? कस्य जनस्य च चन्द्रः चतुर्थः चतुर्थराशिस्थः वर्तते ? कस्य वा भागवप्रहः शुक्रः षष्ठः भूमिसुतः मङ्गलः च पञ्चमः वर्तते ।।१।।

भण कथय कस्य जनस्य जीवः वृहस्पितः जन्मषष्ठः जन्मराशेः षष्ठस्थाने स्थितः तथैव सूरसुतः सूर्यपुत्रः शनिः नवमः नवमराशिस्थः वर्तते ? यथा उक्तस्थानेषु स्थिताः एते ग्रहाः अनिष्टकराः भवन्ति तथैव गोपालदारकस्य अपहर्तुं रिप महदनिष्टः समुपस्थितमिति भावः । ज्योतिः शास्त्रानुसारणे च अष्टमसूर्यस्य फलं 'मरणम्', चतुर्थन् धन्द्रस्य फलं 'कुक्षिरोगः', षष्ठशुक्रस्य फलं 'विनाशः', पञ्चममङ्गलस्य फलं क्षतिः, षष्ठवृहस्पतेः फलं 'शोकः' 'शत्रुबृद्धिश्च', नवमशनैश्चरस्य फलं च 'धननाशः' इति कथ्यते ॥१०॥

वीरकः-भइ चन्दणआ,

अवहरइ कोवि तुरिशं चन्दणअ सवामि तुज्ज हिअएण । जइ अद्धूइदिष्णअरे गोवालअदारओ खुडिदो ॥११॥

[भट चन्दनक,

अपहरित कोऽपि त्वरितं चन्दनक शपे तव हृदयेन ।
यथाधौँदितदिनकरे गोपालदारकः खुटितः ॥]
चेटः—जाध गोणा, जाध ।[यातं गावौ, यातम् ।]
चन्दनकः—(हष्ट्वा) अरे रे, पेक्ख, पेक्ख ।
ओहारिओ पवहणो वच्चइ मज्झेण राअमग्गस्स ।
एदं दाव विआरह कस्स किह पवसिओ पवहणो ति ॥१२॥

[अरे रे, पश्य पश्य।

अपवारितं प्रवहणं वजित मध्येन राजमार्गस्य । एतत्तावाद्विचारय कस्य कुत्र प्रेषितं प्रवहणमिति ॥]

वीरकः—(अवलोक्य) अरे पवहणवाहुआ, मा बाव एव्वं पवहणं वाहेहि।
कस्सकेरकं एवं पवहणम् । को वा इध आरूढो । किंह वा वज्जइ। [अरे प्रवहण-याहक मा तावदेतत्प्रवहणं वाह्य । कस्यैतत्प्रवहणम् । को वा इहारूढः । कुत्र वा वजिति।]

चेटः — एशे क्खु पवहणे अञ्जचालुदत्तस्त । इध अञ्जआ वशन्तशेणा आलूढा पुष्ककरण्डमं जिण्णुञ्जाणं कीलिदुं चालुदत्तश्य णीअदि । [एतत्खलुप्रवहणमार्य-चारुंदत्तस्य । इहार्यो वसन्तसेनारूढा । पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यानं क्रीडितुं चारुंदत्तस्य नीयते ।]

वीरकः—(चन्दनमुपसृत्य) एसो पवहणवाह्यो भणादि—'अञ्जचालुदत्तस्स पवहणं घंशन्तशेणा आलूढा । पुष्फकरण्डयं जिण्णुञ्जाणं णीयदि' ति । [एष प्रवहणवाहको भणिति—'आर्यचारुदत्तस्य प्रवहणं वसन्तसेनारूढा । पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं भीयते' इति ।]

चन्दनकः—ता गच्छतु । [तद्गच्छत् ।]
चीरकः—अणवलोइदो ज्जेव । [अनवीलोकित एव ।,
चन्दनकः—अधं इं । [अथ किम् ।]
चीरकः—कस्स पच्चएण । [कस्य प्रत्ययेन ।]
चन्दनकः—अज्जचाददत्तस्स । [आर्यंचाददत्तस्य ।]

वीरक—वीर चन्दनक, मैं तुम्हारे हृदय की शपथ उठाता हूँ, हे चन्दनक, कोई शीघ्रता से (गोपालपुत्र आर्यक) को छुड़ाये ले जा रहा है क्योंकि सूर्य के आधा उदित होने के समय वह गोपालपुत्र भाग निकला था।।११।।

चेट-चलो ! बैलोः चलो ।

चन्दनक—(देखकर) अरे देखो, देखो—

बन्द (ढकी हुई) गाड़ी राजमार्ग में जा रही है। तिनक यह तो विचार करो (पूछताछ करो) कि गाड़ी किसकी है ? कहाँ जा रही है।।१२।।

वीरक—(देखकर) अरे गाड़ीवान् (वहलवान्) गाड़ी को मत हाँको। किसकी है यह गाड़ी ? कौन इसमें आरूढ़ है ? और कहाँ जा रहा है ?

चेट — यह गाड़ी आर्य चारुदत्त की है। इसमें आर्या वसन्तसेना बैठी हैं। चारुदत्त के साथ क्रीडा करने के लिये पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोद्यान में ले जायी जा रही है।

वीरक—(चन्दनक के पास जाकर) यह गाड़ीवान् कहता है कि आर्य चारुदत्त की गाड़ी है, वसन्तसेना आरूढ़ है। पुष्पक ण्डक जीर्णोद्यान को ले जायी जा रही है।'

चन्दनक-तो जाने दो।

वीरक-विना देखे ही ?

चन्दनक-और क्या ?

थीरक-किसके विश्वास से ?

चन्दनक-आर्यं चारुदत्त के।

अपहरतीति । हे चन्दनक, तव हृदयेन शपे शपथं करोमि । कोऽपि कश्चित् जनः त्वरितं तम् आर्यकम् अपहरित यथा अर्धोदिते दिनकरे सूर्योदयकाले सः गोपालदारकः आर्यकः खुटितः पलायितः छिन्नबन्धो वा जातः । आर्याजाितः वृत्तम् ॥११॥

अपवारितमिति । अपवारितम् आच्छादितं प्रवहणं राजमागंस्य मध्येन प्रवजिति गच्छिति । एतत् तावत् विचारय कस्य जनस्य इदं प्रवहणं कुत्र च प्रोषितं गच्छिति । प्रेषितमृइति पाठान्तरम् ॥१२॥

आरूढा स्थिता । प्रत्ययेन विश्वासेन ।

. वीरकः—को अज्जचारुदत्तो ? का वा वसन्तसेणा ? जेण अणवलोइदं वज्जिदि । [क आर्यचारुदत्तः ? का वा वसन्तसेना ? येनानवलोकितं व्रजित ।]

चन्दनकः अरे, अञ्जचारुदत्तं ण जाणासि, ण वा वसन्तसेणिअम् । जइ अञ्जचारुदत्तं वसन्तसेणिअं वा ण जाणासि, ता गअणे जोण्हासिहदं चन्दं पि तुमं ण जाणासि ।

को तं गुणारिवन्दं शीलिमअङ्कं जणो ण जाणादि ? आवण्णदुक्खमोक्खं चउसाअरसारअं रअणम् ॥१३॥ दो ज्जेव पूअणीया इह णअरीए तिलअभूदा अ । अज्जा वसन्तसेणा धम्मणिही चारुदत्तो अ ॥१४॥

[अरे आर्यचारुदत्तं न जानासि ? न वा वसन्तसेनाम् ? यद्यार्यचारु-दत्तं वसन्तसेनां वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्नासिहतं चन्द्रमि त्वं न जानासि ।

कस्तं गुणारिवन्दं शीलमृगाङ्कं जनो न जानाति ? आपन्नदुःखमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नम् ॥ द्वावेव पूजनीयाविह नगर्यां तिलकभूतौ च । आर्या वसन्तसेना धर्मनिधिश्चारुदत्तश्च ।।]

बोरकः-अरे चन्दणआ,

जाणामि चारुदत्तं वसन्तसेणं अ सुट्ठु जाणामि । पत्ते अ रा अकज्जे पिदरं पि अहं ण जाणामि ॥१५॥

#### [अरे चन्दनक,

जानामि चारुदत्तं वसन्तसेनां च सुष्ठु जानामि । प्राप्ते च राजकार्ये पितरमप्यहं न जानामि ॥]

आयंकः — (स्वगतम्) अयं मे पूर्ववैरी । अयं मे पूर्वबन्धुः । यतः ।

एककार्यंनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यशीलता । विवाहे च चितायां च यथा हुतमुजोद्वंयोः ॥ १६॥ बीरक—कौन आयं चारुदत्त है और कौन वसन्तसेना है ? जिससे बिना देखे ही (यह गाड़ी) चली जाये।

चन्दनक-अरे, आर्य चारुदत्त को नहीं जानते हो और न ही वसन्तसेना को ? यदि आर्य चारुदत्त और वसन्तसेना को नहीं जानते हो, तो तुम आकाश में चिन्द्रका-सहित चन्द्रमा को भी नहीं जानते हो।

गुणों के कारण कमल के समान (मनोहर), सच्चरित्र के कारण चन्द्रमा के तुल्य (प्रिय) आपत्तिग्रस्त जनों के दुःखों को दूर करने वाले, चारों समुद्रों के सारभूत रत्न उस (आर्य चारुदत्त) को कौन मनुष्य नहीं जानता ? ।।१३॥

. आर्या वसन्तसेना और धर्मनिधि चारुदत्त ये दो ही यहाँ (उज्जियिनी) नगरी में पूज्य एवं अलङ्कारभूत हैं ॥१४॥

वीरक-अरे चन्दनक-

चारुदत्त को जानता हूँ और वसन्तसेना को भी भली भौति जानता हूँ। (किन्तु) राजकीय कार्य पड़ने पर मैं (अपने) पिता को भी नहीं जानता हूँ। ॥१४॥

आयंक — (अपने आप) यह मेरा पूर्व (जन्म का) श्रात्रु है। यह मेरा पूर्व (जन्म का) बन्धु है। यह मेरा पूर्व

एक कार्य में नियुक्त होने पर भी इन दोनों का स्वभाव समान नहीं है। जिस प्रकार विवाह में और चिता पर दो अग्नियों में स्वभाव की समानता नहीं होती ॥१६॥

क इति । गुणैः सौकुमार्यादिभिः अरिबन्दं कमलं तत्सदृशमित्यर्थः (गुणा-नाम् अरिवन्दं वा) शीलस्य मृगाङ्कं चन्द्रम् आपन्नानाम् आपत्तिग्रस्तानां दुःखस्य मोक्षं पीडामुक्तिस्थानं चतुण्णौ सागराणां सारं रत्नं तं चारुदत्तं कः जनः न जानाति । रूपकालङ्कारः । आर्यो वृत्तम् ।।१३।।

हावेवेति । इह अस्यां नगर्यां उज्जियन्यां हो एव पूजनीयो पूजायोग्यो तिलकभूतो अलङ्कारभूतो च एका आर्या वसन्तसेना (यः वेश्यापि सती साधु-शीला) अपरश्च धर्मस्य निधिः चारुदत्तः । आर्याजातिः ॥१४॥

जानामीति । चारवत्तं जानामि वसन्तसेनां च सुष्ठु सम्यग् रूपेण जानामि किन्तु राजकार्ये प्राप्ते समुपस्थिते सति अह वीरकः पितरम् अपि स्वजनकमपि न जानामि । आर्याजातिः ॥१५॥

एकेति । एकस्मिन् रक्षारूपे कार्ये नियोगे नियुक्तौ अपि अनयोः तुल्य-शीलता समानं शीलं नास्ति यथा विवाहे चितायां च द्वयोः हुतभुजोः हुतं भुङ्क्ते इति हुतभुग् अग्निः तयोः: एकस्मिन् दहनकर्मणि नियुक्तयोः अपि समानं शीलं न भवति एको हि शुभः, अपरस्तु अशुभः । उपमालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं दृत्तम् ।।१६॥ चन्दनकः -- तुमं तन्तिलो सेणावई रण्णो पच्चइदो । एदे धारिदा मए बहल्ला । अवलोएहि । [त्वं तन्त्रिलः सेनापती राज्ञः प्रत्ययितः । एतौ धारितौ मया बलीवदौ । अवलोक्य ।।

वीरकः — तुमं पि रण्णो पच्चइदो बलवई । ता तुमं ज्जेव अवलोएहि , [त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपितः । तस्मात्त्वमेवावलोकय ।]

चन्दनकः—मए अवलोइदं तुए अवलोइदं भोदि । [मयावलोकितं त्वयाव-लोकितं भवति ।]

वीरकः—जं तुए अवलोइबं तं रण्णा पालएण अवलोइबम् । [यत्त्वयावलो-कितं तद्राज्ञा पालकेनावलोकितम् ।

चन्दनकः :- :रे, उण्णामेहि घुरम् । [अरे, उन्नामय धुरम् ।] (चेटस्तथा करोति)

आयंकः—(स्वगतम्) अपि रक्षिणो मामवलोकयन्ति । अशस्त्रश्चास्मि मन्दभाग्यः अथवा ।

भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्यति । वरं व्यायच्छतो मृत्युनं गृहोतस्य बन्धने ॥१७॥ अथवा साहसस्य तावदनवसरः ।

(चन्दनको नाटचेन प्रवहणमारुह्य।वलोकयति)

आर्यकः - शरणागतोऽस्मि।

चन्दनकः — (संस्कृतमाश्रित्य) अभयं शरणागतस्य ।

आर्यकः —

त्यजित किल तं जयश्रीर्जहित च मित्राणि वन्धुवर्गश्च। भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजित ॥१६॥

चन्दनकः — कधं अञ्जओ गोवालदारओ सेणिवत्तासिदो विअ पतरहो साउणि-अस्स हत्थे णिविडदो । (विविन्त्य) एसो अणवराधो सरणाअदो अञ्जचारुदत्तस्स पवहणं आरूढो पाणप्पदस्स मे अञ्जसिव्यलअस्स मित्तम् । अण्णदो राअणिओओ । ता कि दाणि एत्थ जुत्तं अणुचिद्विदुम् । अधवा जं मोदु तं मोदु । पढमं उजेव अभअं दिण्णम् ।

तिन्त्रतः चिन्तापरः (पृथ्वी०) । प्रत्यियतः विश्वासपात्रम् । धुरं यानमुखम् । द्रष्टुं प्रवृत्ते रक्षकजने आर्यकः मनिस करोति— भीमस्येति । यद्यपि मन पाश्वे शस्त्रं नास्ति तथापि अहं भीमस्य अनुकरि- चन्दनक- तुम राजा की चिन्ता करने वाले विश्वस्त सेनापति हो । ये दोनों बैल मैंने पकड़ लिये है। देख लो

वीरक तुम भी राजा के विश्वासपात्र सेनापित हो। इसलिये तुम ही देख लो।

चन्दनक—मेरा देखा हुआ तुम्हारा देखा हुआ हो जायेगा।
वीरक—जो तुमने देख लिया सो राजा पालक ने देख लिया।
चन्दनक—अरे जुआ उठाओ (उतारो)।
(चेट वैसा करता है)

आर्यक—(अपने आप) क्या रक्षक मुझे देखते हैं ? और मैं अभागा शस्त्रहीन हैं । अथवा—

भीम का अनुकरण करूँगा, (मेरी) भुजा ही शस्त्र होगी। लड़ते हुए मृत्यु अच्छी है, कारागार में पड़े हुए की नहीं।।१७॥

अथवा साहस का (यह) अवसर नहीं है। आर्यक—शरणागत हैं।

(चन्दनक अभिनय से रथ पर चढ़ कर देखता है)

चन्दनक—(संस्कृत में) शरणागत को अभय है।

आर्यक जो भरणागत का त्याग कर देता है, उसको विजयलक्ष्मी त्याग देती है। मित्र एवं बन्धुगण भी त्याग देते हैं तथा वह सदा उपहास के योग्य होता है।।१८।।

चन्दनक — गोपाल पुत्र आर्यक वाज से भयभीत पक्षी (पत्ररथ) के समान शिकारी के हाथ में कैसे आ पड़ा ? (विचार कर) (एक ओर तो) यह निरपराध एवं शरण में आया हुआ है जो आर्य चारुदत्त के रथ पर आकृड़ है। और भेरे जीवनदाता शिवलक का मित्र है। दूसरी ओर राजाज्ञा है। तो अब यहाँ क्या करना उचित है। अथवा जो हो, सो हो। (मैंने) पहले ही अभयदान दे दिया है।

ष्यामि अनुकरणं करिष्यामि तथा मम बाहु शस्त्रं भविष्यति व्यायच्छतः युद्धं कुर्वतः (परपरिभवं कुर्वतः इति पृथ्वीधरः) मृत्युः सरणं वरं श्रेष्ठं बन्धने कारागृगे गृहीतस्य बद्धस्य तु मरणं न वरमिति भावः ॥१७॥

त्यजतीति । यः जनः खलु शरणागतं त्यजित तं जनं किल निश्चयेन जयश्रीः विजयलक्ष्मीः त्यजित मित्राणि सुहृदः वन्धुवर्गः च जहित त्यजित स च सदा उपहास्यः उपहासयोग्यः भवति । आर्या वृत्तम् ॥१८॥

पत्ररथः पक्षी । शाकुनिकस्य शकुनि हन्ति इति शाकुनिकः तस्य ।

भीदाभअप्पदाणं दत्तस्स परोवआररसिअस्स।

जइ होइ होउ णासो तहिव हु लोए गुणो ज्जेव ।।१६।।
(सभयमवतीयं) विट्ठो अज्जो—(इत्यधोंक्ते) ण, अञ्जआ वसन्तसेणा। तदो एसा
भणादि—'जुक्तं णेवम्, सिरसं णेदम् जं अहं अञ्जचारवक्तं अहिसारिदुं गच्छन्ती
राअसग्गे परिभूदां [कथमार्यको गोपालदारकः श्येनविवासित इव पत्ररथः शाकुनिकस्य हस्ते निपतितः। एषोऽनपराधः शरणागत आयंचारुदत्तस्य प्रवहणमारूढः
प्राणप्रदस्य मे आर्यशिवलकस्य मित्रम्। अन्यतो राजनियोगः। तिकिमिदानीमत्र युक्तमनुष्ठातुम्। अथवा यद्भवतु तद्भवतु। प्रथममेवाभयं दत्तम्।

भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य ।

यदि भवति भवतु नाशस्तथापि खलु लोके गुण एव ॥
हष्ट आयं: —न, आर्या वसन्तसेना । तदेषा भणति,—'युक्तं नेदम्, सहशं नेदम्,
यदहमार्यचारुदत्तमभिसतुं गच्छन्ती राजमार्गे परिभूता' ।]

बीरकः--चन्दणका, एत्थ मह संसक्षो समुप्पण्णो। [चन्दनक, अत मे

संशयः समुत्पन्नः ।]

चन्दनकः-- कधं दे संसक्षो ? [कथं ते संशयः ?]

वीरकः---

संभमघग्घरकण्ठो तुमं पि जादो सि जं तुए भणिदम् । दिट्ठो मए क्खु अज्जो पुणो वि अज्जा वसन्तसेणेत्ति ॥२०॥ एत्य मे अप्यज्वओ ।

[संभ्रमघर्षरकण्ठस्त्वमिम जातोऽसि यत्त्वया भणितम् । हष्टो मया खल्वायः पुनरप्यार्या वसन्तसेनेति ॥ अत्र मेऽप्रत्ययः ।]

चन्दनकः — अरे को अप्पच्चओ तुह । वअं दिक्खणत्ता अव्यत्तमासिणो । खस-खित-खड-खडट्ठोविलअ-कण्णाट-कण्ण-प्पाव-रणअ-दिवड-चोल-चोण-वर्बर-खर-खान-मुख-मधुघावपहुवाणं मिलिच्छ्रजादीणं अणेअदेसभासाभिण्णा जहेट्ठं मन्तआम, विट्ठो विट्ठा वा अज्जो अज्ज्ञा वा । [अरे, कोऽप्रत्ययस्तव । वयं दाक्षिणात्या अव्यक्त-भाषिणः । खश-खित-खड-खडठ्ठोविल-कर्णाट-कर्ण-प्रावरण-द्रविड-चोल-चीन-वर्बर-खेर-खान-मुख-मधुघातप्रभृतीनां म्लेच्छजातीनामनेकदेशभाषाभिज्ञा यथेष्टं मन्त्रयामः, हष्टो हष्टा वा, आर्य आर्या वा ।]

बीरकः—णं अहं पि पलोएमि । राअअण्ण एसा । अहं रण्णो पच्चइदो । [नन्वहमपि प्रलोकयामि । राजाज्ञैषा । अहं राजः प्रत्ययितः ।]

चन्दनकः—ता कि अहं अप्पच्चइदो संबुत्तो। [तत्किमह्मप्रत्ययितः संवृत्तः।

एसा खन्ती शाकु-

हिंदे

ारूढः रानी-

नेदम्, त्रमे

। खस-।त-दिट्ठो व्यक्त-

बहुदो ।

-चीन-

यथेष्टं

ययितः

डरे हुए को अभयदान देने वाले परोपकार के प्रेमी (व्यक्ति) का यदि विनाश हो जाता है तो होने दो फिर भी संसार में (डरे हुए को अभयदान करना) वस्तुत: गुण ही है।

(भय सहित उतरकर) देख लिया आर्य ··· (यह आधा कहने पर) नहीं, आर्या वसन्तसेना । और यह कहती है—'यह उचित नहीं है, यह योग्य नहीं है । जो आर्य चारुदत्त के प्रति अभिसरण को जाती हुई मेरा सड़क पर अपमान किया गया ।'

वीरक-चन्दनक, इसमें मुझे सन्देह उत्पन्न हो गया है।

चन्दनक-तुम्हें किस लिये सन्देह है ?

वीरक—जब तुमने (पहले) मैंने आयं देख लिया (तथा बाद में) आर्या वसन्तसेना (देखली) ऐसा कहा तब तुम्हारा स्वर घवराहट के कारण घर्षर ध्वनि करने लगा ॥२०॥

## यहीं पर मुझे अविश्वास है।

चन्दनक—अरे, तुम्हें अविश्वास क्यों है ? हम दाक्षिणात्य अस्पष्ट बोलने वाले होते हैं । खष, खत्ति, कड, कडट्टोविल, कर्णाटक, कर्णप्रावरण, द्रविड, चोल, चीन, बर्बर, खेर, खान मुख, मधुघात आदि म्लेच्छ जातियों की अनेक देशों की भाषा को जानने वाले (हम) जैसा चाहते हैं बोल देते हैं—देख लिया या देखली, आर्य या आर्या।

वीरक—तो मैं भी देखता हूँ। यह राजा की आज्ञा है और मैं राजा का विश्वासपात्र हूँ।

चन्दनक -तो क्या में अविश्वसनीय हो गया ?

भीतेति । भीतेभ्यः अभयप्रदानं ददतः परोपकाररितकस्य परोपकारे तत्परस्य यदि नाशः भवति तथापि खलु लोके गुणः एव ॥१६॥

संभ्रमिति । त्वं चन्दनकः धीरोऽपि सन् सम्भ्रमेण घर्षरः कण्ठः यस्य ताहशः जातः असि, यत् त्वया (पूर्वं) भणितं कथितं मया खलु आर्यः हष्टः पुनः अपि च भणितम् आर्या वसन्तसेना हष्टा इति ॥२०॥

अव्यक्तम् अस्पष्टं भाषते तच्छीलः इति अव्यक्तभाषी तस्य अव्यक्तभाषिणः मन्त्रयामः कथयामः। बीरकः--णं सामिणिओओ । [ननु स्वामिनियोगः ।]

चन्दनकः—(स्वगतम्) अज्जगोवालदारओ अज्जचारुदत्तस्स पवहणं अहिरुहिस्र अवक्कमिति ति जद्द कहिज्जदि, तदो अज्जचारुदत्तो रण्णा सासिज्जद्द । ता को एत्थ उवाओ ? (विचिन्त्य) कण्णाटकलहप्पओअं कलेमि । (प्रकाशम्) अरे वीरअ, मए चन्द्रणकेण पलोइदं पुणो वि तुमं पलोएसि । को तुमम् ? [आर्यगोापलदारक आर्यचारुदत्तस्य प्रवहणमधिरुह्यापक्रामतीति यदि कथ्यते, तदार्यचारुदत्तो राज्ञा शास्यते । तत्कोऽत्रोपायः । कर्णाटकलहप्रयोगं करोमि । अरे वीरक, मया चन्दनकन प्रलोकितं पुनरिष त्वं प्रलोकयसि । कस्त्वम् ?]

बीरक:-अरे, तुमं पि को ? [अरे, त्चमपि कः ?]

चन्दनकः --पूड्जन्तो माणिज्जन्तो तुमं अप्पणो जादि ण सुमरेसि । [पूज्य-मानो मान्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरिस ।]

वीरक:—(सक्रोधम्) अरे का मह जादी ? [अरे, का मम जातिः ?]

चन्दनक: को भणउ ? [को भवतु ?]

वीरकः-भणउ। [भणतु।]

चन्दनकः-अहवा ण भणामि ।

जाणन्तो वि हु जार्दि तुज्झ अ ण भणामि सीलविहवेण : चिट्ठउ महच्चिअ मणे कि अ कइत्थेण भग्गेण ॥२१॥

#### अथवा न भणामि।

जानन्निप खलु जाति तव च न भणामि शीलविभवेन । तिष्ठतु ममैव मनसि कि च किपत्थेन भग्नेन ॥] बीरकः—णं भणउ भणउ । [ननु भणतु भणतु ।] (चन्दनकः संज्ञां ददाति)

बीरक:---अरे कि णेदम् ? [अरे, कि न्विदम् ? [

चन्दनक:-

सिण्णसिलाअलहत्यो पुरिसाणं कुच्चगन्ठिसंठवणो । कत्तरिवाबुदहत्थो तुमं पि सेणावई जादो ॥२२॥ [शीर्णशिलातलहस्तः पुरुषाणां कूर्चग्रन्थिसंस्थापनः । कर्तरीव्यापृतहस्तस्त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥]

संवृत्तः संजातः । स्वामिनः राज्ञः नियोगः आज्ञा । ग्रास्यते दण्डचते । कर्णाटकलहः कर्णाटकप्रदेशस्य कलहः (मिथ्याकलहः इति काले) तस्य प्रयोगः । ज्ञानन्नपीति । तव जाति खलु जानन् अपि आत्मनः शीलविभवेन शील-

हिअ एत्थ मए ारक

टिके

पज्ञा दन-

्ज्य-

गोगः ।

शील-

वीरक — तो भी स्वामी की आजा है।

चन्दनक—(अपने आप) 'आर्य गोपाल-पुत्र आर्य चारुदत्त के रथ पर आरूढ़ होकर भागा जा रहा है' यदि यह कह दिया जाता है तब आर्य चारुदत्त राजा के द्वारा दण्डित होते हैं। तो यहाँ क्या उपाय है ? (विचार कर) कर्णाटक (के लोगों जैसी) कलह का प्रयोग करता हूँ (प्रकट रूप में) अरे वीरक, मुझ चन्दनक के द्वारा देखे हुए (निरीक्षण किए हुए) को तुम दोवारा देख रहे हो ? कौन हो तुम, (दोबारा देखने वाले )?

वीरक-अरे, तुम्हीं कौन हो ?

चन्दनक-पूजनीय और सम्माननीय तुम अपनी जाति को स्मरण नहीं करते।

बीरक-(क्रोधपूर्वक) अरे क्या है मेरी जाति ?

चन्दनक-कौन कहे ?

वीरक-कह दो।

चन्दनक-अथवा, नहीं कहता।

तुम्हारी जाति को ठीक-ठीक जानते हुए भी (अपनी) शील-सम्पन्नता के कारण नहीं कह रहा हूँ। (तुम्हारी जाति का नाम) मेरे ही मन में रहे, कैथ तोड़ने से क्या लाभ? (अर्थात् तुम्हारी जाति प्रकट करने से तुम्हारी नीचता ही सिद्ध होगी। जिस प्रकार ऊपर से सुन्दर लगने वाले कैथ के फल को तोड़ने से अन्दर की निस्सारता प्रकट हो जाती है)।। २१।।

बीरक-नहीं, कही, कही।

[चन्दनक (उसकी जाति का परिचायक) संकेत देता है ]

वीरक --अरे यह क्या है ?

चन्दनक टूटे पत्थर के टुकड़े को (उस्तरा पैनाने के लिये) हाथ में रखने वाला, पुरुषों की दाढ़ी बनाने वाला तथा कैंची (चलाने) में व्यस्त हाथ वाला तू (नाई) भी सेनापित हो गया ॥२२॥

सम्पन्नतया न भणामि कथयामि । सा जातिः मम एव मनिस तिष्ठतु । तथा च कपिस्थेन तन्नामकफलविशेषेण भग्नेन कि को लाभः ? आर्या जातिः ।।२१।।

संज्ञां ददाति जातिसूचकं सङ्क्षेतं करोति ।

शीर्णेत । शीर्णे शिलातलं क्षुरादिघर्षणियं। पाषाणखण्डः हस्ते यस्य सः पुरुषाणां क्रूचंग्रन्थि सम्यक् स्थापयित इति सः ताहषाः कर्तरीव्यापृतः हस्तः यस्य तथाभूतः स्वं वीरकः अपि सेनापितः जातः। एभिः लक्षणैः नापितजाितः स्विता ।।२२।।

वीरकः — अरे चन्दग्रमा तुमं पि माणिज्जन्तो अप्पणो केरिकं जादि ण सुमरेसि । [अरे चन्दनक, त्वमपि मान्यमान आत्मनो जाति न स्मरसि ।]

चन्दनकः अरे, का मह चन्दणअस्स चन्दिवशुद्धस्स जादी ? [अरे, का मम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्य जातिः ? ]

वीरकः - को भणउ ? [को भणतु ?] चन्दनकः - भणउ, भणउ। [भणतु, भणतु]

(वीरको नाटचेन संज्ञां ददाति)
चन्दनकः—अरे, किं णेदम्। [अरे किं न्विदम्।]
चीरकः—अरे, सुणाहि सुणाहि। [अरे प्रृणु प्रृणु ।]
जादी तुज्झ विसुद्धा माता भरी पिदा वि दे पडहो।
दुम्मुह करडअभादा तुमं पि सेणावई जादो।।२३॥
[जातिस्तव विशुद्धा माता भरी पितापि ते पटहः।
दुमुंख,करटकभ्राता त्वमपि सेनापतिर्जातः॥]

चन्दनकः—(सक्रोधम्) अहं चन्दणओ चम्मारओ, ता पलोएहि पवहणम् । [अहं चन्दनकश्चमंकारः, तत्प्रलोकय प्रवहणम् ]

वीरकः—अरे, पवहणवाहआ पडिवत्तावेहि पवहणम् पलोइस्सम् । [ अरे प्रवहणवाहक, परिवर्तय प्रवहणम । प्रलोकियण्यामि । ]

(चेटस्तथा करोति । वीरकः प्रवहणमारोढुमिच्छति । चन्दनकः सहसा केशेषु गृहीत्वा पातयित, पादेन ताडयित च ।

बीरकः—(सक्रोधमुत्थाय) अरे, अहं तुए वीसत्थो राआण्णींत करेन्तो सहसा केसेसु गेण्हिअ पावेण ताडिवो । ता सुणु रे, अहिअरणमज्झे जइ दे चउरङ्गः ण कप्पावेमि, तदो ण होमि बीरओ । [अरे अहं त्वया विश्वस्तो राजाज्ञप्ति कुर्वन्सहसा केशेषु गृहीत्वा पादेन ताडितः । तच्छृणु रे, अधिकरणमध्ये यदि ते चतुरङ्गः न कल्पयामि, तदा न भवामि वीरकः ।]

चन्वनकः—अरे राअउलं अहिअरणं वा वच्च । कि तुए सुणअसिरसेण । [अरे, राजकुलमधिकरणं वा व्रज । कि त्वया शुनकसदृशेन ।] वीरकः—तथा । (इति निष्क्रान्तः ।)

चन्दनकः—(दिशोऽवलोक्य) गच्छ रे पवहणवाह्या गच्छ । जइ को वि पुच्छेदि तदो भणेसि—चन्दणअवीरएहिं अवलोइदं पवहणं वच्चइ । अज्जे वसन्तसेणे इसं च अहिण्णाणं दे देमी । [गच्छ रे प्रवहणवाहक, गच्छ । यदि कोऽपि पृच्छिति तदा भण—चन्दनकवीरकाभ्यामवलोकितं प्रवहणं व्रजति' आर्ये वसन्तसेने, इदं चाभिज्ञाने ते ददामि ।] (इति खड्गं प्रयच्छित) के

ण

H

अरे

शेषु

्सा

र्व-

ते

ग ।

वि

सेणे

र्गत

रेने,

वीरक-अरे चन्दनक, सम्मान पांकर तू भी अपनी जाति को स्मरण वहीं करता है।

चन्दनक—अरे, चन्द्रमा के समान विशुद्ध मुझ चन्दनक की क्या जाति ? बीरक—कौन कहे ?

चन्दनक--कहो, कहो।

[बीरक अभिनय से (उसकी जाति का परिचायक) सन्देश देता है]

चन्दनक - अरे, यह क्या ?

वीरक-अरे, सुनो, सुन।--

तुम्हारी जाति (सचमुच) बड़ी पवित्र है। भेरी माता है, पटह पिता है, करटक (एक प्रकार का वाद्य-यन्त्र) भाई है। तुम (चर्मकार होकर) भी सेनापित हो गये।।२२।।

चन्दनक—(क्रोधपूर्वक) (यदि) मैं चन्दनक चमार हूँ तो देख ले गाड़ी को। बीरक—अरे, गाड़ीवान्, गाड़ी की घुमाओ। निरीक्षण करूँगा।

(चेट वैसा करता है। वीरक गाड़ी पर चढ़ना चाहता है। चन्दनक अचानक बाल पकड़कर उसे गिरा देता है, और लात से पीटता है)।

वीरक—(क्रोधपूर्वक उठकर) राजा के आदेश (का पालन) करते हुए मुझ विश्वस्त (कर्मचारी) को तुमने बाल पकड़ कर लात से पीटा है। तो सुन रे, स्याया-लय के बीच में यदि तेरे चारो अङ्गों को न कटबा दूँ तो बीरक नहीं रहूँगा (तो मेरा नाम बीरक नहीं)।

> चन्दनक-अरे, राजकुल में जा या न्यायालय में कुत्ते जैसे तुझ से क्या ? बीरक-अच्छा। (बाहर निकल जाता है)

चन्दनक—(चारों ओर देखकर) जा, रे गाड़ीवान् जा। यदि कोई पूछता है तो कह देना—'चन्दनक और वीरक द्वारा देखी गई (निरीक्षित) गाड़ी जा रही है। और आर्ये वसन्तसेने यह पहचान तुम्हें देता हूँ।

(तलवार देता है)

चन्द्र इव विशुद्धः चन्द्रविशुद्धः तस्य ।

जातिरिति । तव जातिः विशुद्धा परमशुद्धा । माता मेरी वाद्यविशेषः पिता अपि ते तव पटहः । हे बुर्गुं क कटुभाषिन् करटकस्य वाद्यविशेषस्य स्राता स्वसंपि सेनापितः जातः एभिः चर्ममण्डितैः वाद्यविशेषैः स्वर्मकारजातिः सूचिता ॥३३॥ स्तुरङ्गः चतुर्णाम् अङ्गानां समाहारः । कल्पयामि कर्तयामि । आर्यक: -- (खड्गं गृहीत्वा सहर्षमात्मगतम् )। अये शस्त्रं मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भूजः। अनुक्लं च सकलं हन्तः संरक्षितो ह्यहम् ॥२४॥ चन्दनफ--अज्जए, एत्य मए विण्णविदा पच्चइदा चन्दणं पि सुमरेसि । ण भणामि एस लुद्धो णेहस्स रसेण वोल्लामो ॥२५॥ आियं, अत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्दनमपि स्मरसि । न भणाम्येष लुब्धः स्नेहस्य रसेन ब्रूमः। ] आर्यक:-चन्दनश्चन्द्रशीलाढ्यो दैवादच सुहृत्मम । चन्दनं भोः स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि ॥२६॥ चन्दनकः-अभअं तृह देउ हरो विष्हु वम्हा रवी अ चन्दो अ। हत्तूण सत्तुववसं सुम्भणिसुम्भे लधा देवी २७ [अभयं तव ददातु हरो विष्णुव ह्या रविश्च। हत्वा शत्रुपक्षं शुम्भनिशुम्भौ यथा देवी ] (चेटः प्रवहणेन निष्क्रान्तः)

चन्दनकः—-(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) अरे, णिक्कमन्तस्स मे पिअवअस्सो सिक्वलओ पिटुदो ज्जेव अणुलग्गो गदो । भोदु । पधाणदण्डधारओ वीरओ राअपच्य-अआरो विरोहिदो । ता जाव अहंपि पुत्तशादुपिडवुदो एदं ज्जेव अणु गच्छामि । [अरे निष्क्रमतो मम प्रियवयस्यः शिवलकः पृष्ठत एवानुलग्नो गतः । भवतु । प्रधानदण्डधारको वीरको राजप्रत्ययकारो विरोधितः । तद्यावदहमपि पुत्र-भ्रातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि ।] (इति निष्क्रान्तः ।)

इति प्रवहणविपयंयो नाम षण्ठोऽङ्कः।

चन्दनकात् शस्त्रं प्राप्य धार्यकः स्वमनसि चिन्तयति—अये इति । अये मया आर्यकेण शस्त्रं प्राप्तम् सम च दक्षिणः मुजः वाहुः स्पन्दते स्फुरति, अतः सकलं मम अनुकूलं प्रतीयते [पुरुषस्य हि दक्षिणभुजस्पन्दनं शृभसूचकं भवति] । हन्तेति हर्षे अहम् आर्यकः हि निश्चयेन संरक्षितः सम्यक् रक्षितः ॥२४॥

चन्दनकः वसन्तसेनाव्याजेन आर्यकं निवेदयति-अत्रेति अत्र मया चन्दनकेन

सो

च-

न ।

Į I

7-

खा

कलं

रित

केन

आर्यक -(तलवार लेकर हर्ष सहित अपने अ।प)-

अरे ! मैंने शस्त्र प्राप्त कर लिया दाहिनी भुजा फड़क रही है (अतः) सब कुछ अनुकूल है. हर्ष है, मैं बच गया हूँ ॥२४॥

चन्दनक - आर्ये,

यहाँ मेरे द्वारा सूचित (या मुझसे परिचित) (आप) विश्वस्त होकर चन्दनक को भी याद रखना। मैं यह लोभवश नहीं कहता, अपितु स्नेह-रस के कारण कह रहा हूँ ।।२४।।

आर्यक--चन्द्रमा के समान (मनोहर) स्वभाव वाला (चन्दनक) भाग्य से आज मेरा मित्र है। हे (मित्र), यदि सिद्ध का आदेश सत्य (तथा) हुआ तो (तुम) चन्दनक को याद रक्लूँगा ॥२६॥

चन्दनक — शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य और चन्द्रमा शत्रुपक्ष को मार कर तुम्हें इसी प्रकार अभय प्रदान करें जिस प्रकार शुम्भ और निशुम्भ को मार कर दुर्गादेवी ने (देवों को अभय प्रदान किया था) ॥२७॥

## (चेट गाड़ी द्वारा चला जाता है)

चन्दनक—(नेपथ्य की ओर देखकर) अरे ! (आर्यक) के बाहर निकलते ही मेरा प्रिय मित्र शिंवलक (रथ के) पीछे ही लगा हुआ निकल गया । अच्छा । राजा के विश्वस्त प्रधान दण्डधारक वीरक को विरोधी बना लिया है तो तब तक मैं भी पुत्र और बन्धुओं सहित इन्हीं का अनुसरण करता हूँ।

(बाहर निकल जाता है)

'यान-परिवर्तन' नामक छटा अङ्क समाप्त ।

विज्ञप्ता सूचिता परिचिता वा प्रत्ययिता प्रत्ययं विश्वासं प्राप्ता च त्वं चन्दनकम् अपि स्मरित स्मरिष्यसि । एषः अहं लुब्धः धनादिलोभयुक्तः सन् न भणामि वदामि किन्तु स्नेहस्य रसेन भावेन एव ब्रूमः वयं कथयामः ॥२५॥

चन्दन इति । चन्दवत् शीलं शीतलस्वभाव इत्यर्थः तेन आढ्यः युक्तः चन्दनः दैवाद् सौभाग्याद् अद्य मम आर्यकस्य सुद्वत् मित्रं जात इति शेषः । यदि सिद्धावेशः 'गोपालदारकः राजा भविष्यतीति' सिद्धवचन तथा यथोक्तं सत्यमिति यावत् भविष्यति भोः तदः चन्दनं स्मरिष्यामि ॥२६॥

चन्दनकः आर्यकस्य मङ्गलकामनां करोति—अभयमिति । हरः शिवः, विष्णुः ब्रह्मा रविः च चन्द्रः च शत्रपक्षं पालकवर्गं हत्वा (तथैव) तव आर्यकस्य अभयं वदातु यथा देवी दुर्गा शुम्भितशुम्भौ तन्नामकौ दैत्यौ हत्वा देवेभ्यः अभयं दत्तवती । आर्यावृत्तम् ॥५७॥

निष्कामतः निःसरतः आर्यकस्य । अनुलग्नः अनुगतः । राज्ञः प्रत्ययं विश्वासं करोतीति राजप्रत्ययकारः ।

इति प्रवहणविपर्ययो नाम षठ्ठोऽङ्कः।

# संदतमोऽङ्गः

(ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च)

विदूषकः—भो, पेक्ल पेक्ल पुष्फकरण्डअजिण्णुज्जाणस्स सस्सिरीअदास् ।
[भोः पश्य पश्य पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानस्य सश्रीकताम् ।]

चारुवतः — वयस्य, एवमेतत् । तथाहि । वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । शुल्कमिव साधयन्तो मधुकरपुरुषाः प्रविचरन्ति ॥१॥

विदूषकः—भो, इमं असक्काररमणीअं सिलाअलं उपविसदु भवम् । भोः, इदमसंस्काररमणीयं शिलातलमुपविशतु भवान् ।]

चारुवत्तः—(उपविश्य) वयस्य, चिरयति वधमानकः।

विद्षकः—भणिदो मए वड्डमाणअ—'वसन्तसेणिअं गेण्हिअ लहुं लहुं आअच्छ' ति । [भणितो मया वर्धमानक—'वसन्तसेनां गृहीत्वा लघु लघ्वागच्छ' इति ।]

चारुदत्तः—तिंक चिरयति ।

किं यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं मार्गते
भग्नेऽक्षे परिवर्तनं प्रकुरुते छिन्नोऽथ वा प्रग्रहः ।
वत्मिन्तोज्झितदारुवारितगितमीर्गान्तरं याचते
स्वैरं प्रेरितगोयुगः किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति ॥२॥
(प्रविश्य गुप्तार्यकप्रवहणस्थः)

चेट:--जाध गोणा, जाध । [यातं गावौ, यातम् ।]

चारुदत्तः उद्यानस्य शोभां वर्णयति—विणज इति । तरवः वृक्षाः विणज इव वस्तुविक्रेतार इव भान्ति प्रतीयंन्ते कुसुमानि पण्यानि विक्रयवस्तूनि इव स्थितानि सन्ति मधुकराः एव पुरुषाः राजपुरुषाः इति यावत् शुल्कं राजग्राह्यं द्रव्यम् इव साधयन्तः गृह्णन्तः प्रविचरन्ति इतस्ततः भ्रमन्ति । आर्या वृत्तम् ॥१॥

असंस्कारेऽपि संस्काराभावेऽपि रमणीयं प्रकृत्या रमणीयमिति भावः।

वर्धमानक. कथं विलम्वं करोतीत्यस्मिन् विषये चारुदत्तः तर्कयति—किमिति । किम् अस्य वर्धमानकस्य पुरः अग्रे प्रवहणं शनैः मन्दं याति स च तस्य अन्तरं गमनाय

# सातवाँ अंङ्क

(तत्पश्चात् चारुदत्त और विदूपक प्रवेश करते हैं)

विदूषक—श्रीमान् जी, पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान की शोभा-सम्पन्नता को देखिये, देखिये।

चाश्वत्त-मित्र ऐसा ही है। क्योकि-

(इस वाटिका के) वृक्ष विणक् के समान शोभित हो रहे हैं, पुष्प विक्रेय पदायों के तुल्य स्थित हैं। भीरे (राजकीय) पुरुष के समान शुल्क-सा लेते हुए भ्रमण कर रहे हैं॥१॥

विदूषक-श्रीमान् जी, आप संस्काररहित होने पर भी सुन्दर (लगने वाले) इस शिला तल पर बैठिए।

चारुदत्त-(बैठकर) मित्र, वर्धमानक देर लगा रहा है।

विदूषक—मैंने कहा था 'वर्धमानक' वसन्तसेना को लेकर शीघ्र-शीघ्र आओ।'

चारुवत्त-तब क्यों देर कर रहा है ?

क्या उसके आगे घीरे-घीरे (कोई) गाड़ी जा रही है और वह उससे निकलने का अवकाश ढूंढ रहा है ? चक्र (अक्ष) के टूट जाने पर (उसको) बदल रहा है या (बैलों के बाँघने की) रस्सी टूट गई है, क्या राजकीय आदेश से (किसी विशेष कारण ये यातायात रोकने के हेतु) राजमार्ग पर डाली हुई लकड़ियों के कारण अवरुद्ध गति वाला (वर्धमानक) अन्य मार्ग ढूंढ रहा है। अथवा दोनों बैलों को घीमे-घीमे हाँकता हुआ (वर्धमानक) स्वच्छन्दतापूर्वक आ रहा है।।२।।

(जिस पर आर्यक . खुपा हुआ है ऐसे रथ पर स्थित प्रवेश करके) चेट—चलो ! बैलों, चलो ।

अवकाशं मार्गते अन्विष्यति ? किं वा अक्षे चक्रे मग्ने सित परिवर्तनं प्रकुरुते ? अथवा प्रग्नहः वृषमाणां बन्धनरिमः खिन्नः त्रुटितः । अथवा वर्त्मान्ते मार्गस्य मध्ये उजिन्नतेः स्यक्तैः बार्रिमः काष्टेः वारिता रुद्धा गितः यस्य तादृशः सन् [कर्मान्त इति पाठान्तरम् । 'कर्मान्तो राजादीनां नियोगविश्रेषः तत्सम्बन्धिनि धर्मे त्यक्तकाष्ठानि तैः प्रतिरुद्ध-गमनः'—इति पृथ्वीधर ] मार्गान्तरम् अन्यं मार्गं याचते प्रायंयति ? अथवा स्वरं प्रेरितं चालितं गोयुगं वृषभयुगं येन सः स्वच्छन्दं यथेच्छम् आगच्छति किम् किमत्र विलम्ब-कारणम् इति सग्रयोक्तिः । सन्देहालङ्कारः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥२॥

गुप्तः आयंकः यस्मिन् तस्मिन् प्रवहणे स्थितः चेटः ।

आर्यकः - (स्वगतम्)

नरपतिपुरुषाणां दर्शनाद्भीतभीतः

स्रानगडचरणत्वात्सावशेषापसारः । अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः ॥३॥

अहो, नगरात्सुदूरमपक्रान्तोऽस्मि । तित्कमस्मात्प्रवहणादवतीयं वृक्ष-वाटिकागहनं प्रविशामि ? उताहो प्रवहणस्वामिनं पश्यामि ? अथवा कृतं वृक्षवाटिकागहनेन । अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवानार्यचारुदत्तः श्रूयते । तत्प्रत्यक्षीकृत्य गच्छामि ।

स तावदस्माद्व्यसनार्णवोत्थितं निरोक्ष्य साधुः समुपैति निवृ तिम् । शरीरमेतद्गतभीहशीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणैः॥४॥

चेट.—इम तं उज्जाणम् । जाव उवशप्पामि । (उ५ मृत्य) अज्जिमित्तेक । [इदं तदुद्यानम् । यावदुपसर्पामि । आयंभैत्रेय ।]

विदूषकः—भो, पिअं दे णिवेदेमि । वड्ढमाणओ मन्तेदि । आगदाए वसन्त-सेणाए होदब्बम । [भोः, प्रियं ते निवेदयामि । वर्धमानको मन्त्रयति । आगतया वसन्तसेनया भवितव्यम् ।]

चारुदत्तः--प्रियं नः प्रियम् ।

विदूषकः—दासीए पुत्ता, कि चिरइदो सि । [दास्याः पुत्र, कि चिरायि-

चेटः—अज्जिमित्ते अ, मा कुप्प । जाणत्थलके विशुमलिदे ति कदुअ गदागींद कलेन्ते चिलइदेह्मि । |आर्यमैत्रेय, मा कुप्य । यानास्तरणं विस्मृतिमिति कृत्वा गतागींत कुर्वैश्चिरायितोऽस्मि ।]

चार्यतः वर्धमानक, परिवर्तय प्रवहणम् । सखे मैत्रेय, अवतारय वसन्तसेनाम् ।

विदूषक:— कि णिअडेण बढ़ा से गोड्डा जेण सम्रं ण ओदरेदि ? (उत्थाय-प्रवहणमुद्धाट्य) भो, ण वसन्तसेणा, वसन्तसेणो बखु एसो। [कि निगडेन बद्धा वस्याः पादौ, येन स्वयं नावतरित । भोः, न वसन्तसेना, वसन्तसेनः खल्वेषः ।]

आर्यकः मनिस चिन्तयित—नरपतीति । नरपितपुरुषाणां राजपुरुषाणां दर्शनात् मीतभीतः अत्यन्तं भीतः, निगडेन सिहतः सिनगडः चरणः यस्य सः सिनगडचरणः तस्य भावः सिनगडचरणत्वं तस्मात् श्रुङ्खलायुक्तचरणत्वात् हेतोः सावशेषः किञ्चिद् अविशिष्टः अपसारः अपसरणं पलायनं यस्य ताहशः अहम् आर्यकः साधौः

Π

T

1-

ŢŢ

Ιİ

**T-**

43

tı

आर्यक—(अपने आप)

राजपुरुषों के देखने से अत्यन्त डरा हुआ, वेड़ीयुक्त पैर होने के कारण पूर्ण-तया न भाग सकने वाला (मैं) काक मादाओं के द्वारा रक्षित कोयल के समान (किसी) सत्पुरुष की सवारी पर अनजाना ही आरूढ़ होकर जा रहा हूँ ॥३॥

अहो ! नगरी से बड़ी दूर निकल गया हूँ। तो क्या इस रथ से उतर कर वृक्ष वाटिकाओं के गहन स्थान में घुस जाऊँ ? या फिर रथ के स्वामी के दर्शन करूँ। अथवा गहन वृक्ष वाटिकाओं को रहने दूँ। पूज्य आर्य चारुदत्त शरणागत-वत्सल सुने जाते हैं तो (उनके) दर्शन करके जाऊँगा।

यह सत्पुरुष इस आपित रूपी समुद्र से पार उतरे हुए (मुझे) देखकर आनन्द को प्राप्त होंगे। मैंने इस अवस्था को प्राप्त हुआ यह शरीर उस महात्मा (चारुदत्त) के गुणों से ही धारण किया है।।४॥

चेट —यह वह उद्यान है। जब तक समीप चलता हूँ। (समीप जाकर), मैत्रेय।

विदूषक-श्रीमान् जी, आपसे प्रिय निवेदन करता हूँ । वर्धमानक पुकार रहा है । वसन्तसेना आई होगी ।

चारुदत्त-प्रिय है ! हमारे लिये प्रिय है ! विदूषक-दासी के पुत्र, देर क्यों की ।

चेट — आर्य मैत्रेय, क्रोध मत कीजिये। गाड़ी की विछावन (गिह्यां) भूल गया था, इसलिये लौट फेर करते हुए देर हो गई।

चारुदत्त-वर्धमानक, गाड़ी को फेर लो। मित्र मैत्रेंय, वसन्तसेना को (उतार लो।

विदूषक — नया इसके पैर वेड़ी से वंधे हैं, जिससे यह स्वयं नहीं उतरती ? (उठकर गाड़ी को उघाड़ कर) श्रीमान् जी, यह वसन्तसेना नहीं, वसन्तसेन हैं।

चारुदत्तस्य याने अविदितम् अजातरूपेण अधिरूढः सन् वायसीमिः काकीभिः नीडे कुलाये रक्षितः परभृतः कोकिलः इव यामि गच्छामि । उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ॥३॥

अपक्रान्तः दूरं गतः वृक्षवाटिकायाः उद्यानस्य गहनं दुर्गमस्थानस् । कृतस् अलम् । अभ्युपपन्नेषु शरणागतेषु वत्सलः स्नेहशीलः ।

स इति । साधुः सज्जनः सः चारुदत्तः अस्माद् व्यसनम् आपितः एव अणैवः सागरः तस्मात् आपितसागरात् उत्थितम् उत्तीणं मां निरीक्ष्य विलोवय निर्वृति सुखं समुपैति प्राप्स्यति तावत् । ईहर्शो दशां गतम् एतत् शरीरं भवा तस्य महात्मनः चारुःत्तस्य गुणैः परोपकारादिभि। धृतम् । चारुदत्तस्य प्रवर्णे विषयुक्तादेव अहं चन्दनकेन रक्षितः इति भावः । वंशस्यं दृत्तम् ॥४॥ चारुदत्तः — वयस्य, अलं परिहासेन । न कालमपेक्षते स्नेहः । अथवा स्वयमेवावतारयामि । (इत्युत्तिष्ठित)

आयंकः—(इप्ट्वा) अये अयमेव प्रवहणस्वामी । न केवलं श्रुतिरम्-णीयः दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त, रक्षितोऽस्मि ।

चारवत्तः—(प्रवहणमधिरुह्य दृष्ट्वा च) अये तत्कोऽयम् ।
करिकरसमबाहुः सिंहपीनोन्नतांसः
पृथुतरसमवक्षास्ताम्रलोलायताक्षः ।

कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो वहति निगडमेकं पादलग्नं महात्मा ॥५॥

ततः को भवान्।

आर्यकः—शरणागतो गोपालप्रकृतिरार्यकोऽस्मि । चारुवतः—किं घोषादानीय योऽसौ राज्ञा पालकेन बद्धः । आर्यकः—अय किम् । चारुवतः—

विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागतः । अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतम् ॥६॥

(आयंको हर्षं नाटयति)

चारवत्तः वर्धमानकः, चरणान्निगडमपनय । चेटः जं अन्त्रो आणवेदि । (तथा कृत्वा) अन्त्र, अवणीवादं णिगलाइं । [यदार्यं आजानयित । आय. अपनीतान निगडान ।] आर्यकः स्नेहमयान्यन्यानि दृढ्तराणि दत्तानि । विदूषकः संगच्छेहि णिअडाइं । ऐसो वि मुक्को । संपदं अम्हे विजिस्सामो ।

[संगच्छस्व निगडानि । एषोऽपि मुक्तः । सांप्रतं वयं व्रजिष्यामः ।]

चारदत्तः-धिक्शान्तम ।

आयंकः सखे चारुदत्त, अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारुढः। तत्क्षन्त-

न कालम् अपेक्षते कालविक्षेपं न सहते, प्रियं जनमविलम्बेन प्राप्तुमिन-लाबो भवतीति भावः । श्रुतौ श्रवणे रमणीयः मनोरमः हुट्दौ दर्शने रमणीयः । हुन्तं इति हुर्षे ।

स्वप्रवहणारूढम् आर्यकं दृष्ट्वा चारुदत्तः कथयति-करीति । करिणः हस्तिनः करेण गुण्डादण्डेन समी तुल्यी बाहू यस्य, सिहस्य इव पीनी पुष्टी उन्नती च अंसी

टंके

वा

म-

इं ।

1 1

न्त-

भि-

t: l

नः

ांसो

चारुदत्त-मित्र, परिहास को रहने दो। प्रेम समय (देरी) को नहीं सहन करता है। अथवा में स्वयं ही उतारता हूँ। (उठता है)

आर्यक—(देख कर) अरे ! यही गाड़ी के स्वामी हैं। केवल सुनने में ही रमणीय नहीं हैं अपितु देखने में भी मनोरम हैं। अहा ! मैं सुरक्षित हो गया हूँ।

चारवत्त—(गाड़ी पर चढ़कर तथा देखकर) अरे ! तब यह कौन है ? हाथी के सूंड के समान जिसकी भुजाएँ हैं, सिंह के समान पुष्ट एवं उन्नत कंग्रे हैं, अत्यन्त विशाल तथा समतल वक्ष:स्थल है, ता प्रवर्ण चञ्चल तथा दीर्घ नेत्र हैं—जो इस प्रकार का यह महानुभाव है, वह इस अनुचित दशा को प्राप्त होकर पैर में वैंग्री हुई वेड़ी को क्यों घारण कर रहा है ? ।।।।।

आर्यक — आपकी शरण में आया हुआ मैं गोपाल का पुत्र आर्यक हूँ ? चारुदत्त — क्या जिसे घोष से लाकर राजा पालक ने बन्दी बनाया ? आर्यक — और क्या ?

चारुदत्त — सौभाग्य से यहाँ लाये हुए तुम मेरी दृष्टि के विषय हुए हो । चाहे मैं प्राणों को भी त्याग दूँ किन्तु शरण में आये हुए तुमको नहीं त्यागूँगा ॥६॥ (आर्यक हर्ष का अभिनय करता है)

चारवत्त—वर्धमानक पर से वेड़ी खोल दो।
चेट — जो आर्य आज्ञा दें। (वैसा करके) आर्य वेड़ियाँ दूर कर दीं।
आर्यक — (किन्तु) दूसरी अधिक दृढ़ प्रेम की वेड़ियाँ पहना दी हैं।
विदूषक - वेड़ी साथ ले लो। यह भी मुक्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे।
चारवत्त—धिक् चुप रहो।

आर्यक-मित्र चारुदत्त, मैं भी स्नेह के कारण इस गाड़ी पर चढ़ गया था, तो मुझे क्षमा कर देना।

स्कन्धी यस्य, पृथुतरं विशालं समं च वक्षस्थलं यस्य, ताम्र ताम्रवर्णे लोले चञ्चते आयते दीर्घे च अक्षिणी लोचने यस्य, यः एवंविधः महात्मा सः इदं पुरो हश्यमानस् असमानम् अननुरूपं प्राप्तः पादलग्नं पादे लग्नम् एकं निगडं कथं वहित धारयित ? उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ।।॥।

गोपालः प्रकृतिः कारणं जनक इति यावत् यस्य तथाभूतः। विधिनेति। विधिना भाग्येन उपनीतः मम समीपम् आनीतः त्वम् आर्यकः मम चारदत्तस्य चक्षुविषयं दृष्टिगोचरताम् आगतः प्राप्तः अहं प्राणान् अपि जह्याम् त्यजेयम्, तु किन्तु अरणागले त्वां न त्यक्ष्यामि इति शेषः ॥६॥

संगच्छस्य संगतानि कुरु, सार्धं नय इति भावः (टि०)।

आर्यकः - (स्वगतम्)

नरपितपुरुषाणां दर्शनाद्भीतभीतः स्रानगडचरणत्वात्सावशेषापसारः । अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः ॥३॥

अहो, नगरात्सुदूरमपक्रान्तोऽस्मि । तिकमस्मात्प्रवहणादवतीर्यं वृक्ष-वाटिकागहनं प्रविशामि ? उताहो प्रवहणस्वामिनं पश्यामि ? अथवा कृतं वृक्षवाटिकागहनेन । अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवानार्यचारुदत्तः श्रूयते । तत्प्रत्यक्षीकृत्य गच्छामि ।

स तावदस्माद्व्यसनार्णवोत्थितं निरोक्ष्य साधुः समुपैति निवृतिम् । शरीरमेतद्गतभीहशीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणैः ॥४॥

चेट.—इम तं उज्जाणम् । जाव उवशप्पामि । (उ५ सृत्य) अज्जिमित्तेअ । [इदं तदुद्यानम् । यावदुपसर्पामि । आयंभैत्रेय ।]

विदूषकः—भो, पिअं दे णिवेदेमि । वड्ढमाणओ मन्तेदि । आगदाए वसन्त-सेणाए होदव्वम । [भोः, प्रियं ते निवेदयामि । वर्धमानको मन्त्रयति । आगतया वसन्तसेनया भवितव्यम् ।]

चारुदत्तः--प्रियं नः प्रियम् ।

विदूषकः—दासीए पुत्ता, कि चिरइदो सि । (दास्याः पुत्र, कि चिरायि-

चेटः—अरुजिमत्ते अ, मा कुप्प । जाणत्थलके विशुमलिदे ति कदुअ गदागिंद कलेन्ते चिलइदेह्य । |आर्यमैत्रेय, मा कुप्य । यानास्तरणं विस्मृतिमिति कृत्वा गतागिंत कुर्वैष्टिचरायितोऽस्मि ।]

चार्यतः वर्धमानक, परिवर्तय प्रवहणम् । सखे मैत्रेय, अवतारय वसन्तसेनाम् ।

विदूषकः— किं णिअडेण बद्धा से गोड्डा जेण सम्रं ण ओवरेदि ? (उत्थाय-प्रवहणभुद्धाट्य) भो, ण वसन्तसेणा, वसन्तसेणो बख्नु एसो। [किं निगडेन बद्धा वस्याः पादौ, येन स्वयं नावतरित । भोः, न वसन्तसेना, वसन्तसेनः खल्वेषः ।]

आर्यकः मनसि चिन्तयति—नरपतीति । नरपतिपुरुषाणां राजपुरुषाणां दर्शनात् भीतभीतः अत्यन्तं भीतः, निगडेन सहितः सनिगडः चरणः यस्य सः सनि-गडचरणः तस्य भावः सनिगडचरणत्वं तस्मात् श्रुङ्खलायुक्तचरणत्वात् हेतोः सावशेषः किञ्चिद् अवशिष्टः अपसारः अपसरणं पलायनं यस्य तादृशः अहम् आर्यकः साधौः

1

1-

T

द

T

य

4-

T

गां

न-

वः

र्धा

आर्यक-(अपने आप)

राजपुरुषों के देखने से अत्यन्त डरा हुआ, वेड़ीयुक्त पैर होने के कारण पूर्ण-तया न भाग सकने वाला (मैं) काक मादाओं के द्वारा रक्षित कोयल के समान (किसी) सत्पुरुष की सवारी पर अनजाना ही आरूढ़ होकर जा रहा हूँ ॥३॥

अहो ! नगरी से बड़ी दूर निकल गया हूँ। तो क्या इस रथ से उतर कर वृक्ष वाटिकाओं के गहन स्थान में घुस जाऊँ? या फिर रथ के स्वामी के दर्शन करूँ। अथवा गहन वृक्ष वाटिकाओं को रहने दूँ। पूज्य आर्य चारुदत्त श्वरणागत-वत्सल सुने जाते हैं तो (उनके) दर्शन करके जाऊँगा।

यह सत्पुरुष इस आपित्त रूपी समुद्र से पार उतरे हुए (मुझे) देखकर आनन्द को प्राप्त होंगे। मैंने इस अवस्था को प्राप्त हुआ यह शरीर उस महात्मा (चारुदत्त) के गुणों से ही धारण किया है।।४॥

चेट —यह वह उद्यान है। जब तक समीप चलता हूँ। (समीप जाकर), मैत्रेय।

विदूषक-शीमान् जी, आपसे प्रिय निवेदन करता हूँ। वर्धमानक पुकार रहा है। वसन्तसेना आई होगी।

चारुदत्त — प्रिय है ! हमारे लिये प्रिय है ! विदूषक — दासी के पुत्र, देर क्यों की ।

चेट — आर्य मैत्रेय, क्रोध मत कीजिये। गाड़ी की विछावन (गिह्यां) भूल गया था, इसलिये लौट फेर करते हुए देर हो गई।

चारदत्त-वर्धमानकं, गाड़ी को फेर लो। मित्र मैत्रेंय, वसन्तसेना को (उतार लो।

विदूषक--नया इसके पैर वेड़ी से बंधे हैं, जिससे यह स्वयं नहीं उतरती ? (उठकर गाड़ी को उघाड़ कर) श्रीमान् जी, यह वसन्तसेना नहीं, वसन्तसेन हैं।

चारुदत्तस्य याने अविदितम् अज्ञातरूपेण अधिरूढः सन् वायसीभिः काकीभिः नीडे कुलाये रक्षितः परभृतः कोकिलः इव यामि गच्छामि । उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ॥३॥

अपक्रान्तः दूरं गतः वृक्षवाटिकायाः उद्यानस्य गहनं दुर्गमस्थानम् । कृतम् अलम् । अभ्युपपन्नेषु शरणागतेषु वत्सलः स्नेह्शीलः ।

स इति । साधुः सज्जनः सः चारुदत्तः अस्माद् व्यसनम् आपितः एव अर्णवः सागरः तस्मात् आपित्तसागरात् उत्थितम् उत्तीर्णं मां निरोक्ष्य विलोक्य निर्वृति सुखं समुपैति प्राप्स्यित तावत् । ईदृशीं दशां गतम् एतत् शरीरं मया तस्य महात्म्नः चारुःत्तस्य गुणैः परोपकारादिभि। धृतम् । चारुदत्तस्य प्रवहणे स्थितत्वादेव अहं चन्दनकेन रक्षितः इति भावः । वंशस्थं वृत्तम् ॥४॥ चारवत्तः — वयस्य, अलं परिहासेन । न कालमपेक्षते स्नेहः । अथवा स्वयमेवावतारयामि । (इत्युत्तिष्ठित)

आयंकः—(हप्ट्वा) अये अयमेव प्रवहणस्वामी । न केवलं श्रृतिरम-णीयः दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त, रक्षितोऽस्मि ।

चारुदत्तः—(प्रवहणमधिरुह्य दृष्ट्वा च) अये तत्कोऽयम् । करिकरसमबाहुः सिंहपीनोन्नतांसः

पृथुतरसमवक्षास्ताम्ब्रलोलायताक्षः । कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो वहति निगडमेकं पादलग्नं महात्मा ॥५॥

ततः को भवान्।

आर्यकः—शरणागतो गोपालप्रकृतिरार्यकोऽस्मि । चारवत्तः—र्कि घोषादानीय योऽसौ राज्ञा पालकेन बद्धः । आर्यकः—अय किम् । चारवत्तः—

विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागतः । अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतम् ॥६॥

(आयंको हर्षं नाटयति)

चारवत्तः —वर्धमानकः चरणान्निगडमपनय ।
चेटः —जं अज्जो आणवेदि । (तथा कृत्वा) अज्ज, अवणीदाइं णिगलाइं ।
[यदार्यं आजापयित । आय. अपनीतान निगडान ।]
आयंकः —स्नेहमयान्यन्यानि दृढ़तराणि दत्तानि ।
विदूषकः —संगच्छेहि णिअडाइं । ऐसो वि मुक्को । संपदं अम्हे चिजस्सामो ।

[संगच्छस्य निगडानि । एषोऽपि मुक्तः । सांप्रतं वयं व्रजिष्यामः ।]

चारदत्तः—धिक्शान्तम ।

आयंकः—सखे चारुदत्त, अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारुढः । तत्क्षन्त-

न कालम् अपेक्षते कालविक्षेपं न सहते, प्रियं जनमविलम्बेन प्राप्तुमिन-लाषो भवतीति भावः। श्रुतौ श्रवणे रमणीयः मनोरमः हृष्टौ दर्शने रमणीयः। हृन्तं इति हर्षे।

स्वप्रवहणारूढम् आर्यकं दृष्ट्वा चारुदत्तः कथयति--करीति । करिणः हस्तिनः करेण शुण्डादण्डेन समी तुल्यी बाहू यस्य, सिहस्य इव पीनी पुष्टी उन्नती च अंसी

वा

टेके

(म-

इं।

रो ।

न्त-

भि-

**4:** 1

तनः

**ांसो** 

चारुदत्त — मित्र, परिहास को रहने दो। प्रेम समय (देरी) को नहीं सहन करता है। अथवा मैं स्वयं ही उतारता हूँ। (उठता है)

आर्यंक—(देख कर) अरे ! यही गाड़ी के स्वामी हैं। केवल सुनने में ही रमणीय नहीं हैं अपितु देखने में भी मनोरम हैं। अहा ! मैं सुरक्षित हो गया हूँ।

चारवत्त—(गाड़ी पर चढ़कर तथा देखकर) अरे ! तब यह कौन है ? हाथी के सूंड के समान जिसकी भुजाएँ हैं, सिंह के समान पुष्ट एवं उन्तत कंधे हैं, अत्यन्त विशाल तथा समतल वक्ष:स्थल है, ताम्रवर्ण चञ्चल तथा दीर्घ नेत्र हैं—जो इस प्रकार का यह महानुभाव है, वह इस अनुचित दशा को प्राप्त होकर पैर में वैधी हुई वेड़ी को क्यों घारण कर रहा है ? ।।।।

आर्यंक — आपकी शरण में आया हुआ मैं गोपाल का पुत्र आर्यंक हूँ ? चारुदत्त — क्या जिसे घोष से लाकर राजा पालक ने बन्दी बनाया ? आर्यंक — और क्या ?

चारवत्त — सौभाग्य से यहाँ लाये हुए तुम मेरी दृष्टि के विषय हुए हो । चाहे मैं प्राणों को भी त्याग दूँ किन्तु शरण में आये हुए तुमको नहीं त्यागूँगा ॥६॥ (आर्यक हर्ष का अभिनय करता है)

चारुदत्त—वर्धमानक पर से वेड़ी खोल दो।
चेट — जो आर्य आज्ञा दें। (वैसा करके) आर्य वेड़ियाँ दूर कर दीं।
आर्यक — (किन्तु) दूसरी अधिक दृढ़ प्रेम की वेड़ियाँ पहना दी हैं।
विदूषक - वेड़ी साथ ले लो। यह भी मुक्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे।
चारुदत्त—धिक् चुप रहो।

आर्यक-मित्र चारुदत्त, मैं भी स्तेह के कारण इस गाड़ी पर चढ़ गया था, तो मुझे क्षमा कर देना।

स्कन्धी यस्य, पृथुतरं विशालं समं च वक्षस्थलं यस्य, ताम्र ताम्रवर्णे लोले चञ्चले आयते दीर्घे च अक्षिणी लोचने यस्य, यः एवंविधः महात्मा सः इदं पुरो दृश्यमानम् असमानम् अननुरूपं प्राप्तः पादलग्नं पादे लग्नम् एकं निगडं कथं वहति धारयति ? उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ।।५॥

गोपालः प्रकृतिः कारणं जनक इति यावत् यस्य तथाभूतः। विधिनेति। विधिना भाग्येन उपनीतः मम समीपम् आनीतः त्वम् आर्यकः मम चारुदत्तस्य चकुविषयं दृष्टिगोचरताम् आगतः प्राप्तः अहं प्राणान् अपि जह्याम् त्यजेयम्, तु किन्तु शरणागतं त्वां न त्यक्ष्यामि इति शेषः ॥६॥

संगच्छस्य संगतानि कुरु, साध नय इति भावः (टि०)।

चारुदत्तः-अलङ्कृतोऽस्मि स्वयंग्राह्प्रणयेन भवता ।

आयंकः अभ्यनुज्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि ।

चारुदत्तः--गम्यताम्।

आयंकः-भवतु अवतरामि ।

चारवत्तः सखे, नावतरितन्यम् । प्रत्यग्रापनीतसंयमनस्य भवतोऽलघु-संवारा गतिः । सुलभपुरुषसचारेऽस्मिन्प्रदेशे प्रवहण विश्वासमुत्पादयति । तत्प्रवहणेनैव गम्यताम् ।

आर्यकः यथाह भवान ।

चारुदत्त:---

क्षेमेण व्रज बान्धवान्

आर्यक:-

ननु मया लब्धो भवान्बान्धवः

चारुदत्तः--

स्मर्तव्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता

आर्यक:---

स्वात्मापि विस्मर्यते ।

चारवत्तः--

त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः

आर्यकः--

सरक्षितोऽहं त्वया

चारुदत्तः-

स्वैभाग्यः परिरक्षितोऽसि

आर्यकः-

ननु हे तत्रापि हेतुर्भवान् ॥७॥

चारुदत्तः—यदुद्यते पालके महती रक्षा न वर्तते, तच्छीघ्रमपक्रामतु भवान् ।

आयंकः -- एवं पुनदर्शनाय । (इति निष्क्रान्तः)

स्वयंग्राह० (टि०) अभ्यनुजातः अनुमतः । प्रत्यग्रं नवीनम् अपनीतं दूरीकृतं संयमनं बन्धनं यस्य । अलघुः मन्दः सञ्चारः वेगः यस्याः सा गतिः । लघुसंवारा इति पाठान्तरं लघुः अल्पः संवारः संवरणं (छिपाना) यस्याः तथाभूता इत्यर्थः । सुलमः पुरुषाणां रके

घु-

मत्

कृतं

इति ाणां चारुदत्त--स्वयं ग्रहण में स्नेह रखने वाले आपके द्वारा मैं अलङ्कृत हो गया हूँ।

आर्यक—आप से आज्ञा पाकर मैं जाना चाहता हूँ। चारुदत्त—जाइये।

आर्यक- अच्छा, उतरता हूँ।

चारुदत्त—मित्र, उतरना नहीं चाहिये। अभि (प्रत्यग्र) हटाया (खोला) गया है बन्धन जिसका ऐसे आपकी चाज मन्द वेग वाली है, इस प्रदेश में जहाँ कि बहुत अधिक (राज) पुरुषों का गमनागमन हो रहा है, गाड़ी विश्वास उत्पन्न करती है। इसलिये गाड़ी से ही जाड़ये।

आर्यक-जैसा आप कहें।

चारुदत्त--कुशलतापूर्वक अपने सम्बन्धियों के पास जाओ।

आर्यक-मैंने तो आपको ही सम्बन्धी पाया है।

चारदत्त--आप वातचीत में मेरा भी स्मरण कर लेना।

आर्यक-अपनी आत्मा भी भूलाई जाती है ?

चारुदत्त-मार्ग में जाते हुए तुम्हारी देवता रक्षा करें।

आयंक-मैं आपके द्वारा ही संरक्षित हो गया है।

चारुदत्त-अपने भाग्य से रक्षित हुए हो।

आर्यक-किन्तु उसमें भी आप ही कारण हैं ॥७॥

चारदत्त-क्योंकि पालक (पकड़ने के लिये) उद्यत है जिससे आपकी भली भौति रक्षा नहीं हो सकती, इसलिये आप शीघ्र चले जाइये।

आर्यक—अच्छा फिर दर्शन के लिये (आशा करता हुआ जाता हूँ)
(निकल जाता है)

सञ्चारो यत्र तस्मिन् । क्षेमेणेति (अयं) चारुदत्तार्यंकयोरुत्तरोत्तरेण अष्टखण्डः श्लोकः (पृथ्वी०)

क्षेमेण सकुशलं बान्धवान् स्वजनान् प्रति वज गच्छ ।

नतु निश्चितिमदं यत् मया आयंकेण भवान् चारुदत्तः बान्धवः लब्धः प्राप्तः । भवता आयंकेण कथान्तरेषु वार्तानां मध्ये अहं चारुदत्तः स्मतंब्यः स्मरणीयः अस्मि । स्वात्मा स्वकीयः आत्मा अपि विस्मयंते किम् ? न कदापि विस्मयंते इति भावः । चारुदत्तश्च आयंकस्य आत्मतुल्यः जातः ततः स कथं विस्मतुं शक्यते ? पुनश्चारुद्रतः तस्य शुभं कामयते—पथि मार्गे प्रयान्तं गच्छत्तं त्वाम् आयंकम् अमराः देवाः रक्षन्तु । आर्यंकः उत्तरयिति—अहं त्वया चारुदत्तेन संरक्षितः । चारुदत्तस्वौ-दायं प्रकटयित—स्वैः स्वीकीयैः भाग्यैः परिरक्षितः असि त्वम् न त् मयेति । आर्यकः कृतकातं दर्शयिति—हे तत्र अपि भाग्यैः कृतेऽपि रक्षणे भवान् चारुदत्तः हेतुः ननु निश्चयेन । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ।।७।।

उद्यते उद्यमं कुवंति।

बारवतः— कृत्वैवं मनुजपतेर्महद्व्यलीकं स्थातुं हि क्षणमपि न प्रश्नस्तमस्मिन्। मैत्रेय, क्षिप निगडं पुराणकूपे पश्येयुः क्षितिपतयो हि चारहष्ट्या ॥=॥

(वामाक्षिस्पन्दनं सूचियत्वा) सखे मैत्रेय, वसन्तसेनादशंनोत्सुकोऽयं जनः । पश्य । अपश्यतोऽद्य तां कान्तां वामं स्फुरित लोचनम् । अकारणपरित्रस्तं हृदयं व्यथते मम ॥६॥

तदेहि । गच्छावः । (परिक्रम्य) कथमभिमुखमनाभ्युदियकं श्रमणकदर्शनम् । (विचार्य) प्रविशत्वयमनेन पथा । वयमप्यनेनैव पथा गच्छामः । (इति निष्क्रान्तः)

इत्यायंकापहरणं नाम सप्तमोऽङ्कः।

कृत्वेति । मनुजपतेः नृपतेः पालकस्य महद् व्यलीकम् अहितम् अपराधं वा कृत्वा अस्मिन् स्थाने क्षणम् अपि स्थातुं न प्रशस्तं युक्तम् । हे मैत्रेय, निगडम् आर्यकर्षः रणाद् अपनीतं बन्धनं पुराणकृषे क्षिप पातय हि यतः क्षितिपतयः भूपतयः चाराः एव दृष्टिः तया पश्येयुः । चारचक्षुषो हि राजानः । प्रहिषणी दृक्तम् ॥६॥ सप्तमोऽङ्कः

चारुदत्त—इस प्रकार नृपति (पालक) का महान् अपराध करके इस स्थान पर क्षण भर भी ठहरना अच्छा नहीं। है मैंत्रेय, इस वेड़ी को पुराने कुएँ में फॅक दो, क्योंकि राजा (क्षितिपति) दूत-रूपी दृष्टि से इसे देख लेंगे।।।।

(वाई आँख का फड़कना प्रकट करके) मित्र मैत्रेय, यह जन (अर्थात् मैं) वसन्तसेना को देखने के लिये उत्सुक है। देखो—

आज उस प्रियतमा को न देखते हुए मेरी बाई आँख फड़क रही है। तथा विना कारण के ही भयभीत हुआ मेरा हृदय व्यथित हो रहा है।।१।।

तो आओ, जाते हैं। (घूमकर) क्या सामने ही अमङ्गलकारी वौद्धिभक्ष का वर्शन हो गया ? (विचार कर) यह इस मार्ग से प्रवेश करें। हम भी इस (दूसरे) ही मार्य से जाते हैं।

(निकल जाता है)

आर्यक-अपहरण नामक सप्तम अङ्क समाप्त

अपश्यत इति । अद्य तां कान्तां प्रियां वसन्तसेनाम् अपश्यतः अनव-लोकयतः मम लोचनं वामनेत्रं स्फुरति । मम चारुदत्तस्य च कारणं विना एव परित्रस्तं भयभीतं हृदयं स्वयते ।। १।।

अभ्युदयः समुत्कवंः प्रयोजनं यस्य तद् आभ्युदियकम् न आभ्युदियकम् अनाभ्यु दियकम् अमञ्जलम् अमणकः बौद्धभिक्षुः ।

इत्यार्यकापहरणं नाम सप्तमोऽज्ञः।

---

ाश्य ।

हटिके

नम् । गन्तः)

ाधं वा गायंकव-

ाः एव

## अष्टमोऽङ्कः

(ततः प्रविगत्याद्रंचीवरहस्तो भिक्षः)

भिक्ष:--अज्ञा, कलेध धम्मशंचअं। शंजम्मध णिअपोटं णिच्चं जग्गेध झाण गडहेण । विशमा इन्दिअचोला हलन्ति चिलशंचिदं धम्मम् ॥१॥ अवि अ। अंणिच्चदाए पेक्खिअ णवलं दाव धम्माणं शलणम्हि । पञ्चजण जेण मालिदा इत्थिय मालिअ गाम लिक्खदे । अबले अ चण्डाल मालिदे अवसं वि शे णल शग्ग गाहदि ॥२॥ शिल मुण्डिदे तुण्ड मुण्डिदे चित्त ण मुण्डिदे कीश मुण्डिदे । जाह उण अ चित्त मुण्डिदे शाहु शुट्ठु शिल ताह मुण्डिदे ॥३॥ गिहिदकशाओदए एशे चीवले, जाब एदं लट्टिअशालकाहकेलके उज्जाणे पविशिष पोक्खलिणीए पक्खालिअ लहुं लहुं अवक्कमिश्शम् । [अजाः कुरुत धर्मसंचयम् । संयच्छत निजोदरं नित्यं जागृत ध्यानपटहेन। विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसञ्चितं धर्मम् ॥ अपि च। अनित्यतया प्रेक्ष्य केवलं तावद्धर्माणां शरणमस्मि। पञ्जजना येन मारिताः स्त्रियं मारियत्वा ग्रामो रक्षितः। अबलः क्व चाण्डालो मारितोऽवश्यमपि स नरः स्वर्गं गाहते ।। शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमर्थं मुण्डितम्। यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितम् ॥ गृहीतकषायोदकमेतच्चीवरम्, यावदेतद्राध्ट्रियश्यालकस्योद्याने प्रविश्य पुष्क-रिण्यां प्रक्षाल्य लघु लघ्वपक्रमिष्यामि ।] (परिक्रम्य तथा करोति) (नेपध्ये)

यह

भर

वश

अव

मुर्गि

भा

मुरि

शकार.—चिठ्ठ ले दुट्टशमणका, चिठ्ठ। [तिष्ठ रे दुष्टश्रमणक, तिष्ठ।]

भिक्षुकः कथयित संयच्छतः इति । हे अज्ञाः अज्ञानिनः, निजोदरं स्वकीयम् उदरं संयच्छत संयतं कुरुत, ध्यानमेव पंटहः वाद्यविशेषः तेन नित्यं सदा जागृत सावधानाः भवत । कुतः इत्याह—यतः इन्द्रियाणि एव चौराः इन्द्रियचौरा विषमाः

## आठवाँ अङ्क

(तव गीना वस्त्र हाथ में लिए हुए भिक्षु प्रविष्ट होता है) भिक्षु—अज्ञानी जनो, धर्म का संचय करो।

अपने उदर को संयत करो, ध्यान-रूपी पटह (नगाड़े) से सदा जागते रहो; (क्योंकि) ये इन्द्रिय-रूपी चौर भयङ्कर हैं। ये बहुत समय से संचित धर्म को हर लेते हैं।।१।।

अोर भी। (संसार को) अनित्यता के भाव से देखकर में एकमात्र धर्मकार्यों की शरण में (आ गया) हूँ।

जिसने पाँच जनों (इन्द्रियों) को मार दिया, (अविद्या-रूपी) स्त्री को मारकर (शरीर-रूपी) ग्राम की रक्षा कर ली तथा दुवंल चाण्डाल (अहङ्कार) का नाश कर दिया, वह मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है ॥२॥

शिर मुंडा लिया, मुख मुंडा लिया किन्तु मन नहीं मुंडाया (पवित्र नहीं किया) यह मुंडाना किस काम का है ? और फिर जिसका चित्त भली प्रकार मंड गया है (पवित्र हो गया है) उसका शिर भली भौति मुंड गया है।।३।।

प्रथमतः (यावत्) इस राजा के साले (संस्थानक) के उद्यान में प्रवंश करके गेरुए रंग से युक्त इस वस्त्र को पोखर में धोकर शोघातिशीघ्र चला जाऊँगा। (घूमकर वैसा ही करता है)

(नेपध्य में)

शकार — ठहर, अरे, दुब्टश्रमणक ठहर।

भयङ्कराः भवन्ति ते च चिरसाञ्चतं बहुकालेन उपाजितं धर्मं पुण्यं हरन्ति । आर्याजातिः वृत्तम् ॥१॥

पञ्चजना इति । येन जनेन पञ्चजनाः पञ्च इन्द्रियाणि इत्यर्थः मारिताः वशीकृतानि, स्त्रियम् अविद्याम् इति भावः मारित्वा नाशिवत्वा ग्रामः शरीरम् आत्मा वा रक्षितः अवलः असहायः दुर्बेलो वा चाण्डालः अहङ्कारः इत्यर्थः मारितः स नरः अवश्यं स्वर्गं गाहते गच्छति । वैतालीयं वृत्तम् ॥२॥

शिर इति । यस्य जनस्य शिरः मुण्डितम्, तुण्डं मुखं मुण्डितम्, चित्तं न मुण्डितं न संयतीकृतम् । तदा किमयं मुण्डितं तस्य मुण्डिनेन न कोऽपि लाभः इति भावः । पुन. किन्तु यस्य जनस्य चित्तं साधु सम्यक् मुण्डितं तस्य शिरः सुष्टु सम्यक् मुण्डितम् । वैतालीयं दृत्तम् ।।३।।

वशिअ

पुष्क-

**ਤ** ।]

कीयम् जागृत विषमाः भिक्षः—(हष्ट्वा सभयम्) हो अविदमाणहै। एशे शे लाअशालशंठाणे आबदे एक्केन भिक्खुणा अवलाहे किदे अण्णं पि जींह जींह भिक्खुं पेक्लादे, तींह तींह गोणं विस्त णासं विन्धिय ओवाहेषि । ता कींह अशलणे शलणं गमिश्शम् । अथवा भट्टालके क्लेव बुद्धे मे शलणे । [आश्चर्यम् । एषा स राजश्यालसंस्थानक आगतः । एकेन भिक्षुणापराधे कृतेऽज्यमपि यत्र तत्र भिक्षुं पश्यति, तत्र तत्र गामिव नासिकां विद्ववापवाहयति । तत्कुताशरणः शरणं गमिष्यामि । अथवा भट्टारक एव बुद्धे मे शरणम् ।}

(प्रविश्य सखड्गेन विटेन सह)

शकारः—चिट्ठ ले दुट्ठशमणका, चिट्ठ । आशाणअमञ्झयविदृश्श विश्र लत्तम्लअइश शीशं दे मोउइइशम् । [तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक, तिष्ठ । आपानकम-ध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य शीषं ते भङ्क्ष्यामि । (इति ताडयति)

विदः नगणेलीमातः, न युक्तं निर्वेदधृतकषायं भिक्षुं ताडियतुम्। ततिकमनेन । इदं तावत्सुखोपगम्यमुद्यान पश्यतु भवःन् ।

अशरणशरणप्रमोदभूतैर्वनतरुभिः क्रियमाणचारुकर्म ।

हृदयमिव वुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिर्जितोपभोग्यम् ।।४।। भिक्षुः नशासदम् । पशीददु उवाशके । [स्वागतम् प्रसीदतूपासकः]

शकार:—भावे, पेंबस पेंबस । आक्कोशित मम । [भाव, पश्य पश्य आक्रों शित माम् ।]

विट:-- कि ब्रवीति।

शकार:- उवाशके ति सं मणादि । कि हमो णाविदे । [उपासक इति मी भणति किमहं नापितः :|

विदः-बुद्धांपासक इति भवन्तं स्तौति । शकारः- थुणु शमणका, थुणु । [स्तुहि श्रमणक, स्तुहि ।] भिक्षुः-तुमं धण्णे, तुमं पुण्णे । (त्यं धन्यः, त्वं पुण्यः ।]

गृहीतं कषायीदकं कषायवर्णम् उदकं येन तत्। चीवरं वस्त्रं बौद्धिभिधुकाणी सस्त्रविशेषो वा। पुष्किरिण्यां कृत्रिमसरोवरे (खाते)। यद्यपि राजक्यालकः एव राष्ट्रियः तथापि-—'राष्ट्रियक्यालकत्वेन च पुनः संयोगः प्रकर्षस्यापनार्थः' इति पृथ्वीधरः।

अपवाहयति अपसारयति, दूरीकरोति । मट्टारकः स्वामी, देवः । आपाति पानगोष्ठी, मद्यपानां समाजः इति यायत् तस्य मध्ये प्रविद्यस्य रक्तमूलकस्य शीर्षर् इत्र, 'मद्यपाः हि पत्रलकभागमपनीय मूलकमुपदंशीकुर्वेन्ति'—इति प्रसिद्धिः निर्वेदेवे औरान्येण धूतं काषायं येन तम् । 'कषाय' इति पाठान्तरम् । सुक्षेन उपगम्यः आअदे हिं गोणं मट्टालके एकेन एकेन गिसकां व बुद्धो

**उक**टिके

श विश्व गनकम-यितुम्।

'आक्रो

इति मां

भक्षुकाणां ज्ञासकः यः' इति

आपान स्य शीवंग : निवेदेन उपगम्पम् भिक्षु — (देखकर भयपूर्वक) आश्चर्य, यह वह राजा का साला संस्थानक आ गया। एक भिक्षु अपराध करने पर (अव यह) जहाँ-जहाँ दूसरे भी किसी भिक्षुक को देखता है, वहा उसे वैल के समान नाक चेंधकर (नाथ कर) बाहर निकाल देता है। तो आश्रयहीन मैं किसकी शरण में जाऊँ? अथवा भगवान् बुद्ध ही मेरे आश्रय हैं।

(खड्ग लिये हुए विट के साथ प्रवेश करके)

शकार--ठहर, अरे, दुष्ट श्रमणक, ठहर। मैं मदिरालय में आई हुई लाल मूली के समान तेरे शिर को तोड़ता हूँ। (मारता है)

विट—काणेली के पुत्र, वैराग्य से गेरुआ वस्त्र घारण करने वाले इस भिक्षु को मारना ठीक नहीं। तो इससे क्या? आप तनिक इस सुखगम्य उद्यान को देखिये।

जिसमें आश्रयहीनों को आश्रय तथा आनन्द देने वाले वन-दृक्षों के द्वारा मनोहर कार्य किया जा रहा है, जो दुष्ट-जनों के हृदय के समान (यथेच्छ विहार आदि के कारण) अनियन्त्रित है और नदीन राज्य के समान भली-भाँति अधिकृत न किया गया तथा सबके उपभोग के योग्य है ।।४।।

भिक्षु—स्यागत है उपासक (बुद्ध के पूजक) होवें।
शकार—भाव, देखो, देखो यह मुझे गाली दे रहा है।
विद—क्या कहता है?
शकार—'मुझे उपासक' कहता है, क्या मैं नाई हूँ?
विद—'बुद्ध का उपासक' ऐसा कह कर आपकी प्रशंसा करता है।
शकार—प्रशंसा करो, श्रमणक, प्रशंसा करो।
भिक्षु—तुम बन्य हो, तुम पुण्य (पवित्र) हो।

उद्यानम् (टि०) । असरणेति । असरणानाम् आश्रयहीनानां सरणम् आश्रयः, प्रमोदभूताः आनन्दस्वरूपाः असरणशरणाश्च ते प्रमोदभूताश्च तैः वनतर्शभः वनवृश्यैः क्रियमाणं चाद्य मनोरमं कर्म यत्र तत् । दुरात्मनां दुष्टानां (त्वादृशामिति व्वनिः—काले) द्व्यम् इव अप्रायन्तम् अनियन्तितम् । नवं नूतनं राज्यम् इव अनिजितं नाधिकृतं ततश्च सर्वैः उपभोग्यं सर्वेषाम् उपभोगयोग्यम् अतः सुकरः भिक्षुकस्य प्रवेशः इति भावः । अपमालङ्कारः । पृष्टिपताग्रा वृत्तम् ॥४॥

आक्रोशित गालिप्रदानं करोति । उपासते इति उपासकः नापितोऽपि उपासकः उच्यते स हि केशकर्तनसमये उप = समीपे, आस्ते = तिष्ठित । अथवा 'स हि उपासको देष्टः, इत्याशयः' (इति पृथ्वीघरः)।

शलावकः = चार्वाकः, श्रावकः इत्यन्ये । कोष्ठकः इष्टकादिरचितं जलस्थानं

शकार:— मावे धण्णे पुण्णे ति मं भणादि। कि हग्णे शलावके कोश्टके कोम्भकाले वा। [भाव, धन्यः पुण्य इति मां भणति। किमहं चार्वाकः, कोष्ठकः कुम्भकारो वा।

विटः—काणेलीमातः, ननु 'धन्यस्त्वम्, पुण्यस्त्वम्' इति भवन्तं स्तौति । शकारः - भावे, ता कीश एशे इध आगदे । [भाव, तित्वर्थमेष इहागतः]

भिक्षुः — इवं चीवलं पक्खालिवुम् । [इदं चीवरं प्रक्षालियतुम् ।]

शकारः अले दुष्टशमणका, एशे मम बहिणीपिदणा शब्दुञ्जाणाणं पबले पुष्फकलण्डुञ्जाणे दिण्णे, जींह दाव शुणहका शिक्षाला पाणिअं पिअन्ति । हगे वि पवलपुलिशे मणुश्शके ण ण्हाआमि । तींह तुमं पुक्खलिणीए पुलाणकुलुत्थजूशशवण्णाई उश्शगन्धिआई चीवलाई पक्खलिशि । ता तुमं एक्कपहालिअं कलेमि । [अरे दुष्ट-श्रमणक, एतन्मम भगिनीपितिना सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डोद्यानं दत्तम्, यत्न तावच्छुनकाः श्रृगालाः पानीयं पिबन्ति । अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्यको न स्नामि । तत्र त्वं पुष्करिण्यां पुराणकुलित्थयूषसवर्णान्युग्रगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयसि । तत्त्वामेकप्रहारिकं करोमि ।]

विदः---काणेलीमातः, तथा तकंयामि यथानेनाचिरप्रव्रजितेन भवित-व्यम् ।

शकारः — कधं भावे जाणादि ? [कथं भावो जानाति ?] विटः — किमत्र ज्ञेयम् । पश्य–

अद्याप्यस्य तथैव केशविरहाद्गौरी ललाटच्छविः

कालस्याल्पतया च चीवरकृतः स्कन्धे न जातः किणः। नाभ्यस्ता च कगयवस्त्ररचना दूरं निगूढान्तरं

वस्त्रान्तं च पटोच्छ्रयातप्रशिथिलं स्कन्धे न संतिष्ठते ॥५॥ भिक्षु:—उवाशके, एववम् । अचिलपव्यजिदे हुगो [उपासक, एवम्, । अचिर-

भिक्षः--उवाशके, एव्वम् । अचिलपव्यजिदे हर्गे [उपासक, एवम्, । अचिर-प्रव्रजितोऽहम् ।]

शकारः—ता कीश तुमं जातमेत्तक ज्जेव ण पव्वजिदे। [तित्किमर्थं त्यं जातमात्र एव न प्रव्रजितः।] (इति ताडयित)

(निपानम्) यत्र पशवः पानीयं पिवन्ति तद् हि पुण्यं प्राध्यनुग्रहात् । कुम्भकारोऽपि युण्यः जनानामुपकारकरणात् । अथवा शकारवचनाद् अनर्थका एव इमे शब्दाः ।

प्रवरं श्रेष्ठम् । शुनकाः कुक्कुराः । पुराणः कुलित्थः अन्नविशेषः तस्य यूषस्य सवर्णानि तुल्यानि 'शवलानि' इति पाठान्तरम् । उग्रगन्धीनि तीव्रगन्ध- युतानि । एकप्रहारिकम् एकः प्रहारः जीवितापहारिक्वेन अस्ति अस्य, एकप्रहारेण

श्टके ष्ठकः

ग्टिके

ति । :}

पबले गे वि ण्णाई दुष्ट-त्तम्, ध्यको

वित-

राणि

। चिर-

र्थं त्वं

रोऽपि

तस्य व्रगन्ध-।हारेण शकार:—भाव 'धन्य-पुण्य' ऐसा मुझको कहता है । क्या मैं चार्वाक (भौतिक-वादी) हूँ, कोण्ठक (भण्डारी, अन्त का कोठा या जल भरने की चर—देखिये टिप्पणी) अथवा कुम्भकार हूँ।

विट - काणेली के पुत्र, वह तो 'तुम धन्य हो ।' 'तुम पवित्र हो'---इस प्रकार तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है ।

णकार भाव, तो किस लिये यहाँ आया है ?

भिक्षु - इस वस्त्र को घोने के लिये।

शकार—अरे दुष्ट श्रमणक, मेरे वहनोई ने सब उद्यानों में श्री कि यह 'पुष्प-करण्ड' नाम का उद्यान मुझे दिया है जहाँ कुत्ते और सियार पानी पीते हैं, श्री के पुरुष, मनुष्य मैं भी यहाँ स्नान नहीं करता हूँ। तू उस पोखरी में पुराने कुलित्य के काढे (यूष) जैसे रंग वाले, उग्र दुर्गन्ध युक्त वस्त्रों को घोता है। मैं तुझे एक प्रहार से (ही) मारता हूँ।

विट-काणेली के पुत्र, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि यह कुछ समय से ही परिव्राजक हुआ है।

शकार-आप कैसे जानते हैं ?

विट-इसमें जानने योग्य ही क्या है ? देखी-

आज भी केशों के अभाव से इसके ललाट की कान्ति वैसे ही गौर वर्ण है। अल्प समय होने के कारण ही कन्छे पर वस्त्र का चिह्न नहीं हुआ। इसे गेरुए वस्त्रों के पहनने (अथवा रंगने) का भी (पूर्ण) अभ्यास नहीं हुआ है, तथा जो उसके शरीर के मध्य भाग को अत्यन्त ढक रहा है एवं वस्त्र की विशालता के कारण शिथिल है, ऐसा इसके वस्त्र का छोर (वस्त्रान्तम्) कन्छे पर नहीं ठहर रहा है।।।।।

भिक्षु—उपासक, ऐसा ही हैं, कुछ समय से ही मैं परिवाजक हुआ हूँ। शकार—तू उत्पन्त होते ही परिवाजक क्यों नहीं हुआ ? (मारता है)

मारणीयमिति भावः । एक प्रहारेण मारणोक्तावयं प्रयोगः' इति पृथ्वीधरः । अचिरेण प्रव्रजितः अचिरप्रवृज्जितः तेन ।

कथम् अचिरप्रविजतोऽयं भिक्षुरिति प्रतिपादयित विटः अद्येति । अद्य अपि केशविरहात् केशानाम् अभावाद् अस्य भिक्षुकस्य ललाटस्य छविः शोभा तथैव गृहस्थाश्रमे स्थितस्येव गौरी गौरवणां दृश्यते । कालस्य अल्पतया च चीवरकृतः वस्त्रकृतः किणः घर्षणजं व्रणचिह्नं स्कन्धे न जातः । कथायवस्त्रस्य रचना रञ्जनकार्यं वस्त्राणां कषायीकरणमिति यावत् काषायवस्त्रधारणं वा न अभ्यस्ता न सम्यक् शीलितम् । बूरम् अत्यन्तं निगूडम् समाच्छादितम् अन्तरं शरीरस्य मध्यभागः येन तत्, पटस्य वस्त्रस्य उच्छ्रयात् विशालतया प्रशिथलं च वस्त्रान्तं वस्त्राञ्चलः, नपुंसकत्वं चिन्त्यमिति पृथ्वीधरः । स्कन्धे स्कन्धप्रदेशे न संतिष्ठते स्थिरो न भवति । समुच्चयः काव्यलिङ्गञ्चालङ्कारौ । शाद्रं लविक्रीडितं वृत्तम् ॥१॥ भिक्षु:- णमो बुद्धश्य । नमो बुद्धाय ।]

विदः-किमनेन ताडितेन तपरिवना । मुच्यताम् । गच्छतु ।

शकार:-अले, चिठ्ठ दाघ जाव शपधालेमि । [अरे, तिष्ठ तावत्, याव-स्पंप्रधारयामि ।]

विट:--केन सार्धम्।

शकार:-अलणो हडक्केण। [आत्मनो हृदयेन।]

विटः-हन्त, न गतः।

शकार:—पुत्तका हडक्का भट्टके पुत्तके, एशे शमणके अवि णाम कि गच्छदु, कि चिश्टदु। (स्वगतम्) णावि गच्छदु, णावि चिश्टदु, (प्रकाशम्) भावे, शंपधालिवं भए हडक्केण शह । एशे सह हडक्के भणावि । पुत्रक हृदय, भट्टारक पुत्रक, एव श्रमणकोऽपि नाम कि गच्छतु, कि तिष्ठतु। नापि गच्छतु, नापि तिष्ठतु। भाव, संप्रधारितं मया हृदयेन सह। एतन्मम हृदयं भणति।

विदः-कि ब्रवीति ।

शकारः—-मावि गच्छद्दु, भावि चिश्ददु । मावि क्रशशदु, मावि णीशशदु । इध ज्जेव झत्ति पडिअ मलेवु । [मापि गच्छतु मापि तिष्ठतु । माप्युच्छ्वसित्, भापि निःश्वसितु । इहैव झटिति पतित्वा भ्रियताम् ।

मिक्षु:--णमो बुद्धश्य शलणागदेम्हि । [नमो बुद्धाय । शरणागतो-ऽस्मि।]

विटः--गच्छतु।

शकारः-णं शमएण । [ननु समयेन ।]

शकारः—तथा कह्मं फेलट्ट , जधा पाणिअं पङ्काइलं ण होदि। अधवा पाणिअं पुञ्जीकदुअ कह्मे फेलदु। |तथा कर्दमं प्रक्षिपत्, यथा पानीयं पङ्काविलं न भवति। अथवा पानीयं पुञ्जीकृत्य कर्दमे क्षिपत्।

विदः—अहो मूखंता।

विप्रयंस्तमनश्चेष्टैः शिलाशकलवर्ष्मभः । मांसवृक्षैरियं मुर्खेर्माराक्रान्ता वसुन्धरा ॥६॥

(भिक्षुर्नाट्येनाक्रीशति)

शकारः-कि भणादि। [कि भणति।]

विदः-स्तौति भवन्तम्।

भकार:--थ्रुणु थ्रुणु पुणो वि थ्रुणु । [स्तुहि स्तुहि । पुनरपि स्तु हि ।]

(तथा कृत्वा निष्क्रान्तो भिक्षु:)

भिक्ष-बुद्ध को प्रणाम है।

विट — इस वे बारे को मारने से क्या लाभ है ? छोड़ दीजिये। चला जाये (जाने दीजिये)।

शकार अरे, तिमक ठहरं। जब तक दिचार करता है। बिट —िकसके साथ ?

शकार-अपने हृदय के साथ।

विट-हाय, यह गया नहीं।

शकार — पुत्र हृदय, राजा हृदय, यह बीद्ध सन्यासी चला जाये या ठहरे ? (अपने आप) न जाये और न ठहरे। (प्रकट रूप में) भाव, मैंने हृदय क साथ निश्चय कर लिया। मेरा हृदय यह कहता है ?

बिट-क्या कहता है ?

शकार — ग तो जाये, न ठहरे। न उच्छ्वास ले, न विश्वास ले, यहीं पर सुरन्त गिर कर मर जाये।

भिक्ष-वृद्ध को प्रणाम । मैं शरण में आया हूँ ।

विट-यह जाये (इसे जाने दो)।

शकार-किन्तु समय (शर्त) से।

विट - कैसा समय ?

शकार - यह इस प्रकार कीचड़ फैंक वे जिससे कि पानी गवला न हो थे। अथवा पानी को इकट्ठा करके कीचड़ में फेंक वे।

विट-अहो, कैसी मूर्खता है?

विपरीत विचार तथा कार्य करने वाले, शिलाखण्ड के समान शरीर (वर्ष्म) शाले मांस के वृक्षों जैसे मूर्खों के द्वारा यह पृथ्वी भारवती हो रही है ॥६॥

(भिक्षु अभिनय द्वारा कोसता है)

शकार-क्या कहता है ?

न

विट - आपकी प्रशंशा करता है।

शकार—प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, एक बार फिर प्रशंसा करो। (वैसा करके भिक्षु निकल जाता है)

जातमात्रः उत्पन्नमात्रः । तपस्विना वराकेण । संप्रधारयामि विचारयामि, निश्चिनोमि वा ।

भट्टारक स्वामिन् । श्रमणकः बौद्धसंग्यासी । अपि नाम इति वाक्या-लङ्कारे । संप्रधारितं निश्चितम् । समयेन शपथेन । कर्बमं पङ्कम् । पङ्काविले पङ्कोन मिलनम् । शकारस्य मूर्खतामयं वचनं श्रुत्वा विटः कथयिति — विपयंस्तेति । विपयंस्ते विपरीते मनः चेष्टा च येषां तादृशैः शिलाशकलवत् पाषाणखण्डवत् वर्षा शरीरं येषां तैः मांसस्य वृक्षैः इव मूर्खैः शकारसदृशैः जनैः इयं वसुन्धरा पृथ्वी भाराक्रान्ता भारवती वर्तते । उपमा रूपकं चालङ्कारी ॥६॥ विदः—काणेलीमातः, पश्योद्यानस्य शोभाम् । अमी हि वृक्षाः फलपुष्पशोभिताः कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः । नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नराः सदारा इव यान्ति निर्वतिम् ॥७॥ शकारः—शुश्दु भावे भणादि । बहुकुशुमविचित्तिदा अ भूमी कुशुमभलेण विणामिदा अ रुक्खा ।

दुमशिहललदाअलम्बमाणा पणशफला विअ बाणला ललन्ति ॥ । ॥ । ।

[सुष्ठु भावो भणित । बहुकुसुमिविचित्रिता च भूमिः कुसुमभरेण विनामिताश्च वृक्षाः । द्रुमशिखरलतावलम्बमानाः पनसफलानीव वानरा ललन्ति ॥] विदः —काणेलीमातः, इदं शिलातलमध्यास्यताम् ।

शकारः—एशे म्हि आशिदे। (इति विटेन सहोपविशति) भावे अञ्ज वि तं वशन्तशेणिअ शुमलामि। दुञ्जणवअणं विअ हडक्कादो ण ओशलिद। [एषोऽस्म्या सितः। भाव, अद्यापि तां वसन्तसेनां स्मरामि। दुर्जनवचनमिव हृदयान्ना—पसरित।]

बिटः—(स्वगतम्) तथा निरस्तोऽपि स्मरित ताम् । अथवा । स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवधंतेः मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ ६॥

शकार—भावे, का वि वेला थावलकचेडररा भणिदश्श 'प्रवहणं गेण्हिअ लहुँ लहुँ आअच्छे' ति। अज्ज वि ण आअच्छदि ति चिलम्हि बुमुक्खिदे। मण्झण्हे ण शक्कीअदि पादेहिं गन्तुम्। ता पेक्ख पेक्ख ।

अमीति । पुष्पं फर्लः च शोभिताः कठोरं गाढं यथा स्यात् तथा निष्पन्दाभिः निश्चलाभिः लताभिः उपवेष्टिताः आलिङ्गिताः अमी दृश्यमानाः वृक्षाः नृपस्य आज्ञया रक्षिजनेन रक्षकजनेन पालिताः रक्षिताः सदाराः स्त्रीभिः सहिताः नरां विट-काणंली के पुत्र, उद्यान की शोभा को देखो।

फल एवं पुष्पों से सुशोभित, निश्चल (निष्पन्द) लताओं से भली-भाँति (कठोर — गाढ) आलिङ्गित ये दृक्ष राजा की आज्ञा से रक्षकों द्वारा रक्षित सपत्नीक पुरुषों के समान सुख (निर्दृति) को प्राप्त कर रहे हैं ॥७॥

शकार-आप ठीक कहते हैं।

भूमि अनेक रंग के पुष्पों से चित्रित है तथा बृक्ष पुष्पों के भार से झुके हैं। बृक्षों के ऊपर की शाखाओं (लता) पर लटकते हुए बानर कटहल (पनस) के फल के समान शोभायमान हैं।।।।

विट-काणेली के पुत्र, इस शिलातल पर वैठिए।

शकार—यह मैं बैठ गया। (विट के साथ बैठता है) । भाव, आज भी उस वसन्तसेना का स्मरण करता हूँ। दुष्ट जन के वचन के समान वह मेरे हृदय से नहीं निकलती है।

विट—(अपने आप) उस प्रकार तिरस्कृत (निरस्त) होकर भी उसको याद करता है। अथवा स्त्रियों के द्वारा तिरस्कृत हुए अधम (कायर) पुरुषो का काम-भाव (कामवासना) अधिक वढ़ जाता है, किन्तु सज्जनों का काम-भाव तो (स्त्रियों से अप-मानित होने पर) कम हो जाता है अथवा रहता ही नहीं ॥ ।।।

शकार—भाव, 'स्थावरक' सेवक से यह कहे हुए कितना समय हो गया कि— 'गाड़ी को लेकर शीघ्र से शीघ्र आ जाओ' वह अब तक भी नहीं आ रहा है, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। मध्याह्न में पैदल नहीं जाया जा सकता तो देखो, देखो—

इव निवृंति सुसं यान्ति प्राप्नुवन्ति । उपमा, समासोक्तिश्च । वंशस्यं वृत्तम् ॥७॥

बहुकुसुमेति । रूनिः बहुभिः नानावर्णैः कुसुमैः पुष्पैः विचित्रिता, वृक्षाः च कुसुमभरेण विनामिताः नम्राः कृताः । द्रुमाणां वृक्षाणां शिलरलताभ्यः अग्रभागशास्त्राभ्यः अवलम्बमानाः वानराः पनसफलानि (कटहल इति भाषायाम्) इव ललन्ति शोभन्ते । उपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥८॥

शिलातलम् अध्यास्यताम् इति छेदः । निरस्तः निराकृतः, प्रत्याख्यातः । स्त्रीमिरिति । स्त्रीमिः विमानितानां तिरस्कृतानां कापुरुषाणाम् अधीरजनानां मदनः कामः
विवर्द्धते तु किन्तु सत्युरुषस्य सः कामः एव मृदुः अल्पः भवति वा अथवा नैव सविति
विनश्यित इति भावः ॥ ६॥

णहोमज्झगदे शूले दुप्पेनखे कुविदवाणलशिलच्छे। भूमी दढशंतत्ता हदपुत्तशदेव्व गन्धाली ॥१०॥

[भाव, कापि वेला स्थावरकचेटस्य भणितस्य 'प्रवहणं गृहीत्वा लघु लघ्वागच्छ' इति । अद्यापि नागच्छतीति चिरमस्मि बुभुक्षितः । मध्याह्व न शक्यते पादाभ्यां गन्तुम् । तत्पश्य पश्य ।

> नभोमध्यगतः सूर्यो दुःप्रेक्ष्यः कुपितवानरसहशः । भूमिह ढसंतप्ता हनपुत्रशतेव गान्धारी ॥]

विटः-एवमेतत्।

छायासु प्रतिमुक्तग्रष्पकवलं निद्रायते गोकुलं तृष्णातश्च निपीयते वनमृगैरुष्णं पयः सारसम् । संतापादतिशिङ्कितैनं नगरीमार्गो नरैः सेव्यते तप्तां भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये क्वचित्संस्थितम् ॥११॥

शकारः -भावे,

शिलशि मम णिलीणे भाव शुज्जश्भ पादे शउणिखनिवहङ्गा लुक्खशाहाशु लीणा । णलपुलिशमणुश्शा उण्हदीहं शशन्ता घलशलणणिशण्णा आदवं णिव्वहन्ति ॥१२॥

भावे, अञ्ज वि शे चेडे णाअच्छवि । अत्तगो विणोदणिमित्तं कि पि गाइश्शम् (इति गायति) भावे, भावे शुदं तुए जं मए गाइदम् ।:[भाव,

> शिरसि मम निलोनो भाव, सूर्यस्य पादः शकुनिखगविहङ्गा वृक्षशाखांसु लीनाः । नरपुरुषमनुष्या उष्णदीर्घं श्वसन्तो गृहशरणनिषण्णा आतपं निवंहन्ति ॥

भाव, अद्यापि स चेटो नागच्छति । आत्मनो विनोदनिमत्तं किमपि गास्यामि । भाव भाव, श्रुतं त्वया यन्मया गीतम् । |

ति

आकाश के मध्य में गया हुआ सूर्य क्रुद्ध वानर के (मुख के) समान है, देखा जाना कठिन है। मारे गये थे सौ पुत्र जिसके उस गान्धारी के समान यह पृथ्वी अत्यन्त संतप्त है।।१०।

विट-यह ऐसा ही है।

कोमल घास के ग्रास को छोड़कर गायों का समूह छाया में नींद ले रहा है। प्यास से व्याकुल वन-मृगों के द्वारा सरोवर का गर्म जल पिया जा रहा है। संताप से अत्यन्त भयभीत होकर मनुष्य नगरी के मार्ग (सड़क) पर नहीं चल रहे हैं। अतः में समझता हूँ कि सन्तप्त भूमि को छोड़कर वह गाड़ी कहीं ठहर गई है।।११।

शकार - भा ,

सूर्य की किरण (चरण) मेरे सिर पर स्थित हैं, पक्षी (खग विहङ्ग) वृक्ष की शाखाओं में छिप गये हैं, मनुष्य (नर, पुरुष) गर्म तथा लम्बी सांस लेते हुए घर (गृह, शरण) में बैठे आतप (के समय) को ब्यतीत कर रहे हैं ॥१२॥

भाव, अब भी वह सेवक नहीं आ रहा है। अपने मनोरञ्जन के लिए कुछ गाता हूँ। भाव, तुमने सुना, जो मैंने गाया ?

नभइति । नभसः आकाशस्य मध्यगतः मध्यभागे स्थितः सूर्यः कुपितवानरस्य कुदवानरस्य सहशः दुष्प्रेक्ष्यः दुःखेन प्रेक्षितुं शक्यः । हतं पुत्रशतं यस्याः तथाभूता गान्धारी दुर्योधनादीनां माता इव भूमिः हढं यथा स्यात् तथा सन्तप्ता यथा गान्धारी शोकेन सन्तप्ता आसीत् तथा भूमिः आतपेन सन्तप्ता इति भावः । उपमालङ्कारः । आर्याजातिः वृत्तम् । १०।।

विटः ग्रीष्मसन्तापं वर्णयति— छायासु— - इति । प्रतिमुक्ताः त्यक्ताः शब्पाणां बालतृणानां कवलाः ग्रासाः येन तथाभूतं गोकुलं गोसमूहः छायासु निद्रायते स्विपिति । तृष्णार्तः पिपासाकुलैः वनमृगैः वनपश्चभिः उष्णं सारसं सरसः इदं सारसं पयः जलं पीयते । सन्तापात् सूर्यस्य आतपाद् अतिशङ्कितैः भीतैः नरैः नगरीमागः न सेथ्यते न गम्यते । अहं मन्ये यत् तप्तां भूमिम् अपास्य त्यक्त्वा प्रवहणं व्वचित् छायामयप्रदेशे संस्थितम् । स्वभावोक्तिरलङ्कारः । शार्द्वं लिक्कीडितं वृत्तम् ।।११।।

शिरसीति । भाव, सूर्यस्य पादः किरणः मम सिरसि निलीनः स्थितः । शकुनयः पिक्षणः ते एव खगाः विहङ्गाश्च । शकारोक्तित्वात् पुनरुक्तिः न दोषाय । (एवमग्रेऽपि) वृक्षशाखासु लीना । नराः ते एव पुरुषाः मनुष्याश्च उष्णं दीर्घं च श्वसन्तः ग्रहं तदेव शरणं तत्र निषणाः उपविष्टाः आतपं निवंहन्ति यापयन्ति । मालिनी वृत्तम् ।।१२।।

विटः—िकमुच्यते । गन्धर्वो भवान् ।
शकारः—कधं गन्धव्वे ण भविश्शम् ।
हिङ्गूज्जले जीलकमद्मुश्ते वचाह गण्ठी शगुडा अ शण्ठी ।
एशे मए शेविद गन्धजुत्ती कधं ण हग्गे नधुलश्झले ति ॥१॥
भावे, पुणो वि दाव गाइश्शम् (तथा करोति) भावे भावे, शुदं तुए जं मए गाइदम् ।
किथं गन्धर्वो न भविष्यामि ।

हिङ्गूज्ज्वला जीरकभद्रमुस्ता वचाया ग्रन्थः सगुडा च शुण्ठो । एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति ॥ भावः पुनरिप तावद्गास्यामि । भाव भावः श्रुतं त्वया यन्मया गीतम् ।]

विटः—िकमुच्यते । गन्धर्वो भवान् । शकारःकधं गन्धव्वे ण भवामि ।

हिङ्गूज्जले दिण्णमरीचचुण्णे वग्घालिदे तेल्लघिएण मिश्शे । भुत्ते मए पालहुदीअमंशे कधं ण हग्गे मधुलश्शलेत्ति ।।१४॥

भावे, अञ्जवि चेडे णाअच्छति । [कथं गन्धर्वो न भवामि ।

हिङ्गूज्ज्वलं दत्तमरीचचूर्णं व्याघारितं तैलघृतेन मिश्रम् । भुक्तं मया पारमृतीयमांसं कथं नाहं मधुरस्वर इति ।। भाव, अद्यापि चेटो नागच्छति ।]

विटः -स्वस्थो भवत् भवान् । संप्रत्येवागिमध्यति । (ततः प्रविणति प्रवहणाधिरूढा वसन्तसेना चेटण्च)

चेदः—भीदे क्खु हागे । मण्झण्हिके शुज्जे । मा वाणि कुविदे लाअशालशंठाणे हुविदशिद । ता तुलिदं वहामि । जाध गोणा जाध । भीतः खल्वहम् । माध्या- ह्विकः सूर्यः । नेदानीं कुरितो राजश्यालसंस्थानको भविष्यति । तत्त्वरितं वहामि । यातं गावौ यातम् ।]

वसन्तसेना—हद्धी हद्धी । ण वखु वड्डमाणअस्स अअं सरसंजोओ । किं णेवम् । किं णु वखु अध्जवाहदत्तेण वाहणपडिस्समं परिहरन्तेण अण्णो मणुस्सो अण्णं पवहणं पेसिवं मिवस्सिव । फुरिव वाहिणं लोअणम् । वेविव मे हिअअम् । सुण्णाओ विसाओ । सब्वं ज्जेव विसंदुलं पेक्खामि । |हा धिक् हा धिक् । न खलु वधमान-कस्यायं स्वरसंयोगः । किं न्विदम । किं नु खल्वार्यचाहदत्तेन वाहनपरिश्रमं परिहरतात्यो मनुष्योऽन्यत्प्रवहणं प्रवितं भविष्यात । स्फुरित दक्षिणं लोचनम् । वेवित मे' हृदयम् । शून्या दिशः । सर्वमेव विसंष्ठुलं पश्याम ।]

5ाण

व्या-रितं

। कि

अण्णं

गाओ

मान-

(श्रम तम् । विड--- त्रया कहना ? आप गन्धर्व (गायकजातिविशेष) हैं। शकार--गन्धर्व क्यों न होऊँ!

हींग से मिश्रित (शुभ्र) तथा जीरे सहित नागरमोथा, वच की गाँठ और गुड़ सहित सोंठ इस सुगन्धित योग (मिश्रण Mixture) का मैंने सेवन किया है, तो मैं मधुर स्वर वाला क्यों न होऊँ ।।१३॥

भाव, फिर भी गाता हूँ। भाव, भाव, तुमने सुना, जो मैंने गाया ? विट-नया कहना। आप गन्धवं हैं। शकार -- गन्धवं क्यों न होऊँ ?

मैंने हींग से उज्ज्वल, (काली) मिर्च के चूर्ण से युक्त बघारा हुआ तथा तेल और घी से मिश्रित कोयल का माँस खाया है, फिर में मधुर-स्वर वाला क्यों न होऊँ। १४॥

चेट मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सूर्य मध्याह्न मैं आ गया। कहीं इस समय राज्य्यालक संस्थानक कृद्ध न हों। अतः तित्र गित से चलाता हूँ। चलो बैलो चलो।

वसन्तसेना—हाय खेद ! हाय खेद ! निश्चय ही यह वर्धमानक का स्वर-संयोग नहीं है यह क्या (बात) है ? क्या बैलों (बाहन-बाह) की (अथवा ले जाने की) यकावट को बचाते हुये आयं चास्दत्त ने दूसरा मनुष्य और दूसरी गाड़ी भेज दी होगी। मेरी दाहिनी आँख फड़कती है । मेरा हृदय काँप रहा है । दिशायें सूनी (लग रही) हैं सभी विपरीत सा देख रही हूँ ।

गन्धर्वः संगीतप्रवीणः देवजातिविशेषः ।

हिङ्गुष्ण्यलेति । हिङ्गुमिः उज्ज्वला शुभ्रा युक्ता वा, जीरकसिहता भद्रमुस्ता वचायाः उप्रगन्धायाः प्रन्थिः सगुडा गुडेन सिहता च शुण्ठी एषा गन्धयुक्तिः गन्धानो गन्धद्रव्याणां योगः मया सेविता तर्हि अहं शकारः कथं न मधुरस्वरः मधुरः स्वरः यस्य ताहशः भवेयम् ? उपजातिः वृक्तम् ।।१३।।

हिङ्गूज्ज्वलिमिति हिङ्गुमिः उज्ज्वलं दत्तं प्रक्षिप्तं मरीचपूर्णं यस्मिन् तत्, व्याघारितं तैलसहितेन घृतेन च मिश्रितं (परभृतः एव पारभृतः कोकिलः तस्येदं पारभृतीयम् 'दृद्धाच्छ' 'इति छः'—इति काले) पारभृतीयमांसं कोकिलमांसं मया भुक्तम् । अहं कथं न मधुरस्वरः भवेयम् ? उपजातिः दृत्तम् ॥१४॥

शकारः—(नेमिघोषमाकर्ण्यं) भावे भावे, आगदे । पवहणे । [भाव भाव, आगतं प्रवहणम् ।]

विट:-कथं जानासि ।

शकारः — किं ण पेक्खिद भावे । बुड्ढशूअले विअ घुलघुलाअमाणं लक्खीअदि । [किं न पश्यित भावः । वृद्धणूकर इव घुरघुरायमाणं लक्ष्यते ।]

विटः—(हष्ट्वा) साधु लक्षितम् । अयमागतः ।

शकारः पुत्तका थावलका चेडा आगदे शि । [पुत्रक स्थावरक चेट, आग-तोऽसि ।]

चेट:-अध इं। [अथ किम्।]

शकार:-पवहणे वि आगदे । [प्रवहणमप्यागतम् ।]

चेट:-अध इं। [अथ कि।]

शकार:-गोणा वि आगदे । [गावावप्यागती ।]

चेटः-अध इं। [अथ किम्।]

शकार:- तुमं पि आगदे । [त्वमप्यागतः ।]

चेटः - (सहासम्) भट्टके अहं पि आगदे । [भट्टारक, अहमप्यागतः ।]

शकारः—ता पवेशेहि पवहणम् । [तत्प्रवेशय प्रवहणम् ।]

चेट:-कदलेण मगोण। [कतरेण मार्गेण।]

शकार:-एदेण ज्जेव पगालखण्डेण । [एतेनैव प्राकारखण्डेन !]

चेटः-भट्टके, गोणा मलेन्ति । पवहणे वि भज्जेवि । हग्गे वि चेडे मलामि ।

[भट्टारक, वृषभौ म्रियेते । प्रवहणमपि भज्यते । अहमपि चेटो म्रिये ।]

शकारः अले लाअशालके हुगो गोणा मले, अवले कीणिश्शम्। पवहणे मगो, अवलं घडाइय्शम्। तुमं मले अण्णे पवहणवाहके हुविय्शदि। [ अरे, राज-श्यालकोऽहम्। वृषभौ मृतौ, अपरौ क्रेष्यामि। प्रवहणं भग्नम्, अपरं कार-यिष्यामि। त्वं मृतः अन्यः प्रवहणवाहको भविष्यति।

चेटः--शब्वं उववण्णं हुविश्शदि । हग्गे अत्तणकेलके ण हुविश्शम् । पर्व-मुपपन्नं भविष्यति । अहमात्मीयो न भविष्यामि ।]

शकारः -- अले, शब्वं पि णश्सदु । पगालखण्डेण पवेशेहि पवहणम् । [अरे, सर्वमिप नश्यतु । प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम् ।]

चेट:—विभज्ज ले पवहण, शमं शामिणा विभज्ज। अण्णे पवहणे। मोडु भट्टके गडुअ णिवेदेमि । (प्रविश्य) कधं ण भगो। भट्टके एशे उविश्यदे पवहणे। विभञ्ज रे प्रवहण, समं स्वामिना विभञ्ज। अन्यत्प्रवहणं भवतु। भट्टारकं गत्वा निवेदयामि। कथं न भग्नम्। भट्टारक, एतदुपस्थितं प्रवहणम्। माव,

टिके

ादि ।

आग-

वहणे राज-कार-

करो।

ामि ।

'सर्व-

[अरे,

। भोदु हणे ।

गरक

शकार-(पहियें के शब्द को सुनकर) भाव, भाव, गाड़ी आ गई। विट - कैसे जानते हो ?

शकार नया आप नहीं देखते ? बूढ़े सूअर की भांति घुर घुर करती (प्रवहण) प्रतीत हो रही है।

बिट—(देखकर) ठीक जाना । यह (चेट) आ गया। शकार-बेटा, स्थावरक, चेट, आ गये ? चेट-और क्या ? (जी हाँ) शकार-गाड़ी भी आ गई ?

चेट-जी हाँ।

शकार-वैल भी आ गये।

चेट-जी हाँ।

शकार-तू भी आ गया !

चेट-(हंसी के साथ) स्वामिन्, मैं भी आ गया।

शकार-तो गाड़ी को प्रविष्ट करो।

चेट-किस मार्ग से ?

शकार-इस चहारदीवारी के दूटे भाग से।

चेट-स्वामिन्, बैल मर जायेंगे । गांड़ी टूट जयेगी। मैं चेट भी मर जाऊँगा।

शकार-अरे, मैं राजश्यालक हैं। बैल मर गये तो दूसरे खरीद लूंगा। गाड़ी टूट गई तो दूसरी बनवा लूँगा। तू मर गया तो दूसरा गाड़ीवान् हो जायेगा।

चेट-सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं अपने आप (स्वयं) न रहूँगा। शकार- अरे, सब कुछ नंद्र हो जाये। गाड़ी को प्राकारखण्ड से प्रविष्ट

चेट-दूट जा री गाड़ी, स्वामी के साथ दूट जा। दूसरी गाड़ी हो जाये। मैं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। (प्रवेश करके) क्यों! (गाड़ी) दूटी नहीं। स्वामिन्, यह गाड़ी उपस्थित है।

स्वस्थः स्वस्मिन् स्वरूपे स्थितः प्रकृतिस्थः। बाह्नयोः वाह्योः वृषभयोः इति यावत् परिश्रमं परिहरता । विसंब्दुलं विपरीतम् । नेमिः चक्रप्रधिः घुरघुरायमाणं . युरघुरा इति अव्यक्तं शब्दं कुर्वत् । प्राकारस्य खण्डः प्राकारखण्डः तेन ।

उपपन्नम् युक्तम् प्राप्तं वा । सावरकः आदरसिहतः, अभ्यन्तरकः अन्तरङ्गः प्रेक्यसे इति हेतोः त्वं पुरस्करणीयः अग्रे करणीयः सम्माननीयो वा ।

वि

तथ

को

चो

स्था

(वृष्ट

शकारः - ण खिण्णा गोणा। ण मला लज्जू। तुमं पि ण मले। [न छिल्ती वृषभी। न मृता रज्जवः। त्वमपि न मृतः।]

चेट:-अध इं। [अथ किम्।]

शकारः—भाव, आअच्छ । पवहणं पेक्खामो । भावे, तुमं पि मे गुलु पलमगुलु । पेक्खीअशि शादलके अब्मन्तलकेति पुलक्कलणीएति तुमं दाव पवहणं अगावी अहिलुह । (भाव, आगच्छ । प्रवहणं पश्यावः । भाव, त्वमपि मम गुरुः परमगुरुः प्रक्ष्यसे सादरकोऽभ्यन्तरक इति पुरस्करणीय इति । त्वं तावत्प्रवहणः मग्रतोऽधिरोह ।।

विट:-एवं भवतु । (इत्यारोहित)

शकारः—अधवा चिक्ट तुमम् । तुह वप्पकेलके पवहणे, जेण तुमं अगावो अहिलुहिशि । हग्गे पवहणशामी । अगावो पवहणं अहिलुहिशि । [अथवा तिष्ठ त्वम् । तव पितृसंबिश्य प्रवहणम्, येन त्वमग्रतोऽधिरोहिसि । अहं प्रवहणस्वामी । अग्रतः प्रवहणमिधरोहािम ।]

विट:-भवानेवं ब्रवीति ।

शकार:—जइ वि हगो एववं भणामि, तथा वि तुह एशे आवले 'अहिलुह भरटके' ति भणिवुम् । [यद्यप्यहमेवं भणामि, तथापि तवैष आचारः 'अधि-रोह भट्टारक' इति भणितुम् ।]

विट:-आरोहतु भवान्।

शकारः—एशे शंपदं अहिलुहामि । पुत्तका थावलका चेडा पलिवत्तावेहि पव-हणम् । [एष सांप्रतमिधरोहामि । पुत्तक स्थावरक चेट, परिवर्तय प्रव-हणम् ।]

चेट-(परावत्यं) अहिलुहदु भट्टालके । [अधिरोहतु भट्टारकः ।]

शकार:— (अधिरुह्यावलोक्य च शक्तां नाटियत्वा त्वरितमवतीयं विटं कण्ठेऽव-लम्ब्य) भावे भावे, मलेशि मलेशि । पवहणाधिरुद्धा लक्खशी चोले वा पिडवशिद । ता जइ लक्खशी, तदो उभे वि मूशे । अध चोले तदो उभे वि खण्जे । [भाव भाव, मृतोऽसि मृतोऽसि । प्रवहणाधिरूद्धा राक्षसी चौरो वा प्रतिवसित । तद्धिद राक्षसी, तदोभाविप मुषितौ । अश चौरः तदोभाविप खादितौ ।]

विटः — न भेतव्यम् । कुतोऽत्र वृषभयाने राक्षस्याः संचारः । मा नाम ते मध्याह्नर्कतापिन्छन्नहष्टेः स्थावरकस्य सकञ्चुकां छायां हष्ट्वा भ्रान्ति-रुत्यन्ना ।

शकारः--पुत्तका यावलका चेडा, जीवेशि [पुचक स्थावरक चेटा

তিলী

वकटिके

पलम-अग्गदो परम-

वहण:

अग्गदो चम् । गामी।

महिलुह 'अधि-

पव-प्रव-

त्ण्ठेऽव-शदि । भाव, तद्यदि

। नाम

चेट,

शकार —वैल नहीं दूटें ? रस्सियाँ नहीं मरीं ? तू भी नहीं मरा ? चेट—जी हाँ।

शकार—भाव, आओ। गाड़ी को देखते हैं। भाव तुम भी मेरे गुरु हो, परम गुरु हो। तुम मेरे द्वारा आदरणीय अन्तरङ्ग (के रूप में) देखे जाते हो, इसलिये तुम आगे रखने योग्य हो। अतः तुम ही गाड़ी में पहले चढ़ो।

विट-ऐसा ही हो (चढ़ता) है।

शकार—अथवा, तुम ठहरो। क्या तुम्हारे बाप की गाड़ी है जो तुम पहले चढ़ते हो ? मैं गाड़ी का स्वामी हूँ, इसलिये पहले (आगे) गाड़ी पर चढ़ता हूँ। विट—आपने ही ऐसा कहा था।

शकार—यद्यपि मैंने ऐसा कहा, तथापि "स्वामी चढ़िये" यह कहना तुम्हारा शिष्टाचार था।

वट-आप चढ़िये।

शकार—अच्छा, अब यह मैं चढ़ता हूँ । वेटा, स्थावरक, चेट गाड़ी घुमाओ ।
चेट—(घुमाकर) स्वमी, चढ़िये ।

शकार—(चढ़कर और देखकर, शङ्का का अभिनय करके, तुरन्त उतर कर तथा विट के गले लगकर) भाव, भाव, (तुम) मर गये, मर गये। गाड़ी पर चढ़ी हुई कोई राक्षसी है या चोर है। तब यदि राक्षसी है तो (हम) दोनों ही लुट गये, यदि चौर है तो दोनों ही खाये गये।

ृतिट—डरना नहीं चाहिये। यहाँ वैलगाड़ी में राक्षसी का आगमन कैसे (हो सकता है) ? ऐसा न हो कि दोपहर के सूर्य के ताप से चकाचौंघ दृष्टि वाले तुम्हें, स्थावरक की कञ्चुकसहित छाया को देखकर, भ्रान्ति उत्पन्न हो गई हो।

शकार-पुत्र, स्थावरक, चेट क्या तुम जीवित हो ?

प्रवहणम् अधिकढा । मुषिती, खादिती-इति विपरीतोक्ति शकारवाक्यत्वाद् (पृथ्वी॰)।

चेट-अध इं। [अथ किम्।]

शकारः—भावे, पवहणाधिलूढा इत्यिआ पडिवशिंद । ता अवलोएहि । [भाव, प्रवहणाधिल्ढा स्त्री प्रतिवसति । तदवलोकय ।]

विदः-कथं स्त्री।

अवनतशिरसः प्रतियाम शीघ्र' पथि वृषभा इव वर्षताडिताक्षाः । मम हि सदिस गौरविप्रयस्य कुलजनदर्शनकातरं हि चक्षुः ।।१५॥

वसन्तसेना—(सिवस्मयमात्मगतम्) कद्यं मम णअणाणं आआसआरो ज्जेब राअसालओ । ता संसद्दिम्ह मन्द्रभाआ । एसो दाणि मम मन्द्रभाइणीए असरक्खेल-पिडवो विश्व बीअमुट्टी णिप्फलो इध आगमणो संबुत्तो । ता कि एस्थ करइस्सम् । [कथं मम नयनयोरायासकर एव राजश्यालः । तत्संशयितास्मि मन्द्रभाग्या । एतिददानीं मम मन्द्रभागिन्या अधरक्षेत्रपतित इव बीजमुष्टिनिष्फलमिहागमनं संवृत्तम् । तित्कमत करिष्यामि ।]

शकारः—कादले क्षु एशे बुड्ढचेडे पवहणं णावलोएवि । भावे, आलोएहि पम्रहणम् । [कातरः खल्वेष वृद्धचेटः प्रवहणं नावलोकयित । भाव, आलोकय प्रवहणम् ।]

विटः-को दोषः । भवतु । एवं तावत् ।

शकारः—कधम्, शिआला उड्डेन्ति, वाअसा वच्चेन्ति । ता जाव भावे अक्लीहि भक्लीअदि, बन्तेहि पेक्लीअदि, ताव हग्गे पलाइश्शम् । [कथम्, प्रगाला उड्डीयन्ते, वायसा व्रजन्ति । तद्यावद्भावोऽक्षिभ्यां भक्ष्यते दन्तैः प्रेक्ष्यते, तावदहं पलायिप्ये ।

विदः—(वसन्तसेनां दृष्ट्वा । सविषादमात्मगतम्) कथमये, मृगी व्याष्ट्रमः
नुसरति । भौः, कष्टम् ।

चेट -जी हाँ :

शकार-भाव, गाड़ी पर चढ़ी स्त्री बैठी है। देखो तो।

विट-क्या स्त्री ?

(तब तो) मार्ग में वर्षा (की धारा) से ताड़ित आँखों वाले वैलों के समान सिर नीचा किये हुए मैं शीघ्र जाता हूँ, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा चाहने वाले मेरी (मेरे जैसे व्यक्ति की) इष्टि कुलीन स्त्रियों को देखने में भीठ है।।१४।।

वसन्तसेना—(आश्चर्य से, अपने आप) क्या मेरे नेत्रों में पीड़ा करने वाला (खटकने वाला) यह वही राजा का साला है ? तब तो मन्दभाग्य वाली मैं आपित्त (संयम) में पड़ गई हूँ। इस समय मुझ मन्दभागिनी का यहाँ आना ऊपर खेत में पड़ी हुई बीज की मुट्टी के समान निष्फल हो गया। तो क्या करूँ?

शकार—यह वूढ़ा सेवक भीरु है, यह गाड़ी को नहीं देखता। भाव, तुम गाड़ी को देखो।

विट-क्या हानि हैं ? अच्छा ऐसा ही हो।

शकार—क्यों ? सियार उड़ रहे हैं, कीए भाग रहे हैं। तो जब तक आप (राक्षसी के द्वारा) आँखों से खाये जाते हैं तथा दाँतों से देखें जाते हैं, तब तक मैं भागता हूँ।

विट-(वसन्तसेना को देखकर, दुःखपूर्वक अपने आप) अरे, कैसे ! मृगी ब्याझ का अनुसरण कर रही है अरे, खेद है।

प्रवहणे स्त्री वसित-इति शकारवचनं निशम्य विटः कथयित-अवनतेति । यदि प्रवहणे स्त्री तिष्ठिति तिहं पिथ मार्गे वर्षेः वृष्टिभिः ताडिते अक्षिणी येषां ते वर्षताडिताक्षाः अतएव अवनतानि शिरांति येषां तथाभूताः वृष्णाः इव वयं परकलत्रदर्शनसंकोचेन अवनतानि नम्राणि शिरांति येषां तथाभूताः सन्तः प्रयामः गच्छामः । हि यतः सवति सभायां गौरवं प्रतिष्ठा प्रियं यस्य तस्य मम विटस्य चक्षः हिष्टः कुलजनस्य कुलीनस्य स्त्रीजनस्य दशंने कातरं मीरु । उपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ।।१५॥

संशिवता संशयमापन्ना विपत्ति प्राप्ता इति यावत् । अवरक्षेत्रे पतिता या बीजपुष्टिः वीजानां मुध्टिः मुध्टिपरिमितानि बीजानि इत्यर्थः । अक्षिभ्यां मध्यते बन्तैः प्रेक्ष्यते इति विपरीतोक्तिः ।

ज्जेब बेत्त-

टेके

ाव,

कथं या । गमनं

ोएहि ोक्य

भावे गाला

विदह

ाद्यम-

शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनम् । हंसी हंसं परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ॥१६॥ (जनान्तिकम्) वसन्तसेने, न युक्तमिदम, नापि सहशमिदम् । पूर्वं मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननीवशात्

वसन्तसेना-ण। [न।] (इति शिरश्चालयति।)

विटः---

अशौण्डीर्यंस्वभावेन वेशभावेन मन्यते ॥१७॥ ननूक्तमेव मया भवतीं प्रति 'सममुपचर भद्रे सुप्रियं चाप्रियं च।

वसन्तसेना—पवहणविपन्जासेण आगवा । सरणागदिम्ह । [प्रवहणविप-यसिनागता । शरणागतास्मि ।]

विटः—न भेतव्यं न भेतव्यम् । भवतु । एनं वञ्चयामि । (शकारमुपगम्य) काणेलीमातः; सत्यं राक्षस्येवात प्रतिवसति ।

शकारः — मावे मावे, जइ लवखशी वशदि, ता कीश ण तुमं मूशेदि ? अध चोले, ता कि तुमं ण मक्खिदे। [भाव भाव, यदि राक्षसी प्रतिवसित, तत्कथं न त्वां मुज्जाति । अथ चीरः तदा कि त्वं न भक्षितः ।]

बिटः—िकमनेन निरूपितेन । यदि पुनस्थानपरम्परया पद्भ्यामेव नगरी-मुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्यात् ।

शकार:-एवं किदे कि भोदि ? [एवं कृते कि भावति ?

विटः एवं कृते व्यायामः सेवितो धुर्याणां च परिश्रमः परिहृतो भवति।

शकारः—एवं भोदु। थावलआ चेडा, णेह पवहणम्। अधवा चिस्ट चिस्ट। वेवदाणं वम्हणाणं च अग्यदो चलणंण गच्छामि। णिह णिह्। पवहणं अहिलुहिअ गच्छामि, जेण दूलदो मं पेक्खिअ भणिश्शन्ति—'एशे शे लिश्टअशाले भट्टालके गच्छिदि'। [एवं भवतु। स्थावरक चेट, नय प्रवहणम्। अथवा तिष्ठ तिष्ठ। देवतानां न्नाह्मणानां चाग्रतश्चरणेन गच्छामि। निह निह। प्रवहणमधिरुह्म गच्छामि, येन दूरतो मां प्रेक्ष्य भणिष्यन्ति—एष स राष्ट्रियश्यालो भट्टारको गच्छिति'।]

शरदिति । शरदः चन्द्रः शरच्चन्द्रः तस्य प्रतीकाशं सदृशं पुलिनस्य सैकंतप्रदेशस्य अन्तरे मध्ये शेते इति तं हंसं परित्यज्य त्यक्त्वा हंसी वायसं काकं समुपस्थिता । श्रीदार्यादिगुणयुक्तं हंससदृशं चारुदत्तं त्यक्त्वा वसन्तसेना काकसदृशमेतं शकारं प्रति कथमागता इति खेदः । अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥१६॥

पूर्वमिति । पूर्वं मानात् गर्वात् शकारम् अवज्ञया तिरस्कृत्य सम्प्रति जननी-वशात् मातुराज्ञावशात् द्रव्यार्थे धनार्थम् आगता । यद्येतन्नास्ति तदा अशोण्डीर्यम् अनीदार्यं स्वभावः यस्य तेन वैशमावेन वेश्यात्वेन आगता इति मन्यते ॥१७॥

1.

1

शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान (श्वेत) वालुका तट पर स्थित हंस की छोड़ कर हंसी काक के समीप आ गई ॥१६॥

(समीप में) वसन्तसेने, यह उनित नहीं, यह योग्य भी नहीं।

पहले मानपूर्वक उस (शकार) का तिरस्कार करके माता की अधीनता से धन के लिये—(आई हो)

वसन्तसेना-नहीं (सिर हिलाती है।)

विट—(तव) उदारता (या गर्व) रिहत है (अशोण्डीयं) है स्वरूप जिसका ऐसे वेश्यापन के कारण (तुम यहाँ आई हो) – यह समझा जाये ॥१७॥

किन्तु मैंने (पहले ही) आप से कहा ही था—'भद्रे' सुप्रिय और अप्रिय दोनों की समान रूप से सेवा करो।'

वसन्तसेना-गाड़ी के वदलने से आ गई हैं।

विट—डरो नहीं, डरो नहीं। अच्छा, इस (शकार) को बहकाता हूँ। (शकार के पास जाकर) काण्ली के पुत्र सचमुच राक्षसी ही उस पर वैठी है।

शकार—भाव, भाव, यदि राक्षसी है तो तुम्हें क्यों नहीं लूटा और यदि चोर है तो तुम्हें क्यों न खा लिया।

विट—इस विचार से क्या लाभ ? उद्यान की परम्परा से (एक उद्यान से दूसरे में होकर) पैदल ही उज्जैन नगरी में प्रवेश करें तो क्या हानि है ?

शकार-ऐसा करने से क्या होगा ?

विट-ऐसा करने से व्यायाम हो जायेगा और वैलों का परिश्रम बच जायेगा।

शकार—ऐसा ही हो। स्थावरक चेट, गाड़ी लाओ। या ठहर; ठहर। (क्या) देवताओं तथा ब्राह्मणों के आगे पैदल चलूँ? नहीं, नहीं। गाड़ी पर चलती हूँ जिससे दूर से मुझे देखकर लोग कहेंगे—'यह वह हमारा स्वामी राजा का साला जा रहा है।

प्रवहणस्य विषयांसः भ्रमः वैपरीत्यं वा तेन । निरूपितेन विचारितेन । धुर्याणी युग्यानां वृषभयोरिति यावत् बहुवचनं चिन्त्यम् । सामान्याभिप्रायं बहुवचनमिति काले । राष्ट्रियः राष्ट्रे अभिषिक्तः ('राष्ट्र + घ') तस्य श्यालः राजश्यालः इत्ययंः । अनौषधम् भौषधं कर्तुम् इति औषधीकर्तुम् । विषं प्राणवियोजकं द्रव्यम् औषधीकर्तुं औषधरूपेण परिवर्तयतुं दुष्करम्, दुर्जनस्य आनुकूल्येन परिवर्तनम् अतिकठिनम् इति भावः—अभस्तुतप्रशंसा । शान्तं पापं अवाच्यमेतत् । वासुवेव इव वासुवेवकः इवे प्रतिकृतौ इति कन् प्रत्ययः ।

विटः—(स्वगतम्) दुष्करं विषमीषधीकतुं म् । भवतु । एवं तावत् । (प्रकाशम्) काणेलीमात , एषा वसन्तसेना भवन्तमिसारियतुमागता ।

वसन्तसेना—सन्तं पायम् । सन्तं पायम् । [शान्तं पापम् । शान्तं पापम् ।]
शकारः —(सहर्षम्) भावे भावे, मं पबलपुलिशं मणुदशं वाशुदेवकम् । [भाव
भाव, मां प्रवरपृष्ठषं मनुप्यं वासुदेवकम् ।;

विट:--अथ किम्।

शकारः—तेण हि अपुब्बा शिली शमाशादिदा । तरिश काले मए लोशाइदा, इांपदं पादेशुं पडिअ पशादेमि । [तेन ह्यपूर्वा श्रीः समासादिता । तस्मिन्काले मया रोषिता, सांप्रतं पादयोः पतित्वा प्रसादयामि ।]

विट:-साध्वभिहितम्।

शकार:—एशे पादेशुं पडेमि । (इति वसन्तसेनामुपसृत्य) अत्तिके, अम्बिके शुणु मम विणित्तम् । [एषः पादयोः पतामि । मातः, अम्बिके, श्रृणु मम विज्ञाप्तिम् ।]

एशे पडामि चलणेशु विशालणेत्ते हस्तञ्जलि दशणहे तव शुद्धदन्ति । जं तं मए अविकदं मदणातुलेण तं खम्मिदाशि वलगत्ति तव म्हि दासे ।।१॥

[एष पतामि चरणयोविशालनेत्रे हस्ताञ्जलि दशनसे तव शुद्धदन्ति । यत्तव मयापकृतं मदनातुरेण तत्क्षामितासि वरगात्रि तवास्मि दासः ॥

वसन्तसेना—(सक्रोधम्) अवेहि। अणज्जं मन्तेसि। अपेहि। अनार्थै मन्त्रयसि। (इति पादेन ताडयंति)

शकारः—(सक्रोधम्)

जे चुम्बिदे अम्बिकमादुकेहिंगदे णं देवाणं वि जे पणामम्। शे पाडिदे पादतलेण मुण्डे वणे शिआलेण जधा मुदङ्गे ॥१६॥

अले थावलआ चेडा, किं तुए एशा शमाशादिदा।

[यच्चुम्बित अम्बिकामातृकाभिर्गतं न देवानामिष यत्प्रणामम्। तत्पातितं पादतलेन मुण्डं वने श्वगालेन यथा भृताङ्गम्।। सरे स्थावरक चेट, कुत्र त्वयैषा समासादिता।] उके

[ I

1

ाव

दा,

या

वके

मम

नायँ -

विट — (अपने आप) विष्कृषो औपिध बनाना है । अच्छा तो इस प्रकार (प्रकट रूप में) काणेली के पुत्र, यह वसन्तसेना आपसे अभिसार करने आई है।

वसन्तसेना-पाप शान्त हो, पाप शान्त हो।

शकार—(हर्षपूर्वक) भाव, भाव, मुझ श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य वासुदेव से ? विट---और क्या ?

शकार—तव तो अपूर्व लक्ष्मी प्राप्त की है। उस समय मैंने इसे रुष्ट (क्रुड) कर दिया था, इस समय पैरों में गिर कर मनाता हूँ।

विट - ठीक कहा।

शकार - यह मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ। (वसन्तसेना के समीप जाकर) माता अम्बिके मेरा निवेदन सुनो।

हे विशाल नेत्रों वाली, यह मैं चरणों में गिरता हूँ। हे शुद्ध दांतों वाली, तुम्हारे (चरणों के) दश नखों में अपनी हस्ताञ्जलि रखता हूँ। हे श्रेष्ठ गात्र वाली; काम से आतुर हुए मैंने जो (पहले) तुम्हारा अहित (बुरा) किया है, उसे तुमसे क्षमा कराता हूँ (क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ)। मैं तुम्हारा दास हूँ ॥१७॥

वसन्तसेना—(क्रोधपूर्वक) दूर हटो, अनायं बात कहते हो (चरणों से मारती है)

शकार-(क्रोध के साथ)

जिसे अम्बिका और माता ने चूमा है, जो देवों को भी नहीं झुका, उस मेरे मस्तक को तूने चरणतल से इस प्रकार गिरा दिया जैसे वन में श्रुगाल द्वारा मृतक शरीर (कुचला जाता है) ।।१६॥

अरे, स्थावरक, चेट तुमने इसे कहाँ प्राप्त किया ?

समासादिता प्राप्ता । विज्ञीप्त निवेदनम् ।

एष इति । हे विशालनेत्रे विशाले नेत्रे यस्याः सा विशालनेत्रा तत्सम्बुद्धौ एषः अहं शकारः तव चरणयोः पतामि । हे शुद्धदन्ति शुद्धाः दन्ताः यस्याः सा (सम्बुद्धौ) तव वशालो नखानां समाहारः दशनसं तव चरणयोः दशसु नखेषु हस्ताञ्जलि करोमि इति शेषः । हे वरगात्रि कल्याणाङ्गि, मदनातुरेण कामातुरेण मया शकारेण यत् तव अपकृतम् अपकारो विहितः तत् सामिता क्षमां कर्तुं प्रेरिता याचिता वा अति । अयं तव दासः अस्मि । वसन्तितिलका वृत्तम् ॥१८॥

यविति । यत् मम मुण्डम् अस्विकया मातृकाभिः च (मातृका इति स्वार्थे कः प्रत्ययः शकारवान्यत्वात् पुनरुक्तिः) चुम्बितम् । यत् वेवानामपि प्रणामं न गतं वेवान् प्रति अपि न प्रणतम् । तत् मुण्डं मस्तकं त्वया पावतलेन तथैव पातितं यथा वने भूगालेन मृताङ्कः मृतकशरीरम् ॥१६॥

चेटः—भट्टके गामशअलेहि लुद्धे लाक्षमग्गे । यदो चालुदत्तश्श लुक्खवाडिआए पवहणं थाविअ तिह ओदिलक्ष जाव चक्कपिलविट्टिंगं कलेमि, ताव एशा पपवहणविप-ज्जाशेण इह आलूढे ति तक्केमि । [भट्टक, ग्रामशकटैःरुद्धो राजमार्गः । तदा चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा तत्रावतीर्यं यावच्चक्रपरिवृत्ति करोमि, तावदेषा प्रवहणविपयसिनेहारूढेति तर्कयामि ।]

शकारः — कधं पवहणविपन्नाशेण आगदा । ण मं अहिशालिदुम् । ता ओदल आदल ममकेलकादो पवहणादो । तुमं तं दिलदृशत्थवाहुपुत्तकं अहिशालेशि । ममकेलकाद्दं गोणाइं वाहेशि । ता ओदल ओदल गन्भदाशि, ओदल, ओदल । [कथं प्रवहण-विपर्यासेनागता । न मामभिसारियतुम् । तदवतरावतर मदीयात्प्रवहणात् । त्वं तं दिद्धसार्थवाहपुत्रकमभिसारियसि । मदीयौ गावौ वाह्यसि । तदवतरावतर गर्भदासि, अवतरावतर ।]

वसन्तसेना — तं अज्जवारवत्तं अहिसारेसि ति जं सञ्चम्, अलंकिदिम्ह इमिणा वअणेण । संपवं जं मोदु । तं भोदु [तमार्यंचारुदत्तमिभसारयसीति यत्सत्यम् अलङ्-कृता स्म्यमुना वचनेन । सांप्रतं यद्भवत तद्भवतु ।]

शकार:-

एदेहिं दे दशणहुप्पलमण्डलेहिं हत्थेहिं चाडुशदताडणलम्पडेहिं। कट्टामि दे वलतणुं णिअजाणकादों केशेशु बालिदइअं वि जहा जडाऊ ॥२०॥ [एताभ्यां ते दशनखोत्पलमण्डलाभ्यां हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाभ्याम् । कर्षामि ते वरतनुं निजयानकात् केशेषु बालिदयितामिव यथा जटायुः॥]

विद:--

अग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । न लताः पल्लवच्छेदमर्हन्त्युपवनोद्भवाः ॥२१ः। तदुत्तिष्ठ त्वम् । अहमेनामवतारयामि । वसन्तसेने, अवतीर्यताम् ।

(वसन्तसेनावतीर्यंकान्ते स्थिता)

शकारः—(स्वगतम्) जे हो मम वअणावमाणेण तदा लोहागगी हांधुविखदे, अश्ज एदाए पादप्पहालेण अणेण पज्जलिदे। तं हांपदं मालेमि णम्। मोदु। एव्वं वाव। (प्रकाशम्) मावे मावे। चेट स्वामिन्, ग्राम की गाड़ियों से राजमार्ग रक गया। तब चारुदत्त की वृक्षवाटिका में गाड़ी को खड़ा करके, वहाँ उतरकर ज्यों ही चक्रपरिवर्तन (पहिया फेरना) किया, तब ही यह गाड़ी की भूल से इसमें चढ़ गई — ऐसा अनुमान करता हूँ (समझता हूँ)।

शकार—क्या ? गाड़ी की भूल से चढ़ गई है, मुझसे अभिसरण के लिये नहीं ! तो उतर, उतर मेरी गाड़ी से । तू उस दिख्य सार्थवाह के पुत्र (चारुदत्त) के प्रति अभिसरण कर रही है और मेरे बैलों को जोतती है (या मेरे बैलों से भार बहुन कराती है) तो उतर, उतर, गर्भवासी, उतर, उतर।

वसन्तसेना—'उस आर्य चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है'— सचमुच ही इस कथन से मैं अलङ्कृत हो गई हूँ। अब जो हो, सो हो।

शकार—दश नख रूपी कमल समुदाय से युक्त तथा शतशः प्रिय वचनों के समान ही मारने में तत्पर (लम्पट) इन हाथों से तुम्हारे सुन्दर शरीर को केश पकड़ कर अपनी गाड़ी से उसी प्रकार खींचता हूँ जिस प्रकार जटायु ने बालि की प्रिया (तारा) को (खींचा था) ॥२०॥

विट-(सुन्दरता आदि) गुणों से युक्त इन नारियों के केश नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यान में उत्पन्न होने वाली लतायें (कोमल) पत्ते तोड़ने योग्य नहीं होतीं ॥२१॥

इसिलये तुम उठो । मैं इसको उतारता हूँ । वसन्तसेना, उतर जाइये । (वसन्तसेना उतर कर एकान्त में खड़ी हो जाती है )

शकार—(अपने आप) उस समय मेरे वचन के तिरस्कार से जो क्रोध की अग्नि जली थी वह आज इन (वसन्तसेना) के इस पाद-प्रहार से प्रज्वलित हो गई है तो अब इसे मारता हूँ। अच्छा, इस प्रकार। (प्रकट रूप में) भाव, भाव।

एताभ्यामिति । दर्ग नलानि एव उत्पलमण्डलं कमलसमूह. ययोः ताभ्याम् चादुशतानि प्रियवचनशतानि इव ताडने लम्पटाभ्यां तत्पराभ्याम् एताभ्यां हस्ताभ्यां ते वरतनुं सुन्दरशरीरं केशेषु गृहीत्वा निजयानकात् कर्षामि यथा जटायुः वालिवियतां वालिप्रियां ताराम् आकृष्टवान् । अत्र 'ते ते' इति 'यथाइव' इति च पुनरुक्तम् । व्याइ-तोपमं चेदं जटायुना वालिप्रियायाः कर्षणाभावात् । वसन्तितिलका वृक्तम् ॥२०॥

अग्राह्मीत । गुणैः सौन्दर्यादिभिः समन्विताः युक्ताः एताः स्त्रियः नार्यः सूर्येजेषु केशेषु अग्राह्माः न ग्रहीतव्याः । तथा ही उपवनम् उद्भवः उत्पत्तिस्थानं यासां ताः उद्याने उत्पन्नाः लताः पल्लवच्छेदं किसल्यानां छेदनं न अर्हन्ति । ह्ष्टान्तालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् ॥२१॥

जिदिन्छशे लम्बद्धाविकालं ावालअ गुत्तशदेहि जुत्तम् । मंभं च खादुंतह तुद्धि कादुं चुहू चुहू चुक्कु चुहू चुहूति ॥

[यः स मम वद्यनावमानेन तदा रोषाग्निः संधुक्षितः अद्यैतस्याः पाद-प्रहारेणानेन प्रज्ज्वलितः। तत्सांप्रतं मारयाम्येनाम्। भवतु। एवं तावत्। भाव भावः

यदीच्छिसि लम्बदशाविशालं प्रावारकं सूत्रशतैर्युंक्तम् । मांसं च खादितुं तथा तुष्टि कर्तुं चृह् चुह्रं चुक्कु चृह् चृह् इति ॥ विदः—ततः किम् ।

शकार:--मम पिअं कलेहि। [मम प्रियं कुरु।]

विट: वाढं करोमि वर्जयित्वा त्वकायंम्।

शकारः— भावे अकज्जाह गन्धे वि णित्थ । लक्खशी कावि णित्थ । [भाव अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति । राक्षसी कापि नास्ति ।]

त्रिटः — उच्यतां तर्हि ।

शकारः — मालेहि वशन्तशेणिअम् । [मारय वसन्तसेनाम् ]

विदः — (कणौ पिधाय)

बालां स्त्रियं च नगरस्य विभूषणं च

वेश्यामवेशसदृशप्रणयोपचाराम् ।

एनामनागसमहं यदि घातयामि

केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये ॥२३॥

शकारः—अहं ते भेडकं दइश्शम् । अण्णं च विवित्ते उडडाणे इध मालन्तं को मुमं पेक्खिश्शदि । 'अहं त उडुपं दास्थामि । अन्यच्च विविक्ते उद्यान इह मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते । ]

विदः— पश्यन्ति मां दशदिशो वनदेवताश्च चन्द्रश्च दीप्तकिरणश्च दिवाकरोऽयम् ।

संधुक्षितः दीप्तः । 'धुक्षु' धातुः दीपनक्लेशनजीवनेषु वतंते तस्मात् 'क्त' प्रत्ययः । यदीति । यदि मत्तः लम्बदशाभिः दीर्घवस्त्रान्तैः विशालं सूत्रशतै युक्तं मुथितं च प्रावारकं प्रच्छदं ग्रहीतुं इच्छसि । तथा 'चुहू चुहू चुक्कु 'चुहू चुहू इति दे

द-र् ।

गव

यदि तुम लम्ने आँचलों वाला, सँकड़ों सूत्रों से युक्त विशाल दुशाला मुझसे लेना चाहते हो और चुहू-चुहू चुक्कु- चुहू-चुहू—इस प्रकार (का शब्द करते हुए) मांस खाना तथा तृष्ति प्राप्त करना चाहते हो ॥२२॥

विट—तो क्या ?
शकार—मेरा चाहा हुआ करो ।
विट—हाँ, करूँगा, किन्तु अकार्य को छोड़कर ।
शकार —भाव अकार्य की तो गन्ध भी नहीं है । कोई राक्षसी नहीं है ।
विट—तो कहिये ।
शकार—वसन्तसेना को मारो ।
विट—(कान मूँदकर) ।

यदि मैं वाला, स्त्री (उज्जैन) नगर की भूषण वेश्या (होकर भी) वेश्याभिन्न अर्थात् कुलस्त्री के सदृश प्रेम-व्यवहार करने वाली इस निरपराध वसन्तसेना को मारता हूँ तो परलोक की नदी को किस नौका से पार करूँगा ॥२३-॥

शकार—मैं तुम्हें नौका दूगाँ। ओर दूसरी बात यह है कि इस निजंन उद्यान में इसे मारते हुए तुम्हें कौन देखेगा ?

विट--

दशों दिशायें, वनदेवता चन्द्रमा और दीप्त किरणों वाला यह सूर्यं, धर्म और

ध्वित कुर्वन् मांसं खादितुं तुष्टि तृष्टि च कर्तुं म् इच्छिसि । 'ततः मम प्रियं कुरु'— इति वक्ष्यमाणेन अन्वयः । उपजातिः वृत्तम् ॥२२॥

अकार्यम् अनृचितं कार्यम्, वर्तुं मयोग्यम् इति भानः । अकार्यस्य कर्तुं मशक्यम् अकार्यं तस्य गन्धः लेशः ।

बालामिति यदि अहं विटः नालां स्त्रियं च अवलाभूतां मारियतुमनहीम् इति भावः नगरस्य विभूषणं च अलङ्कारभूतां च विश्यां वेश्यारूपेण स्थितामिष अवेशसदृशः कुलनारीजनोचितः प्रणयोपचारः प्रेमव्यवहारः यस्याः ताम् अनागसं नास्ति आगः अपराधः यस्याः ताम् निरपराधाम् एनां वसन्तमेनां घातयामि मारयामि तिह् केन उडडुपेन क्षुद्रनौकया परलोकस्य नदीं वैतरणीनाम्नीं तरिष्ये तरिष्यामि ? 'तरिष्ये' इत्यत्र आत्मनेपदं चिन्त्यम्। परिकरालङ्कारः। वसन्तिलका वृत्तम्।

विजनेऽपि कृतं पापं गोपायितुं न शक्यते इत्याह विटः — पश्यन्तीति । दशिदशः वनदेवताः च चन्द्रः च अयं पुरः स्थितः दीप्ताः किरणाः यस्य सः दिनकरः सूर्यः च धर्मः अनिलः वायुः च गगनं च तथा अन्तरात्मा भूमिः च सुकृतदुष्कृतयोः पुण्यपापयोः साक्षिभूता । एतच्च लिङ्गवचनपरिणामेन सर्वेषां विशेषणम् । पुण्यपापयोः

'क्त' युक्तं इति

को

इह

अ

व

स

द्वा

प्रस

सा

वृत्

इति

सुवृ

ष्यामि

धर्मानिलो च गगनं च तथान्तरात्मा भूमिस्तथा सुकृतदुष्कृतसाक्षिभूता ॥२४॥

शकार:—तेण हि पडन्तोवालिबं कबुअ मालेहि। तेन ही पटान्तापवारितां कृत्वा मारय।

विटः-मूर्खं अपध्वस्तोऽसि ।

हाकार:--अधम्मभील एशे बुड्ढकोले । भोदु । थावलअं चेडं अणुणेमि । पुत्तका थावलका चेडा, शोवण्णखडुआइं दइश्शम् । [अधर्मभी एरेष वृद्धकोलः । भवतु । स्थावरकं चेटमनुनयामि । पुत्रक स्थावरक चेट, सुवर्णकटकानि दास्यामि ।]

चेट:-अहं पि पहिलिक्शम् [अहमपि परिधास्यामि।]

शकार:—शोवण्णं दे पीढके क.लइश्शम् । [सीवर्णं ते पीठकं कारिय-ष्यामि ।]

चेट: -- अहं पि जवविशिष्ठाम् [अहमप्युपवेक्ष्यामि ।]

शकारः -- शब्वं दे उच्छिष्टअं दइश्शम् । [सवं त उण्छिष्टं दास्यामि ।]

चेट: -- अहं खाइश्शम् अहमपि खादिष्यामि ।]

शकारः -- शब्वचेडाणं महत्तलकं कलइश्शम् । [सवंचेटानां महत्तरकं करि-

चेटः—मट्टके हुविश्शम् । [भट्टक, भविष्यामि ।]
शकारः—ता मण्णेहि मम वअणम् [तन्मन्यस्व मम वचनम् ।]
चेटः—मट्टके, शब्दं कलेमि विज्ञिक्ष अकज्जम् [भट्टक, सर्वं करोमि वर्णयित्वाकार्यम् ।]

शकारः—अकज्जार गन्धे वि णित्य । [अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति ।] चेटः—मणादु मट्टके । [भणतु भट्टकः ।] शकार.—एणं वशन्तशेणिअं मालेहि । [एनां वसन्तसेनां भारय ।]

चेटः—पर्गादवु भट्टके । इअं मए अणज्जेण अज्जा पवहणपितवत्तणेण आणीवा ।
[प्रसीदतु भट्ठकः । इयं मयानार्येणार्या प्रवहणपिरवर्तनेनानीता ।]

शकारः—अले चेडा, तवापि ण पहवामि । [अरे चेट, तवापि न प्रभ-वामि ।]

चेटः—पहविद भट्टके शलीलाह, ण चालित्ताह । ता पशीवदु पशीवदु भट्टके । भाषामि क्षु अहम् । [प्रभवित भट्टकः शरीरस्य, न चारित्रस्य तत्प्रसीदतु भट्टकः विभीमि खल्वहुम् ।]

रितां

र्गि के

त्तका वतु ।

रयि-

] <del>ह</del>रि-

वर्ज-

ोबा ।

प्रम-

हुके । इंट्रकः बायु एवं आकाश तथा (मेरा) अन्तरात्मा और भूमि—जो पाप-पुण्य की साक्षी हैं, वे सब मुझे देखती हैं।।२४।।

शकार-तो वस्त्राञ्चल से छिपाकर मार दो।

विट-मूर्ख, पतित (?) हो।

शकार—यह वूढ़ा शूकर अधर्मभी ह है ! अच्छा, स्थावरक सेवक को मनाता हूँ । पुत्रक, स्थावरक, चेट (तुझे) सोने के कड़े दूंगा ।

चेट-मैं भी पहनूंगा।

शकार-तेरे लिये सोने की चौकी वनवा दुंगा।

चेट-मैं भी (उस पर) वैठूंगा।

शकार-सारा उच्छिष्ट (भोजन) तुम्हें दूंगा ।

चेट-मैं भी खा लूंगा।

शकार — सब सेवकों का वड़ा (प्रधान) वना दुंगा।

चेट--स्वामी, मैं वन जाऊँगा।

शकार तो मेरा कहना मानो।

चेट-स्वामी, अकार्य को छोड़कर सब कर्लेगा ।

शकार-अकार्य की गन्ध भी नहीं है।

चेट-तो बतलाइये, स्वामी ।

शकार-इस वसन्तसेना को मार दो।

चेट—स्वामी, कृपा करें। यह आर्या (वसन्तसेना) मुझ अनार्य (अनाड़ी) के द्वारा गाड़ी की भूल (या परिवर्तन) से यहाँ ले आई गई।

शकार-अरे चेट, क्या तुझ पर मेरा प्रभुत्व (अधिकार) नहीं है ?

चेट-स्वामी, इस शरीर के प्रभु हैं, चरित्र के नहीं। तो स्वामी प्रसन्त हों, प्रसन्त हों। निश्चय ही मैं डरता हूँ।

साक्षिभूतानि इमानि सर्वाण्येव मां पश्यन्ति इत्यर्थः । तुल्योगितालङ्कारः । वसन्ततिलका इत्तम् ॥२४।

पटान्तेन वस्त्रस्याञ्चलेन, अपवारितां समाच्छादिताम् । अपध्वस्तः धिक्कृतः इति पृथ्वीधरः । कोलः शूकरः । पीठकम् आसनम् । उच्छिष्टं भोजनस्य अवशिष्टम् ।

न प्रभवामि प्रभुः नास्मि । चारित्रस्य चरित्रस्य, चरित्रशब्दात् स्वार्थेऽण् । सुक्रुतं च दुष्कृतं च तयोः समाहारः सुक्रुतदुष्कृतं तस्य - विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि पा० २।४।१३।। इति विकल्पेन समाहारद्वन्द्वः । प्रपिण्डस्य परान्नस्य भक्षकः ।

मं

P

वा

पा

शकार:-- तुमं मम चेडे भविश्र कश्श भाआशि ? [तवं मम चेटो भूत्वा कस्माद्विभोषि ?]

चेटः—भट्टके, पललोअश्या । [भट्टक, परलोकात् ।] शकारः—के शे पललोए ? [कः स परलोकः ?]

चेट:—भट्टके, शुकिददुविकदश्श पलिणामे । [भट्टक, सुकृतदुष्कृतस्य परिणामः ।]

शकारः केलिशे शुकिवश्श पिलणामे ? [कोहशः सुकृतस्य परिणामः ?] चेटः जाविशे भट्टके बहुशुवण्णमण्डिये । [याहशो भट्टको बहुसुवर्णं मण्डितः ]

शकारः—दुविकदश्श केलिशे ? [दुष्कृतस्य कोहशः ?]
चेटः—जादिशे हग्गे पलिषण्डभवलके भूदे । ता अकष्जं ण कलद्दश्शम् ।
[याहशोऽहं परिषण्डभक्षको भूतः । तदकायँ न करिष्यामि ।]
शकारः—अले, ण मालिश्शसि । [अरे, नं मारियण्यसि ।] (इति वहुविधे ताडयित)।

चेटः—पिट्टयदु सट्टके मालेदु, सट्टके अकज्जं ण कलइश्शम् ।
जेण म्हि गठभदाणे विणिम्मिदे भाअधेयदोंशेहिं ।
अहिअं च ण कीणिश्शं देण अकज्जं पिलहलामि ॥२५॥
[ताडयतु भट्टकः, मारयतु भट्टकः, अकायं न करिष्यामि ः
येनास्मि गर्भदासो विनिर्मितो भागधेयदोषैः ।
अधिकं च न क्रेष्यामि तेनाकायं परिहरामि ॥]
वसन्तसेना—भाव शरणागदम्हि । [भाव, शरणागतास्मि ।]
विटः—काणेलीमातः, मर्थय मर्थय । साधु स्थावरक, साधु ।
अप्येष नाम परिभूतदशो दरिद्रः
प्रेष्यः परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता ।

अपि च।

येनेति । येन हेतुना भागधेयदोषः भाग्यदोषः पापस्य फलैरिति यावत् गर्भवातः जन्मना एव दासः विनिर्मितः कृतः अस्मि तेन तस्मात् कारणात् अधिकं पापकतं

ये वर्धयन्त्यसहशं सहशं त्यजन्ति ॥२६॥

तस्मादमी कथमिवाद्य न यान्ति नाशं

मुत्वा

**निटके** 

तस्य

?} युवर्ण-

ाहुविधं

शकार—तू मेरा सेवक होकर किससे डरता है ?
चेट—स्वामी, परलोक से।
शकार—क्या है वह परलोक ?
चेट—स्वामी पुष्य और पाप का फल ।
शकार—पुष्य का फल कैसा होता है ?
चेट—जैसे बहुत से स्वर्ण से आभूषित आप हैं ।
शकार—पाप का कैसा (परिणाम) होता है ?
चेट—जैसा मैं दूसरे का अन्न खाने वाला हूँ । अतः अकार्य नहीं कर्ष गा ।
शकार—अरे नहीं मारोगे । (बहुत प्रकार से मारता है)
चेट—स्थामी, पीटें या मारें किन्तु अकार्य नहीं कर्ष गा ।
क्योंकि भाग्य (पूर्वकृत कर्मों का फल) के दोष (अर्थात् पापों के फल) से मैं

क्यां के भाग्य (पूर्वकृत कमा का फल) के दोष (अर्थात् पापों के फल) से में जन्म से ही दास बनाया गया हूँ इसलिए उसे (पापों के फल को) अधिक नहीं आजित करूँगा तथा अकार्य का त्यांग करूँगा ।।२४।।

वसन्तसेना—भाव, में शरणागत हूँ।

विट-काणेली के पुत्र, क्षमा करो, क्षमा करो । धन्य! स्थावरक, धन्य!

अपमानित है अवस्था जिसकी ऐसा यह दरिद्र दास (स्थावरक) परलोक के फल की इच्छा करता है, किन्तु इसका स्वामी शकार नहीं। तब जो (शकार जैसे) उन अनुचित कर्म (या अयोग्य जनों) की वृद्धि करते हैं तथा उचित कर्म (या योग्य पुरुषों) का त्याग करते हैं वे आज ही नाश को प्राप्त क्यों नहीं होते ? ।।२६।। और भी—

भाग्यदोष वा न क्रेक्यामि अर्जियप्यामि, अकार्यं पापकार्यं च परिहरामि त्यजामि ॥: १॥

चेटणकारयोरवस्थां भाग्यविलसितं च चिन्तयत् विटः कथयति अप्येष इति ।
पिर्भूता तिरस्कृता दशा यस्य सः दरिद्रः निर्धनः प्रेष्यः सेवकः अपि नाम एषः
स्थावरकः परच परलोके फलम् इच्छति, अस्य मर्ता स्वामी शकारः तु न इच्छति ।
तस्मात् कारणात् ये शकारसदृशाः जनाः असदृशम् अकार्यम् अयोग्यं पृष्षं वा
वधंयन्ति सदृशम् उचितं कमं योग्यं पृष्णं वा त्यजन्ति अमी इमे अद्य कथमिव नाशं न
पान्ति न प्राप्नुवन्ति ? एतच्च विद्येः विलसितमेवेति भावः। वसन्ततिलका दृत्तम् ॥२६॥

रन्ध्रानुसारी विषमः कृतान्तो यदस्य दास्यं तव चेश्वरत्वम् । श्रियं त्वदीयां यदयं न भुङ्क्ते यदेतदाज्ञां न भवान्करोति ॥२७॥

शकार:—(न्वगतम्) अधम्मिशनुए बुड्ढलोडे । पललोअभीन् एशे गडभदाशे । हागे लिट्टिअशाले कश्स भाआिम वलपुलिशमणुश्से । (प्रकाशम्) अले गठभदाशे चेडे, गच्छ नुमम् आवलके पविशिक्ष वीशन्ते एअन्ते चिश्ट । (अधर्मभी हको वृद्धप्रृगालः । परलोकभी हरेष गर्भदासः । अहं राष्ट्रियश्यालः कस्माद्बिभीम वरपुरुष-मनुष्यः । अरे गर्भदास चेट, गच्छ त्वम् । अपवारके प्रविश्य विश्रान्त एकान्ते तिष्ठ ।

चेट:-- जं भट्टके आणवेदि । (वसन्तसेनामुपसृत्य) अज्जए, एत्तिके मे विहवे।

[यद्भट्टक आज्ञापयति । आर्य एतावान्मे विभवः ।] (इति निष्क्रान्तः)

शकार:—(परिकरं वध्नन्) चिश्ट वसन्तशेषिए, चिश्ट । मालइश्शम् । [तिष्ठ वसन्तसेने, तिष्ठ । मारियष्यामि ।]

विटः - आः, ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि । (इति गले ग्रह्णाति)

शकार:--(भूमौ पतितं) भावे भट्टकं मालेदि । (इति मोहं नाटयित । चेतनां लब्ध्वा)

शन्वकालं मए पुग्टं मंशेण अ घिएण अ । अज्जे कज्जे शमुप्पणे जादे मे वैलिए कद्यम् ॥१८॥

(विचिन्त्य) भोदु। लद्धे मए उवाए। दिण्णा बुड्ढखोडेण शिलश्चालणशण्णा। ता एदं पेशिअ वसन्तरोणिअं मालइश्शम। एव्वं दाव। (प्रकाशम्) भावे, ज तुमं मए भणिदे, तं कधं हगो एव्वं बड्ढकेहि मल्लकप्पमाणेहि कुलेहि जादे अकर्जं कलेमि। एव्वं एदं अङ्गोकलावेदुं मए भणिदम्। [भावो भट्टकं मारयित।

सर्वकालं मया पुष्टो मासेन च घृतेन च। अद्य कार्ये समुत्पन्ने जातो मे वैरिकः कथम्।।

भवतु लब्धो मधीपायः। दत्ता वृद्धश्रुगालेन शिरश्चालनसंज्ञा। तदेतं प्रेष्य वसन्तसेनां मारियष्यामि। एवं तावत्। भाव, यत्त्व' मया भणितः, तत्कथमहमेवं बृहत्तरैः मल्लकप्रमाणैः कुलैर्जातोऽकार्यं करोमि। एवमेतदङ्गीं कारियतुं मया भणितम्।

रन्ध्रोति । कृतान्तः दैवः रन्ध्रानुसारी छिद्रान्वेषी विषयः विपरीतः वक्रीः वाऽस्ति यत् यतः अस्य स्थावरकस्य दास्यं दासता तव शकारस्य च ईश्वरत्वं प्रभुती विद्यते । यत् च अयं स्थावरकः त्वदीयां शकारसम्बन्धिनीं श्रियं सम्पत्ति न सुक्ति

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

टिके

ाशे । गच्छ लः ।

रुष-कान्ते

हिवे।

तिष्ठ

चेतनां

गा। ता मंमए इलेमि।

। तदेतं भणितः। तदङ्गीः

ाः वक्रोः वं प्रभुता गुङ्क्ते दैव (विधाता) छिद्रान्वेषी तथा विपरीत कार्य करने वाला है जो इस (धार्मिक भाव वाले चेट) ो दासता तथा तुम (पाण्प्रवृत्ति वाले शकार) को प्रभुता दी है तथा जो यह तुम्हारी लक्ष्मी का उपभोग नहीं करता है और आप इसके आज्ञाकारी (सेवक) नहीं हैं ॥२७॥

शकार—(अपने आप) यह वूढ़ा सियार (विट) अधमें से डरने वाला है। यह जन्मजात दास (स्थावरक) परलोक से डरने वाला है, किन्तु मैं श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य, राजा का साला किससे डरूँगा? (प्रकट रूप में) अरे जन्म के दास चेट, तुम जाओ किसी गुप्त (या पृथक् स्थित) स्थान में प्रवेश करके विश्राम करते हुऐ एकान्त में ठहरो।

चेट—जो स्वामी आज्ञा करें। (वसन्तसेना के समीप जाकर) आर्ये, इतना ही मेरा सामर्थ्य है। (निकल जाता है)

शकार—(कमर वांघते हुए) ठहर, वसन्तसेना, ठहर । मारूँगा । विद—अरे, मेरे सामने मारोगे । (गला पकड़ लेता है)

शकार — (भूमि पर गिरता है) भाव, स्वामी को मारते हो। (मूच्छा का अभिनय करता है। चेतना प्राप्त करके)—

सब समय मांस तथा घृत से मैंने तुझे पुष्ट किया है। आज काम आ पड़ने पर तू मेरा वैरी कैसे हो गया ? ॥२५॥

(सोचकर) अच्छा मैंने उपाय पा लिया। बूढ़े सियार (विट) ने सिर हिलाकर (वसन्तसेना को) संकेत दिया है। तो इस (विट) को भेजकर वसन्तसेना को मारूँगा। तो इस प्रकार (प्रकट रूप में) भाव, जो मैंने तुमसे (वसन्तसेना को मारने के विषय में) कहा है, भला ऐसे मल्लक (?) के समान बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं आकार्य कैसे करूँगा? इस प्रकार तो अपने को स्वीकार कराने के लिए मैंने कह दिया है।

यत् च भवान् शकारः एतस्य स्थावरकस्य आज्ञाम् आदेशं न करोति न पालयति । एतच्च सर्वं कृतान्तस्य विषमता एवेति भावः । उपजातिः वृत्तम् ॥२७॥

अपवारके गृहविशेषे-इति पृथ्वीधरः । विभवः सामर्थ्यम् ।

परिकरः कटिवस्त्रम्, काछ इति प्रसिद्धम् । व्यापादियष्यामि मारियष्यासि । सर्वेकालमिति । सर्वेकालं सदा मया शकारेण मसिन घृतेन च पुष्टः (त्वम्) अद्य कार्ये समुद्धपन्ने प्राप्ते सित से शकारस्य वैरिकः वैरी एव वैरिकः स्वार्थे कः कथं जातः ॥२८॥

शिरदचालनेन संज्ञा सङ्क्षेतः । मल्लकः लघुपात्रविशेषः (टि०) । समुद्रप्रमाणा-दिति वक्तव्ये मौर्ख्यात् मल्लकप्रमाणतया कुलमुपमिचोति-इति पृथ्वीघरः । 'कुलैः' इति वहुवचनं शकारवचनत्वात् । विट:--

कि कुलेनीपदिष्टेन शीलमेवात कारणम् । भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्रुमाः ॥२६॥

शकार:—भावे, एशा तय अगादो, लज्जाअदि, ण मं अङ्गीकलैदि।ता गण्छ। शाधलअन्नेडे मए पिश्टिदे गवे वि। एशे पलाइअ गच्छदि। ता तं गेण्हिअ आअच्छदु भावे। [भाव, एषा तवाग्रतो लज्जते न मामङ्गीकरोति तद्गच्छ।

स्थावरकचेटो मया ताडितो गतोऽपि । एष प्रपलाय्य गच्छति । तस्मातं गृहीत्वागच्छतु भावः ।]

विट:--(स्वगतम्)

अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना शौण्डीयंभावान्न भजेत मूखंस् । तस्माःकरोम्येष विविक्तमस्या विविक्तविश्रम्भरसो हि कामः ॥३०॥ (प्रकाशम्) एवं भवतु । गच्छामि ।

वसन्तसेना—(पटान्ते गृहीत्वा) णं भगामि शरणागदिन्ह । [ननु भणामि शरणागतास्मि ।

बिटः — वंसन्तसेने, न भैतव्यं न भैतव्यम् । काणेलीमातः, वसन्तसेना तव हस्ते न्यासः ।

शकार:—एव्वम् ! सम हश्ते एका णामेण चिट्टदु । [एवम् : मस हस्त एषा न्यासेन तिष्ठतु ।)

विध:-सत्यम्।

शकारः-शच्छम् । [सत्यम् ।]

विद:--(किंचिद् गत्वा) अथवा मिय गते नृशंसी हत्यादेनास् । तदपवाः रितशरीरः पश्यामि तावदस्य चिकीर्षितम् । (इत्येकान्ते स्थितः)

शकार:—भोतु । मालइदशम् । अथवा कवडकाविष्ठके एशे बहाणे बुड्ढे खोडे कदावि ओवालिदशलोले गदिज शिआले भविअ हुलुभुर्दि कलेबि ता एवइश वञ्चणाणिमत्तं एव्वं दाव कलइशम् । (कुसुमावचयं कुर्वन्नात्मातं मण्डयति) वाशू वाशू वशन्तशेणिए, एहि । [भवतु । सारयिष्यामि । अथवा कपटे

किमिति । कुलेन उपविष्टेन कथितेन कि को लाभ. ? यतः अल्ल अकार्यकरणे कीलं स्वभावः एव कारणम् । तथाहि सुक्षेत्रे कण्टिकनः कण्टकमयाः द्वुमाः वृक्षाः सुतर्रो स्फीताः अत्यन्तं विस्तृताः समृद्धाः वा भवन्ति । इत्यमेव उत्तमकुलेऽपि पापिनो जामले इति भावः । अर्थान्तरन्यासः ।। २६।। विट--

कुल के कथन से क्या (लाभ) ? क्योंकि इस (अकार्य करने) में तो स्वभाव (या अव्यरण) ही कारण है जैसे कि अच्छे खेत में भी कांटों वाले वृक्ष भली-भाँति समृद्ध हो जाते हैं ।।२१।।

शकार—भाव, यह तुम्हारे सामने लजाती है तथा मुझे स्वीकार नहीं करती। अतः तुम जाओ। मेरे द्वारा पीटा गया स्थावरक चेट गया भी। (देखो) यह भाग कर जाता है इसलिये आप उसे लेकर आइये।

विट - (अपने आप) हमारे सामने वसन्तसेना उदात्त गुणों के कारण कदाचित् इस मूर्ख को स्वीकार न करे, इसलिये में वसन्तसेना के लिये (इस स्थान को) निर्जन करता हूँ क्योंकि काम निर्जन एवं विश्वस्त स्थान में आनन्ददायक होता है।।३०॥

(प्रकट रूप में) ऐसा ही हो, जाता हूँ।

बसन्तसेना-(आँचल पकड़कर) मैं कहती हूँ न, कि मैं शरणागत हूँ।

विट — वसन्तसेना, डरो नहीं, डरो नहीं। काणेली के पुत्र, वसन्तसेना तुम्हारे हाथ में धरोहर है।

शकार—अच्छा, मेरे हाथ में यह घरोहर रूप से रहे। विट—सचमुच!

शकार-सच।

विट—(कुछ दूर जाकर) अथवा मेरे चले जाने पर यह क्रूर इस (वसन्तसेना) को कदाचित् मार देगा। अतः अपने आप (शरीर) को छिपाये हुए इसके इरादे (कार्ये करने की अभिलाषा-चिकीषित) को देखता हूँ। (एकान्त में ठहर जाता है)।

शकार — अच्छा, मारूँगा। अथवा धूर्तों में अग्रणी यह व्राह्मण चूढ़ा-सियार कहीं अपने आपको छिपाकर (यहाँ से) जाकर सियार सा बनकर छल करता हो। उब

अस्मविति । अस्मत्समक्षं हि अस्माकं समक्षे वसन्तसेना शौण्डीयंभावात् उदा-तिभावात् मूर्खं न भजेत सेवेत । तस्मात् कारणात् एषः अहं अस्याः वसन्तसेनायाः विविक्तं विजनं करोमि हि यतः कामः विविक्ते विजने शून्ये वा विश्वममे विश्वासे च एसः आनन्दो यस्य तादृशः भवति । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । उपजातिः वृत्तम् ॥३०॥

कपटेन चरतीति कापटिकः । कपटेषु कापटिकः वञ्चकाग्रणीरित्यर्थः (पृथ्वी०) अपवारितम् आच्छादितं सरीरं येम सः ।

स्मात्तं

गच्छ।

अच्छ्रु

कारिके

गणमि

11

म हस्त

ना तव

**स्दपवा**'

बुड्ड दि ता न्नात्मानं

ग कपट

हार्यकरणे शः सुतरां हे जामते कापटिक एष ब्राह्मणी वृद्धश्रृगालः कदाचिदपवारितशरीरो गत्वा श्रृगालो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य वञ्चनानिमित्तमेवं तावत्करिष्यःमि । बाले वाले वसन्तसेने, एहि ।

विट:--अये, कामी संवृत्तः । हन्त, निवृत्तोऽस्मि । गच्छामि । (इति

निष्क्रान्तः) -

शकार:--

शुवणाओं देमि पिश्रं वदिमि पडिमि शीशेण शवेश्टणेश ।
तद्या वि मं णेच्छिश शुद्धदित कि शेवओं कश्टमआ मण्श्शा ।।३१॥
सुवर्णके ददामि प्रियं वदामि पतामि शीर्षेण सवेष्टनेन ।
तथापि मां नेच्छिसे शुद्धदिन्ति कि सेवकं कष्टमया मनुष्याः ।।
वसन्तसेना को एत्थ संदेहो । (अवनतमुखी 'खल चरित' इत्यादि श्लोकह्रयं

पंठति)

खलचरित निकृष्ट जातदीषः कथमिह मा परिलोभसे घनेन । सुचरितचरितं विशुद्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यर्जान्त । ३२ । यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवान्दरिद्रोऽपि ।

शोभा हि पणस्त्रीणां सहशजनसमाश्रयः कामः ।।३३।। अवि अ । सहआरपादवं सेविअ ण पलासपादवं अङ्गोकरिस्सम् । [कोऽत्र सन्देहः।] अपि च । सहकारपादपं सेवित्वा न पलाशपादपमङ्गीकरिष्यामि ।]

शकार: — दाशीए धीए, दलिह्चालुदत्तके शहआलपादवे कडे, हमी उप पलाशें मणिदे किशुके वि ण कडे । एव्यं तुर्म में गार्लि देन्ती अज्जवी त जेव चालुदत्तकं शुमलेशि । दास्याः 'पृत्रि, दिरद्रचा'ठ्दत्तकः सहकारपादपः कृतः अहं पुनः पलाशो भणितः किशुकोऽपि न कृतः । एवं त्वं मध्यं गार्लि ददत्यद्याप तमेव चारुदत्तकं संमरिस ।]

वसन्तसेना — हिअअगदी ज्जेव किंसि न सुमरीअदि । हिदयगत ए किमिति न स्मर्यते ।

भूयान् कामोऽस्यास्तीति कामी ।संवृत्तः संजातः । निर्वृतः सुखी निश्चितः । सुवर्णकमिति । अहं तुभ्यं सुवर्णकं ददामि प्रियं वदामि सवेष्टनेन सोष्णीधेण शीर्षे किरसा पतामि तव चरणयोरिति शेषः । तथापि हे शुद्धदन्ति, मौ शकारं सेवकं कि की अ इन्छति ? अहो ! सनुष्याः हि कष्टमयाः । उपजातिः वृत्तम् ।।३१।। पृगालो ले वाले

**छक** टिके

(इति

. १11

्र प्लोकद्वर्य

2.1

तस्देहः।]

हर्गे उप त ज्जेव कृतः अहं गाप तमेव

रगत ए

निश्चिन्तः। ण इतिश्वेष क्लंकिक् इसकी वञ्चना के लिए इस प्रकार करूँ। (पुष्प-धयन करता हुआ अपने आपको भूषित करता है) बाले, वाले, वसन्तसेने, आओ।

विट — अरे, कामी बन गया। अहा ! अत्र निश्चिन्त हो गया। जाता हूँ। (निकल जाता है)

सकार -

मैं तुम्हें सुवर्ण देता हूँ प्रियं वंचन कहता हूँ, पगड़ी सित सिर से (तुम्हारें घरणों में) गिरता हूँ, तथापि हे शुद्ध बांतों वाली क्यों मुझ सेवक को नहीं चाहती हो (खेद है) मनुष्य बड़े कष्टमय हैं गः १॥

वसन्तसेना — इसमें क्या सन्देह है ? (नीचे मुख किये हुए 'खलचरित इत्यादि' हो ग्लोक पढ़ती है)

हे बुष्ट चरित्र वाले अधम, तुम पाप से युक्त होकर यहाँ मुझे धन से क्यों लुभाते हो ? सुन्दर (अह्नादकता आदि) स्वभाव वाले तथा निर्मेल आकृति वाले कमल को भ्रमर नहीं छोड़ते हैं ॥३२॥

कुलीन तथा सदाचारी पुरुष का दिरित्र होते हुए भी यस्त से सेवन करेना धाहिये. क्योंकि अनुरूप जन है आश्रय जिसका ऐसा प्रेम ही विश्याओं की शोभा है ॥३३॥

और भी। आम्रवृक्ष का सेवन करके पलाशवृक्ष को स्वीकार नहीं करूँगी। शकार—दासी की पुत्री, वरित्र चारवत्त को आम्रवृक्ष बना दिया और मुझे पलाश कहा, 'किंशुक' भी नहीं बनाया। इस प्रकार तू मुझे गाली देती हुई आज भी उसी चारवत्त का स्मरण करती है।

वसन्तसेना वह हृदय में स्थित ही है, फिर उसका स्मरण क्यों न किया

खलचरितेति । हे खलचरित दुष्टचरित, निकृष्टः अधमः, जातः उत्पन्नः दोषः पापं यस्य ताहशः सन् इह अत्र मां वसन्तसेनां कथं घनेन परिलोभसे परि-लोभयसि ? सुचरितं शोभनं चरित शोलम् आह्नादकत्वादि यस्य ताहशं विशुद्धः विमलः देहः शरीरं आकृतिवी यस्य ताहशं कमलं मधुपाः भ्रमराः न परित्यजन्ति हि म त्यजन्ति इति निश्चितम् । अनेन चार्ष्वतः न त्यक्यामीति व्यज्यते । अप्रस्तुत-प्रशंसाऽलङ्कारः । पुष्पिताग्रा दृत्तम् ॥३२॥

यत्नेनिति । कुलशीलवान् कुलशीलयुक्तः पुरुषः दिद्धः अपि सम् यत्नेन प्रयत्नपूर्वकं सेवितब्धः सेवनीयः, हि यतः सहश्रेजनः अनुरूपजनः समाध्ययः यस्य साहशः कामः अनुरागः पणस्त्रीणां वश्यानां शोभा भवति । अर्थान्तरन्यासः । आर्थी वृत्तम् ।।३३॥ शकार— अज्ज वि दे हिअअगदं तुमं च शमं ज्जैव मोडेमि । ता दिलद्शस्थवाह-अमणुश्शकामुकिणि, चिश्व चिश्व [अद्यापि ते हृदयगतं त्वां च सममेव मोट-शामि । तद्रिद्रसार्थवाहकमनुष्यकामुकिनि, तिष्ठ तिष्ठ ।]

वसन्तसेना—मण मण पुणो वि भण सलाहणिआइं एदाइं अक्खराइं। [भण भण पुनरिप भण श्लाघनीयान्येतान्यक्षराणि।]

शकारः —पित्रायतां वासीए पुत्ते विलद्दचालुदत्तके तुमम् । [पिरित्रायतां वास्याः पुत्रो वरिद्रचारुवत्तकस्त्वाम् ।]

वसन्तसेना— परित्ताअवि जवि मं पेक्खवि । [परित्रायते यदि मां प्रेक्षते ।] शकारः—

कि शे शक्के वालिपुत्ते महिन्दे लम्भापुत्ते कालणेमी शुबन्ध् । लुद्दे लाआ दोणपुत्ते जडाऊ चाणक्के वा धुन्धुमाले तिशङ्कू ? ।।३४।। अधवा, एदे वि वे ण लक्कन्ति ।

चाणक्केण जधा शीदा मालिदा भालदे जुए।

एव्वं दे मोडइश्जामि जडाऊ विश्व दोव्वदिम् ॥३१॥ [किं सं शंक्रो बालिपुत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्रः कालनेमिः सुबन्धुः । रुद्रो राजा द्रोणपुत्रो जढायुश्चाणक्यो वा धुन्धुमारस्त्रिशङ्कुः ? अथवा, एतेऽपि त्वां नं रक्षम्ति ।

चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते युगे।

एवं त्वो मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम् ॥ (इति ताडयितुमुद्यतः)

वसन्तसेना—हा अत्ते, कि सि । हा अञ्जचारुदत्त, एसो जणी असंपुष्णमणी-एघो क्लेंब विवञ्जिद । ता उद्धं अक्कन्वइस्सम् । अधवा वसन्तसेना उद्धं अक्कन्दिति त्ति लक्जणीओं क्लुं एवम् । णमो अञ्जचारुदत्तस्स । हा मातः, कुत्रासि ? हा आर्यचारुदत्त, एव जनोऽसंपूर्णमनोरथ एव विपद्यते । तदूर्ध्वमा-क्रन्दियामि । अथवा वसन्तसेनोध्वेमाक्रन्दतीति लज्जनीयं खल्वेतत् । नम आर्यचारु-दत्ताय ।

शंकार: अन्निव गंध्मदाशी तश्श ज्जैव पावश्श णामं गेष्हिदं। (इति कण्ठे पीडयन्) शुमल गंब्मदाशि शुमल । [अद्यापि गर्भदासी तस्यैव पापस्य नाम गूह्णित । स्मर गर्भदासि, स्मर ।]

बसन्तसेना-जमो अञ्जनाश्वतस्स । [नम आर्यचार्वतत्ताय ।]



के

₹•

U

ŤF.

1]

11

गे

ति

हा

す I 5一

ण्ठे

ाम

शकार—आज ही तुक्षे और तेरे हृदय में स्थित (दोनों) को साथ ही पीस आलता हूँ। तो दरिव्र सार्थवाह अर्थात् चारुदत्त को चाहने वाली, ठहर ठहर। जसम्तरेना—कहो, कहो फिर भी कहो । ये अक्षर (चारुदत्त कामुकिनी) सराहनीय हैं।

> सकार दासी का पुत्र दिरिद्र वास्द्रस सुम्हारी रक्षा कर ले। वसन्तसेना—रक्षा करते यदि मुझे देखते।

शकार—वह (चारुदत्त) क्या इन्द्र है ? बालि का पुत्र महेन्द्र है, या रम्भा का पुत्र कालनेमि है अथवा सुबन्धु है ? वह राजा रुद्र है या द्रोण का पुत्र जटायु है ? वाजक्य है, खुन्धुमार है अथवा त्रिशक्क्य है।।३४।।

जैसे भारत के युग में चाणक्य ने सीता की मारा था इसी प्रकार जटायु के ब्रीपवी को गारने के समान में तुझ मारू गा। ३ ।।

### (भारने को उद्यत हो जाता है)

असन्तसेना—हाय या ! कहाँ हो ! हाय आर्य घारुदत्त ! यह जन (में) विना मनोरय पूर्ण हुए ही मर रहा है। अब मैं ऊँचे स्वर से क्रन्दन करूँगी। अथवा 'यसन्तसेना ऊँचे स्वर से क्रन्दन करती हैं'—यह लज्जा का विषय हैं। आर्थ चारुदत्त को नगरकार।

शकार-अब भी यह गर्भवासी उस पापी का ही माम ले रही है। (गला विवाता हुआ) स्मरण कर गर्भवासी, स्मरण कर।

वसन्तसेना-आर्य चारुदत्त को नमस्कार ।

'पलाश' शब्देन राक्षसीऽध्यभिधीयते पल मासमश्नातीति पलाश: । भोटथामि धूर्णयामि । वरिद्रसार्थवाह्कः वासी मनुष्यश्च तस्य कामुकिनी अभिलाधिणी तरसंबुद्धौ ।

किमिति । तः चारुदत्तः कि शक्षः इन्द्रः, वालिपुत्रः महेन्द्रः किम् ? शक्षः महेन्द्रः इति पुनरुक्तिः वालिपुत्रः इति ऐतिह्यविरुद्धम् । अथवा रम्भायाः पुत्रः कालनेमिः असुरविशेषः सुबन्धः कविविशेषेः—अत्र रम्भापुत्रः इति ऐतिह्यविरुद्धम्, रुद्रः एतन्नामकः राजा अथवा ब्रोणस्य पुत्रः जढायुः द्रोणपुत्रः इति विरुद्धम्, चाणक्यः, सुन्धुमारः असुरविशेषः अथवा त्रिशङ्कुः किम् । शालिनी वृत्तम् ॥३४॥

श्वाणक्येम । थथा भारते युगे चाणक्येन सीता मारिता एवं जटायुः द्रौपबीस् इव च त्वां वसन्तसेनां मोटियामि नूर्णियव्यामि मारियव्यामि ना शकारनाक्यत्नाद् असङ्गतम् ॥३५॥ शकार:--मल गव्यवाशि, मल । [म्रियस्व गर्भावासि, म्रियस्व ।] (नाटचे न कण्ठे निपीडयन्मारयित)

(वसन्तसेना मूर्छिता निश्चेष्टा पतित)

शकार:-(सहर्षम्।)

एदं दोशकलिण्डवं अविणअश्शावाशभूदं खर्लं लत्तं तश्श किलागदश्श लमणे कालागदं आअदम् ।
कि एशे शमुदाहलामि णिअअं बाहूण शूलत्तंणं णीशाशे वि मलेइ अम्ब शुमला शीदा जद्या भालदे ॥३६॥ इच्टन्तं मम णेच्छिति त्ति गणिआ लोशेण मे मालिदा शृण्णे पुष्फकलण्डके त्ति शहशा पाशेण उत्ताशिदा । शंवाविञ्चद भादुके मम पिदा मादेव शा दोष्पदी जे शे पेक्खदि णेदिशं वविशदं पुत्ताह शूलत्तणम् ॥ भोद्व । शंववं बुइदबोडे आगमिश्शदि ति । ता ओशिलअ चिश्टामि । [एतां दोषकरिण्डकामिवनयस्यावासभूतां खलां रक्तां तस्य किलागतस्य रमणे कालागतामागताम् । किमेष समुदाहरामि निजकं बाह्वोः शूरत्वं निःश्वासापि स्रियतेऽम्बा सुमृता सीता यथा भारते ॥ इच्छन्तं मो नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता

इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता शून्ये पुष्पकरण्डक इति सहसा पाशेनोत्त्रासिता । सेवाविञ्चतो भ्राता मम पिता मातेव सा द्रौपदी योऽसौ पश्यति नेदृश व्यवसितं पुत्तस्य शूरत्वम् ॥ भवतु ॥ सांप्रतं वृद्धश्वगाल आगमिष्यतीति ततोऽपसृत्य तिष्ठामि ।] (तथा करोति)

(प्रविषय चेटेन सह)

विदः अनुनीतो मया स्थावरकश्चेदः । तद्यावत्काणेलीमातरं पश्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) अधे, मार्ग एव पादपो निपिततः । अनेन च पतता स्त्री व्यापा॰ विता । भोः पाप, किमिदमकायंमनुष्ठितं स्वया । तवापि पापिनः पतनात्स्त्रीवधदर्शने॰ मातीव पातिता वयम् । अनिमित्तमेतत्, यत्सत्यं वसन्तसेनां प्रति शिक्कृतं मे मनः । सर्वथा वेवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । (शकारमुपमृत्य) काणेलीमातः, एवं मयानुनीतः स्थाषरकश्चेदः।

मे ।

ापा-

र्शने-

नः । नीतः शकार—मर जा गर्भदासी मर जा। (अभिनय से गला दवाता हुआ मारता है (वसन्तसेना मूर्ज्छित होती है तथा निश्चेष्ट होकर गिरती है)

शकार-(हर्षपूर्वक)

दोषों की पिटारी, अविनय का निवास स्थान, दुष्टा, अनुरागयुक्ता, यहाँ आये हुए उस चारुदत्त से रमण के लिये आई हुई काल (मृत्यु) को प्राप्त हुई, इस वसन्तसेना को (मैंने मार दिया है) मैं अपनी भुजाओं की भूरता का क्या वर्णन करूँ? भ्वास रहित हो जाने पर भी यह वेचारी स्त्री (वसन्तसेना) इसी प्रकार मर रही है जिस प्रकार भारत युग में सीता भली-भाँति मर गई।।३६।।

'चाहने वाले मुझको यह वेश्या (वसन्तसेना) नहीं चाहती है—इस कारण से इस शून्य पुष्पकरण्डक नामक उद्यान में सहसा अपने बाहुपाश से गला दबाकर उसको क्रोध से मैंने मार दिया है। जो मेरा भाई, पिता तथा द्रौपदी जैसी माता अपने पुत्र द्वारा की गई इस शूरता को नहीं देखता है वह मेरी सेवा से विञ्चत रह गया।।३७॥

अच्छा, इस ममय बूढ़ा सियार आ जायेगा, अतः उससे हटकर खड़ा होता हूँ। (वैसा करता है)

### (चेट के साथ प्रवेश करके)

विट—स्थावरक चेट को मैंने मना लिया है। तो अव काणें के पुत्र को देखता हूँ (घूमकर और देखकर) अरे, मार्ग में ही वृक्ष गिर पड़ा है। और गिरते हुए इसने स्त्री को मार डाला। अरे, पापी तूने यह क्या अकार्य कर दिया। तुझ पापी के पतन से होने वाले स्त्रीवध के दर्शन ने हमें अधिक पतित कर दिया है। यह अपशकुन है, सचमुच ही वसन्तसेना के विषय में मेरा मन शिङ्कत हो गया है। सर्वथा देवता कल्याण करेंगे। (शकार के पास जाकर) काणेली-पुत्र, अच्छा मैंने स्थावरक चेट को मना लिया है।

एतामिति । दोषाणां करण्डिकां पेटिकां (पिटरी इति भाषा), अविनयस्य आवासमूतां निवासस्थानम्, खलां दुष्टां रक्ताम् अनुरागयुक्ताम् आगतस्य तस्य चारु-दत्तस्य रमणे रमणिनिमित्तम् आगतां कालागतां कालप्राप्ताम् एतां वसन्तसेनाम् अहं मारितवान् इति शेषः । एषः अहं निजकं स्वकीयं वाह्योः भुजयोः शूरत्यं शूरतां किमुदाहरामि कि वणंयामि ? निश्वासा श्वासरहिता अपि अस्वा वराकी स्त्री तथा क्रियते यथा भारते युगे सीता सुमृता सम्यक् मृता । (हतोपमम्) । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥६६॥

इच्छन्तमिति । इच्छन्तं कामयमानं मां शकारं गणिका वसन्तसेना न इच्छिति हेनोः श्रून्ये विजने पुष्पकरण्डके तन्नामके उद्याने सा मया शकारेण सहसा पाशेन बाहुपाशेन उत्त्रासित त्रासं गमिता निपीडिता वा रोषेण मारिता च इति । यः मम स्नाता पिता, द्वौपवी इव माता च पुत्रस्य शकारस्य व्यवसितं कृतम् ईदृशं श्रूरत्वं न पश्यित असौ सेवावञ्चितः मम सेवया वञ्चितः इति भावः ॥३७॥

शका.र—भावे, शाअवं दे पुक्तका थावलका चेडा, तवादि शाअदम्। [भाव, स्वागतं ते। पुत्रक स्थावरक चेट तवापि स्वागतम्।]

चेट:-अध इं अथ किम्।]

विट:--मदीयं न्यासमुपनय ।

शकार:-कौदिशे णाशे । [कीहशो न्यासः ।]

विदः-वसन्तसेना ।

शकार:-गडा। [गता।]

विटः--वव ।

शकार:--भावश्श ज्जेव विश्वदो । [भावस्यैव पृष्ठतः ।]

विटः—(सवितकंम्) न गता खलु सा तया दिशा।

शकार:-- मुमं कदमाए दिशाए गडे । [त्वं कतमया दिशा गतः ।]

विट:--पूर्वया दिशा।

शकार:--शा वि दिवलणाए गडा । [सा पि दक्षिणया गता ।]

विट:—अहं दक्षिणया।

शकार:-शा वि उसलाए । [साप्युत्तरया ।]

विदः--अत्याकुलं कथयसि । न शुद्धचित भेऽन्तरात्मा । तत्कथय सत्यम्।

शकारः—शवामि भावश्श शीशं असणकेलकेहि पादेहि। ता शंठावेहि हिअअय् एशा मए मालिवा। [शपे भावस्य शीर्षमात्मीयाभ्यां पादाभ्याम्। ततः संस्था-पय हृदयम्। एषा मया मारिता।]

विट:--(सविषादम्) सत्यं त्वया व्यापादिता ।

शकारः - जह मन वभणो न पतिक्षाअशि, ता पेथल पहमं लश्टिअशालशंठा-णाह शूलत्तजम्। [यदि मम वचने न प्रत्ययसे, तत्पश्य प्रथमं राष्ट्रियश्याल-संस्थानस्य शूरत्वम्। (इति वर्णयित)

विटः—हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । (इति मूच्छितः पति) शकारः—ही ही उपलदे भावे । [ही ही । उपरतो भावः ।]

चेटः—शमश्शासु शमश्शासु भावे। अविचालिलं पहसणं आणन्तेण जीव मए पढमं मालिवा। [समाश्वसितु समाश्वसितु भावः। अविचारितं प्रवहण-मानयतैव मया प्रथमं मारिता।]

विट:-(समाध्वस्य सकरणम्) हा वसन्तसेने,

यय

अ**म्** था-

हिं।

ल-

जेव

हण-

कनः

I

शकार—भाव, तुम्हारा स्वागत है। पुत्र, स्थावरक चेट, तेरा भी स्वागत है। चेट—अच्छा, (धन्यवाद)।
विट—मेरी घरोहर लाओ।
शकार—कैसी घरोहर ?
विट—वसन्तसेना।
शकार—गई।
विट—कहाँ ?
शकार—आपके पीछे।
विट – (वितकं-पूर्वक) वह तो उस दिशा से नहीं गई।
शकार—तुम किस दिशा से गये थे ?
विट—पूर्व दिशा से।
शकार—वह भी दक्षिण से गई।
शकार—वह भी दक्षिण दिशा से (गया था)।
शकार—वह भी उत्तर दिशा से (गई)।

बहुत घबराहट से कह रहे हो मेरा हृदय संशय-रहित नहीं हो रहा है। तो सच कहो।

शकार-अपने चरणों से आपके सिर की शपथ लेता हूँ। तो हृदय को स्थिर करो। उसे मैंने मार दिया।

विट-(विषादपूर्वक) सचमुच, तुमने मार डाली ?

शकार—यदि तुम मेरे कथन पर विश्वास नहीं करते तो पहले राजण्यालक संस्थानक की भूरता देखों (दिखलाता है)।

विट-हाय मन्दभाग्य वाला मैं मारा गया (मूर्ज्छित होकर गिरता है)।

शकार-अहो, 'भाव' मर गया।

चेट-आप धैर्य धारण कीजिये, धैर्य धारण कीजिये, बिना विचारे, गाड़ी को जाते हुए मैंने ही उमे पहले मार दिया था।

विट-(धैयं धारण करके, करुणापूर्वक) हाय, वसन्तसेना ।

कृताः । पातकं क्रियमाणं पश्यन्तिप जनः पातकी भवतीने भावः । अनिमित्तम् अपशकुनम् ।

दक्षिणदिग्गतस्वं मृतत्वमि (पृथ्वी०)। अस्याकुलम् आकुलतापूर्वकं परस्पर-विरुद्धं वा न शुध्यित (?) शुद्धः संशयरिहतः नास्तीति भावः। प्रत्ययसे विश्वसिधि 'ही' इति विस्मयेऽज्ययम् । उपरतः मृतः। दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रित-हां हालङकृतभूषणे सुवदने क्रोडारसे द्धासिनि । हा सौजन्यनदि प्रहासपुलिने हा माहशामाश्रय हा हा नश्यित मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ॥३८॥

(सास्रम्) कष्टं भोः कष्टम्।

किं नु नाम भवेत्कार्यंमिदं येन त्वया कृतम्। आपापा पापकल्पेन नगरश्रीनिपातिता ॥३६॥ (स्वगतम्) अये कदाचिदयं पाप इदमकार्यं मिय संक्रामयेत्। भवतु। इतो गच्छामि। (इति परिक्रामित)

(शकार: उपगम्य धारयति)

विदः — पाप, मा मा स्प्राक्षीः । अलं त्वया । गच्छाम्यहम् । शकारः — अले वशन्तशेणिअं शअं ज्जेव मालिअ मं दूशिअ कहि पलाअशि ? शंपदं इदिशे हगी अणाधे पाविदे । [अरे, वसन्तसेनां स्वयमेव मारियत्वा मां दूषियत्वा कुत्र पलायसे ? सांप्रतमीहशोऽहमनाथः प्राप्तः ।]

विट:--अपध्वस्तोऽसि ।

शकार:-

अत्यं शदं देमि सुवण्णअं दे

कहावणं देमि शवोडि अंदे ।

एशे दुशट्ठाणं पलवकमे मे

शामाण्णाए भोदु मणुश्शआणम् ।।४०॥

[अथं शतं ददामि सुवणंकं ते कार्षापणं ददामि सवोडिकं ते ।

एष दोषस्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु मनुष्यकाणाम् ॥]

'मया वसन्तसेना मारिता' इति शकाग्वचनं निशम्य विटः अनुशोचिति— दाक्षिण्येति । दाणिण्यम् औदार्यम् एव उदकं तस्य वाहिनो नदी विगलिता नष्टा । रितः स्वदेशं स्वर्गं याता गता हा ! हा ! अलङकृतभूषणे, अलङ्कृतानि भूषणानि यया सा सम्बुद्धौ, सुवदने सुमुखि, क्रीडारसस्य रितक्रोडायाः आनन्दस्य उद्मासिनि, प्रहासः एव पुलिनं बालुकामयतटं यस्याः तथाभूते, हा ! सौजन्यस्य निद, हा ! माहशाम् आश्रये आश्रयभूते, हा ! हा ! मन्मथस्य कामस्य विपणिः पण्यवीथिका (हट्टः), सौभाग्यम् एव उदारता रूपी जल की नदी नष्ट हो गई, रित अपने देश (स्वर्ग) को चली गई। हा ! भूषणों को अलङ्कृत करने वाली, सुन्दर मुख वाली, (रित) क्रीड़ा के आनन्द को उद्भासित करने वाली, हा ! हास रूपी वालुकामय तटों वाली सुजनता की नदी ! हा ! मेरे जैसों की आश्रयभूत, हाय ! कामदेव की हाट, सौभाग्य रूपी विक्रेय द्रव्य की निधि नष्ट हो गई।।३८॥

(अश्रुपूर्ण होकर) अरे कष्ट है कष्ट !

क्या प्रयोजन (सिद्ध) हो सकेगा ? जिससे तूने यह (दुष्कर्म) किया है। पापी जैसे तूने पाप रहित नगर की लक्ष्मी को मार दिया है।।३६॥

(अपने आप) अरे, कहीं यह पापी इस दुष्कर्म को मुझ पर ही डाल दे। अच्छा, यहाँ से जाता हूँ।

(शकार पास जाकर पकड़ता है।)

विट-पापी, मुझे मत छुओ। तुम रहने दो। मैं जाता हूँ।

शकार—अरे वसन्तसेना को स्वयं मारकर मुझे दोष लगाकर कहाँ भागते हो अब मैं ऐसा अनाथ हो गया ?

विट-तुम पतित हो।

शकार--

मां

(तिः

सा

एव अये

एव

मैं तुम्हें सौ सुवर्णमुद्रा की धनराशि दूँगा, मैं तुम्हें बीस कौड़ी (वोडी) सहित एक 'कार्षापण' दूँगा। मेरा यह पराक्रम (वसन्तसेना का मारना) जो दोष का स्थान (अपराध) है यह मनुष्यों का साधारण कार्य हो जाये (मेरे नाम न लगाया जाये)।।४०।।

पण्यं विक्रेयवस्तु तस्य आकरः खनिः निधिर्वा नश्यति । रूपकालञ्जारः । कष्णो रसः । शाद्रुं लविक्रीडितं वृत्तम् ।।३८।।

किमिति । किं नु नाम कार्यं प्रयोजनं भवेत् येन यदृहेश्येन त्वया शकारेण इवं दुष्कमं कृतम् । यत् पापकल्पेन पापिनः ईषद्त्यूनेन पापिसहशेन वा त्वया अपापा पाप-रहिता नगरस्य श्रीः निपातिता मारिता । वसन्तसेनां हत्वा नगरिमदं श्रीविहीनं विहि-तम् इति भावः । उपमालङ्कारः ।।३६।।

संक्रामयेद् आरोपयेत् । अपध्वस्तः पतितः ।

अर्थिमिति । अहं शकारः ते विटाय शतं सुवर्णकम् अर्थं धनं ददामि । ते तुभ्यं सवोडिकं वोडिनामकमुद्रासिहतं कार्षापणम् एतन्नाम्नीं राजमुद्रां ददामि । दोषस्य स्थानम् एषः मे मम शकारस्य पराक्रमः मनुष्याणां सामान्यकः साधारणः भवतु । केनापि वसन्तसेना मारिता इति वक्तव्यम्, न तु शकारेण मारितेति । उपजातिः इतम् ।।४०॥

विटः—धिक् तवैवास्तु । चेटः—शान्तं पावसु । [शान्तं पापम् ।]

(शकारो हसति)

विदः-

विट:---

अपिततमिप तावत्सेवमानं भवन्तं
पिततिमव जनोऽयं मन्यते मामनार्यम् ।
कथमहमनुयायां त्वां हतस्त्रीकमेनं
पुनरिप नगरस्त्रीशिङ्कतार्घाक्षिदृष्टम् ॥४२॥
(सकरणम्) वसन्तसेने,

अन्यस्यामपि जातौ मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि । चारित्र्यगुणसम्पन्ने जायेथा विमल कुले ॥४३॥

दोषं कृत्वा हसन्तं शकारं दृष्ट्वा विटः कथयति—अप्रीतिरिति । हासः विषु च्यतां त्यण्यतां हि अप्रीतिः त्वया सह मम स्नेहस्य अभावः भवतु (अथवा तव अप्रीतिः दुःसं भवतु ।) परिभवकारिकां तिरस्कारकारिणीम् अनार्यां निकृष्टां प्रीति त्वया सह मैंत्रीं धिक् । त्विय शकारे मम विटस्य सङ्गतं कदाचिद् अपि मा भूत् । आच्यितं भग्नं निर्गुणं ज्यारहितं धनुः इव दयादिगुणरहितं त्वां त्यजामि । उपमालङ्कारः। प्रहिषणी वृत्तम् ।।४१।।

निलन्यां सरस्याम्, नलानि कमलानि सन्त्यस्यामिति ।

विट—(तुम्हें) धिक्कार है। (यह दोष) तुम्हारा ही रहेगा। चेट—पाप शान्त हो।

(शकार हँसता है)

विट--

इस हँसी को छोड़ दो। तुम्हारे साथ मेरा स्नेह नहीं रहेगा। अनादर करने वाली इस निक्वष्ट मैत्री को धिक्कार है। मेरा और तुम्हारा सङ्ग फिर कभी न हो। दूटे हुए तथा प्रत्यञ्चा रहित धनुप के समान दयादि गुण रहित तुझको मैं त्यागता हूँ।।४१।।

शकार—भाव, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आओ (इस) कमल सरोवर में प्रविष्ट होकर क्रीड़ा करें।

विट--

आपकी सेवा करते हुए मुझ पाप-रहित को भी लोग अनार्य एवं पापयुक्त समझेंगे। तब स्त्री (वसन्तसेना) को मारने वाले इसी हेतु नगर की स्त्रियों के द्वारा शिक्कित अधखुली आंखों से देखे गये तुम्हारा अनुसरण मैं कैसे करूँ।।४२।। (करुणापूर्वक) हे वसन्तसेना,

हे सुन्दरी, तुम दूसरे जन्म में भी वेश्या न होओ । हे चरित्रगुण से युक्त (वसन्तसेना), तुम किसी पवित्र कुल में जन्म लो (अथवा हे वसन्तसेना, तुम किसी चरित्र गुणयुक्त पवित्र कुल में जन्म लो) ॥४३॥

त्वया सह मम सङ्गितिनं युक्तेति विटः शकारं कथयति-अपिततिमिति।
भवन्तं शकारं सेवमानम् अपिततम् अपि मां विटम् अयं जनः साधारणो लोकः अनार्यम्
अश्रेष्ठं निकृष्टमिति यावत् पिततम् पापयुक्तम् इव च मन्यते मंस्यते इत्यं च हतस्त्रोकं
हता स्त्री येन तं पुनः अपि च नगरस्त्रीमिः शिङ्कितैः अर्द्धाक्षिमिः अर्धोन्मीलितलोचनैः
हण्टं त्वां शकारम् अहं विटः कथम् अनुयायाम् अनुगच्छेयम्। न कथमिप त्वामनुगन्तुं
शक्नोमीति भावः। काव्यलिङ्गालङ्कारः। मालिनी वृत्तम् ॥४१॥

अन्यस्यामिति । हे सुन्दरि त्वम् अन्यस्यां भाविन्यां जातौ जन्मिन अपि वेश्या मा मु: न भव । चारित्र्यं सच्चरित्रम् एव गुणः तेन सम्पन्ना युक्ता तत्सम्बुद्धौ हे चरित्र-गुणयुक्ते वसन्तसेने, (अथवा चारित्र्यगुणसम्पन्ने कुले इति सम्बन्धः) त्वं विमले दोप-रहिते, पवित्रे कुले जायेथाः जन्म गृहाण; इति वसन्तसेनां प्रति शुभकामना ॥४ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

। [भाव,

हासः विषु व अप्री<sup>तिः</sup> विया सह

आन्धि<sup>नं</sup> गालङ्कारः। शकारः — ममकेलके पुष्फकण्लडकिजण्णुज्जाणे वशन्तशेणिअं मालिअ किंह् पलाअशि ? एहि । मम आवुत्तश्श अगादो ववहालं देहि । [मदीये पुष्पकरण्डकः जीर्णोद्याने वसन्तसेनां मार्रायत्वा कुत्र पलायसे ? एहि । मम आवृत्तस्या-ग्रतो व्यवहारं देहि ।] (इति धारयित)

विट:-आः, तिष्ठ जाल्म । (इति खड्गमाकर्षति)

शकार'— (सभयमपसृत्य) कि ले भीदेशि । ता गच्छ । [िक रे, भीतोऽसि तद्गच्छ ।]

विदः—(स्वगतम्) न युक्तमवस्थातुम् । भवतु । यत्रायंशर्विलकचन्दनकः प्रभृतयः सन्ति, तत्र गच्छामि । (इति निष्कान्तः)

शकारः--णिधणं गच्छ । अले थावलका पुत्तका, कीलिशे मए कडे । [निधनं गच्छ । अरे स्थावरक पुत्रक, कीदृशं मया कृतम् ।]

चेट:- भट्टके, महन्ते अकज्जे कडे । [भट्टक, महदकार्यं कृतम् ।]

शकार:—अले चेडे, कि भणाशि अकज्जे कडेति। भोदु। एववं दाव। (नानाभरणान्यवतायं) गेण्ह एदं अलंकारअस्। मए ताव दिण्णे। जेत्तिके वेले अलंकि लेमि तेत्तिकं वेलं मम। अण्णं तव। [अरे चेट, कि भणस्यकार्यं कृतिमिति। भवतु। एवं तावत्। गृहाणेममलङ्कारम्। मया तावहत्तम्। यावत्यां वेला। यामलङ्करोमि तावतीं वेलां मम। अन्यदा तव।]

चेटः—भट्टके ज्जेव एदे शोहन्ति । कि मम एदेहि । [भट्टके एवैते शोभन्ते । कि ममैतैः ।]

शकारः—ता गच्छ । एवाइं गोणाइं गेण्हिअ ममकेलकाए पाशावबालागपदी तिकाए चिस्ट । जाव हग्गे आअच्छामि । [तद्गच्छ । एतौ वृषभौ गृहीत्वा मदीयायां प्रासादबालाग्रप्रतोलिकायां तिष्ठ । यावदहमागच्छामि ।]

आवुत्तस्य भगनीपतेः । व्यवहारं विवादं, विचारम् इति पृथ्वीघरः । 'परस्यां मनुंद्याणां स्वार्थविप्रतिपत्तिषु । वाक्यान्त्यायाद्व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः' । इति मिताक्षरा । जाल्म, असमीक्ष्यकारिन् । निधनं मृत्युं गच्छ । वालाग्नं मत्तवारण्य अ कहि रण्डक-वृत्तस्या-

छकटिके

ीतोऽसि

वन्दनक

[निधनं

व्वं दाव। ले अलंब-तमिति। यां वेलाः

शोभन्ते।

ालग्गवदोः गृहीखा

। 'परस्परं तः'। इति मत्तवारणर शकार—मेरे 'पुष्पकरण्डक' नामक पुराने उद्यान में वसन्तसेना को मार कर कहाँ भागते हो ? आओ, मेरे बहनोई (राजा) के सामने सफाई (ब्यवहार) दो। (पकड़ता है)।

विट-अरे, विना विचारे कार्य करने वाले (जाल्म) ठहर । (तलवार खींचता है) ।

शकार-(भयपूर्वंक हटकर) अरे क्या डर गया, तो जा।

विट—(अपने आप) यहाँ ठहरना उचित नहीं । अच्छा, जहाँ आयं श्राविलक, तथा चन्दनक आदि हैं, वहाँ जाता हूँ । (निकल जाता है) ।

शकार-मर जा! अरे स्थावरक, पुत्रक, मैंने कैसा कार्य किया ?

चेट-स्वामी, बड़ा बुरा काम किया।

शकार—अरे चेट, क्या कहता है, 'बुरा काम किया'। अच्छा, ऐसा ही (सही) (अनेक आभूषणों को उतार कर) इस आभूषण को ले। मैंने तुझे दे दिया। जितने समय पहनूँ उतने समय मेरा। अन्य समय तेरा।

चेट—ये (तो) स्वामी को ही शोभा देते हैं। मेरा इनसे क्या (प्रयोजन)? शकार—तो जा। इन बैलों को लेकर मेरी अटारी (बालाग्र) वाली गली में ठहर जब तक मैं आता हूँ।

(टि॰) उपरिगृहविशेषो वा ।

अ

प्रा रहे

9

(8

में

मे

न

मे

व

(

चेट:- जं मट्टके आणवेदि । [यद्भट्टक आज्ञापयित ।] (इति निष्क्रान्तः)

शकारः—अत्तपिलताणे भावे गर्दे अदंशणम् । चेडं वि पाशादबालग्गपदोलिकाए णिगलपूलिदं कदुअ थावइश्शम् । एव्वं मन्ते लिक्खदे भोदि । ता गच्छामि ।
अधवा पेक्खामि दाव एदम् । कि एशा मला आदु पुणो वि मालइश्शम् । (अवलोक्य)
कधं शुमला । भोदु । एदिणा पावालएण पच्छादेमि णम् । अधवा णामिङ्किदे एशे ।
ता के वि अज्जपुलिशे पच्चिह्जाणेदि । भोदु । एदिणा वागलीपुञ्जिदेण शुक्खपण्णपुडेण पच्छादेमि । (तथा कृत्वा विचिन्त्य) भोदु । एक्वं दाव । संपदं अधिअलणं
गच्छिअ ववहालं लिहावेमि, जहा अत्थश्श कालणादो शत्थवाहचालुदत्ताकेण ममकेलकं
पुष्फकलण्डकं जिण्णुज्जाणं पवेसिअ वशन्तशेणिआ वावादिदे ति ।

चालुदत्तविणाशाय कलेमि कवडं णवम् । णअलीए विशुद्धाए पशुघादं व्व दालुणम् ॥४४॥

भोदु। गच्छामि। (इति निष्क्रम्य दृष्ट्वा सभयम्) अविद मादिके। जेण जेण गच्छामि मग्गेण तेण ज्जेव एशे दुष्टशमणके गहिदकशाओदकं चीवलं गेण्हिअ आअच्छिदि। एशे मए णींश च्छिदिअ वाहिदे। किदवेले कदावि मं पेक्लिअ एदेण मालिदे ति पआशदृश्यदि। ता कद्यं गच्छामि। (अवलोक्य) भोदु। एदं अद्धपिडदं पाआलक्षण्डं उल्लिङ्क्षिअ गच्छामि।

> एशे म्हि तुलिदतुलिदे लङ्काणअलीए गअणे गच्छन्ते। भूमीए पाआले हणूमशिहले विअ महेन्दे ॥४५॥

[ंआत्मपरित्राणे भावो गतोऽदर्शनम् । चेटमपि प्रासादबालाग्रप्रतीलिकायां निगडपूरितं कृत्वा स्थापिष्यामि । एवं मन्त्रो रिक्षतो भवित ।
तद्गच्छामि । अथवा पश्यामि तावदेनाम् । िकमेषा मृता, अथवा पुनरिष
मारिष्यामि । कथं सुमृता । भवतु । एतेन प्रावारकेण प्रच्छादयाम्येनाम् ।
अथवा नामािक्कृत एषः । तत्कोऽप्यार्यपुरुषः प्रत्यभिज्ञास्यित भवतु एतेन .....
वातालीपुञ्जितेन भुष्कपणपुटेन प्रच्छादयामि । भवतु एवं तावत् । सांप्रतमिद्यकरणं गत्वा व्यवहारं लेखयामि, यथार्थस्य कारणात्सार्थवाहकचारुदत्तकेन
मदीयं पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं प्रवेश्य वसन्तसेना व्यापादितेति ।

चारुदत्तविनाशाय करोमि कपटं नवम् । नगर्या विशुद्धायां पशुघातमिव दारुणम् ॥



चेट-जो स्वामी आज्ञा दें। (निकल जाता है)।

शकार—अपनी रक्षा के निमित्त विट (भाव) विलुप्त हो गया। चेट को भी प्रासाद की अटारी वाली गली में वेड़ी डालकर रक्खूंगा। इस प्रकार भेद छिपा रहेगा (?) तो जाता हूँ। अथवा पहले इस (वसन्तसेना) को देखता हूँ। क्या यह मर गई। अथवा फिर मारूँगा (देखकर) क्या भली-भांति मर गई? अच्छा, इस वस्त्र से इसको ढक देता हूँ। अथवा यह (वस्त्र) तो नामाङ्कित है। तो कोई आयंजन पहचान लेगा। अच्छा वायु के झोंके से इंकट्ठे किये गये इस सूखे पत्तों की राशि (ढेरी) से ढक देता हूँ। (वैसा करके सोचकर) अच्छा, तो इस प्रकार। अब न्यायालय में जाकर 'व्यवहार' (अभियोग) लिखाता हूँ कि धन के निमित्त सार्थवाह चारुदत्त ने मेरे पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में ले जाकर वसन्तसेना को मार दिया।

पवित्र नगरी में भयङ्कर पशुवध के समान चारुदत्त के विनाश के लिये मैं एक नया कपट करता हूँ ॥४४॥

अच्छा जाता हूँ। (निकलकर, देखकर भयपूर्वक) ओह ! जिस जिस मार्ग से जाता हूँ उसी से यह दुष्ट बौद्ध भिक्षु गेरुए रंग के रंगे वस्त्र लेकर आ जाता है। मेरे द्वारा नाक छेदकर निकाला गया यह (मेरे साथ) शत्रुता करके, कदाचित्, मुझे देखकर "इसने मारी है" यह प्रकट कर देगा। तो कैसे जाऊँ (देखकर) अच्छा, इस आधी गिरी हुई चारदीवारी को लांघकर जाता हूँ।

आत्मपरित्राणे स्वरक्षानिमित्तम् । निगडपूरितम् अतिगुरुबन्धनोक्तिरियम् (पृथ्वी०) मन्त्रः गुप्तवादः 'वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रः' इत्यमरः । प्रावारकेण उत्तरीय-वस्त्रेण । नामाङ्कितः वसन्तसेनायाः इति शकारस्य वेति लिखिताक्षरः (पृथ्वी०) । वातालिः वातचक्रं तथा पुञ्जितम् एकत्रीकृतम् । अधिकरणं न्यायालयः । व्यवहारं विवादम् ।

चारदत्तेति । विशुद्धायां पवित्रायां नगर्याम् उज्जयिन्यां दारुणं भयक्करं पशुधातं
पशुवधम् इव चारुदत्तस्य विनाशाय नवं कपटं करोमि ॥४४॥

अविदमादिके भयसहिते विस्मये (अध्ययम्) । गृहीतं कषायोदकं गैरिकमयजर्लं येन तत् । कृतं वैरं येन तादृशः ।

न्तः) ोलि-

टिके

ाल-मेः। क्य)

शि । विष्-

लणं लकं

शिमि दि। ति

ात्त व**ण्ड**ं

तो-ते। रिप

म्।

प्रत केन भवतु । गच्छामि । अविद मादिके । येन येन गच्छामि मार्गेण, तेनै-वैष दुष्टश्रमणको गृहीतकषायोदकं चीवरं गृहीत्वागच्छति । एष मया नासां छित्त्वा वाहितः कृतवैरः कदापि मां प्रेक्ष्यैतेन मारितेति प्रकाशयिष्यति । तत्कथं गच्छामि । भवतु । एतमधंपतितं प्राकारखण्डमुल्लङ्घ्य गच्छामि ।

एषोऽस्मि त्वरितत्वरितो लङ्कानगर्यां गगने गच्छन्। भूम्यां पाताले हनूमच्छिखर इव महेन्द्रः॥]

(इति निष्क्रान्तः)

(प्रविश्यापटीक्षेपेण)

संवाहको भिक्षः—पक्खालिवे एशे मए चीवलखण्डे। कि णु वखु शाहाए शुक्खावइश्शम्। इध वाणला विलुप्पन्ति। कि णु वखु भूमीए। धूलीवोशे होवि। ता किंह पशालिअ शुक्खावइश्शम् (हप्ट्वा) भोदु। इध वावालीपुञ्जिवे शुक्खवत्तशंचए पशालइश्शम्। (तथा कृत्वा) णमो बुद्धश्शः। (इत्युपविशति) भोदु। धम्मक्खलाइं उवाहलामि ('पञ्चज्जण जेण मालिदा' (८।२) इत्यादि पूर्वोक्तं पठित) अधवा अलं मम एदेण शग्गेण। जाव ताए वसन्तशेणिआए बुद्धोवाशिआए पच्चुवकालं ण कलेमि, जाए दशाणं शुवणकाणं किवे जूदिकलेहिं णिक्कीवे, तदो पहुदि ताए कीवं विअ अत्ताणअं अअगच्छामि। (हप्ट्वा) किं णु वस्तु पण्णोवले शमुश्शदि। अधवा।

वादादवेण तत्ता चीवलतोएण तिम्मिदा पत्ता । एदे विथिण्णपत्ता मण्णे पत्ता विअ फुलन्ति ॥४६॥

[प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डम् । किं नु खलु शाखायां शुष्कं करिष्यामि । इह वानरा विलुम्पन्ति । किं नु खलु भूम्याम् । ध्रुलिदोषो भवित ।
तत्कुत्र प्रसार्य शुष्कं करिष्यामि । भवतु । इह वातालीपुञ्जिते शुष्कपतः
संचये प्रसारियष्यामि । नमो बुद्धाय । भवतु धर्माक्षराण्युदाहरामि अथवालं
ममैतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या वसन्तसेनाया बुद्धोपासिकायाः प्रत्युपकारं न
करोमि यया दशानां सुवर्णकानां कृते चूतकाराभ्यां निष्क्रीतः, ततः प्रभृति
तया क्रीतिमिवात्मानमवगच्छामि । किं नु खलु पर्णोदरे समुच्छ्वसिति ।
अथवा ।

वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि पत्नाणि । एतानि विस्तीर्णपत्नाणि मन्ये पत्नाणीव स्फुरन्ति ॥]

एव इति। एवः अहं शकारः लङ्कानगर्यां लङ्कानगरीं प्रति गगने भूस्यां वाताते हुनुमन्द्रिवरे च गच्छन्, तेवां मार्गेण गच्छन् इति भावः महेन्द्रः इव त्वरितः तेनै-नासां ति ।

हेटिके

गाहाए । ता शंचए

खलाइं ा अलं ज्लेमि, विअ

करि-वति । कपतः थवार्ल ।रं न प्रभृति

ति ।

पाताते वरित• यह मैं (शकार) आकाश, भूमि, पाताल और हनुमान् (वस्तुतः महेन्द्र पर्वत) के शिखर से लङ्का को जाते हुए महेन्द्र (वस्तुतः हनूमान्) के समान शीघ्रातिशीघ्र जा रहा हूँ ।।४५।।

(निकल जाता है)

(संवाहक, बिना पर्दा उठाये प्रवेश करके)

संवाहक — यह चीवर मैंने घो लिया। क्या इसे वृक्ष की शाखा पर सुखा लूँ ? यहाँ वानर नष्ट कर देंगे [फाड़ देंगे]। क्या फिर भूमि पर (सुखा लूँ) ? धूलि (लगने) का दोष हो जायगा। तब कहाँ फैलाकर सुखाऊँ ? (देखकर) अच्छा, यहाँ वायु के झोंके से एकत्रित सूखे पत्तों की राशि पर फैलाऊँ ? (वैसा करके) बुद्ध को नमस्कार। (वैठ जाता है) अच्छा, धार्मिक शब्दों का उच्चारण करता हूँ। (पञ्चजनाः येन मारिताः ५-२ इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक पढ़ता है) अथवा इस स्दर्ग से मेरा क्या (लाभ है) ? जब तक उस बुद्ध की उपासिका वसन्तसेना का प्रत्युपकार न कहूँ। जिसने दस सुवणं (मुद्रा) के द्वारा (बदले) उन दोनों चूतकरों से छुड़ाया। तब से लेकर मैं अपने को उसके द्वारा खरीदा गया सा समझता हूँ। (देखकर) पत्तों के भीतर कौन सांस-सी ले रहा है। अथवा—

वात सिहत आतप से सन्तप्त ये पत्ते मेरे वस्त्र के जल से आई होकर मानी फैल गये हैं पंख जिनके ऐसे (पक्षियों के) डैनों के समान हिल रहे हैं।।४६।।

स्वरितः अर्रै।शीघ्रं गच्छन् अस्मि । 'महेन्द्रशिखराद् इव हनूमान् इति वक्तव्ये शकारोक्तः त्वाद् विपरीतम् (पृथ्वं । व्यावहतोपमम् गाथा । वृत्तम् ।।३४।।

वातातपेनेति । वातसिहतेन आतपेन तप्तानि चीवरस्य वसनखण्डस्य तोयेन जलेन स्तिमितानि आर्द्रत्वं प्राप्तानि एतानि पत्राणि मन्ये उत्प्रेक्षा विस्तीर्णानि प्रसृतानि पत्राणि (पंख) यत्र तानि पत्राणि पक्षाः इव स्फुरन्ति । उत्प्रेक्षाः । गाया वृत्तम् ॥४६॥

## (वसन्त्सेना संज्ञां लब्ध्वा हस्तं दर्शयति)

भिक्षुः—हा हा ! गुद्धालंकालभूशिदे इत्थिक्षाः हत्येः जिक्कमदि । कधम् । दुदिए वि हत्ये । (बहुविधं निवंण्यं) पच्चिभयाणामि विअ एदं हत्यम् । अधवा कि विचालेण । शच्चं शे ज्जेव हत्ये जेण मे अभअं दिण्णम् । भोदु । पेक्खिश्शम् । (नाट्येनोद्धाट्य हष्ट्वा प्रत्याभज्ञाय च) शा ज्जेव बुद्धोवाशिक्षा । [हा हा, शुद्धालङ्कारभूषितः स्त्रीहस्तो निष्क्रामिति । कथम् । द्वितीयोऽपि हस्तः । प्रत्यभिजानामीवैतं हस्तम् । अथवा कि विचारेण । सत्यं स एव हस्तो येन मेऽभयं दत्तम् । भवतु । पश्यामि । सैव बुद्धोपासिका ।

#### (वसन्तसेना पानीयमाकाङ्क्षति)

भिक्षः -- कधम् । उदअं मगोदि । दूले च दिग्धिआ । कि दाणि एत्थ कलइ-श्यम् । भोदु । एदं चीवलं शे उविल गालइश्शम् । [कथम् । उदकं याचते । दूरे च दीधिका । किमिदानीमत्र करिष्यामि । भवतु । एतच्चीवरमस्या उपरि गालियिष्यामि ।] (तथा करोति)

(वसन्तसेना संज्ञां लव्धवोत्तिष्ठित । भिक्षुः पटान्तेन वीजयित)

वसन्तसेना-अज्ज, को तुमम्। [आर्य, कस्त्वम्।]

निक्षुः—िंक मंण शुमलेदि बुद्धोवाशिआ दशशुवण्णणिक्कोदम् ? [िंक मां न स्मरति बुद्धोपासिका दशसुवर्णनिष्क्रीतम्?]

वसन्तसेना— सुमरामि । ण उण, जधा अज्जो भणादि । वरं अहं उवरदा ज्जेव । स्मरामि । न पुनयंथार्यो भणाति । वरमहमुपरतैव ।]

भिक्षु:—बुद्धोवाशिए, कि ण्णेदम् । [बुद्धोपासिके, कि न्विदम् ।] वसन्तसेना—(सिनवेंदम्) जं सरिसं वेसभावस्स । [यत्सहशं वेशभावस्य । भिक्षु:—उट्ठेदु उट्ठेदु बुद्धोवाशिक्षा एदं पादवसमीवजादं लदं ओलम्बिअ ।

[उत्तिष्ठत्तिष्ठतु बुद्धोपासिकैतां पादपसमोपजातां लतामवलम्ब्य ।] (इति लतां नामयति)

(वसन्तसेना गृहीत्वोत्तिष्ठति)

मिक्षु:—एवरिश विहाले मम धम्मवहिणिआ चिट्ठिद । तिह शमश्शशिदमणा भविस उवाशिआ गेहं गमिश्शिद । ता शेणं शेणं गच्छदु बुद्धोवाशिआ । (इति परिक्रा-मित-। दृष्ट्वा) ओशलध अज्जा, ओशलध । एशा तलुणी इत्थिआ, एशो भिक्खु ति शुद्धे मम एशे धम्मे ।



ए

T:

łΪ

वा

1]

णा

न-

हि

## (वसन्तसेना चेतना पाकर हाथ निकालती है)

भिक्ष — हा, हा; शुद्ध आभूषणों से भूषित नारी का हाथ निकल रहा है। क्या! दूसरा भी हाथ है? (बहुत प्रकार से देखकर) इस हाथ को पहचानता सा हूँ। अथवा विचार से क्या (लाभ)? सचमुच, यह वही हाथ है जिसने मुझे अभय (दान) दिया था। अच्छा। देखता हूँ। (अभिनय से उघाड़ कर, देखकर तथा पहचान कर) वही बुद्ध की उपासिका है।

### (वसन्तसेना पानी चाहती है)

भिक्षु क्या ? जल मांगती है ? बावड़ी दूर है अब यहाँ क्या करूँ ? अच्छा यह वस्त्र इसके ऊपर निचोड़ता हूँ । (वैसा करता है)।

(वसन्तसेना चेतना पाकर उठती है। भिक्षु वस्त्र के छोर से हवा करता है) वसन्तसेना — आर्य, तुम कौन हो?

भिक्षु क्या बुद्ध की उपासिका दश सुवर्णों द्वारा खरीदे गये मुझको स्मरण नहीं कर रही हैं ?

वसन्तसेना — स्मरण करती हूँ। किन्तु उस प्रकार नहीं जिस प्रकार आप कह रहे हैं। इससे तो मैं मरी ही अच्छी।

> भिक्षु—बुद्ध की उपासिका, यह क्या (हुआ) । वसन्तरोना—(दु:ख के साथ) जो वेश्या के योग्य है ।

भिक्षु—बुद्धोपासिका इस वृक्ष के समीप उत्पन्न हुई लता का सहारा लेकर उठ जायें, उठ जायें। (लता को झुकाता है)।

### (वसन्तसेना लता को पकड़कर उठती है)

भिक्षु—इस विहार (बौद्ध-मठ) में मेरी धमं-बहन ठहरी है। वहाँ स्वस्थिति होकर उपासिका घर जायेंगी। अतः बुद्धोपासिका धीरे-धीरे चलें। (घूमता है, देखकर) आर्यजनों हटो, हटो। यह युवती स्त्री है और यह मैं भिक्षु हूँ। इसलिये यह मेरा पवित्र धर्म है।

दर्शयति निःसारयति इति भावः । गालयिष्यामि जलसेकार्यं निष्पीडयिष्यामि । वैशभावस्य वेश्यात्वस्य ।

समाश्वस्तं मनो यस्याः तथाभूता स्वस्थिचता इति भावः

हत्थशंजदो मुहशंजदो इन्दियशंजदो 'शे क्खु माणुशे । किं कलेदि लाअउले तश्श पलालोओ हत्थे णिच्चले ॥४७॥

[एतस्मिन्विहारे मम धर्मभगिनी तिष्ठित । तत्र समाश्वस्तमना भूत्वोपासिका गेहं गिमष्यित । तच्छनैः शनैर्गच्छतु बुद्धोपासिका । अपसरत आर्याः अपसरत । एषा तस्णी स्त्री, एष भिक्षुरिति शुद्धो ममैष धर्मैः ।

हस्तसंयतो मुखसंयतः इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । किं करोति राजकुलं तस्य परलोको हस्ते निश्चलः ॥]

(इति निष्क्रान्तः)

इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोऽङ्कः।



का त।

कार्य-

संयतः

वही वस्तुतः मनुष्य है जो हाथों से संयमी है, मुख से संयम रखता है तथा इन्द्रियों का नियन्त्रण रखता है। राजकुल उसकी क्या (हानि) कर सकता है जिसके परलोक (स्वगं आदि) निश्चित रूप से हाथ में है।।४७॥

(सब निकल जाते हैं)

वसन्तसेना-मर्दन नामक अष्टम अङ्क समाप्त ।

let a piece benesie, and a proper per a proposable

रूपादिविषयेषु अनासक्तः । तस्य एतादृशस्य जनस्य राजकुलं कि करोति ? न किमिप इत्यर्थः । तस्य हस्ते परलोकः निश्चलः ध्रुवः । परिसंख्यालङ्कारः । गाया दृत्तम् । इति वसन्तसेनायाः मोटनं मर्दनं कण्ठनिपीडनं वा यत्र सः ।

अहरमोऽङ्कः समाप्तः।

## नवम्रोऽङ्कः

(ततः प्रविशति शोधनकः)

शोधनकः—आणत्तिम्ह अधिअरणभोइएहिं—'अरे सोहणआ, ववहारमण्डणं गदुअ आसणाइं सज्जीकरेहि' दि । ता जाव अधिअरणमण्डवं सिजिदुं गच्छामि (पिरक्रम्यावलोक्य च) एवं अधिअरणमण्डवम्। एव पिवसामि। (प्रविश्य ;संमार्ज्यासनमाधाय) विवित्तं कारिवं गए अधिअरणमण्डवम्। विरइवाइं मए आसणाइं। ता जाव अधिअरणआणं उण णिवेदेमि। (पिरक्रम्यावलोक्य) कधम्, एसो रिष्टुअस्सालो दुष्टुदुज्जणमणुस्सो इदो एव्च आअच्छिव । ता विद्टिपधं परिहरिअ गिमस्सम्। [आज्ञप्तोऽस्म्यधिकरणभोजकैः—'अरे शोधनक, व्यवहारमण्डपं गत्वासनानि सज्जीकुरुं इति। तद्यावदधिकरणमण्डपं सिज्जतुं गच्छामि। एषोऽधिकरणमण्डपः। एष प्रविशामि। विविक्तः कारितो मयाधिकरणमण्डपः। विरिचितानि मयासनानि। तद्यावदधिकरणिकानां पुनर्निवेदयामि। कथम्, एष राष्ट्रियश्यालो दुष्टदुर्जनमनुष्य इत एवागच्छिति तद्दृष्टिपथं परिहृत्य गिमण्डपाम। (इत्येकान्ते स्थितः)

(ततः प्रविशत्युज्ज्वलवेषधारी शकारः)

शकार:--

ण्हादेहं शिललजलेहि पाणिएहि उज्जाणे उववणकाणणे णिशण्णे । णालीहि शह जुवदीहि इश्तिआहि गन्धव्वे शुविहिदेहि अङ्गकेहि ॥१॥ खणेण गण्ठी खणजूलके मे खणेण बाला खणकुन्तले वा । खणेण मुक्के खण उद्धचूडे चित्ते विचित्ते हुगे लाअशाले ॥२॥

[अस्मिन्नङ्को शंकारचारुदत्तयोः व्यवहारः वर्ण्यते]

शोधनकः शोधनादिकत्तां न्यायालयस्य सेवकः, शोधयति इति शोधनः णिज-न्तशुधवातोः नन्द्यदित्वात् ल्युः प्रत्ययः ततश्च संज्ञायां कन् प्रत्ययः । अधिकरणं न्यायालयः अधिक्रियते विवादो यस्मिन्निति । अधिकरणस्य भोजकैः पालकैः अधिकारिभिः इति यावत् । व्यवहारस्य विवादस्य मण्डपः भवन्विशेषः । अधिकरणिकाः अधिकरणे नियुक्ताः न्यायधीशाः ।



# नवम अङ्क

## (तव 'शोधनक' प्रवेश करता है)

शोधनक—न्यायालय के अधिकारियों ने मुझे आज्ञा दी है—'अरे शोधनक, विवाद-मण्डप (न्याय-भवन) में जाकर आसनों को व्यवस्थित करो। अतः तब तक न्यायालय को व्यवस्थित करने के लिये जाता हूँ। (घूमकर और देखकर) यह न्याय-भवन है। यह मैं प्रविष्ट होता हूँ। (प्रवेश करके, सफाई करके तथा आसन रखकर) मैंने न्याय-भवन को स्वच्छ (विविक्त, पवित्र) करा दिया है, आसन लगा दिये हैं। तो अव न्यायधीओं से पुनः निवेदन करता हूँ। (घूमकर और देखकर) यह राजा का साला दुष्ट दुर्जन व्यक्ति इधर ही क्यों आ रहा है? तो इसके दृष्टिमार्ग (आँखों) से बचकर जाता हूँ।

(एकान्त में खड़ा हो जाता है) [तदनन्तर उज्ज्वल वेष वाला शकार प्रविष्ट होता है]

शकार-

मैं (शकार) पानी (सलिल, पानीय) से नहाया, नारियों (युवितयों, स्त्रियों) के साथ उद्यान (उपवन, कानन) में वैठा, सुसज्जित अङ्गों से युक्त मैं गन्धर्व के समान हैं।।।।

मेरे केशों की क्षण में गाँठ, (द्वितीय) क्षण मैं जूड़ा होता है। क्षण भर को ये (सामान्य) वाल और क्षण में घुंवराले वाल हो जाते हैं। क्षण भर में खुले हुए (केश) हैं और अग्रिम क्षण ही ऊपर को शिखायुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मैं रंग-विरंगा (अद्भुत) राजा का साला हूँ ॥२॥

स्नातः इति । अहं शकारः सिललैः जलैः पानीयैः स्नातः, नारीभिः युवतीभिः, स्त्रीभिः सह उद्याने उपवने निषण्णः स्थितः सुविहितैः प्रसाधितैः अङ्गकैः शरीरावयवैः लिक्षितोऽहं गन्धवैः अस्मि । शकारवचनत्वात् पुनरुक्तिः । प्रहर्षिणी वृत्तम् ॥१॥

शकारः स्वकेशविन्यासं वर्णयित क्षणेनित । मम केशानां क्षणेन ग्रित्यः ग्रिन्थबन्धनं भवित क्षणेन द्वितीये क्षणे च जूलिका बन्धविशेषः (जूड़ा इति प्रसिद्धः) जूटकः इति पाठान्तरम्, क्षणेन मे मम बालाः सामान्यकेशाः क्षणेन वा द्वितीयक्षणे च कुन्तलाः वक्रकेशाः क्षणेन मुक्ताः बन्धरिहताः क्षणे च क्रध्वंचूडाः ऊर्ध्वंम् उपरिमागे चूडा शिखाः येषां तथाभूताः भवन्ति । इत्थमहं चित्रः विचित्रः अद्भुतः राजस्यालः अस्मि । इत्थमहं चित्रः विचित्रः "यतोऽहं राजश्यालः इति व्याख्ययेयम्"— इति पृथ्वीधरः । उपजातिः वृत्तम् । उपनद्ववज्ञा इति पृथ्वीधरः ।। दा।

धिकरणे गरिभिः धिकरणे

: णिज-

रमण्डपं

च्छामि

र्यासन-

ा जाव

स्सालो

स्सम्।

प्रनानि

करण-

त्रेरचि-, एष

गमि-

अवि अ । विशगण्ठिगन्मपिविष्टेण विअ की डएण अन्तलं मग्गमाणेण पादिदं भए महदन्तलम् । ता कश्श एदं कि विणचेश्टिअं पाडद्दश्शम् (स्मृत्वा) ? आं शुमलिदं मए। टलिदृषालुदत्तश्श एदं कि विणचेश्टिअं पाडद्दश्यमः। धणं च । दलिहे वलु शे । तश्श
शब्द शंभावीअदि । मोदु । अधिअलणमण्डवं गदुअ अग्गदो ववहालं लिहावद्दश्यम्,
जधा चालुदत्तकेण वशुन्तशेणिआ मोडिअ मालिदा । ता जाव अधिअलणमण्डवं ज्जेक्व
गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) एदं तं अधिअलणमण्डवम् । एत्य पविशामि ।
(परिक्रम्यावलोक्य च) कथम्, आशणाइं दिण्णाइ चिश्टिन्ति । जाव आअच्छित्ति
अधिअलणभोद्दआ, दाव एदिश्श दुव्यचत्तले मुहुत्तअं उवविशिक्ष पिडवालद्दश्यम् ।

[स्नातोऽहं सलिलजलैः पानीयैस्द्यान उपवनकानने निषण्णः। नारीभिः सह युवतीभिः स्त्रीभिर्गन्धर्वः इव सुविहितैरङ्गकैः॥ क्षणेन ग्रन्थिः क्षणजूलिका मे क्षणेन बालाः क्षणकुन्तला वा। क्षणेन मुक्ताः क्षणमूर्ध्वचूडाश्चित्रो विचित्रोऽहं राजश्यालः॥

अपि च विषप्रन्थिगभंप्रविष्टेनेव कीटकेनान्तरं मार्गमाणेन प्राप्तं मया महद-न्तरम्। तत्कस्येदं कृपणचेष्टितं पातियिष्यामि ? आं, स्मृतं मया। दरिद्रचारुदत्त-स्येदं कृपणचेष्टितं पातियिष्यामि । अन्यच्च । दरिद्रः खलु सः। तस्य सर्वं संभा-व्यते । भवतु । अधिकरमण्डपं गत्वाग्रतो व्यवहारं लेखिष्यामि, यथा चारुदत्तेन वसन्तसेना मोटियत्वा मारिता। तद्यावदिधकरणमण्डपमेव गच्छामि । एष सोऽधिकरणमण्डपः। अत्र प्रविशामि । कथम्, आसनानि दत्तानि तिष्ठन्ति । यावदागच्छन्त्यधिकरणभोजकाः तावदेतिसमन्दूर्वाचत्वरे प्रतिपालियष्यामि ।] (तथा स्थितः)

शोधनकः—(अन्यतः परिक्रम्य पुरो हष्ट्वा) एदे अधिअरणिआ आअच्छन्ति ता जाव उवसप्पामि । [एतेऽधिकरणिका आगव्छन्ति । तद्यावदुपसपीमि ।] (इत्युपसपैति)

(ततः प्रविशति श्रेष्ठिकायस्थादिपरिवृतोऽधिकरणिकाः)

अधिकरणिकः—भोः भोः श्रेष्ठिकायस्थौ । श्रेष्ठिकायस्थौ—आणवेदु अज्जो ।

अधिकरणिकः — अहो, व्यवहारपराधीन्तया दुष्करं खलु परचित्तग्रह्ण-मिश्रकरणिकैः। ्दन्त-टल-तश्श श्शम्, ज्जेट्य गि ।

ति के

महद-हदत्त-संभा-दत्तेन एष

न्ति ।

मि ।]

च्छ्रन्ति मि ।]

ग्रहण-

और भी। विषग्नन्थि के भीतर प्रविष्ट कीट के समान मार्ग (छिद्र) ढूँढते हुए मैंने महान् उपाय प्राप्त कर लिया है। तो इस कुकृत्य को किस पर आरोपित करूँ? (स्मरण करके) हाँ, मैंने स्मरण किया। इस कुकृत्य को चारुदत्त पर आरोपित करूँगा। और वह दिद्र भी है, अतः उसमें सब सम्भव माना जा सकता है। अच्छा, न्यायभवन में जाकर पहले ही अभियोग लिखवाता हूँ कि चारुदत्त ने वसन्तसेना को गला दवाकर मार दिया। तो पहले न्याय-भवन में ही जाता हूँ। (घूमकर और देखकर) यह वह न्यायालय है। यहाँ प्रविष्ट होता हूँ (प्रवेश करके और देखकर) क्या, आसन लगा दिये गये हैं? जब तक न्यायालय के अधिकारी आते हैं तब तक इस दूबवाले चबूतरे पर क्षण भर बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ। (उसी प्रकार बैठता है)।

शोधनक—(दूसरी और घूमकर तथा सामने देखकर) ये न्यायालय के अधिकारी आ रहे हैं। तो निकट जाता हूँ। (समीप जाता है)

(तत्पश्चात् श्रेष्ठी और कायस्थ आदि के साथ न्यायाधीश प्रवेश करता है)

अधिकरणिक—सेठ जी और कायस्थ जी,

श्रेष्ठिकायस्य-आर्यं, आदेश कीजिये ।

अधिकरणिक — अहो ! व्यवहार के पराधीन होने के कारण न्यायाधीणों के द्वारा दूसरों (वादी-प्रतिवादी) के मन को जानना कठिन है।

विषय्रन्थः (विषय्रन्थि-इति पाठान्तम्) गर्भे अभ्यन्तरे प्रविष्टेन । अन्तरं बिहिनिगमनार्थं छिद्रम् । मार्गमाणेन अन्वेषयता । महबन्तरं महिन्छद्रम्, महान् मार्गः उपायो वा इति भावः । कुपणचेष्टितं कुकृत्यम् मोटियत्वा कण्ठं निष्पीइय । श्रेष्ठी वणिक् । कायस्थः व्यवहारलेखकः जातिविशेषः । व्यवहारस्य विवादनिणंयस्य पराधीनतया वादिप्रतिवादिसाक्ष्यादीनां युक्त्यधीनतया । परिचत्तस्य वादि-प्रतिवादिसाक्ष्यादीनां युक्त्यधीनतया । परिचत्तस्य वादि-प्रतिवादिसाक्ष्यादीनां दुष्करम् ।

छन्नं कार्यमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृतं
स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम् ।
तैः पक्षापरपक्षवधितबलैदोंषैनृ पः स्पृश्यते
संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टुगु णो दूरतः ॥३॥

अपि च।

छन्नं दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन द्रीकृताः स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा घ्रृवम्। ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुर्वते संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टुगुंणो दूरतः ॥४॥

यतः अधिकरणिकः खलु

शास्त्रज्ञः कपटानुसारकुशलों वक्ता न च क्रोधन—
स्तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरितं हष्ट्वैव दत्तोत्तरः ।
क्लीवान्पालयिता शठान्व्यथयिता धर्म्यों न लोभान्वितो
द्वाभीवे परतत्त्वबद्धहृदयो राज्ञश्च कोपापहः ॥५॥

कथं परिचत्तग्रहणं दुष्करं कि च तस्य फलिमत्याह-छन्निमिति । पुरुषाः व न्यायेन नीत्या अथवा प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः तेन दूरीकृतं रिहतं छन्नं पास् आच्छादितं कार्यम् अभियोगादिकम् उपिक्षपन्ति निर्णयार्थम् उपस्थापयन्ति । गि स्वार्थानुरागेण अभिभूताः आक्रान्ताः अधिकरणे स्वयं स्वान् दोषान् न कथयन्ति। पक्षापरपक्षाभ्यां वादिप्रतिवादिपक्षाभ्यां विधतं बलम् अपकीतिजननसामर्थ्यं येषां व स्वार्थः नृपः स्पृश्यते । नृपस्यापकीतिभवतीति भावः, यतः नृप एव न्यायस्य पि अधिष्ठानम् । एवं संक्षेपात् द्रष्टुः निर्णायकस्य अपवादः अपकीतिः सुलभः गुणः की दूरतः दुर्लभा एवेति भावः । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । भाद्रं लविक्रीडितं दृत्तम् ॥ व

उक्तमेवार्षं भङ्गचन्तरेण कथयति-छन्नमिति । कुपिताः क्रोधयुक्ताः न्यायेन दूरीकृताः रहिताः परेषां छन्नं पररूपेण आच्छादितं दोषम् उवार्षः उपस्थापयन्ति किन्तु स्वान् दोषान् अधिकरणे न्यायाधिष्ठाने न क्यार्थाः एभिः सह ते सन्तः सज्जनाः निर्दोषाः अपि ध्रुवं नष्टाः भवन्ति ये क्रियप्तस्य वा दोषेण् सहिताः पापानि संकुवंते कुवंन्ति । संकोपात् इक्



यम् ।

वम्।

। पुरुषाः व

छन्नं पार

यन्ति। ग

कथयन्ति।

रथ्यं येषां ता

न्यायस्य पर

नः गुणः की<sup>ह</sup>

तं वृत्तम् ॥

नेघयुक्ताः व

वम् उदाह

न्ति ये व

शेपात् इद

क्यपनि

लोग (वादी तथा प्रतिवादी) अन्य रूप में (छन्न) न्याय से रहित अभियोग (दोष) को (निर्णय के लिये) उपस्थित करते हैं। (स्वार्थ साधन की) आसक्ति (राग) से युक्त होकर वे न्यायालय में स्वयं अपने दोषों को नहीं बतलाते हैं। इसलिये वादी और प्रतिवादी के पक्षों के द्वारा बढ़ गया है (अपकीर्तिजनन) सामर्थ्य जिसका ऐसे (निर्णय की अयथार्थता) के दोप राजा पर लगते हैं, संक्षेप में न्यायाधीश (ब्रप्टुः) को अपकीर्ति (अपवाद) मिलना ही सुगम है, कीर्ति तो दूर की बात है।।३।। और भी—

न्याय से हीन मनुष्य क्रुद्ध होकर अन्य रूप में (दूसरों के) दोष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, न्यायालय में अपने दोषों को नहीं कहते हैं। (ऐसे लोगों के साथ) वे बुद्धिमान् (सज्जन) भी निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, जो वादी या प्रतिवादी के दोष में साथ होकर पाप करते हैं। संक्षेप में न्यायाधीश को अपकीर्ति मिलना ही सुगम है, कीर्ति तो दूर की वात है।।४॥

#### क्योंकि, अधिकरणिक तो

शास्त्रों का ज्ञाता (वादी-प्रतिवादी द्वारा किये गये) कपट को समझने में कुशल, वक्ता तथा क्रोधरहित होता है। वह मित्र, शत्रु एवं स्वजनों में समान दृष्टि रखने वाला (वादी प्रतिवादी के) व्यवहार (चिरतं) को देखकर निर्णय देने वाला, दुवंलों का रक्षक, धूतों को दण्ड देने वाला, धर्मयुक्त होता है तथा लोभ से युक्त नहीं होता। उपाय रहते दूसरों की यथार्थ बात को जानने में दत्तचित्त एवं राजा के कोप को नष्ट करने वाला होता है।।।।

व्यवहारनिर्णायकस्य न्यायदिशिनो वा अपवादः एव सुलभः गुणः तु दूरतःः एव तिष्ठित । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । सार्द्लिवक्रीडितं वृत्तम् ।।३॥

अधिकरणिकस्य स्वरूपं दर्णयति—शास्त्रज्ञ इति । अधिकरणिकः हि शास्त्रज्ञः शास्त्राणि जानाति इति सः । कपटस्य वादिप्रतिवादिकृतस्य छलस्य अनुसारे अनुसरणे कुशलः वक्ता न च क्रोधनः क्रोधी, मित्रपरस्वकेषु मित्रे शत्रौ स्वजने च तुल्यः समदर्शी, चिरतं वादिप्रतिवादिनोः व्यवहारं हृष्ट्वा समीक्ष्य एव दत्तोत्तरः दत्तम् उत्तरं निर्णयः येन तथाभूतः क्लोबान् निर्वलान् पालियता शठान् धूर्तान् व्यथियता दण्डियता, धम्यः धमंयुक्तः धर्माद् अनपेतः धम्यः धमंशव्दात् यत्प्रत्ययः, न लोभान्वितः लोभयुक्तः हार्भावे द्वाः उपायः तस्य भावे विद्यमानतायां उपाये सति इति भावः परस्य वादिनः प्रतिवादिनः वा तत्त्वे वास्तविकताज्ञाने वद्धहृदयः दत्तमितः सति संभवे तयोः याथार्थ्यंज्ञाने प्रयत्नशीलः इति भावः [कालेमहोदयस्तु-द्वाभिव न लोभान्वितः इत्यन्वयः, इत्याह । उत्कोचादीनामवसरे सित यः लोभयुतो न भवतीति तदर्थः] राज्ञः चःकोपापहः वाक्पाटवेन वस्तुतव्यकथनेन च नृपकोपस्य नाश्वको भवति । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥५॥

श्रोष्ठिकायस्थौ-अन्जस्स वि णाम गुणे दोसो त्तिवुच्चिद । जइ एव्वम्, ता चन्दालोए वि अन्धआरो त्ति वुच्चिद । [आर्यस्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते । यद्येवम्, तदा चन्द्रालोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते ।]

### (इति परिक्रामन्ति)

शोधनकः—एदं अधिअरणमण्डवम् । ता पविसन्तु अधिअरणमोइआ । [अयमधिकरणमण्डपः, तत्प्रविशन्त्वधिकरणभोजकाः।]

### (सर्वे च प्रविशन्ति)

अधिकरणिकः मद्र शोधनक, बर्ह्शिनष्क्रम्य ज्ञायताम् ,कः कः कार्यार्थी, इति ।

शोधनकः— जं अज्जो आणवेदि । (इति निष्क्रम्य) अज्जा, अधिअरिणआ भणन्ति—को को इघ कज्जत्थी' ति । [यदार्यं आज्ञापयित । आर्याः, अधिकर-णिका भणन्ति कः क इह कार्यार्थी' इति ।

शकार:—(सहर्षम्) उवित्थए अधिअलिणए। (साटोपं परिक्रम्य) हुले वलपुलिशे मणुश्शे वाशुदेवे लश्टिअशाले लाअशाले कज्जत्थी। [उपस्थिता अधिकरणिकाः! अहं वरपुरुषो मनुष्यो वासुदेवो राष्ट्रियश्यालो राजश्यालः कार्यार्थी।

शोधनकः—(सतंभ्रमम्) होमाविके, पढमं ज्जेव रिट्टअसालो कज्जत्थी। भोदु। अज्ज मुहुत्तं चिट्ठ । दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि । (उपगम्य) अज्जा, एसो क्खु रिट्टअसालों कज्जत्थी व्यवहारं उवित्थदो। (हन्त, प्रथमामेव राष्ट्रियश्याती कार्यार्थी। भवतु । आर्यं मुहूतं तिष्ठ। तावदिधकरणिकानां निवेदयामि । आर्याः एष खलु राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी व्यवहारमुपस्थितः ।।

अधिकरणिकः —कथम् । प्रथममेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी यथा सूर्योद्ध उपरागो महापुरुषविनिपातमेव कथयित । शोधनक, व्याकुलेनाद्य व्यवहारेष स्रवितब्यम् । भद्र, निष्क्रम्योच्यताम् —गच्छाद्य न दृश्यते तुव व्यवहारः, इति ।



वम्, ता युच्यते।

ख क टिके

भोजक,

ोइआ ।

कार्यार्थी,

व्यवस्थिता अधिकर-

म्य) हुगे उपस्थिता राजश्यालः

कज्जत्यी।
) अन्जा,
ज्यूयस्यालः
दियामि।

ा सूर्योद्य स्यवहारेष (:, इति । श्रेष्ठि-कायस्थ—क्या आपके गुणों में भी दियेष है' ऐसा कहा जा सकता है ? यदि ऐसा है तो चन्द्रमा के प्रकाश में भी 'अन्धकार' कहा जा सकता है।

> अधिकरणिक—भद्र शोधनक, न्याय-भवन का मार्ग वतलाओ । शोधनक—आइये, आइये न्यायाधीश, आइये ।

> > (चलते हैं)

शोधनक—यह न्याय-भवन है, अतः न्यायाधिकारी गण प्रवेश करें।
(सव प्रवेश करते हैं)

अधिकरणिक—भद्र शोधनक वाहर निकलकर ज्ञात कीजिये—'कौन-कौन' ब्यवहार प्रस्तुत करने का इच्छुक (कार्यार्थी) है ?'

शोधनक-जैसी आप आज्ञा करें। (बाहर जाकर) सज्जनों, न्याय के अधिकारी कहते हैं--- "यहाँ कौन-कौन व्यवहार प्रस्तुत करने का इच्छुक है?"

शकार—(हर्षपूर्वक) न्यायाधिकारी उपस्थित हैं। (गर्वपूर्वक चलकर) मैं श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य, वासुदेव, राष्ट्रिय, राजश्यालक कार्यार्थी हूँ।

शोधनक—(घवराहट के साथ) हाँ, पहले ही राजा का साला कार्यार्थी है। अच्छा, आर्य, क्षण भर ठहरो, तब तक न्यायाधिकारियों से निवेदन करता हूँ। (समीप जाकर) आर्यजनों, यह राजा का साला कार्यार्थी होकर व्यवहार के लिए उपस्थित हुआ है।

अधिकरिषक—क्यों ? पहले ही राजा का साला कार्यार्थी है। जैसे सूर्योदय का ग्रहण (किसी) महापुरुष की मृत्यु को सूचित करता है। शोधनक, आज का व्यवहार (न्याय-विचार) अव्यवस्थित (आपत्तिपूर्ण Causing disturbance) होगा। भद्र, वाहर जाकर किस्ये—'जाओ आज तुम्हारा विवाद नहीं विचारा जाता।

कार्यार्थी कार्यं व्यवहार: व्यवहारार्थी, व्यवहारोपस्थापनस्य अभिकाषी इति यावत् । साटोपं सगर्वम् । व्यवहारं व्यवहारार्थम् उपस्थितः । 'व्यवहारं इति पाठान्तरं व्यवहारिनिमित्तमित्यर्थः । उपरागः ग्रहणम्, सूर्यस्य ग्रासः । व्याकुलेन क्षीभगुक्तेन ।

a

य

का

पुर

जा

का

व्य

भद्र

स्य

श्रेष्ठिकायस्थौ—अज्जस्स वि णाम गुणे दोसो त्तिवुच्चदि । जइ एव्वम्, ता चन्दालोए वि अन्यआरो त्ति बुच्चदि । [आर्यस्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते । यद्येवम्, तदा चन्द्रालोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते ।]

अधिकरणिकः— भद्र शोधनक, अधिकरणमण्डपस्य मार्गमादेशय । शोधनकः—एदु एदु अधिअरणभोद्दओ, एदु । [एत्वेत्वधिकरणभोजक, एतु ।]

## (इति परिक्रामन्ति)

शोधनकः—एदं अधिअरणमण्डवम् । ता पविसन्तु अधिअरणमोइआ । [अयमधिकरणमण्डपः, तत्प्रविशन्त्वधिकरणभोजकाः।]

# (सर्वे च प्रविशन्ति)

अधिकरणिकः मत्र शोधनक, बहिनिष्क्रम्य ज्ञायताम् ,कः कः कार्यार्थी, इति ।

शोधनकः— जं अज्जो आणवेदि । (इति निष्क्रम्य) अज्जा, अधिअरिणआ मणन्ति—को को इध कज्जत्थी' त्ति । [यदार्य आज्ञापयित । आर्याः, अधिकर-णिका भणन्ति कः क इह कार्यार्थी' इति ।

शकारः—(सहषंम्) उवितथए अधिअलिणए। (साटोपं परिक्रम्य) हुगो वलपुलिशे मणुश्शे वाशुदेवे लश्टिअशाले लाअशाले कज्जत्थी। [उपस्थिता अधिकरणिकाः! अहं वरपुरुषो मनुष्यो वासुदेवो राष्ट्रियश्यालो राजश्यालः कार्यार्यी।]

शोधनकः—(ससंभ्रमम्) हीमाबिके, पढमं ज्जेव रिट्टअसालो कज्जत्थी। मोदु। अञ्ज मुहुत्तं चिद्व । दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि । (उपगम्य) अञ्जा, एसो क्खु रिट्टअसालो!कज्जत्थी व्यवहारं उवित्यदो। (हन्त, प्रथमामेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी। भवतु । आर्यं मुहूतं तिष्ठ। तावदिधकरणिकानां निवेदयामि । आर्याः एष खलु राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी व्यवहारमुपस्थितः ।।

अधिकरिणकः —कथम् । प्रथममेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी यथा सूर्योदय उपरागो महापुरुषविनिपातमेव कथयित । शोधनक, व्याकुलेनाद्य व्यवहारेण मवितव्यम् । मद्र, निष्क्रम्योच्यताम् —गच्छाद्य न दृश्यते त्व व्यवहारः, इति । के

ता

丣.

र्थी.

आ र-

इगो

ता

लः

ते ।

जा,

लः

TI

विय रेण

1 1

श्रेष्ठि-कायस्थ—क्या आपके गुणों में भी देशेष है' ऐसा कहा जा सकता है ? यदि ऐसा है तो चन्द्रमा के प्रकाश में भी 'अन्धकार' कहा जा सकता है।

अधिकरणिक—भद्र शोधनक, न्याय-भवन का मार्ग बतलाओ । शोधनक—आइये, आइये न्यायाधीश, आइये ।

## (चलते हैं)

शोधनक—यह न्याय-भवन है, अतः न्यायाधिकारी गण प्रवेश करें।
(सव प्रवेश करते हैं)

अधिकरणिक—भद्र शोधनक बाहर निकलकर ज्ञात कीजिये—'कौन-कौन' व्यवहार प्रस्तुत करने का इच्छुक (कार्यार्थी) है ?'

शोधनक — जैसी आप आज्ञा करें। (बाहर जाकर) सज्जनों, न्याय के अधिकारी कहते हैं — "यहाँ कौन-कौन व्यवहार प्रस्तुत करने का इच्छुक है?"

शकार—(हर्षपूर्वक) न्यायाधिकारी उपस्थित हैं। (गर्वपूर्वक चलकर) मैं श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य, वासुदेव, राष्ट्रिय, राजश्यालक कार्यार्थी हूँ।

शोधनक—(घबराहट के साथ) हाँ, पहले ही राजा का साला कार्यार्थी है। अञ्छा, आर्य, क्षण भर ठहरो, तब तक न्यायाधिकारियों से निवेदन करता हूँ। (समीप जाकर) आर्यजनों, यह राजा का साला कार्यार्थी होकर व्यवहार के लिए उपस्थित हुआ है।

अधिकरणिक—क्यों ? पहले ही राजा का साला कार्यार्थी है। जैसे सूर्योदय का प्रहण (किसी) महापुरुष की मृत्यु को सूचित करता है। शोधनक, आज का व्यवहार (न्याय-विचार) अव्यवस्थित (आपत्तिपूर्ण Causing disturbance) होगा। मद्र, वाहर जाकर कहिये—'जाओ आज तुम्हारा विवाद नहीं विचारा जाता।

कार्यार्थी कार्यं व्यवहारः व्यवहारार्थी, व्यवहारोपस्थापनस्य अभिलाषी इति यावत् । साटोपं सगर्वम् । व्यवहारं व्यवहारार्थम् उपस्थितः । 'व्यवहारे' इति पाठान्तर्थं व्यवहारिनिमित्तमित्तपर्थः । उपरागः ग्रहणम्, सूर्यस्य ग्रासः । व्याकुलेन क्षीभयुक्तेन ।

शोधनकः—जं अज्जो आणवेदि ति । (निष्क्रम्य शकारमुपगम्य) अज्ज, अधिअरणिआ भणन्ति—'अज्ज गच्छ । ण दीशदि तव ववहारो' । [यदार्य आज्ञापयतीति । आर्य, अधिकरणिका भणन्ति—अद्य गच्छ । न दृश्यते तव व्यवहारः' ।]

शकार:—(सक्रोधम्) आः किं ण दीशदि मम ववहाले ? जइ ण दीशदि, तदो आउत्तं लाआणं पालअं वहिणीवदि विण्णविअ वहिणि अत्तिकं च विण्णविअ एदं अधि-अलिणअं दूले फेलिअ एत्थ अण्णं अधिअलिणअं ठावइश्शम् । [आः, किं न हश्यते मम व्यवहारः । यदि न हश्यते, तदावुत्तं राजानं पालकं भगिनीपितं विज्ञाप्य भगिनीं मातरं च विज्ञाष्यैतमधिकरणिकं दूरीकृत्यात्रान्यमधिकरणिकं स्थाप-यिष्यामि ।] (इति गन्तुमिच्छति)

शोधनकः—अज्ज रिट्टुअशालअ, मुहूत्तअं चिट्ठ दाव अधिअरिणआणां णिवेदेसि । (अधिकरिणकमुपगम्य) एसो रिट्टुअशालो कुविदो भणादि । [आर्य राष्ट्रियश्याल; मुहूर्तं तिष्ठ । तावदिधिकरिणकानां निवेदयामि । एष रिष्ट्रियश्यालः कुपितो भणित ।] (इति तदुक्तं भणित)

अधिकरणिकः—सर्वमस्य मूर्वस्य संभाव्यते । भद्र, उच्यतास्—'आगच्छ, हश्यते तव व्यवहारः' ।

शोधनकः— (शकारमुपगम्य), अज्ज अधिअरणिआ भणितः 'आगच्छ । दीसिंद तव ववहारो । ता पविसदु अज्जो । [आर्यं, अधिकरणिका भणितः—'आगच्छ । हश्यते तव व्यवहारः ।' तत्प्रविशत्वार्यः ।]

शकारः—पढमं भणित ण दीशदि, शंपदं दीशदि ति । ता णाम भीदभीदा अधिअलणभोइआ । जेत्तिअं हग्गे भणिश्शं तेत्तिअं पत्तिआवइदशम् । भोदु । पविशामि (प्रविश्योपसृत्य) शुशुहं अम्हाणम्, तुम्हाणं पि शुहं देमि ण देमि अ ।

[प्रथमं भणन्ति न हश्यते सांप्रतं दृश्यत इति । तन्नाम भीत नीता अधिकरणभोजकाः । यावदहं भणिष्यामि, तावत्प्रत्याययिष्यामि । भवतु । प्रविशामि । सुसुखमस्माकम् युष्माकमिप सुखं ददामि न ददामि च ।]

अधिकरणिकः — (स्वगतम्) अहो, स्थिरसंस्कारता व्यवहारायिनः (प्रकाशम्) उपविश्यताम् ।

शकारः—आं, अत्तणकलका शे भूमी। ता जहिं मे रोअदि तहिं उवविशमिं (श्रेष्ठिनं प्रति) एश उवविशमि । (शोधनकं प्रति) णं एत्थ उवविशामि । (इत्यधिक-रणिकमस्तके हस्तं दत्त्वा) एश उवविशामि । [आं, आत्मीयैषा भूमिः । तद्यत्र मह्यं रोचते तत्रोपविशामि । एष उपविशामि । नन्वत्रोपविशामि । एष उपविशामि । (इति भूमाव्यपिविशति) ।

नवमी

त्याया

नहीं वि तथा म दुंगा।

निवेद कहता

तुम्हार

तो अव स्वीका भली-ध

(अर्था

(श्रेष्ठी के मस

नाम इ विष्या

हबता

शोधनक—जो आर्य आज्ञा करें (निकलकर, शकार के पास जाकर) आर्य, स्वायाधिकारी कहते हैं—'जाओ आज तुम्हारा विवाद नहीं विचारा जायेगा।"

शोधनक—(क्रोधपूर्वक) थाः ! क्या मेरा विवाद नहीं विचारा जायेगा ? यदि नहीं विचारा जाता तो मैं अपने वहनोई, वहन के पित राजा पालक से कहकर बहन तथा माता से कहकर इस न्यायाधीश को हटाकर दूसरे न्यायाधीश को नियुक्त करा दूंगा।

## (जाना चाहता है।)

शोधनक—आर्य राजश्यालक, क्षण भर ठहरो । तब तक न्यायाधिकारियों से निवेदन करता हूँ। (न्यायाधीशों के पास जाकर) यह राजा का साला कुपित होकर कहता है (उसके कहे को कहता है।)

अधिकरणिक-इस मूर्ख से सब सम्भावना की जा सकती है। भद्र, किहये-

शोधनक—(शकार के पास जाकर) आर्य, न्यायाधिकारी कहते हैं कि आ जाओ तुम्हारा विवाद सुना जाता है। तो आर्य प्रवेश करें।

शकार—पहले कहते हैं—'नहीं सुना जाता अब (कहते) हैं 'सुना जाता है।' तो अवश्य ही न्यायाधिकारी अत्यन्त डर गये हैं, जो-जो मैं कहूँगा वही-वही उनसे स्वीकार करा लूँगा। अच्छा प्रवेश करता हूँ। (प्रविष्ट होकर तथा पास जाकर) हमारा भली-भाँति कुशल है तुम्हेंभी सुख देता हूँ अथवा नहीं देता हूँ।

अधिकरणिक—(अपने आप) अहो ! इस कार्यार्थी के संस्कारों की हढ़ता (अर्थात् न्यायालय में भी यह अपनी आदतों पर हढ़ है) (प्रकट रूप में) बैठिये।

शकार—हाँ, यह अपनी भूमि है। तो जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ बैठूंगा। (श्रेष्ठी से) यह मैं बैठता हूँ। (शोधनक से) नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ। (अधिकरणिक के मस्तक पर हाथ रखकर) यह मैं बैठता हूँ। (भूमि पर बैठता है)।

'आः' इति क्रोधेऽव्ययम् । आबुत्तः भगिनीपतिम् । शकारवचनत्वात् पुनरुक्तिः । 
गाम इति निश्चयेऽव्ययम् । प्रत्यायिष्यामि प्रत्ययं विश्वासं कारियष्यामि, स्वीकारः 
यिष्यामि वा ।

स्थिरः संस्कारो यस्य सः स्थिरसंस्कारः तस्य भावः स्थिरसंस्कारता, संस्काराणां हिंदता इति यावत् ।

पितु:

गाथ

मुलस

वाडहर

अधिकरणिकः—भवान्कार्यार्थौ । शकारः—अध इं [अथ किम् ।] अधिकरणिकः—तत्कार्यं कथय ।

शकार:-कण्णे कज्जं कधइश्शम् । एव्वं वड्डके मल्लक्कप्पमाणाह कुले हगो

जादे ।

लाअशशुले मम पिदा लाआ तादश्श होइ जामादा ।
लाअशिआले हग्गे ममावि वहिणीवदी लाआ ॥६॥
[कर्णे कार्यं कथयिष्यामि । एवं बृहति मल्लर्कप्रमाणस्य कुलेऽह जातः ।]
राजश्वशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता ।
राजश्यालोऽहं ममापि भगिनीपती राजा ॥]

अधिकरणिकः—सर्वं ज्ञायते।

कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्। भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्रुमाः॥७॥ तदुच्यतां कार्यम्।

शकार:—एव्यं भणामि, अवलद्धाह वि ण अ मे कि पि कलइश्शिद, तदों तेण बहिणीविदणा परितुश्टेण मे कीलिदुं लिक्खदुं शब्बुज्जाणाणं पवले पुष्फकलण्डकजिण्णुज्जाणे दिण्णे। तिहं च पेक्खिदुं अणुदिअहं शोशावेदुं शोधावेदुं पोत्थावेदुं जुणावेदुं गच्छामि। देव्य-जोएण पेक्खामि, ण पेक्खामि वा इत्थिआक्षलीलं णिवडिदम्। [एवं भणामि, अपराद्ध-स्यापि न च मे किमपि करिष्यति, ततस्तेन भगिनीपितना परितुष्टेन मे क्रीडितुं रिक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकजीणोद्यानं दत्तम्। तत्र च प्रेक्षितु-मनुदिवसं शुष्कं कारियतुं शोधियतुं पुष्टं कारियतुं लूनं कारियतुं गच्छामि। देवयोगेन पश्यामि, न पश्यामि वा, स्त्रीशरीरं निपिततम्।]

अधिकरणिक:-अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति ।

म्बारः — हंहो अधिअलणभोइआ, कित्ति ण जाणामि । तं ताविशि णअसमण्डणं कच्चणशवभूगणियं । केण वि कुपुत्तेण अत्थकल्लवत्तश्य कालणादो गुण्णं पुष्फकलण्डक-जिण्णजाणं पविशिअ वाहुपाशवलक्कालेण वश्वन्तश्रेणिया मालिदा ण मए । [अहो अधिकरणभोजकाः, किमिति न जानामि । तां ताहशीं नगरमङण्डनं काञ्चनशत-भूषणां, केनापि कुपुत्रेणार्थंकल्यवर्तस्य कारणाच्छून्यं पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशवलात्कारेण वसन्तसेना मारिता । न मया ।] (इत्यर्धोक्ते मुखमावृणोति)

अधिकरणिक—आप कार्यार्थी हैं ?

शकार-और क्या ?

अधिकरणिक-तो कायं वतलाओ।

शकार—कान में कार्य कहूँगा। ऐसे (?) वड़े मल्लक जैसे कुल से उत्पन्न हुआ हूँ।

मेरे पिता राजा के श्वसुर हैं, राजा (पालक) मेरे पिता का जामाता होता है।
मैं राजा का साला हूँ और राजा भी मेरी बहन के पित हैं।।।।

अधिकरणिक — यह सब ज्ञात ही है।

कुल के वर्णन से क्या (लाभ) ? क्योंकि यहाँ तो चरित्र ही (निर्णय का) कारण है। अच्छे खेत में भी काँटों वाले वृक्ष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं ॥७॥ अतः 'कार्य' बतलाइये।

शकार—अच्छा कहता हूँ। अपराधी होते हुए भी (राजा) मेरा कुछ नहीं करेगा। तो मेरी बहन के पित उस राजा ने प्रसन्न होकर क्रीड़ा करने के लिये और रक्षा करने के लिये सब उद्यानों में श्रेष्ठ 'पुष्पकरण्डक' नामक जीणोंद्यान मुझे दिया है। और वहाँ मैं प्रतिदिन देखभाल करने के लिये (आर्द्र प्रदेशों को) शुष्क कराने के लिये, सफाई कराने के लिये, पालन कराने के लिये तथा (आवश्यकतानुसार) कटवाने के लिये जाता हूँ। संयोग-त्रश वहाँ मैंने एक स्त्री का शरीर पड़ा देखा या नहीं देखा।

अधिकरणिक — क्या ज्ञात हुआ कि मृतक कौन थी ?

शकार — अहो न्यायाधिकारी गण, भला, उस ऐसी (प्रसिद्ध) नगर की शोभा, सैंकड़ों आभूषणों वाली को क्या मैं नहीं जानता ? किसी कुपुत्र (दुर्जन) ने कलेवे जैसे पुच्छ धन के निमित्त, निर्जन पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में प्रवेश करके भुजपाश से बलपूर्वक (दबाकर) वसन्तसेना को मार दिया। मैंने नहीं। (इस) प्रकार आधा कहे जाने पर मुख ढक लेता है।

राजदवशुर इति । मन पिता राजः पालकस्य श्वशुरः राजा च मम तातस्य पितुः जामाता मवित । अहं शकारः राजदयालः राजा अपि च मम भगिनीपितः । गाथा दक्तम् ॥६॥

किमिति । उपरि (अष्टमाङ्के २६ तमं पद्मम्) व्याख्यातम् ॥७॥

काञ्चनस्य शतं भूषणानि यस्याः ताम् । वाहुः एव पाशः तस्य बलात्कारेण । युवसंवरण कथनस्य स्खलनं सूचयित । प्रमण्दः अनवधानता । हीमादिके खेदे मये वाज्ययम् । उत्त्वरायमाणेन इति पाठान्तरम् त्वरया प्रवर्तमानेन इत्यर्थः । पायसं

अधिकरणिकः -- अहो नगररिक्षणौ प्रमादः । भोः श्रेष्ठिकायस्थौ, न मयेति व्यवहारपदं प्रथममभिलिख्यताम् ।

कायस्थ:--जं अज्जो आणवेदि । (तथा कृत्वा) अज्ज लिहिदम् । [यदायं

आज्ञापयति । आर्यं, लिखितम् ।]

शकारः — (स्वगतम्) होमादिके । उतलान्तेण विअ पाअशपिण्डालकेण अञ्ज मए अत्ता एंव्व णिण्णाशिदो मोदु। एव्वं दाव (प्रकाशम् अहो) अधिअ-लणभोइआ, णं भणामि, मए ज्जेव दिट्टा। कि कोलाहलं कलेछ। आश्चयंम्। त्वरां कुर्बाणनेव पायसपिण्डारकेणाद्य मयात्मैव निनांशितः । भवतु एवं तावत् । अहो अधिकरणभोजकाः, ननु भणामि, मयैव हुष्टा । कि कोलाहलं कुरुत । (इति पादेन लिखितं प्रोञ्छति)

खल्वर्थनिमित्तं वाहपाशेन अधिकरणिक:--कथं त्वया ज्ञातं यथा

व्यापादिता ।

शकारः—हंहो, णूणं पडिशूणाए मोघट्ठागाए गीवालिआए णिशुवण्णकेहि आहलणट्ठाणेहि तक्केमि । [हंहो, नूनं परिशून्यया मोघस्थानया ग्रीवालिकया निःसुवर्णकैराभरणस्थानैस्तर्कयामि ।

श्रेष्ठिकायस्यौ-जुज्जदि विस । [युज्यत इव ।]

शकारः-(स्वगतम्) विश्टिआ पच्चुज्जीविदम्हि । अविदमाविके [दिष्टचा प्रत्युज्जीवितोऽस्मि । अविदमदिके ।]

श्रेष्ठिकायस्थौ-भो, कं एसो ववहारो अवलम्बदि । [भोः, कमेष व्यवहारोऽवलम्बते।

अधिकरणिकः — इह हि द्विविधो व्यवहारः।

श्रेष्ठिकायस्थौ-केरिसो। [कीहशः ?]

अधिकरणिकः -- वाक्यानुसारेण अर्थानुसारेण च । यस्तावद्वाक्यानुसारेण, स सत्वीयप्रत्यीयभ्यः । यश्चार्थानुसारेण स चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्यः ।

श्रेष्ठिकायस्थी-ता वसन्तसेणामादरं अवलम्बदि ववहारो [तद्वसन्तसेना-मातरमवलम्बते व्यवहारः।]

अधिकरणिकः -- एविमदमु । भद्र शोधनक, वसन्तसेनामातरमनु-

शोधनक:-तथा (इति निष्क्रम्य गणिकामात्रा सह प्रविश्य) एदु एदु अज्जा। [तथा। एत्वेत्वार्या]

परमान्नं, क्षीरभोजनम् । तस्य पिण्डारकः (१) उद्गमनम् पयसः त्वरयौद्गमनं यथा स्वताशाय भवति इत्यर्थः । (२) भोक्रतुं प्रवृत्तो वा (३) भिक्षुको वा-'पिण्डारो

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वाले

इस ऽ

ही दे

नवम

नहीं'

मारी

के स्थ

तथा अ वह तो न्यायाधि

न करते

बाथ प्रहे

भिक्षुके :

swoller प्रीवालिव अधिकरणिक—अहो, नगररक्षकों की अरावधानता। हे श्रेष्ठि-कायस्य 'मैंने नहीं' (न मया) अभियोग शब्द प्रथमतः लिख लीजिये।

कायस्थ-जो आर्य आदेश करें। (वैसा करके) आर्य, लिख लिया।

शकार—(अपने आप) खेद है, [गर्म-गर्म खाने के लिये] उतावले खीर खाने वाले (भिक्षुक) के समान मैंने आज अपने आपको ही नष्ट कर लिया। अच्छा, अब इस प्रकार कहूँ (प्रकट रूप में) अहो, न्यायाधिकारीगण, मैं तो यह कहता हूँ कि मैंने ही देखी। क्यों कोलाहल करते हो (लिखे हुए को पैर से पोंछ देता है)

अधिकरणिक—तुमने कैसे जाना कि धन के लिये भुजपाश से (दबाकर) मारी गई।

शकार—जी, उसकी सूनी रिक्त स्थान वाली ग्रीवा तथा आभूषण (पहनने) के स्थानों के आभूषण रहित होने से ऐसा अनुमान करता हूँ।

श्रेंब्ठी-कायस्थ--ठीक सा-ही है (हो सकता है)।

शकार-(अपने आप) सौभाग्य से पुनः जीवित हो गया हूँ। सन्तोष है।

श्रेष्ठि-कायस्थ-श्रीमान्, यह व्यवहार किस पर आश्रित है ?

अधिकरणिक—यहाँ दो प्रकार का व्यवहार है।

श्रेष्ठि-कायस्थ-कैसा ?

अधिकरणिक—वाक्यं (वादी-प्रतिवादी के वयान) के अनुसार होने वाला तथा अर्थं (वास्तिविक तथ्य) के अनुसार होने वाला। जो वाक्य के अनुसार होता है वह तो वादी तथा प्रतिवादी (की युक्तियों) से एवं जो अर्थ के अनुसार होता है वह व्यायाधिकारी की अपनी बुद्धि से निर्णय किये जाने योग्य होता है।

श्रेष्ठी-कायस्थ—तब वसन्तसेना की माता पर यह व्यवहार आश्रित है। अधिकरणिक—ऐसा ही है। भद्र शोधनक, वसन्तसेना की माता को उद्विग्न न करते हुए बुला लाओ।

शोधनक—अच्छा जी, (निकल कर और गणिका वसन्तसेना की माता के बाप प्रवेश करके) आइये आर्या, इघर आइये।

मिल्लुके दुमें इति कोशः व्यापादिता मारिता।

शूनशूनया (शूणशूणाए) इति पाठान्तरम् अत्यन्तम् उच्छूनया (Much swollen) इत्यर्थः । मोघं रिक्तं स्थानं यस्याः तया। ग्रीवालिकया ग्रीवया। श्रीवालिका कण्ठस्य हारसूत्रावली इत्यन्ये। अविदमादिके इत्याक्वासे (काले)।

वृद्धा—गदा मे दिरआ मितघरअं अतणो जोव्वणं अणुभविदुम्। एसो उण दोहाऊ भणादि—'आअच्छ । अधिअरणिओ सद्दावेदि । ता मोहपरवसं विअ अताणअं अवगच्छामि । हिअअं मे थरथरेदि । अज्ज आदेशेहि मे अधिअरण-भण्डवस्स मग्गम् । गता मे दारिका मित्रगृहमात्मनो यौवनमनुभवितुम्। एष पुनर्दीर्घायुर्भणित 'आगच्छ' अधिकरणिक आह्वयित । तन्मोहपरवशमिवा-रमानमवगच्छामि । हृदयं मे प्रकम्पते । आर्य, आदिश मह्ममधिकरणमण्डपस्य मार्गम् ।

शोधनकः — एदु एदु अन्ता । [एत्वेत्वार्या ।] (उभी परिक्रामतः)

शोधनकः—एदं अधिअरणमण्डवम् । एत्थ पविसदु अज्जा । [एषोऽधि-करणमण्डपः । अत्र । प्रविशत्वार्या ।]

(इत्युभौ प्रविशतः) वृद्धा—(उपसृत्य) सुहं तुम्हाणं भोदु भाविमस्साणम् । [सुखं युष्माकं भवतु भाव-मिश्राणाम् ।]

अधिकरणिकः-भद्रे, स्वागतम् । आस्यताम् ।

वृद्धाः-तद्या [तथा ।] (इत्युपविष्टा)

शकारः—(साक्षेपम्) आगवाशि बुड्ढकुट्टणि, आगवाशि । [आगतासि वृद्ध-कुट्टनि, आगतासि ।]

अधिकरणिकः — अये, त्वं किल वसन्तसेनाया माता।

बृद्धा-अध इ [अथ किम्।

अधिकरणिक:-अथेदानीं वसन्तसेना क्व गता।

वृद्धा—मित्तघरअम् [मित्रगृहम्]

अधिकरणिकः--किनामधेयं तस्या मित्रम्।

वृद्धा—(स्वगतम्) हद्धी हद्धी । अदिलज्जणीअं क्खु एदम् । (प्रकाशम्) जणस्स पुच्छणीओ अअं अत्थो, ण उण अधिअरणिअस्स । [हा धिक् हा धिक् । अतिलज्जनीयं खिल्वदम् । जनस्य पृच्छनीयोऽयमर्थः' न पुनरिधकरणिकस्य ।]

अधिकरणिक:-अलं लज्जया । व्यवहारस्त्वां पृच्छति ।

श्रेष्ठिकायस्थौ-ववहारो पुच्छदि । णितथ दोसो कथेहि । [व्यवहारः

पुच्छति । नास्ति दोषः । कथय ।]

वृद्धा—कधं ववहारो । जइ एब्वम्, ता सुणन्तु अज्जिमिस्सा । सो क्षु सस्थवाहिवणअदत्तस्स णितओ, साअरदत्तस्स तणओ, सुगिहिदणामहेओ अज्जि-चारुदत्तो णाम, सेट्टिचतरे पिडवसिंद । ताँहं मे दारिआ जोव्वणसुहं अणुभविंद । [कथं व्यवहारः । यद्येवम्, तदा प्रुण्वन्त्वार्यमिश्राः स खलु सार्थवाहिवनय-दत्तस्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनयः, सुगृहीतनामधेय आर्यचारुदत्तो नाम, श्लेष्ठिचत्वरे प्रतिवसित । तत्र मे दारिका योवनसुखमनुभवित ।

बृद्धा—मेरी पुत्री मित्र (चारुदत्त) के घर अपने यौवन को भोगने के लिये गई है और यह दीर्घायु कहता है—आओ, त्यायाधीश बुलाते हैं। इसलिये मैं अपने आप को मोह के अधीन (किंकर्तं व्यविमूद्ध) सी समझती हूँ। मेरा हृदय कांपता है। आयं, मुझे न्यायालय का मार्ग वताइये।

शोधनक-आर्या, (इधर से) आर्ये, आर्ये।

(दोनों चलते हैं)

शोधनक--यह न्यायालय है। आर्या यहाँ प्रवेश करें।

(दोनों प्रवेश करते हैं)

वृद्धा---(पास जाकर) आदरणीय आपका कल्याण हो। अधिकरणिक--भद्र स्वागत है, बैठिये।

बृद्धा-अच्छा (वैठती है)।

णकार—(आक्षेपपूर्वक) आ गई, वूढी कुटनी आ गई। अधिकरणिक—अजी, तुम वसन्तसेना की माता हो ?

वृद्धा-जी हाँ।

**T-**

₹:

ন্দু জ-

इ । य-

H,

अधिकरणिक - तो इस समय वसन्तसेना कहाँ गई है ?

वृद्धा-मित्र के घर।

अधिकरणिक — उसके मित्र का क्या नाम है ?

वृद्धा—(अपने आप) हाय, हाय ? यह (बात) अत्यन्त लज्जा के योग्य है। (प्रकट रूप में) यह बात साधारण लोगों के पूछने योग्य है, न्यायाधीश के नहीं।

अधिकरणिक--लज्जा मत करो । आपसे 'व्यवहार' पूछ रहा है ।

श्रेष्ठी-कायस्थ-- 'व्यवहार' पूछ रहा है। कोई दोष नहीं। कहो।

वृद्धा-क्या ? व्यवहार है ? यदि ऐसा है तो श्रीमान् जी सुनिये। वह साथंवाह विनयदत्त के नाती, सागरदत्त के पुत्र, स्वनाम-धन्य आर्थ चारुदत्त हैं जो सेठों के चौक में रहते हैं। वहाँ मेरी पुत्री यौवन सुख का अनुभव करती है।

अवलम्बते आश्रयति । निष्पाद्यः करणीयः । अनुद्वेजयन् वसन्तसेनायाः मरणंवृतान्तकथनेन उद्विग्नां न कुर्वेन् । मोहेन प्रदश् पराधीनम् आत्मानम् सुग्रहीतं नामधैयं यस्य
सः । दारिका पत्री ।

शकार:—शुदं अञ्जोहि । लिहीअन्दु एदे अवखला । चालुदत्तेण शह मन विवादे । [श्रुतमार्येः । लिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तन । सह मम विवादः ।] श्रेष्ठिकायस्थौ—चारुदत्तो मित्तो ति णित्थ दोसा । [चारुदत्तो मित्रमिति नास्ति दोषः ।]

> अधिकरणिकः — व्यवहारोऽयं चारुदत्तमवलम्बते । श्रेष्ठिकायस्थौ — एव्वं विअ । एवमिव ।]

अधिकरणिकः—धनदत्त, वसन्तसेनायंचारुदत्तस्य गृहं गतेति लिस्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः । कथम् । आर्यचारुदत्तोऽप्यस्माभिराह्वाययितच्यः । अथवा व्यवहारस्तमाह्वयति । भद्र शोधनक, गच्छ । आर्यचारुदत्तं स्वैरमसंभ्रान्तमनुद्विनं सादरमाह्वय प्रस्तावेन—'अधिकरणिकस्त्वां द्रष्टुमिच्छति' इति ।

शोधनकः जं अज्जो आणवेदि । (इति निष्क्रान्तः चारुदत्तेन सह प्रविश्य च) एदु एदु अज्जो । [यदार्यं आज्ञापयति । एत्वेत्वार्यः ।]

चारदत्तः—(विचिन्त्य)।

परिज्ञातस्य मे राज्ञा शीलेन च कुलेन च। यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थामभिशङ्कते ॥ =॥

(सवितकं स्वगतम्)

ज्ञातो हि कि न खलु बन्धनविप्रयुक्तों मार्गागतः प्रवहणेन मयापनीतः। चारेक्षणस्य नृपतेः श्रुतिमागतो वा येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयामि ॥६॥

अथवा कि विचारितेन । अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । भद्र शोधनक, अधिकरणस्य मार्गमादेशय ।

धनदत्तेति कायस्थसम्बोधनम् । प्रथमः पादः अंशः । व्यवहारस्य हि चत्वारः पादाः भवन्ति । उक्तं च याज्ञवल्क्येन— 'चतुष्पाद् व्यवहारोऽयं विवादेषूपदिशितः'। तत्र प्रत्यिनोऽप्रतो लेख्यमिति भाषापादः प्रथमः । स्वरं स्वच्छन्दम् । असम्भ्रातं सम्भ्रमरहितम् । अनुद्विग्नम् उद्देगशून्यम् ।

आधिकरणिकराहूतः चारुदत्तः मनसि तर्कयति—परिज्ञातस्येति । राज्ञा श्रीते । आचारेण कुलेन च परिज्ञातस्य सम्यग् ज्ञातस्य मे मम चारुदत्तस्य

ह् मम ।दः।] ।मिति

कटिके

लस्यतां अथवा ानुद्धिग्नं

प्रविश्य

करणस्य

चत्वार भितः'। सम्प्रान्तं

। शीलेव य **इव**र्ष शकार-आर्यजनो ने सुन लिया। लिख लीजिये इन अक्षरों को, मेरा विवाद चारुदत्त के साथ है।

श्रेष्ठीकायस्थ—चारुदत्त (वसन्तसेना) का मित्र है, इसमें दोष नहीं है। अधिकरणिक—यह व्यवहार चारुदत्त पर आश्रित है। श्रेष्ठीकायस्थ—ऐसा ही है।

अधिकरणिक—धनदत्त, वसन्तसेना आर्यचारुदत्त के घर गई', यह व्यवहार का प्रथमपाद लिखिये। क्या ! आर्य चारुदत्त को भी हमें बुलाना होगा। अथवा 'व्यवहार' उन्हें बुलाता है। भद्र शोधनक जाओ। (व्यवहार के) 'प्रसङ्ग से न्यायाधीश आपसे मिलना चाहते हैं।' यह कहकर आर्य चारुदत्त को स्वतन्त्रतापूर्वक (या धीरे से) विना घवराये विना उद्दिग्न किये आदरपूर्वक बुला लाओ।

शोधनक—जो आर्य आज्ञा करें। (निकलकर तथा चारुदत्त के साथ प्रवेश करके) आर्य, आइये आइये।

चारुदत्त — (सोचकर)

राजा के द्वारा शील और कुल से भली भाँति जाने गये मेरा यह आह्वान (बुलाना) सचमुच ही (प्रकट करता है कि वह) मेरी ऐसी (दिरद्रता की) अवस्था के कारण शिक्कित है।।।।।
(तर्कपूर्वक अपने आप)

वन्धन से युक्त हुआ आर्यंक मार्ग-क्रम से मेरे पास आया और मैंने अपनी गाड़ी से उसे अन्यत्र पहुँचा दिया—क्या यह राजा ने (स्वयं) जान लिया अथवा दूत ही हैं नेत्र जिसके ऐसे राजा के कानों में आ गया, जिससे कि मैं अभियुक्त के समान इस प्रकार (न्यायालय में) जा रहा हूँ॥६॥

अथवा विचार से क्या ? न्यायालय में ही जाता हूँ। भद्र शोधनक, न्यायालय का मार्ग बताओ।

आह्वानं यत्सत्यं निश्चितमेव अवस्थाम् ईहर्णी दरिव्रावस्थाम् अमिशङ्कृते अभि-लक्ष्य शङ्कते । दारिद्रचस्य कारणात् सः मां प्रति शङ्कायुक्तो जातः इति भावः । उक्ते हि 'दारिद्रचदोषो हि गुणराशिनाशी' ॥ द॥

ज्ञात इति । बन्धनविष्रयुक्तः बन्धनात् मुक्तः मार्गागतः मार्गेण मार्गक्रमेण मम समीपे आगतः मया प्रवहणेन अपनीतः अपवाहितः आर्येकः किन्तु खलु ज्ञातः नृपेण स्वयं ज्ञातः वा अथवा चाराः दूताः ईक्षणं चक्षुः यस्य तस्य नृपतेः श्रुति आगतः प्राप्तः ? येन हेतुना अहं चारुदत्तः अभियुक्तः अभियोगेन दूषित इव एवं प्रयामि न्यायालयं गच्छामि । वसन्तितिलका दृत्तम् ॥ १॥ शोधनकः एदु एदु अञ्जो । (एतु एतु आर्य) (इति परिक्रामतः)

चारुदत्तः—(सशङ्कम्) तत्किमपरम् ।

रूक्षस्वरं वाश्राति वायसोऽय-ममात्यभृत्या मृहुराह्मयन्ति । सब्यं च नेत्रं स्फुरति प्रसह्म ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ॥१०॥

शोधनकः—एदु एदु अञ्जो सैरं असंभन्तम् । [एत्वेत्वार्यः स्वैरमसंभ्रान्तम् ।] चारुदत्तः—(परिक्रम्याग्रतोऽवलोक्य च)

शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाङ्क्ष आदित्याभिमुखस्तथा ॥ मयि चोदयते वामं चक्षुर्घोरमसंशयम् ॥११॥

(पुनरन्यतोऽवलोक्य) अये, कथमयं सर्पः ।

मिय विनिहितहिष्टिभिन्ननीलाञ्जनाभः
स्फुरितविततिजङ्खः शुक्लदंष्ट्राचतुष्कः ।
अभिपतित सरोषो जिह्यिताष्टमातकुक्षिभूजगपितरयं मे मार्गमाक्रम्य सुप्तः ॥१२॥

अपि च इदम्।

स्खलित चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रंतमा मही स्फुरित नयनं वामो बाहुमुंहुश्च विकम्पते।

अनिमित्तानि विलोक्य चारुदत्तिश्चिन्तयिति-रूक्षेति । अयं वायसः काकः रूक्षस्वरं कर्कशस्वरं वाशित शब्दं करोति । अमात्यशृत्याः अमात्यानाम् अधि-करणिकानां वा सेवकाः मुहुः वारंवारम् आह्वयन्ति । सब्यं वामं च नेत्रं प्रसद्ध्यं बलात् स्फुरति । एतानि अनिमित्तानि अपशकुनानि हि मम खेवयन्ति । मम इति शेषत्वविवक्षायां कर्मणि षष्ठी । अत्र च 'दारुणनादस्तरुकोटरोपगो वायसो मह्यभयदः' इति वराहमिहिरोक्तं 'वामनयनस्पन्दनं बन्धुविच्छेदं चनहानि वा' इति

शोधनक-आइये, आइये, (दोनों चलते हैं)। चारुदत्त-(शङ्कापूर्वक) तब यह अरेर क्या ?

यह कौआ रुखे स्वर से बोल रहा है, मिन्त्रयों के सेवक बार-बार बुला रहे हैं, मेरी वाई आँख बलपूर्वक फड़क रही है। ये अपकुशन मुझे खिन्न कर रहे हैं।।१०।।

शोधनक-आप बिना धबराये स्वतन्त्रतापूर्वक आइये।

चारवत्रा-(घूमकर तथा आगे देखकर)।

यह कीआ सूखे वृक्ष पर वैठा है तथा सूर्य की ओर मुख किये है। और मुझ पर अपनी बाई आँख डाल रहा है। नि:सन्देह भयङ्कर आपत्ति है।।११॥

(फिर दूसरी ओर देखकर) अरे ! क्या यह सर्प है ?

चूर्णित नीले अञ्जन के समान आभा वाला, लम्बी जीभ को लपलपाता हुआ, श्वेत चार दाढ़ वाला, मेरे मार्ग में फैलकर पड़ा हुआ, यह विशाल सर्प क्रोधपूर्वक वायु से फूले उदर को वक्र करता हुआ, मुझ पर दृष्टि लगाए, मेरी ओर आ रहा है।।१२।।

और भी यह-

कः

घ-

ह्य

मम सो

र्ति

भूमि पर रक्खा हुआ पैर फिसल रहा है, यद्यपि पृथ्वी गीली नहीं है । बाईं आँख फड़क रही है तथा बाईं भुजा वार-वार कांप रही है ।

गर्गवचनं च अनुसन्धेयम् । उपजातिः वृत्तम् ॥१॥

शुष्केति-शुष्केवृक्षे स्थितः तथा आदित्याभिमुखः ध्वाङक्षः काकः मिय चारुदत्ते वामं चक्षुः चोदयते प्रेरयति । असंशयं घोरं महद्भयं वर्धते उक्तं च बृहत्संहितायाम्— 'कलहः शुष्कद्रु मस्थिते ध्वाङ्क्षे' ।।११।।

सर्पं विलोक्य चारुदत्तः विचारयति—मयीति । भिन्नं चूणितं यत् नीलाञ्जनं तद्वद् आभा यस्य सः, स्फुरिता वितता विस्तृता जिह्ना यस्य सः, शुक्लं दंष्ट्राचतुष्कं यस्य सः में मम चारुदत्तस्य मार्गम् आक्रम्य सुप्तः सुप्तवत् पतितः अयं भुजगपितः महान् सर्पः सरोषः रोषयुक्तः जिह्मितः वक्रीकृतः आध्मातः वायुना प्रफुल्लः कुक्षिः यस्य ताह्मः तथा मिय चारुदत्ते विनिहितहितहितः विनिहिता दत्त दिष्टियेन तथाभूतः सन्ः अभिपतित अभिमुखम् आगच्छिति । इदं चापशकुनं मन्यते । उपमा स्वभावोक्तिश्च । मालिनी वृक्तम् ॥१२॥

स्खलतीति । भूमी न्यस्तं स्थापितं चरणं स्खलति, न च मही पृथिवी आहं तमा अतिशयेन आर्द्रा । नयनम् अर्थात् वामं नेत्रं स्फुरति वामः बाहुः च मुहुः वारं वारं शकुनिरपरश्चायं तावद्विरौति हि नैकशः कथयति महाघोरं मृत्युं न चान्न विचारणा ।।१३॥ सर्वेषा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति ।

शोधनकः—एदु एदु अज्जो । इमं अधिकरणमण्डवं पविसदु अज्जो । (एत्वेत्वार्यः इममधिकरणमण्डपं प्रविशत्वार्यः ।]

चारवत्तः—(प्रविश्य समन्तादवलोक्य) अहो अधिकरणमण्डपस्य परा श्री: । इह हि,

चिन्तासक्तिनमग्नमिन्त्रसिललं दूतोर्मिशङ्काकुलं
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्विहिस्राश्रयम्।
नानावाशककञ्कपक्षिरचितं कायस्थसपिस्पदं
नीतिक्षुण्णतटं च राजकरणं हिस्नैः समुद्रायते ॥१४॥
भवतु । (प्रविशिञ्छरोघातमिनीय सवितर्कम्) अहह, इदमपरम्।
सव्यं में स्पन्दते चक्षुविरौति वायसस्तथा।
पन्थाः सर्पेण रुद्धोऽयं स्वस्ति चास्मासु दैवतः ॥१५॥
तावत्प्रविशामि । (इतिप्रविशति)

अधिकरणिकः अयमसौ चारवतः । य एषः । घोणोन्नतं मुखमपाङ्गविशालनत्नं नैतद्धि भाजनमकारणदूषणानाम् ।

विकम्पते। अयं च अपरः काकाद् अन्यः गृथ्नादिः शकुनिः पक्षी तावत् नैकशः मुद्धः विरौति शब्दं करोति । इदं सर्वं महाघोरं भयङ्करं मृत्युं कथयति सूचयति अत्र च विचारणा तर्कना न नास्ति । यतो हि इमानि अनिष्टसूचकानि मन्यत्तेः हरिणी वृत्तम् ।।१३॥

इदं न्यायाधिकरणं समुद्रवत् दुष्प्रवेश्यमिति वर्णयति चारुदत्तः—चिन्तेति । चिन्तायां व्यवहारचिन्तने आसक्ताः तत्पराः अतएव निमग्नाः मन्त्रिणः एव सिललानि यत्र तत्, बूताः एव कर्म्यूढाः शङ्काः तैः आकुलं युक्तम्, पर्यन्ते इतस्ततः स्थिताः चाराः गुप्तचराः एव नक्काः मकराः च यत्र तत्, नागाः हस्तिनः अश्वाः च हिस्राः हिस्रजन्तव द्वव तेषाम् आश्रयः स्थितिः यत्र तत्, नाना बहुप्रकाराः वाशकाः शब्धं

िंदिके

नो ।

तिः ।

कशः

अत्र

रिणी

ति ।

लानि

वाराः

न्तव

शब्द

और यह दूसरा पक्षीमी अनेक वार वोलहा है। ये सब भयक्कर मृत्यु की सूचना दे रहे हैं। इस विषय में कुछ सन्देह नहीं है। १३।।

सब प्रकार से देवता लोग कल्याण करेंगे।

शोधनक —आर्य आइये आइये । आप इस न्याय-मण्डप में प्रवेश कीजिये । चारुदत्त—(प्रवेश करके, चारों ओर देखकर) अहो, न्यायालय की उत्कृष्ट शोभा ! क्योंकि यहाँ—

जहाँ विवाद-चिन्तन में तत्पर एवं निमग्न मन्त्री ही जल के समान हैं, जो तरंगों पर आए हुए शङ्खों जैसे दूतों से युक्त है, जहाँ इधर-उधर स्थित गुप्तचर ही नाके और मगर हैं और हाथी-घोड़े रूपी हिंस्र जन्तुओं की स्थिति है, जो बहुत प्रकार के शब्द करने वाले वादी—प्रतिवादी रूपी कङ्क पक्षियों से व्याप्त है, कायस्थ रूपी सपौं का स्थान, राजनीति से भग्न है तट (मर्यादा) जिसका ऐसा यह न्यायाधिकरण घातक जनों के कारण समुद्र के समान हो रहा ।। १।।

अच्छा (प्रवेश करता हुआ सिर टकराने का अभिनय करके तर्कपूर्वक) कब्ट ! यह और (अपशबुन)—

मेरी बाई आँख फड़कती है तथा कौआ चिल्ला रहा है। यह मार्ग सर्प से रुका हुआ है। भाग्य से ही हमारा कल्याण होगा ।।१५॥

तब तक प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश करता है) अधिकरणिक — यह है वह चारुदत्त जो यह ....

ऊँची नासिका से युक्त तथा विशाल कोनों वाले नेत्रों से युक्त मुख को धारण करता है। यह मुख, निश्चय ही, इच्छानुसार लगाये गए दोषों का पात्र नहीं है।

कुर्वन्तः वादिप्रतिवादिजनाः एव कञ्कपक्षिणः मांसादाः पिक्षविशेषाः (हाड्गिला इति भाषायां प्रसिद्धाः) तैः रचितं व्याप्तम् (पृथ्वी०) अशुभसूचकत्वेन तेषां समवधानमुक्तम्-इति पृथ्वीधरः । कायस्थाः एव सर्पाः तेषाम् आस्पदं स्थानम् नंतिः सामादिरूपा तया स्वुण्णं नद्या इव भग्नं तटं समुद्रतटं मर्यादा वा यत्र तत् च राजकरणं न्यायाधिकरणं हिलाः घातुकैः उपलक्षितं समुद्रायते समुद्र इव आचरति । उपमारूपकयोः अलङ्कारयोः सङ्करः । शार्द्लविक्रोडितं वृत्तम् ।१४॥

सन्यमिति । मे सब्यं वामं चक्षुः, स्पवते स्फुरति तथा वायसः काकः विरौति शब्द करोति । अयं पन्थाः मार्गः सर्पेण रुद्धः अस्मासु देवतः भाग्यादेव स्वस्ति भवतु ॥१॥

चारुदत्तमवलोक्य ' निर्दोषेयमाकृतिरिति' कथयति अधिकरणिकः—घोणोन्नत-मिति । यः एषः चारुदत्तः घोणा उन्नता यत्र तत्, घोणया वा उन्नतमुत्कृष्टम् । अपाङ्गयोः नेत्रान्तयोः विशाले नेत्रे यत्र तत् च (एतेन नेत्र—विशालत्वमुक्तम्-पृथ्वी०) एवं विधं मुखं धारयति । एतत् तह्शं मुखम् अकारणेन हठेन आरोपितानां दूषणानां

f

त्र

ध

भ

नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु

नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम् ।१६॥

चारुवत्तः—भोः अधिकृतेभ्यः स्वस्ति । हंहो नियुक्ताः, अपि कुशलं भवताम् ? अधिकरणिकः—(ससंभ्रमम्) स्वागतमार्यस्य । भद्र शोधनक, आर्यस्यासन-

मुपनय । शोधनकः—(आसनमुपनीय) एदं आसनम् । एत्थ उपविसदु अज्जो । [इदमासनम् । अत्रोपविशत्वार्यः ।)

## (चारुदत्त उपविशति)

शकारः—(सक्रोधम्) आगर्वेशि ले इश्थिआघादआ, आगर्वेशि । अहो णाएं ववहाले, अहो धम्मे ववहाले, जं एदाह इश्थिआधादकाह, आशणे दीअदि । (सगर्वम्) भोदु । णं दीअदु । [आगतोऽसि रेस्त्रीघातक, जागतोऽसि । अहो न्याय्यो व्ववहारः, अहो धम्यों व्यवहारः, यदेतस्मै स्त्रीघातकायासनं दीयते भवतु । ननु दीयताम् ।]

अधिकरणिकः — आर्य चारवत्त, अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा सह प्रसित्तः

प्रणयः प्रीतिर्वा।

चारुदत्तः-कस्याः।

अधिकरणिक-अस्याः । (इति वसन्तसेनामातरं दर्शयति)

चारवत्तः —(उत्थाय) आर्ये, अभिवादये ।

वृद्धा—जाद, चिरं मे जीव (स्वगतम्) अअं सो चारुदत्तो । सुणिक्षितं वृद्धा विदेश जोव्वणम् । (जात, चिरं मे जीव। अयं स चारुदत्तः। सुनिक्षिप्तं खलु दारिकया यौवनम् ।]

अधिकरणिक:--आर्य, गणिका तव मित्रम्।

(चारुदत्तो लज्जां नाटयति)

शकारः-

लज्जाए भीलुदाए वा

चालित्तं अलिए णिगूहिदुम्।

शअं मालिअ अत्थकालणा

दार्णि गूहिंद ण तं हि भग्न्टके ॥१७॥ [लज्जया भीग्तया वा चारित्रमलीकं निगूहितुम् । स्वयं मारियत्वार्यंकारणादिदानीं गूहिंत न तद्धि भट्टकः ॥] **;** ?

टिके

सन-

अहो दि। अहो (यते

ािकः

खतं प्रप्तं क्योंकि हाथी, गाय, अश्व तथा मनुष्यों में उनका आकार अपने अनुकूल चरित्र का त्याग नहीं करता ।।१६॥

चारवत्त — न्यायाधिकारियों का कल्याण हो। हे अधिकारीगण, आप कुशल. तो हैं।

अधिकरणिक—(घवराहट से) आर्य का स्वागत है। भद्र शोधनक, आर्य के लिये आसन लाओ।

शोधनक—(आसन लाकर) यह आसन है। आयं इस पर बैठें। (चारुदत्त बैठता है)

शकार—(क्रोधपूर्वक) आ गया रे स्त्रीघातक आ गया। अहो! कितना न्याययुक्त, व्यवहार' (विवाद-निर्णय legal procedure) है! कितना घर्मयुक्त 'व्यवहार' है! इस स्त्रीघातक को आसन दिया जा रहा है। (गर्व के साथ) अच्छा, दीजिये।

अधिकरणिक—आर्यं चारुदत्त, आपका इस आर्या की पुत्री के साथ गाढ सम्पर्क, अनुराग या स्नेह है क्या ?

चारुदत्त-- किसकी ?

अधिकरणिक—इसकी। (वसन्तसेना की माता को दिखलाता है)

चारदत्त-(उठकर) अ। यें, अभिवादन करता है।

वृद्धा—वत्स चिरञ्जीव। (अपने आप) यह वह चारुदत्त है। निश्चय ही मेरी पुत्री ने अपना यौवन ठीक प्रकार से अर्पित किया है।

अधिकरणिक —आर्य, वेश्या तुम्हारी मित्र है।
(चारुदत्त लज्जा का अभिनय करता है)

शकार —

धन के लिये (वसन्तसेना को) स्वयं मारकर इस समय तू लज्जा अथवा भीरुता के कारण अपने बुरे चरित्र को छिपाने का यत्न करता है, किन्तु निश्चय ही उसको भट्टक (राजा पालक या अधिकरणिक) नहीं छिपायेगा ।।१७।।

भाजनं पात्रं न भवति हि यतः नागेषु हस्तिषु गोषु तुरगेषु अश्वेषु तथा नरेषु आकृतिः आकारः सुसदृशं सर्वथा आकारानुकूलं दृत्तं चित्रतं न विजहाति त्यजित । आकृतिमनुसरन्ति गुणाः ईदृशी चाकृतिर्ने शीलं व्यभिचरतीति भावः । वसन्तितिकका दृत्तम् ।।१६॥

न्याय्यः न्यायाद् अनपेतः, न्याययुक्तः इति यावत् । धन्यः धर्माद् अनपेतः धर्मेयुक्तः इति भावः । प्रसक्तिः गाढानुरागः । प्रणयः अनुरागः । प्रीतिः स्नेहः । धुनिक्षिप्तं सुष्ठु सर्मापतम् ।

लज्जयेति । अर्थकारणात् स्वयं वसन्तसेनां मारियत्वा इवानीं लज्जया भीरतया भयेन वा अलीकं मिथ्या चारित्रं निगूहितुं गोपायितुं यतसे इति शेषः किन्तु भट्टकः भट्टारकः राजा अधिकरणिको वा तत् चारित्रं न गूहिति हि । वैतालीयं वृत्तम् ॥१७॥

स

वि

भुव

श्रेष्ठीकायस्य —अञ्जचारदत्त, भगाहि । अलं लञ्जाए । ववहारो क्खु प्रसो । [आर्य चारुदत्त, भण अलं लञ्जया । व्यवहारः खल्वेषः ।]

चारुदत्तः—(सलज्जम्) भो अधिकृताः मया कथमीहशं वक्तव्यम्, यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवनमात्रापराध्यति, न चारित्र्यम् । अधिकरणिकः—

व्यवहारः सिवध्नोऽयं त्यज लज्जां हृदि स्थिताम् । ब्रूहि सत्यमलं धैयं छमतल न गृह्यते ॥१८॥ अलं लज्जया । व्यवहारस्त्वां पृच्छति ॥

चारवत्तः-अधिकृत, केन सह मम व्यवहारः '

शकार:—(साटोपम्) अले, मए शह ववहाले । [अरे, मया सह व्यवहारः ।] चारुदत्तः—त्वया सह मम व्यवहारः सुदुःसहः ।

शकारः—अले इश्थिआघादमा, तं तादिशि लअणशदभूशणिअं वशन्त-शेणिअं मालिअ, शंपबं कवडकाविडके भविअ णिगूहेशि। [अरे स्त्रीघातक तां ताहशीं रत्नशतभूषणां वसन्तसेनां मारियत्वा, सांप्रतं कपटकापिटको भूत्वा, निगूहिसि।]

चारवत्तः-असंबद्धः खत्वसि ।

अधिकरणिकः--आर्थं चारुवत्त, अलमनेन । ब्रूहि सत्यम् । अपि गणिका तव मित्रम् ।

चारुदत्तः-एवमेव।

अधिकरणिकः आर्य, वसन्तसेना वव ।

चारुदत्तः-गृहं गता।

श्रेष्ठीकायस्थौ-कधंगदा, कदा गदा, गच्छन्ती वा केण अणुगदा। [कथंगता, कदा गता, गच्छन्ती वा केनानुगता।]

चारुदत्तः-(स्वगतम्) कि प्रच्छन्नं गतेति ब्रवीमि ।

श्रेष्ठीकायस्थौ-अन्त, कघेहि । [आर्य कथय ।]

चारवत्तः-गृहं गता । किमन्यद् ब्रवीमि ।

्राकारः—मम केलकं पुण्ककलण्डकिजण्णुज्जाणं पवेशिअ अत्थिणिमितं वाहुपाइाबलक्कालेण मालिबा। अए, दांपबं वदशि घलं गवे ति । मदीयं पुष्पकर-ण्डकजीर्णोद्यानं प्रवेश्यार्थनिमित्तं बाहुपाशवलात्कारेण मारिता । अये, सांप्रतं वदिसा गृह गतेति ।]

· चारवत्तः--आ. ! असंबद्धप्रलापिन्।

कर्यबंदार इति । अयं व्यवहारः सविध्नः विध्नेन सहितः अतः हृदि स्थितां लज्जी त्येज । सत्ये ब्रूहि धैयेमेलं "विलम्बो माऽस्तु इत्यर्थः यदा धैयेम् अलम् TIT

श्रेष्ठीकायस्थ-आर्य चारुदत्त, कहो। लज्जा मत करो। यह तो 'व्यवहार' है।

चारुदत्त — (लज्जापूर्वक) हे अधिकारी गण, मुझसे इस प्रकार कैसे कहा जा सकता है कि वेश्या मेरी मित्र है। अथवा यौवन अपराधी है चरित्र नहीं।

अधिकरणिक-

यह व्यवहार विघ्नयुक्त है। हृदय में स्थित लज्जा को छोड़ दो, सच कहो, विलम्ब मत करो (अथवा सत्य कहने के लिये पर्याप्त धैर्ये घारण करो)। व्यवहार में कपट को स्वीकार नहीं किया जाता।।१८।।

लज्जा न करो तुम से 'ब्यवहार' पूछ रहा है।

चारुदत्त - अधिकरणिक, किसके साथ मेरा 'व्यवहार' है।

शकार—(गर्व के साथ) अरे, मेरे साथ 'व्यवहार' है।

चारुदत्त-तेरे साथ मेरा व्यवहार दुःसह्य है।

शकार-अरे स्त्रीघातक, उस ऐसी सैकड़ों रत्नों के आभूषण वाली वसन्तसेना को मार कर इस समय कपट से धूर्त बनकर छिपाता है।

चारुदत्त-तू असङ्गत (बात कहने वाला) है।

अधिकरणिक—आर्य चारुदत्त, इसे (शकार को) रहने दो। सच बतलाओ। क्या गणिका तुम्हारी मित्र है ?

चारवत्त-ऐसा ही है।

अधिकरणिक-आर्य, वसन्तसेना कहाँ है ?

चारुदत्त-धर को गई।

श्रेष्ठीकायस्य कैसे गई ? कब गई ? अथवा जाती हुई के साथ कीन गया ?

चारवत्त-(अपने आप) क्या 'गुप्त रूप से गई, यह कह दूं।

श्रेष्ठीकायस्थ-आर्य कहिये।

चारुदत्त-धर को गई। और क्या कहूँ ?

शकार—मेरे पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में ले जाकर धन के लिये भुजपाश से बलपूर्वक (दबाकर) मार दी है। अरे अब कहता है 'घर को गई'।

चारदत्त-अरे. असङ्गत प्रलाप करने वाले

अस्तु सत्यकथनायेति शेषः—(काले) (?) अत्र व्यवहारे अतं न पृहचते स्वीक्रियते ॥१८॥

कपटेन कापटिकः धूर्तः ।

उव

ताह

अभ्युक्षितोऽसि सिललैर्नं बंलाहकानां चाषाग्रपक्षसहशं भृशमन्तराले। मिथ्यैतदाननिमदं भवतस्तथाहि हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपैति ॥१६॥ अधिकरणिकः -- (जनान्तिकम्)। तुलनं चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्। ग्रहणं चानिलस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्॥२०॥

(प्रकाशम्) आर्यचारुदत्तः खल्वसौ कथिमदमकार्यं करिष्यति । ('घोणा' (१।१६) इत्यादि पठित)

शकारः—िक पक्खवादेण ववहाले दीशदि। [िक पक्षपातेन व्यवहारो हश्यते]

अधिकरणिक:-अपेहि मूर्ख ।

वेदार्थान्त्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्ना निपतिता
मध्याह्ने वीक्षसेऽकं न तव सहसा हिष्टिविचलिता।
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते दग्धो भवित नो
चारित्र्याच्चारुदत्तं चलयिस न ते देहं हरित भूः ॥२१॥
आर्यचारुदत्तः कथमकायं करिष्यति।
कृत्वा समुद्रमुदकोच्छ्र्यमात्रशेषं
दत्तानि येन हि धनान्यनपेक्षितानि।

मिथ्या तवाभियोग इति शकारमाह चांरुदत्तः अभ्युक्षित इति । एतत् तव कथनं मिथ्या। तथां हि बलाहकानां जलदानां सिललैः जलैः न अभ्युक्षितः सिक्तः असि त्वं, किन्तु अन्तराले एतद्वचनमध्ये भृशम् अत्यन्तं चाषस्य पक्षिविशेषस्य (नीलकण्ठ इति लोके प्रसिद्धस्य) अग्रपक्षः पक्षाग्रं तस्य सहशं कृष्णवणं सद् इति भावः भवतः तव शकारस्य इवम् आननं मुखम् हेमन्तस्य पद्मं कमलम् इव निष्प्रभतां कान्तिहीनताम् उपैति प्राप्नोति । उपमालङ्कारः । वसन्तितिलका वृत्तम् ॥१६॥

ुं तुलनिमिति । चाश्वत्तस्य दूषणं दोषसाघनम् अद्विराजस्य पर्वतराजस्य हिमालयस्य तुलनम् इव समुद्रस्य च तारणं तीत्वी पारे गमनम् इव अनिलस्य पावकस्य ग्रहणम् इव च अशक्यमस्तीति भावः ॥२०॥

Į

यह झूठ है, क्योंकि तू बादलों के जल से नहीं भीगा, किन्तु इस बात को कहते हुए (अन्तराले—कथन के बीच में) बिल्कुल नीलकण्ठ के पंख के अग्र भाग के समान (काला-वाला) तेरा यह मुख हेमन्त ऋतु में कमल की भौति कान्तिहीनता को प्राप्त कर रहा है।

अधिकरणिक—(अलग से) चारुदत्त का दोष दिखलाना पर्वतराज हिमालय को तोलने के समान, सागर को तैर कर पार करने के समान तथा अग्नि को पकड़ने के समान (असम्भव) है ॥२०॥

(प्रकट रूप में) भला यह आर्य चारुदत्त इस अकार्य को कैसे करेंगे ?

('धोणा' ६/१६ इत्यादि श्लोक पढ़ता है)

शकार—क्या पक्षपात से व्यवहार का विचार किया जा रहा है ? अधिकरणिक —हट, मूर्ख,

नीच (प्राकृत) होकर तू वेद का अर्थ कथन करता है तथापि तेरी जिल्ला नहीं गिरी। मध्याल्ल के समय तू सूर्य की ओर देखता है तथापि तेरी दृष्टि सहसा ही फ्रष्टि नहीं हुई। तू प्रज्वलित अग्नि में हाथ डाल रहा है तथापि तेरा हाथ जला नहीं। तू चारुदत्त को चरित्र से भ्रष्ट कर (बतला) रहा है तथापि पृथ्वी तेरे शरीर का हरण नहीं करती।।२१।।

आर्य चारुदत्त अकार्य कैसे करेंगे ?

जिस चारुदत्त ने (रत्नों का दान देते हुए) समुद्र को जल की प्रचुरता मात्र है शेष जिसमें ऐसा कर दिया तथा जिसने (याचकों के द्वारा) अप्राधित धन का दान

अधिकरणिक शकारं भत्संयित-वेदार्थान् इति । प्राकृतः पामरः त्वं शकारः वेदार्थान् वदिस तथापि ते तव जिह्ना च न निपितता (नीचस्य हि वेदार्थंकथने जिह्नापातस्योक्तत्वात् मध्याह्ने अकं सूर्य वीक्षसे पश्यिस तथापि तव हिष्टः सहसा तत्कालमेव न विचलिता भ्रष्टा (मध्याह्ने सूर्यदर्शनेन दृष्टपच् घातो जायते)। दीप्ते प्रज्ज्वलिते अग्नौ अन्तः अभ्यन्तरे पाणि हस्तं क्षिपिस तथापि ते तव सः हस्तः च दग्धः नो भवति। त्वं च चारुदत्तं चारित्र्यात् चलयसि च्यावयसि तथापि भूः पृथ्वो ते देहं न हरति। निदर्शनालङ्कारः विशेषोक्तिश्च। सुमधुरा इत्तम् ॥२१॥

चारुदत्ते पापस्य सम्भावनापि नास्तीत्याह-कृत्वेति । येन चारुदत्तेन हि समुद्रम् उदकोच्छ यमात्रशेष उदकस्य उच्छ्रयः उन्नितः आधिषयं वा तन्मात्रमेव शेष. यत्र ताहशं कृत्वा दानार्थं रत्नानाम् उद्धरणात् जलमात्रावशेपं सागरं कृत्वा इति भावः

वन

पार

तस

इति

स श्रेयसां कथमिवैकिनिधिर्महात्मा पापं करिष्यति धनार्थमवैरिजुष्टम् ॥२२॥

वृद्धा—हदास, जो तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डअं रित चोरेहि अवहिदं ति तस्य कारणादो चदुस्समुद्दसारभूदं रअणार्वाल देदि, सो दाणि अत्थकल्लवत्तस्स कालणादो इमं अकज्जं करेदि? हा जादे, एहि मे पुत्ति [हताश, यस्तदानीं न्यासीकृतं सुवर्णभाण्डं रात्रौ चौरैरपहृतिमिति तस्य कारणाच्चतुःसमुद्रसारभूतां रत्नावलीं ददाति, स इदानीमर्थंकल्यवर्तस्य कारणादिदमकार्यं करोति? हा जाते, एहि मे पुत्रि ।](इति रोदिति)

अधिकरणिकः आर्य चारुदत्त किमसौ पद्भ्यां गता, उत प्रवहणेनेति । चारुदत्तः — ननु मम प्रत्यक्षं न गता । तन्न जाने कि पद्भ्यां गता, उत, प्रवहणेनेति ।

(प्रविश्य सामषंः)

वीरकः--

पादप्पहारपरिभवविमाणणाबद्धगरुअवेरस्स । अणुसोअन्तस्स इअं कधं पि रत्ती पभादा मे ॥२३॥

ता जाव अधिअरणमण्डवं उवसप्पामि (प्रवेष्टकेन) सुहं अज्जिमिस्साणम् ।
[पादप्रहारपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवैरस्य ।
अनुशोचत इयं कथमपि रात्रिः प्रभाता मे ।।
तद्यावदिधिकरणमण्डपमुपसपीमि सुखमार्यमिश्राणाम् ।]

अधिकरणिकः—अये, नगररक्षाधिकृतो वीरकः। वीरक, किमागमनप्रयो-अनम् ?

बीरक:—हीं, बन्धणमेअणसंभमे अञ्जकं अण्णेसन्तो, ओवारिवं पवहणं वच्चिंदि ति विकारं करन्तो अण्णेसन्तो, अरे तुए वि आलोइदे मए वि आलोइद्वच्चो ति भणन्तो ज्जेव चन्दणमहत्तरएण पादेण ताडिदो ह्यि। एदं सुणिअ अज्जिमस्सा पमाणम् । [हि, बन्धनभोदनसंभ्रमे आर्यकमन्वेषयन्, अपवारितं प्रवहणं व्रजतीति विचारं कुर्वन्नन्वेषयन्, अरे, त्वयाप्यालोकितम्, मयाप्यालोकिन्तव्यम्' इति भणन्नेव चन्दनमहत्तरकेण, पादेन ताडितोऽस्मि। एतच्छ्रुत्वार्य-मिश्राः प्रमाणम् ।]

अधिकरणिकः -- भद्र जानीषे कस्य तत्प्रवहणमिति ।

किया, कल्याणों का (अद्वितीय) आधार वह महात्मा, धन के लिये वैरियों के द्वारा भी (अथवा कायरों द्वारा भी) न किया जाने योग्य यह पाप कैसे करेगा ॥२२॥

वृद्धा — हताश जो (चारुदत्त) उस समय घरोहर रक्खे हुए सुवर्णभाण्ड को रात्रि में चोरों ने हर लिया, इसलिये उसके निमित्त चारों समुद्रों की सारभूत रत्ना-वली दे देता है, वह इस समय कलेवा जंसे (तुच्छ) धन के निमित्त यह कुकृत्य करता है ? हाय वत्से, आश्रो मेरी पुत्री। (रोती है)

अधिकरणिक—आर्य चारुदत्त, क्या वह पैदल गई या गाड़ी से ? चारुदत्त--मेरे सामने नहीं गई। अतः मैं नहीं जानता कि पैदल गई या गाड़ी से।

वीरक—(चन्दनक के) पाद-प्रहार के तिरस्कार से होने वाली क्षुब्धता द्वारा उत्पन्न हो गया है, वैर-भाव जिसमें उस मेरी (वीरक की) सोच करते हुए ही रात्रि व्यतीत हुई (प्रभात रूप में आई) ।।२३।।

अतः न्यायालय में जाता हूँ (हाथ से) भद्र पुरुषों (आपका) कल्याण हो । अधिकरणिक —अरे नगर-रक्षा में नियुक्त वीरक है । वीरक तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है ?

वीरक — अही ! बन्धन तोड़ने से होने वाली घबराहट के समय आयंक को बूँढते हुए 'ढकी हुई गाड़ी जा रही है।' यह विचार करते हुए तथा निरीक्षण करते हुए तूने (चन्दनक) भी देख ली मुझे (वीरक) भी देख लेनी चाहिये' यह कहते हुए ही मुझे अधिक महान् (?) चन्दनक ने लातों से मारा है। यह सुनकर (मान्यगण आप) ही प्रमाण हैं।

अधिकरणिक-भद्र, जानते हो कि वह किसकी गाड़ी थी।

अनिपेक्षितानि अधिभिः अयाचितानि (?) धनानि दत्तानि श्रेयसां कल्याणानाम् एकनिधिः मुख्याश्रयः सः महात्मा चारुदत्तः धनार्थम् अवैरिजुष्टं (अवीरजुष्टम् पाठान्तरम्) वैरिजनेनापि असेवितं पापं कथं करिष्यामि । वसन्तलिका वृत्तम् ॥२२॥

हता आशा यस्य सः (सम्बुद्धौ) अत्र क्रूरः, निर्दयः इति भावः । पादेति । पादप्रहारेण चन्दनकस्य चरणप्रहारेण कृतः यः परिभवः तिरस्कारः तेन जाता या विमानना अवमानना क्षोभः इति यावत् तया बद्धं गुरुकं महत् वैरं वैरभावः यस्य तस्य अनुशोचतः पश्चात्तापं कुर्वतः मे मम वीरकस्य इयं रात्रिः कथमि कष्टेन प्रभाता प्रभातं प्राप्ता व्यतीता इति भावः । २३।।

'हि इति विस्मयेऽन्ययम् बन्धनभेवनेन यः सम्भ्रमः त्वरा तस्मिन् सित् तत्समये . इति यावत् । अपवारितम् आवृतम् । बीरकः—इमस्स अज्जचारुदत्तस्स । वसन्तसेणा आरूढा पुष्फकरण्डकजि-ण्णुज्जांणं कीलिदं णोअदि त्ति पवहणवाहएण कहिन्स् । [अस्य।र्यचारुदत्तस्य । वसन्तसेनारूढा पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं क्रीडितुं नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम् ।]

शकारः--पुणो वि शुदं अज्जेहि । [पुनरपि श्रुतमार्यैः ।]

अधिकरणिक:-

एष भो निर्मलज्योत्स्नो राहुणा ग्रस्यते शशी।

जलं कूलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते ॥२४॥ चीरक पश्चादिह भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः । यं एषोधिकरणद्वार्यश्वस्तिष्ठति, तमेनमारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानम्, दृश्यतामस्ति तत्र काचिद्विपन्ना स्त्री न वैति ।

वीरकः -- जं अञ्जो आणवेदि (इति निष्क्रान्तः । प्रविश्य च) गदो हि। तिह । दिट्ठं च मए इत्थिआकलेवरं सावदेहि विलुप्पन्तम् । यदार्यं आज्ञापयित । गतोऽस्मि तत्र । हष्टं च मया स्त्रीकलेवरं श्वापदैविलुप्यमानम् ।

श्रेष्ठिकायस्थौ कद्यं तुए जाणिदं इत्थिआकलेवरं ति । [कथं त्वया ज्ञातं

स्त्रीकलेवरमिति।

वीरकः—सावसेसेहि केसहत्थपाणिपादेहि उवलिखदं मए। [सावशेषैः केशहस्तपाणिपादैरपलक्षितं मया।]

अधिकरणिकः — अहो धिग्वैषम्यं लोकव्यवहारस्य । यथा यथेदं निपुणं विचार्यते तथा तथा संकटमेव दृश्यते । अहो सुसन्ना व्यवहारनीतयो मतिस्तु गौः पङ्कगतेव सीदित ॥२५॥

चारवत्तः—(स्वगतम्) यथैव पुष्पं प्रथमे विकाशे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रोष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥२६॥

वीरकस्य वचनमाकण्यं अधिकरणिकः कथयति-एष इति । भो इति खेदे (काले) एषः अयं निर्मला ज्योत्स्ना चिन्द्रका यस्य स शशी चन्द्रः राहुणा ग्रस्यते । प्रसन्नं प्रसादयुक्तं, स्वच्छं जलं कूलावपातेन तटस्य पतनेन कलुषायते मिलनं जायते । निर्मलचरित्रेण युक्तः चारुवत्तः अपवादेन दुष्यतीति भावः । अतिशयोक्तिर-लङ्कारः ॥२४॥

बिपन्ना मृता । श्वापदैः हिंसकपशुभिः विलुप्यमानं विनाश्यमानम् । केशहंस्तः केशपाशः धिक् लोकव्यवहारस्य जनानां चरित्रस्य अथवा लोकवृत्तस्य वैषम्यं वैपरीत्यं धिक् ।

दे

1

ानं

7-

वीरक-इस आर्य चारुदत्त की। ("इस पर वैठी वसन्तसेना पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में क्रीड़ा करने के लिये ले जाई जा रही है" यह गाड़ीवान् ने कहा था।

शकार-अार्यजन, आपने फिर भी सुन लिया।

अधिकरिणक—खेद ! निर्मल चांदनी वाला यह चन्द्रमा राहु से ग्रसा जा रहा है। तट के गिरने से स्वच्छ जल मिलन हो रहा है। (अर्थात् दुर्दैव से पवित्र चरित्र बाला चारुदत्त कलिङ्कत हो रहा है) ॥२४॥

वीरक, तुम्हारे अभियोग पर पीछे विचार करेंगे। जो यह न्यायालय के द्वार पर घोड़ा खड़ा है, इस पर चढ़कर पुष्पकरण्डक नामक उद्यान में जाकर देखिये कि वहाँ कोई मृतक स्त्री है या नहीं।

वीरक — जो आर्य आज्ञा करें। (चला गया, और प्रवेश करके) मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने स्त्री का शरीर हिंसक पशुओं द्वारा समाप्त किया जाता देखा।

श्रेष्ठी कायस्थ-तुमने कैसे जाना कि स्त्री का शरीर है ? वीरक-विचे हुए केशपाश, हाथ और पैरों से मैंने समझ लिया ।

अधिकरणिक—अहो, लोकव्यवहार की विषमता को धिक्कार है।

जैसे-जैसे इस पर भली-भाँति विचार किया जाता है, वैसे-वैसे ही यह उलझा हुआ दिखलाई देता है। अहो, व्यवहार के नियम (The legal points or proofs) भली-भाँति सम्बद्ध या स्पष्ट हो (सुसन्ना) रहे हैं, किन्तु मेरी बुद्धि कीचड़ में गई हुई गौ के समान फँस रही है।।२४॥

चारुदत्त—(अपने आप) जैसे विकास की प्रारम्भिक अवस्था में पुष्प (मकरन्द) का पान करने के लिये भ्रमर एकत्रित हो कर गिरते हैं, इसी प्रकार आपित के समय मनुष्य की भूत (-=छिद्र) होते ही अनेक अनिष्ट एकत्रित हो जाते हैं।।२६॥

अधिकरिणकः लोकव्यवहारस्यं वैषम्यमेव प्रकटयित यथेति । इदं चारुदत्त-वृत्तं यथा यथा निषुणं ममणक् विद्यार्यते तया तथा तंकटं सावाधं गहनं वा हश्यते । अहो ! व्यवहारनीतयः व्यवहारस्य विवादस्य नीतयः नियमाः सुसन्नाः सम्यक् सम्बद्धाः स्पष्टाः प्रतीयन्ते इति भावः तु किन्तु मम मितः पङ्कातता गौः इव सीवित निमण्जिति, न किमिप निर्णेतुं शक्नोतीित भावः । उपमालङ्कारः । वंशस्यं वृत्तम् ॥२५॥

यथैवेति । यथा एव प्रथमे विकाशे विकासस्य आरम्भे पुष्पं कुसुमं तस्य मक-रन्दिमिति तावत् पातुं पानार्थं भ्रमराः समेत्य एकत्रीभूय पतन्ति एवम् अनेन प्रकारे-णैव विपत्तिकाले मनुष्यस्य छिद्रेषु दोषस्थलेषु सत्सु अनर्थाः अनिष्टार्थाः बहुलीभवन्ति एकत्र जायन्ते । उपजातिः दृत्तम् । ३६॥ अधिकरणिकः — आर्यं चारवत्त, सत्यमिधीयताम् । चारवत्तः —

दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो रागान्धः परमिह हन्तुकामबुद्धिः । कि यो यद्वदित मृषैव जातिदोषा-त्तद्ग्राह्यं भवति न तद्विचारणीयम् ॥२७॥

अपि च,

योऽहं लतां कुसुमितामि पुष्पहेतो-राकृष्य नैव कुसुमावचयं करोमि । सोऽहं कथं भ्रमरपक्षरुचौ सुदीर्घे केशे प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि ॥२८॥

शकारः—हंहो अधिअलणभोइआ, कि तुम्हे पक्खवादेण ववहालं पेक्खध, ज्जेण अज्ज वि एशे हदाशचालुदत्ते आशणे धालीअदि । [हंहो अधिकरणभोजकाः, कि यूयं पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत येनाद्याप्येष हताशचारुदत्त आसने धार्यते ।]

अधिकरणिकः अब्र शोधनक एवं क्रियताम् । (शोधनकस्तथा करोति)

चारुवत्तः—विचार्यतां भो अधिकृताः, विचार्यताम् । (इत्यासनादवतीर्यं भूमावुपविशति)

शकार:—(स्वगतम्। सहषं नितत्वा) ही, अणेण मए कडे पावे अण्णशा महतके निविधिते। ता जींह चालुवत्ताके उविवशिति तींह हग्गे उविवशिति । (तथा कृत्वा) चालुवत्ता, पेक्ल पेक्ल मन्। ता मण भण मए मालिते ति । [ही, अनेन मया कृतं पापमन्यस्य मस्तके निपितमम्। तद्यत्र चारुवत्त उपविशति तत्राहन् मुपविशामि। चारुवत्त पण्य पश्य माम्। तद्भण भण मया मारितेति।]

चारवत्तः-भो अधिकृताः, ('दुष्टात्मा'-१।२७ इत्यादि पूर्वोक्तं पठित)

सिनःश्वास स्वगतम्)

मैत्रेय भोः किमिदमद्य ममोपघातो हा ब्राह्मणि द्विजकुले विमले प्रसूता ।

चारुदत्तोऽधिकरणिकं प्रतिवदित—दुष्टात्मेति । इह अधिकरणे संसारे वा इष्टात्मा दुष्टः आत्मा बुद्धिः यस्य सः परगुणेषु मत्सरी मत्सरोऽस्यास्तीति ईर्ब्यादुः दागेण अन्धः परम् अन्यजनं हन्तुकामा बुद्धिः यस्य ताहशः यः मनुष्यः जातिदोषात् टंके

खध,

काः,

11

तियं

णश्श

(तथा

अनेन ब्राह•

गठित)

अधिकरणिक-आर्य चारुदत्त, सत्य कहिये।

चारुदत्त इस (न्यायालय या जगत्) में दुष्टात्मा, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या करने वाला, राग से अन्धा, दूमरे को मारने की कामना वाला मनुष्य स्वाभाविक दोष से मिथ्या ही जो कुछ कहता है क्या वह स्वीकार योग्य होता है ? क्या वह विचारणीय नहीं होता ? ॥२७॥

और भी-

जो मैं पुष्पयुक्त लता को भी पुष्प लेने के लिये खींचकर पुष्पचयन नहीं करता; वह मैं (चारुदत्त) भ्रमर के पंखों के समान कान्ति वाले लम्बे केशों को पकड़कर रोती हुई रमणी को कैसे मारता ? ॥२६॥

शकार—हे न्यायाधिकारीगण, क्या तुम पक्षपात से विवाद का विचार करते हो, जो अब भी इस नीच चारुदत्त को इस आसन पर बैठा रक्खा है।

अधिकरणिक—भद्र शोधनक, ऐसा ही (जैसा शकार कहता है) कीजिए।
(शोधनक वैसा ही करता है)

चारदत्त - विचार कीजिए, अधिकारीगण, विचार कीजिए। (आसन से उतरकर भूमि पर बैठता है)

शकार—(अपने आप, हर्षपूर्वक नाचकर) अहा ! इस (चारुदत्त को आसन से उतारने) से मेरे द्वारा किया गया पाप दूसरे के माथे पड गया । तब जहाँ चारुदत्त बैठता वहाँ मैं बैठता हूँ । (वैसा करके) चारुदत्त, मुझे देख, देख । तो कह दे कह दे कि मैंने मारी है ।

चारुदत्त —हे अधिकारीगण, ('दुष्टात्मा' १ / २७ इत्यादि पूर्वोक्त पढ़ता है) (लम्बी सांस लेकर अपने आप)—

हे मैत्रेय, यह क्या (हो रहा है) ? आज मेरा विनाश (उपस्थित हो गया है) हाय ! बाह्मणि, तुम पवित्र बाह्मणवंश में उत्पन्न हुई हो (यरी इस प्रकार की मृत्यु

स्वभावदोषात् मृजा मिथ्या एव यद् वर्वात कि तद् ग्राह्यं स्वंग्कार्यं भवति ? नैव भवतीति भावः । कि न तद् विचारणीयम् ? तद् विचारणीयमेवेति भावः । प्रहर्षिणी वृत्तम् ॥२७॥

योऽमिति । यः अहं चारुदत्तः कुसुमितां कुसुमानि संजातानि अस्याः तां (तारकादित्वाद् इतच् प्रत्ययः) लताम् अपि पुष्पहेतोः पुष्पाणि ग्रहीतुं आकृष्य कुसुमानां अवचयं पुष्पचयनं न करोमि सः अहं ध्रमरस्य पक्षयोः इव किंवः कान्तिः यस्य तिस्मन् कृष्णवर्णे सुदीर्घे केशे प्रगृह्य गृहीत्वा रूदतीं प्रमदां रमणीं कथं निहन्मि मारयामि । न कथमि हन्तुं शक्नोमीति भावः । वसन्तितिकका वृत्तम् ॥२८॥

स्विमत्रं भार्या पुत्रं च स्मृत्वा चारुदत्तः सम्बोधयित मेत्रेयेति । भो मैत्रेय, किम् इदं भवित ? अद्य मम उपघातः विनाशः उपस्थितः । हा इति खेदेऽव्ययम् । नाह्मणि, त्वं विमले पवित्रे 'द्विजकुले बाह्मणवंशे प्रस्ता जाताऽसि । "अतः तव

रे वा

व्यक्तिः होषात्

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हा रोहसेन हि न पश्यसि में विपर्ति मिथ्यैव नन्दसि परव्यसनेन नित्यम् ॥२६॥

प्रेषितश्च मया तद्वार्तान्वेषणाय मैत्रेयो वसन्तसेनासकाशं शकटिकानिमित्तं च तस्य प्रवत्तान्यलङ्करणानि प्रत्यर्पयितुम् । तत्कथं चिरयते ।

(ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदूषकः)

विदूषक:-पेसिदोह्मि अञ्जचारुदत्तेण वसन्तसेणासआसम्, तींह अलंकर-णाइ गेण्हिअ जधा 'अञ्जमित्तेअ वसन्तसेणाए वच्छो रोहसेणो अत्तणो अलंकारेण अलंकरिअ जणणीसआसं पेसिदो । इमस्स आहरणं दादव्यम्, ण उण गेण्हिदव्यम् । ता समप्पेहि' ति । ता जाव वसन्तसेणासआसं ज्जेव गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च । आकाशे) कधं भावरेमिलो । भो भाव रेभिल, किणिमित्तं तुमं उव्विग्गो उव्विग्गो विअ लक्खीअसि (आकर्ण्य) कि भणासि-विअवअस्सो चारुदत्तो अधिअरणमण्डवे सद्दाइदो' ति । ता ण हु अप्पेण कज्जेण होदव्यम् (विचिन्त्य) ता पच्छा वसन्तसेणा-सआसं गिभस्सम् । अधिअरणमण्डवं दाव गिमस्सम् । (परिक्रम्यावलोक्य च) इदं अधिअरणमण्डवम् । ता जाव पविसामि । (प्रविश्य) सुहं अधिअरणभोइआणम् । किंह मम पिअवअस्सो । [प्रेषितोस्म्यार्यचारुदत्तेन वसन्तसेनासकाशम्, तत्रालङकर-णानि गृहीत्वा, यथा—'आर्यमैत्रेय, वसन्तसेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोलङ्का-रेणालङ्कृत्य जननीसकाशं प्रेषितः । अस्या आभरणं दातव्यम्, न पुनर्प्रहीत-व्यम् । तत्समपंय' इति । तद्यावद्वसन्तसेनासकाशमेव गच्छामि । कथं भावरे-भिलः। भो भावरेभिल, किनिमित्तं त्वमुद्धिग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे। कि भणसि-'प्रियवयस्यश्चारुदत्तोऽधिकरणमण्डप आहूतः' इति । तन्न खल्वल्पेन कार्येण भवित्व्यम् । तत्पश्चाद्वसन्तसेनासकाशं गिमण्यामि । अधिकरणमण्डपं तावद् गमिष्यामि । अयमधिकरणमण्डपः । तद्यावत्प्रविशामि । भुक्षमधिकरणभोजका-नाम् । कृत्र मम प्रियवयस्यः ।)

अधिकरणिक:--नन्वेव तिष्ठित ।

विदूषक:-वअस्स, सोत्थि दे । [वयस्य, स्वस्ति ते ।]

चारुदत्तः-भविष्यति।

विदूषक:-अवि क्लेमं दे ? [अपि क्षेमं ते ?]

चारुदत्तः-एतदपि भविष्यति ।

विदूषक: —मो वअस्स, किणिमित्तं उन्विग्गो उन्विग्गो विश्व लक्क्षोअसि कुढी वा सहाइदो ? [भो वयस्य, किणिमित्तमुद्धिग्न उद्धिग्न इव लक्ष्यसे । कुती वाहृतः ?]

न्नारदत्तः - वयस्य,

तुम्हारे लिये अनुचित है)। हाय ! पुत्र रोहसेन, तू भी मेरी विपत्ति को नहीं जानता है। सदा बालसुलभ क्रीडा से (परव्यसनेन) आनन्दित होता है, किन्तु यह व्यर्थ ही है।।२६।।

और मैंने उस (वसन्तसेना) का समाचार जानने के लिये तथा उस (रोहसेन) की (स्वर्ण की) गाड़ी (बनाने) के निमित्त (वसन्तसेना द्वारा) दिये गये अलङ्कारों को लौटाने के लिये वसन्तसेना के पास मैत्रेय को भेजा है। किन्तु वह क्यों देर कर रहा है ?

(तब आभूषण लिये हुए विदूषक प्रविष्ट होता है)

विदूषक — मुझे आर्य चारुदत्त के द्वारा आभूषणों को लेकर वहाँ (वसन्तसेना के घर) वसन्तसेना के पास भेजा गया है (और कहा गया है —) 'आर्य मैत्रेय; वसन्तसेना ने वत्स रोहरेन को अपने आभूषणों से अलङ्कृत करके (उसकी) माता के पास भेजा है। इस (वसन्तसेना) के आभूषण दे देने चाहियों, लेने नहीं चाहियों, अतः लौटा दो। 'इसलिये अब मैं वसन्तसेना के पास जाता हूँ। (चलकर और देखकर आकाश की ओर…) क्या भाव रेभिल हैं ? किसलिये तुम उद्धिग्न से दिखलाई दे रहे हो ? (सुनकर) क्या कहते हो ? प्रिय मित्र चारुदत्त न्यायालय में बुलाया गया है।' तो कोई साधारण (छोटा) कार्य न होना चाहिए। (सोचकर) तव वसन्तसेना के पास पीछे जाऊँगा, पहले न्यायालय में जाऊँगा (चलकर और देखकर) यह न्यायालय है तो तब तक प्रवेश करता हूँ (प्रवेश करके न्यायाधिकारी जनों का कल्याण हो। मेरा प्रिय मित्र कहाँ है ?

अधिकरणिक—यह बैठा है।
विदूषक—मित्र, तुम्हारा कल्याण हो।
वारदत्त—होगा।
विदूषक—तुम्हारी कुशल तो है?
वारदत्त—यह भी होगी।

विदूषक—हे मित्र, उद्विग्न-उद्विग्न से क्यों दिखलाई दे रहे हो और यहाँ क्यों वुलाये गये हो ?

चारुवत्त-मित्र,

पत्युरीहशो विनाशस्तेऽनुचितः इति भावः'—इति कालेमहोदयः। हा ! रोहसेन, मे मम विर्णात्त हि न पश्यिस, नित्यं सदा परव्यसनेन केवलेन बालसुलभक्नीडनेन (परं इरम् अज्ञातम् इति यावत् च तद् व्यसनं च तेन-इति काले)। नन्दिस आनन्दमनुभविस किन्तु मिष्या व्यर्थम् एव तत्। वसन्तितिलका वृत्तम् ॥२६॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्य

के

हर-रेण म् । विय

ागो ण्डवे णा-इदं

कहि कर-

का-हीत-वरे-

ासि-ार्येण गावद्

जका-

त कुबो कुतो मया खलु नृशंसेन परलोकमजानता। स्त्री रतिर्वाविशोषेण शेषमेषोऽभिधास्यति॥३०॥

विदूषकः—ांक किम् [किं किम् ।] चारुदत्तः—(कर्णे) एवमेवम् । विदूषकः—को एव्वं भणादि । [क एवं भणति ।]

चारुदत्तः—(संज्ञया शकारं दर्शयित) नन्वेष तयस्यी हेतुभूतः कृतान्तो मां

विदूषक:—(जनान्तिकम्) एव्वं कीस ण भणीअवि गेहं गवेति । [एवं किमथं न भण्यते, गृहं गतेति ।]

चारुदत्तः — उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते ।

विदूषकः — भो भो अज्जा, जेण वाव पुरट्ठावणविहारारामवेजलतडागक्षवजूवेहिं अलंकिदा णअरी उज्जइणी, सो अणीसो अत्यक्तलवत्तकारणादो एरिसं अक्ष्णं अणुचिट्ट-वित्तः? (सक्रोधम्) अरे रे काणेलीसुदा राअश्शालसंठाणआ उत्सुङ्खलआ किदणणदीस-भण्डआ बहुसुवण्णमण्डिदमक्कडआ, भण भण मम अग्गदो, जो दाणि मम पिअवअस्तो कुसुमिदं माधवीलदं पि आकिट्टिअ कुसुमावचअं ण करेदि, कदा वि आकट्टिदाए पत्ल-चच्छेदो भोदि ति, सो कद्यं एरिसं अक्ष्णं उह्अलोअविरुद्धं करेदि । चिट्ट रे कुट्टिणपुत्ता चिट्ट । जाव एदिणा तव हिअअकुडिलेण दण्डअट्ठेण मत्यअं दे सदलण्डं करेमि । [भो भो आर्याः, येन तावत्पुरस्थापनिवहारारामदेवालयतडागकूपपयूपैरलङ्कृता नगर्युं ज्जयिनी, सोज्नीशोऽर्थंकल्यवतंकारणादीदृशमकार्यंमनृतिष्ठतीति । अरे रे कुलटापुत्र राजश्यालसंस्थानक, उच्छृङ्खलक, कृनजनदोषभण्ड, बहुसुवर्णमण्डित-मर्कटक, भण भण ममाग्रतः, य इदानीं मम प्रियवयस्यः कुसुमितां माधवीलता-मप्याकृष्य कुसुमावचयं न करोति कदाचिदाकृष्टतया पल्लवच्छेदो भवतीति, स कथमीदृशमकार्यंमुभयलोकविरुद्धं करोति । तिष्ठ रे कुट्टिनीपुत्र, तिष्ठ। यावदेतेन तव हृदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेन मस्तकं ते शतखण्डं करोमि ।]

तद्दवार्तायाः तस्याः वसन्तसेनायाः वृत्तान्तस्य अन्वेषणाय । तस्य रोहसेनस्य शक्तिकानिमित्तं स्वणंशकिटकानिर्माणार्थम् । चिरयते विलम्बं करोति । आकारी आकाशाभिमुखम् इत्यर्थः, इदं च आकाशभाषितं नाम संवादभेदः । मयेति परलोकम् अजानता परलोकानभिज्ञेन नृशंसेन कूरेण मया चारुदत्तेन खु स्त्री

टिके

**कमर्थ** 

मां

जूबेहि चिट्ठ-बिस-अस्सो पल्ल-

्कृता अरे रे ण्डत-

रेमि ।

लता-ा, स वितेन

सेनस्य गंकारो मयेति स्त्री परलोक न जानने वाले तथा क्रूर मैंने एक स्त्री अथवा (कहिए कि) विना किसी भेद के (स्वयं) रित ही राज्या (अर्थात् मार दी) यह (शकार) कहेगा ॥३०॥

विदूषक--क्या-क्या ? चारुदत्त--(कान में) इस प्रकार, इस प्रकार। विदूषक--कौन ऐसा कहता है ?

चारुदत्त—(संकेत से शकार को दिखलाता है) यह वेचारा निमित्तमात्र होने वाला, (वस्तुतः) यमराज ही मुझे (इस प्रकार) कह रहा है।

विदूषक—(धीरे से) यह क्यों नहीं कहा गया कि घर गई है।

चारवत्त—कहा गया भी अवस्था (दिरद्रावस्था) के दोष से नहीं माना
गया।

विदूषक—हे आर्यजनो, जिसने उपनगर-निर्माण; वौद्ध-विहार, उपवन, मन्दिर, तालाव, कूप तथा यज्ञस्तम्भों के द्वारा उज्जैन नगर को अलङ्कृत किया है, वह निर्धन होकर कलेवा जैसे (तुच्छ) धन के निमित्त इस प्रकार का अकार्य करेगा? (क्रोधपूर्वक) बरे कुलटा के पुत्र, राजा के साले, संस्थानक, उच्छृक्कल, जनता का अपराध करने वाले भाण्ड, वहुत से सुवर्ण से आभूपित बन्दर, मेरे सामने कहो, कहो। इस समय जो मेरा प्रिय मित्र पुष्पच्यक्त माधवीलता को भी खींचकर या झुका कर पुष्पचयन नहीं करता कि कभी (कहीं) झुकाने से इसके पत्ते न टूट जायें, वह इस प्रकार का, दोनों लोकों के विरुद्ध, दुष्कार्य कैसे करता? ठहर रे, कुलटा के पुत्र ठहर। जब तक तेरे हृदय के समान कुटिल इस काष्ठ-दण्ड से तेरे मस्तक के सौ टुकड़े करता हूँ।

सामान्यस्त्री वा अथवा अविशेषेण भेदाभावेन रितः साक्षाद् रितः एव रितितुल्या ना-रीति भावः •••। शेषं 'हता' इति वाक्यशेषम् एषः शकारः अभिधास्यति कथयिष्यति । अहं तु तद्वक्तुमिप न समर्थः इति भावः ॥३०॥

तपस्वी वराकः शोच्यो वा यतः कृतान्तस्य क्रूरकर्मणि हेतुभूतः । अयं तु निमित्तमात्रं संजातः वस्तुतः कृतान्तः एव कथयति इति भावः । अवस्थायाः दारिद्रचा-वस्थायाः दोषात् । गृह्यते स्वीक्रियते ।

पुरस्थापनं पुरनिर्माणम्, उपनगरिनर्माणमिति यावत् । विहारः बौद्धविहारः आरामः उपवनम् । यूपः यज्ञस्तम्भः । अनीशः ऐश्वयंरिहतः निर्धनः सन् इति भावः । उच्छृङ्खन्तकः स्वैरः । कृताः जनानां दोषाः येन सः, कृतजनदोषः चासौ भण्डश्च । बहुभिः पुर्वणेः मण्डितः भूषितः मर्कटकः वानरः (इमे च सम्बुद्धि-प्रयोगाः) आकृष्टतया आकृष्णेणात् । कुट्टिनी असती । हृदयवत् कुटिलेन वक्रेण ।

य

यश

H

स्य

सि

अल

शकारः—(सक्रोधम्) शुणन्तु शुणन्तु अज्जिमिश्शा । चालुदत्तकेण शह मम पिवादे ववहाले वा । ता कीश एशे काकपदशीशमश्तका मए शिले शदखण्डे कलेदि । मा दाव । ले दाशीएपुत्ता, दुट्टबडुका । [श्रुण्वन्तु श्रुण्वन्त्वार्यमिश्राः । चारुदत्तेन सह मज विवादो व्यवहारो वा । तित्कमर्थमेष काकपदशीर्षमस्तको मम शिरः शतखण्डं करोति । मा तावत् । रे दास्याः पुत्र दुष्टबटुक ।]

(विदूषको दण्डकाष्ठमुद्यम्य पूर्वोक्तं पठित । शकारः सक्रोधमुत्थाय ताडयित । विदूषकः प्रतीपं ताडयित । अन्योऽन्यं ताडयतः । विदूषकस्य कक्षदेशादाभरणानि पतन्ति) ।

शकार:—(तानि गृहीत्वा हष्ट्वा सम्राध्वसम्) पेक्खन्तु पेक्खन्तु अज्जा। एदे क्खु ताए तवश्शिणीए केलका अलंकाला। (चारुदत्तमुद्दिश्य) इमश्श अत्थकल्लवत्तरश्च कालणादो एशा मालिदा वावादिदा अ। [पश्यन्तु पश्वन्त्वार्याः। एते खलु तस्यास्तपस्विन्या अलङ्काराः। अस्यार्थकल्यवर्तस्य कारणादेषा मारिता व्यापादिता च।]

(अधिकृताः सर्वेऽघोमुखाः स्थिताः)

चारुदत्तः--(जनान्तिकम्)।

अयमेवंविधे काले दृष्टो भूषणविस्तरः। अस्माकं भाग्यवैषम्यात्पतितः पातियिष्यति ॥३१॥

विदूषकः — भो, कीस भूदत्यं ण णिवेदीअदि । [भोः, किमर्थं भूतार्थों न निवेद्यते ।]

चारुदत्तः-वयस्य,

दुवंलं नृपतेश्चक्षुर्नेतत्तत्त्वं निरीक्षते। केवलं वदतो दैन्यमश्लाघ्यं मरणं भवेत ॥३२॥

अधिकरणिकः -- कष्टं भोः कष्टम्।

अङ्गारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः।

अयमिति । एवं विधे काले अपराधनिर्णयस्य समये अस्माकं भाग्यवैषम्यात् भाग्यस्य वैपरीत्यात् पतितः दृष्टः च अयं भूषणविस्तरः अलङ्कारसमूहः मां पातियष्यिति विपत्तौ पातियिष्यिति । 'भाग्यवैषम्यापिततः इति पाठान्तरम् भाग्यवैषम्याद् आपिततः इत्यर्थः ।।३१॥

भूतः युक्तः सत्यो वा अर्थः भूतार्थः । दुवंलमिति । नृपतेः राज्ञः तत्प्रतिनिधेः न्यायाधीशस्य वा चक्षः नेत्रं दुवंलं मम दि।

टेके

त्तेन शरः

ति ।

एदे तश्श खलु

रता

र्यो न

म्यात् ।ष्यति

दुर्वलं

शकार—(क्रोधपूर्वक) मान्यगण, सुनिये सुनिये । चारुदत्त के साथ मेरा विवाद या व्यवहार है। तव क्यों यह काकपद के समान सिर-माथे वाला मेरे सिर के सौ टुकड़े करता है। ऐसा नहीं, ठहर अरे दासी के पुत्र दुष्ट ब्राह्मण।

(विदूषक काष्ठ-दण्ड को उठाकर पूर्वोक्त पढ़ता है। शकार क्रोधपूर्वक उठकर मारता है। विदूषक उल्टा मारता है। एक दूसरे को मारते हैं। विदूषक की काँख से आभूषण गिरते हैं।)

शकार—(उन्हें लेकर, देखकर भय के साथ) आर्य, देखिये देखिये, अवश्य ही ये उस वेचारी के अलङ्कार हैं। (चारुदत्त को लक्ष्य करके) इस कलेवे जैसे (तुच्छ) धन के निमित्त यह (वसन्तसेना) मारी गई है, नष्ट की गई है।

# (सब अधिकारी नीचा मुख करके बैठ जाते हैं)

चारवत्त—(धीरे से विदूषक के प्रति) ऐसे समय हमारे भाग्य के दोष से गिरा हुआ तथा (अधिकारियों द्वारा) देखा गया यह आभूषणसमूह मुझे (विपत्ति में) गिरा देगा ।।३१।।

विदूषक-जी, यथार्थ वात् क्यों नहीं कह दी जाती ? चारुदत्त-मित्र,

राजा (या उसके प्रतिनिधि न्यायाधीश) की दृष्टि दुर्बल होती है। वह यथार्थ वात को नहीं देखती, अतः यथार्थ कहने वाले की केवल दीनता प्रकट होगी, निन्दनीय मृत्यु तो होगी ही ॥३२॥

अधिकरणिक—कष्ट है अरे कष्ट—

मञ्जल ग्रह है विरुद्ध जिसके ऐसे दुर्बल वृहस्पति के समीप धूमकेतु के समान यह (अलङ्कारपतन रूपी) दूसरा ग्रह उपस्थित हुआ है। (जिस प्रकार मङ्गल ग्रह का विरोध, नीचे स्थान में स्थिति अर्थात् क्षीणता और समीप ही धूमकेतु का उदय;

यथार्थं द्रष्टुमसमर्थम् । एतत् चक्षुः तत्त्वं तथ्यभूतमर्थं न निरीक्षते पश्यित, किन्तु बहिः प्रमाणानि अन्वेषयतीत्यर्थः । अतः वदतः भूतार्थं कथयतः मम दैन्यम् एव केवलं प्रकाशितं स्यात्, अश्लाध्यं गहितं मरणं च भवेत् ॥३२॥

अङ्गारकेति । अङ्गारकः मङ्लग्रहः विरुद्धो यस्य तस्य प्रक्षीणस्य नीचस्थानहिथततया दुर्वलस्य बृहस्पतेः एतन्नामकग्रहस्य पार्श्वे समीपे धृमकेतुः इव अयम्।
अलङ्कारपतनरूपः अपरः ग्रहः उत्थितः उद्गतः । यथा मङ्गलग्रहस्य विरोधः।

f

में

(द

अ

निः

तस

सा

वृत्त

ग्रहोऽयमपरः पाश्वें धूमकेतुरिवोत्थितः ॥३३॥

श्रेठी-कायस्थी—(विलोक्य वसन्तसेनामातरमुद्दिश्य) अवहिवा दाव अज्जा एदं सुवण्णभण्डअं अवलोएदु, सो ज्जेव एसो, ण वेति । [अवहिता तावदार्येदं सुवर्णभाण्डमवलोकयतु तदेवेदं न वेति ।]

वृद्धा - (अवलोक्य) सरिसो एसो ण उण सो । [सदृशमेतत्, न

पुनस्तत्।]

शकार:—आं बुड्ढकुट्टणि, अक्खीहिं मन्तिदं वाआए मूकिदम् । [आं वृद्धकुट्टनि, अक्षिभ्यां मन्त्रितं वाचा मूकितम् ।]

वृद्धा—हवास, अनेहि । [हताश, अपेहि ।]

श्रीष्ठ-कायस्थौ-अप्पमत्तं कधेहि सो ज्जेव एसो ण वेति । [अप्रमत्तं कथय, तदेवैतन्न वेति ।]

वृद्धा—अज्ज, सिप्पिकुसलदाए ओबन्धेदि दिट्टिम् । ण उण सो । [आर्ये शिल्पिकुशलतयावबध्नाति दृष्टिम् । न पुनस्तत् ।]

अधिकरणिक:-- भद्रे अपि जानास्येतान्याभरणानि ?

वृद्धा—णं भणामि, ण हु ण हु अणिमजाणिदो । अह वा कदावि सिष्पिणा गडिदो भवे । ननु भणामि, न खलु न खल्वनिभज्ञातः । अथवा कदापि शिल्पिना घटितो भवेत् ।]

> अधिकरणिकः-पश्य श्रेष्ठित्, वस्त्वन्तराणि सदृशानि भवन्ति नूनं रूपस्य भूषणगुणस्य च कृत्रिमस्य। दृष्ट्वा क्रियामनुकरोति हि शिल्पिवर्गः

सादृश्यमेव कृतहस्ततया च दृष्टम् ॥३४॥

श्रेष्ठिकायस्थौ-अञ्जचारुदत्तस्स केरकाइ एदाइं । [आर्यचारुदत्तीया-न्येतानि ।]

> चारवत्तः---न सलु न सलु । श्रेष्ठिकायस्थौ---ता कस्स । [तदा कस्य ।]

तीचस्थानस्थितिः, पार्थ्वे क्षूत्रकेतोरुदयश्च वृहस्पतेः पराभवाय कल्पन्ते तथैव शकार-विरोधः, दरिद्रता, अलङ्कारपातश्च चारुदत्तस्य विनाशाय भविष्यन्ति इति भावः । अत्रस्तुतप्रशंसा उपमा च ॥३३॥

मन्त्रितं 'संहशमेतद्" इति कथितम् । मूकितं 'न पुनस्तद्' इति गोपायितम् ।

ţ.

बृहस्पति के लिये अनिष्टकर होते हैं, इसी प्रकार शकार का विरोध; दरिद्रता और यह अलङ्कारपतन चारुदत्त के लिए अनिष्टकर हैं) ॥३३॥

श्रेष्ठिकायस्थ—(देखकर, वसन्तसेना की माता को लक्ष्य करके) सावधान होकर आप इस सुवर्णपात्र को तो देखिये, यह वही है या नहीं।

वृद्धा—(देखकर) उसके समान है यह, किन्तु वही नहीं।

शकार—अरी वृद्ध कुट्टनी, (तुम्हारी) आँखों ने कह दिया, वाणी चुप हो गई। वृद्धा—हताश, दूर हटो।

श्रेष्ठी-कायस्य — सावधानी से कहो, यह वही है या नहीं ?

वृद्धा — आर्य, शिल्पकार की कुशलता से यह (मेरी) हिष्ट को बाँघ रहा है, किन्तु वह नहीं है।

अधिकरणिक-भद्रे, क्या इन आभूषणों को पहचानती हो ?

वृद्धा--- कहती तो हूँ कि नहीं, यह अपरिचित नहीं है। अथवा सम्भवतः शिल्पकार ने (वैसा ही) बना दिया हो।

अधिकरणिक—सेठ जी देखो—

निश्चय ही कृत्रिम आकार (बनावट) तथा आभूषणों में सौन्दर्य आदि गुणों में अन्य वस्तुएँ समान होती हैं क्यों कि शिल्पकार जन (किसी वस्तु को) देखकर उसकी रचना का अनुकरण करता है और (शिल्पकार के) हस्तकीशल के कारण ही (दो वस्तुओं में) साहश्य देखा गया है।।३४॥

श्रेष्ठीकायस्थ—ये (आभूषण) आर्य चारुदत्त के हैं ! चारुदत्त—नहीं, निश्चित रूप से नहीं। श्रेष्ठी-कायस्थ—तब किसके हैं?

सहणान्येतानि आभूषणानि न पुनस्तान्येवेति वसन्तसेनामातुर्वेचनं निश्चम्य अधिकरणिकः समर्थेयति—वस्त्वन्तराणीति । कृत्रिमस्य रूपस्य भूषणगुणस्य च सह-शानि वस्त्वन्तराणि भवन्ति नूनम् । शिल्पिवर्गः हि दृष्ट्वा कियाम् अनुकरोति कृत-हस्तत्या एव च सादृश्यं दृष्टम् । इत्यन्वयः ।

कृत्रिमस्य कार्येण निवृत्तस्य रिवतस्य इति यावत् रूपस्य भूषणगुणस्य अलङ्काराणां सौन्दर्यादेः च सहशानि वस्त्वन्तराणि अन्यानि वस्तूनि भवन्ति नूनं निश्चयेन । हि यतः शिल्पवर्गः शिल्पकारगणः हष्ट्वा अन्यनिर्मितं वस्तु हष्ट्वा क्रियौ तस्य कृतिम् अनुकरोति शिल्पिवर्गस्य कृतहस्ततया हस्तकौशलेन एव च वस्तुनोश साहश्यं हष्टम् अस्माभिः हश्यते । काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥३४॥

चादरुतः--इहात्रभवत्या दुहितुः। श्रेष्ठिकायस्थौ--कधं एदाइं ताए विओअं गदाइं। [कथमेतानि तस्या वियोगं गतानि।]

चारवत्तः-एवं गतानि । आं इवम् । श्रेष्ठिकायस्यौ-अन्जचारुवत्तः एत्यं सच्चं वत्तव्यम् पेक्ख पेक्ख । सच्चेण सुहं क्खु लब्भइ सच्चालावे ण होइ पावम् । सच्चं त्ति दुवेवि अक्खरा मा सच्चं अलिएण गूहेहि ॥३५॥

[आर्यचारुदत्त, अत्र सत्यं वक्तव्यम् । पश्य पश्य । सत्येन सुखं खलु लभ्यते सत्यालापे न भवति पातकम् । सत्यमिति द्वे अप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गूह्य ।।]

चारुवत्तः--आभरणान्याभरणनीति । न जाने, कित्वस्मद्गृहावानीतानीति जाने ।

शकारः - उज्जाणं पवेशिश्र पढमं मालेशि । कवडकाविडशाए शंपदं णिगूहेशि । [उद्यानं प्रवेश्य प्रथमं मारयिस । कपटकापिटकतया सांप्रतं निगूहिस ।]
अधिकरणिकः - आयंचारदत्त, सत्यमिषधीयताम् ।
इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्निःशङ्कं कर्कशाः कशाः ।
तव गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथैः ॥३६॥

चारुदत्तः-

अपापानां कुले जाते मिय पापं न विद्यते । यदि संभाव्यते पापमपापेन च कि मया ॥३७॥ (स्वगतम्) न च वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम् । (प्रकाशम्) मोः कि बहुना ।

मया किल नृशंसेन लोकद्वयमजानता । स्त्रीरत्नं च विशेषेण शेषमेषोऽभिद्यास्यति ॥३८॥

सत्येनेति । सत्येन सत्यकथनेन खलु निश्चयेन सुखं लभ्यते । सत्यालापे सत्यकथने पातकं पापं न भवति । 'सत्यम्' इति ह्रे अपि अक्षरे वर्णे नष्टे न भवतः इति व्यज्यते; न क्षरति इत्यक्षरमिति व्युत्पत्तिलभ्योऽयमथं: । अतः सत्यम् अलीकेन असत्यकथनेन मा न गूह्य संवृणु । अत्र 'सत्यमालापयतीति निविष सत्यालापः । तत्र न भवति पातकम्" इति पृथ्वीधरः । वैतालीयं वृत्तम् ।।३५॥

4

गने

t;

मा

₹"

चारुवत्त—इस आदरणीया की पृत्री के। श्रेडी-कायस्थ—ये उसके वियोग (पृथक्त्व) को कैसे प्राप्त हुए ? चारुवत्त—इस प्रकार प्राप्त हुए। हाँ यह—

श्रेछी-कायस्थ-आर्य चारदत्त, यहाँ सच कहना चाहिये । देखो, देखो,

निश्चय ही सत्य से सुख प्राप्त होता है। सत्य कहने पर पाप नहीं होता। 'सत्य' में दो वर्ण (अक्षर) नष्ट न होने वाले (अक्षर) हैं। अतः सत्य को झूठ से न खिपाओ ।।३४।।

चारुदत्त — ये आभूषण (वे ही) आभूषण हैं — यह मैं नहीं जानता, किन्तु हमारे घर से लाये गये हैं, यह जानता हूँ।

शकार— पहले तो उद्यान में ले जाकर उसे मार दिया अब कपट द्वारा धूर्तता से खिपाता है।

अधिकरणिक-अार्य चारुदत्त, सच वतलाइये-(अन्यथा)

इस समय तुम्हारे इस कोमल शरीर पर कठोर कोड़े, हमारे मनोरथों के साथ ही गिरने लगेंगे ॥३६॥

चारदत्त—पाप-रहित जनों के कुल में उत्पन्न होने वाले मुझ में पाप नहीं है। यदि (तुम्हारे द्वारा) मुझ में पाप की शङ्का की जाती है तो मेरे पाप-रहित होने से भी क्या (लाभ) ?।।३७।।

(अपने आप) और वसन्तसेना से रहित मेरे जीवन से कुछ प्रयोजन नहीं। (प्रकट रूप में) अरे, अधिक क्या ?

दोनों लोकों को न जानने वाले तथा क्रूर मैंने एक स्त्री और विशेष रूप से स्त्रीरत्न ही ''शेष (अर्थात् 'मार दी') यह (शकार) कहेगा ।।३८।।

कपटेन छलेन छलस्य वा कापटिकता धूर्तता ।

इवानीमिति । इवानीं सुकुमारे कोमले अस्मिन् तव गात्रे शरीरे ककंशा कठोराः कशाः अश्वताडन्यः अस्माकं मनोरथः त्वद्रक्षणविषयकैः अभिलाषैः सह साकं निशङ्कं यथा स्यात् तथा पतिष्यन्ति । तव शरीरे कशाः पतिष्यन्ति तत्समकाल-मेव चास्माकं मनोरथाः नश्यन्तीति भावः । सहोक्तिः अलङ्कारः ॥३६॥

अपापानामिति । अपापानां पापरिहतानां जनानां कुले जाते उत्पन्ने मिय वाहदत्ते पापं न विद्यते । यदि पापं सम्भाव्यते युष्पाभिः शङ्क्रयते तर्हि अपापेन पापरिहतेन मया किम् ? न कोऽपि लाभः इति भावः । यतो हि भवन्त एव निर्णये प्रमाणम् ॥३७॥

मयेति । स्त्री एव रत्नं । पूर्वं (६-३०) व्याख्यातम् ॥३८॥

शकार: — वावादिआ । अले, तुमं पि भणं मए वावादिदेत्ति । [व्यापाः दिता । अरे, त्वमिम भण, मया व्यापादितेति ।]

चारुदत्तः—त्वयैवोक्तम्।

शकार:—शुणेध शुणेध भट्टारका, एदेण मालिदा । एदेण ज्जेव शंशए छिण्णे । एदश्य दिलह्वालुदत्तश्य शालीले दण्डे धालीअदु । [श्रृणुत श्रृणुत भट्टारकाः, एतेन मारिता । एतेनैव संशयिष्ठन्नः एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य शारीरो दण्डो धार्यताम् ।]

अधिकरणिकः-शोधनक, यथाह राष्ट्रियः। भो राजपुरुषाः गृह्यतामयं

चारदत्तः।

### (राजपुरुषा गृह्णन्ति)

वृद्धा—पसीवन्तु पसीवन्तु अज्जिमिस्सा । (जो दाव चोरेहि अवहिदस्स—' (२१५ पृष्ठे) इत्यादि पूर्वोक्तं पठित) ता जिंद वावादिदा मम दारिआ, वावादिदा । जीवदु मे दीहाऊ । अण्णं च । अत्थिपच्चित्यण्णं व्वावहारो । अहं अत्थिणी । ता मुड्च एदम् । प्रसीदन्तु प्रसीदन्त्वार्यमिश्राः तद्यदि व्यापादिता मम दारिका, व्यापादिता । जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च । अधिप्रत्यिचनोर्व्यवहारः । अहमिंचनी । तन्मुञ्चतैनम् ।]

शकार:-अवेहि गब्भदाशि गच्छ। कि तब एदिणा। अपेहि गर्भदासि, गच्छ। कि तबैतेन।

अधिकरणिकः—आर्ये गम्यताम् । हे राजपुरुषाः, निष्क्रामयतैनाम् । वृद्धा—हा जाद, हा पुत्तअ । [हा जात ! हा पुत्रक !] (इति रुदती निष्क्रान्ता)

शकारः—(स्वगतम्) कडं मए एवश्श अत्तणो शिलशम् । शंपदं गच्छामि ।
[कृतं मयैतस्यात्मनः सहशम् । सांप्रतं गच्छामि ।] (इति निष्क्रान्तः)

अधिकरणिकः आर्यचारुदत्त, निर्णये बयं प्रमाणम्, शेषे तु राजा । तथापि शोधनक, विज्ञाप्यता राजा पालकः ।

> 'अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्। राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतैः सह ॥३६॥

शोधनकः — जं अज्जो आणवेदि । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य । सास्त्रम्) अञ्जो गदिह्य तिहं । राजा पालओ भणादि — 'जेण अत्यकल्लवत्तस्स कालणा दो बसन्तसेणा वावादिदा, तं ताइ ज्जेव आहरणाइं गले बन्धिअ डिण्डिमं ताडिअ दिक्षिण्मसाणं णइअ सूले भज्जेघ ति । जो को बि अवरो एरिसं अकज्जं अणु- चिद्ठिद सो एदिणा सणिआरदण्डेण सासीअदि । यदार्य (आज्ञापयिति,)

शकार—मार दी। अरे तू भी कह, कि "मैंने मारी।" चारुदत्त —तूने ही कह दिया।

शकार—सुनिये, अधिकारीगण सुनिये। इसने मारी । इसने ही संशय दूर (नष्ट) कर दिया। अतः इस दरिद्र चारुदत्त के लिये शारीरिक दण्ड निर्धारित किया जाये।

अधिकरणिक - शोधनक, जैसा राजश्यालक ने कहा (वैसा किया जाये)। हे राजपुरुषो, इस चारुदत्त को पकड लिया जाये।

### (राजपुरुष पकड़ते हैं)

वृद्धा—आर्य जन, कृपा कीजिये, कृपा कीजिये ('यः तावत् चोरैः अपहृतस्य' इत्यादि पूर्वोक्त पृ० २१५ पढ़ती है)। तब यदि मेरी पुत्री मारी गई, तो मारी गई। मेरा यह दीर्घायु (चारुदत्त) जीवित रहे। इसके अतिरिक्त वादी और प्रतिवादी का ब्यवहार है। मैं वादिनी हूँ। अतः इसको छोड़ दो।

शकार—दूर हट गर्भदासी, जा, तेरा इससे क्या (प्रयोजन) ? अधिकरणिक—आर्ये, जाइये । हे राजपुरुषो, इसे, निकालो । वृद्धा—हाय वत्स ! हाय पुत्र ! (रोती हुई निकल जाती है) ।

शकार — (अपने आप) मैंने इसके प्रति अपने अनुरूप (कार्य) कर दिया। इस समय जाता हूँ। (निकल जाता है)।

अधिकरणिक—आर्य चारुदत्त, निर्णय करने में हम प्रमाण (अधिकारी) हैं किन्तु शेष कार्य करने में राजा (प्रमाण है)। तथापि हे शोधनक, राजा पालक को यह सूचित किया जाये—

मनु ने बतलाया है कि यह ब्राह्मण पापी होकर भी वध के योग्य नहीं है, किन्तु क्षतिरहित सम्पत्ति के साथ इसे इस राष्ट्र से निकाल देना चाहिए ॥३६॥

शोधनक—जो आर्य आज्ञा करें। (निकलकर तथा पुनः प्रवेश करके अश्रु-पूर्वक) आर्यगण मैं वहाँ गया। राजा पालक कहते हैं – जिसने कलेवा जैसे (तुच्छ)

संशयः अनेन मारिता न वेति सन्देहः ख्रिन्नः नाशितः, दूरीकृतः । आत्मनः सहशम् अनुरूपं, योग्यम्, स्वशक्तेः अनुरूपमिति भावः ।

अयमिति । अयं विष्ठः पातकी निर्णीतदोषः हि तथापि न वध्यः न वधार्हः यतः इत्थमेव मनुः अववीत् यथा 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्विप स्थितम् । राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥ तु किन्तु अक्षतैः क्षतिरहितैः विभवैः सम्पद्भिः सह अस्मात् राष्ट्रात् निर्वास्यः निःसारणीयः ॥३६॥

डिण्डिमः वाद्यविशेषः (ढोल इति भाषायाम्) यः घोषणावसरे ताड्यते ।

गतोऽस्मि तत्र । राजा पालकोः भणित—'येनार्थंकल्यवर्तस्य कारणाद्वसन्तसेनाः आर्याः; व्यापादिता, तं तान्येवाभरणानि गले बद्घ्वा डिण्डिमं ताडियत्वा दक्षिण- इमशानं नीत्वा शूले भङ्क्तं इति । यः कोऽप्यपर ईदृशमकार्यमनुतिष्ठित स एतेन सनिकारदण्डेन शास्यते ।]

चास्वतः—अहो, अविमृश्यकारी राजा पालकः । अथवा— ईदृशो व्यवहाराग्नौ मन्त्रिभः परिपातिताः । स्थाने खलु महीपाला गच्छन्ति कृपणां दशाम् ॥४०॥

अपि च

ईदृशः श्वेतकाकीयै राज्ञः शासनद्षकैः । अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च ॥५१॥

सखे मैत्रेय, गच्छ । मद्वचनादम्बामपश्चिममभिवादयस्व । पुत्रं च रोहसेनं परिपालयस्व ।

विदूषक:- मूले छिण्णे कुदो पादवस्स पालणम् । [मूले छिन्ने कृतः पादपस्य पालनम् ।]

चारुदत्तः—मा मैवम् । ं भृणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृतिः सुतः । मिय यो वै तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम् ॥४२॥

विदूषकः— मो वअस्स अहं ते पिअवअस्सो भविअ तुए विरिह्दाइं पाणाइं घारेमि ? [भो वयस्य, अहं ते प्रियवयस्यो भूत्वा त्वया विरिह्तान्प्रा-णान्धार्यामि ?]

चारवत्तः—रोहसेनमि तात्रदृशीय । विदूषकः—एक्वम् जुज्जिति । [एवम् युज्यते ।] अधिकरणिकः—भद्र शेधनक, अपसार्यतामयं बदुः ।

(शोधनकस्तथा करोति)

अधिकरिणकः—कः कोऽत्र भोः । चाण्डलानां दीयतामादेशः । (इति चारुदत्तं विसृज्य निष्क्रान्ताः सर्वे राजपुरुषाः) शोधनकः—इदो आअच्छदु अञ्जो । [इत आगच्छत्वार्यः ।]

निकारेण तिरस्कारेण सहितः सनिकारः यो दण्डः तेन ।

ईटश इति । ईटशे व्यवहारः एव अग्निः तस्मिन् विवादविचाररूपामी इति यावत् मन्त्रिभिः परिपातिताः महीपालाः कृपणां कातरां शोचनीयां वा दशां गच्छन्ति इति स्थाने खलु युक्तम् एव ॥४०॥

धन के निमित्त वसन्तसेना को मार दिया, उसको — वे ही आभूषण गले में वाधकर, दिंढोरा पीटकर, दक्षिण श्मशान में ले जाकर — शूली पर चढ़ा दो। जो कोई दूसरा ऐसा बुरा कार्य करेगा वह इस अपमान सहित दण्ड से शासित होगा।

चारुदत्त-अरे, राजा पालक विना विचारे कार्यं करने वाला है। अथवा-इस प्रकार की ब्यवहाररूपी अग्नि में मन्त्रियों के द्वारा डाले गये भूमिपाल शोचनीय दशा को प्राप्त होते हैं, यह युक्त ही है।।४०।। और भी-

'काक श्वेत है' इस प्रकार का विश्वास दिलाने वाले, राजा के शासन को दूषित करने वाले ऐसे (न्यायाधीशों) के द्वारा सहस्रों निरपराध (व्यक्ति) मारे गये हैं तथा मारे जा रहे हैं।।४१॥

मित्र मैत्रेय, जाओ। मेरे वचन (मेरी ओर) से माता को अन्तिम अभिवादन करो और मेरे पुत्र रोहसेन का पालन करना।

विदूषक - जड़ कट जाने पर दक्ष का पालन कैसे ?

चारुदत्त--नहीं, ऐसा नहीं।

परलोक में गये हुए जनों का पुत्र अपना प्रतिनिधि होता है। अतः तुम्हारा मुझ पर जो स्नेह है, रोहसेन में लगा दिया जाये ॥४२॥

विदूषक —हे मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र होकर मैं, तुमसे वियुक्त प्राणों को धारण कर सकूँगा ?

चारुदत्त-तिनक; रोहसेन को भी दिखला (मिला) दो।

विदूषक-अच्छा, ठीक है।

अधिकरणिक—भद्र शोधनक, इस व्यक्ति (?) को हटा दो।

(शोधनक वैसा करता है)

अधिकरणिक—कौन ? अरे यहाँ कौन है ? चाण्डालों को आदेश दिया जाये।

(चारुदत्त नो छोड़कर तब राजपुरुष निकल जाते हैं) शोधनक—-आर्य इधर आइये।

ईप्टशैरिति । ईट्टशै म्वेतकाकः इव इति म्वेतकाकीयैः 'समासाच्च तद्विषयात्' इति छप्रत्ययः, 'म्वेतः काकः' इत्येवं विपरीतार्थदिभिभिः "उत्पातकल्पैरित्यथैः" इति पृथ्वीघरः । राज्ञः शासनदूषकैः न्यायाधिकारिभिः अपापानां पापरिहतानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च ॥४१॥

नास्ति पश्चिमं पश्चाद्भवं यस्य तत् तथा ।

नृणामिति । लोकान्तरस्थानां परलोकं गतानां नृणां सुतः पुत्रः देहप्रतिकृतिः आत्मनः शरीरस्य प्रतिनिधिः ''आत्मा वै जायते पुत्रः'' इत्युक्तेः । तव मैत्रेयस्य मृद्यि ष्रिइन्ते यः स्नेह्ः सः वै निश्चयेन रोह्सेने युज्यताम् ॥४२॥

चारुदत्तः--(सकरणम्) 'मैत्रेय मो: किमिदमद्य' (१/१६) इत्यादि पठति । (आकाशे)।

विषसिललतुलाग्निप्रार्थिते मे विचारे
क्रकचिमह शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य।
अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणं मां निहंसि
पतसि नरकमध्ये पुत्रपौत्रैः समेतः ॥४३॥

अयमागतोऽस्मि ।

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे)

इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्कः।

भावि मरणं निश्चित्य चारुदत्तः पालकं नृपमुद्दिश्य आकाशे कथयति-विषेति ।
विषं विषपानं सिललं जले मज्जनं तुला तुलारोहणम् अग्निः अग्निधारणम् इत्येवंविधाभिः परीक्षाभिः प्राधिते परीक्षितुम् अभीष्टे मे मम विचारे व्यवहारे सित अध इह अस्मिन् मम शरीरे ककचं करपत्रम् ('आरा') वीक्ष्य विचार्यं वातव्यम् अथवा यदि विचारनिरपेक्षं रिपुवचनात् शकारस्य कथनात् मां ब्राह्मणं निहंसि मार्यिस् ततः पुत्रपोत्रैः समेतः सिह्तः नरकमध्ये पत्रसि पतिष्यसि । तथा चोक्तं मनुना — CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चारुदत्त--(करुणापूर्वक) मैत्रेय भोः 'किमिदमद्य' १/२१ इत्यादि पढ़ता है। (आकाश में)

मेरे व्यवहार-विचार में विष, जल, तुला तथा अग्नि (की दिव्य परीक्षा) अभीष्ट है, अतः आज इस मेरे शरीर में विचार करके ही 'आरा' देना चाहिये। किन्तु यदि शत्रु (शकार) के वचन से ही (हे राजन्) तू मुझ ब्राह्मण को मारता है तो पुत्र तथा पौत्रों के साथ तू नरक में गिरेगा।।४३।।

यह मैं आ गया है।

(सव निकल जाते हैं)

व्यवहार नामक नवम अङ्क समाप्त

अदण्डचान् दण्डयन् राजाः; दण्डचांश्चैवाप्यदण्डयन्। अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति।

व्यवहारः—विवादः अत्र हि शकारचारुदत्तयोः व्यवहारः तन्नामकः अङ्कः। व्यवहारस्वरूपं चोक्तं मिताक्षरायाम्---

परस्परं मनुष्याणां स्वार्थवित्रतिपत्तिषु । वाक्यान्त्याय्याद्व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ।।

इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्कः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

टके

1

ति ।

त्येवं-अद्य

प्रथवा

रयसि

11 -

# दशमोः ङ्वः

[(ततः प्रविशति चाण्डालद्वयेनानुगम्यमानश्चारुदत्तः)

उमी-

तिक ण कलअ कालणं णववहबन्धणअणे णिउणा । अचिलेण शीशछेअणशूलालीवेशु कुशलहा ॥१॥ ओशलध अज्जा; ओशलध । एशे अज्जचालुदत्ते । दिण्णकलवीलदामे गहिदे अम्हेहि वज्झपुलसेहि । दीवे व्व मन्दहेणे थोअं थोअं खअं जादि । २॥ [तिंक न कलय कारणं नववधबन्धनयने निपुणौ । अचिरेण शीर्षच्छेदनशूलारोपेषु कुशलौ स्वः ॥

अपसरतार्याः अपसरत । एष आर्यचारुदत्तः

दत्तकरवीरदामा गृहीत आवाभ्यां बध्यपुरुषाभ्याम् ।
दीप इव मन्दरनेहः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति ॥]
चारुदतः—(सविषादम्)
नयनसिललसिक्तं पांशुरुक्षीकृताङ्गं
पितृवनसुमनोभिर्वेष्टितं मे शरीरम् ।
विरसमिह रटन्तो रक्तगन्धानृलिप्तं
विलिमिव परिभोक्तुं वायसास्तकं ।ितः ॥३॥
चाण्डालौ—ओशलध अण्जा, ओश्रलध ।
कि पेवल्य छिज्जन्तं शप्पुलिशं कालपलशुधालाहिं ।
शुअणशज्णाधिवाशं शज्जणपुलिशद्दुमं एदम् ॥४॥

अस्मिन्नक्के चारुदत्तस्य वध्यभूमि प्रति नयनम्, वसन्तसेनायाः संज्ञाप्राप्तः, तथा चारुदत्तस्य मोक्षः, आर्यकस्य राज्यआभः चारुदत्तस्य इष्टिसिद्धश्च वर्ण्यन्ते । चारुदत्तं वध्यभूमि नयन्तौ चाण्डालौ चारुदत्तं प्रति कथयतः—तिकमिति । तत् ततः किम् ? इति कारणं वधस्य निमित्तं न कलय तर्कय । नवौ नूतनौ यौ वधवन्धौ तयोः नयने प्रापणे निपुणौ तथा अचिरेण अविलम्बेन शोर्षच्छेदनानि शूलारोपाश्च तेषु कुशलौ आवां स्वः । गाथा वृत्तम् ।

इत्तेति । इत्तं कण्टे क्षिप्तं करवीराणां 'किन्यर' इति प्रसिद्धानां पुष्पिकः

## दशम अङ्क

(इसके पश्चात् दो चाण्डालों द्वारा अनुगत चारुदत्त प्रवेश करता है) दोनों (चाण्डाल)

तब क्या (कारण है) ? इस प्रकार वध के निमित्त को न विचारो। हम दोनों (प्रतिदिन के) नवीन वध और वन्धन के लिये ले जाने में निपुण हैं, अविलम्ब सिर काटने और शूली पर चढ़ाने में कुशल हैं।।१॥

हटो, आर्यंजनो, हटो । यह आर्य चारुदत्त —

जिसे किनयर की माला पहनाई गई है, जो वध के लिए नियुक्त हम दोनों जनों के द्वारा पकड़ा गया है, ऐसा यह चारुदत्त स्वल्प तेल वाले दीपक के समान धीरे-धीरे विनाश को प्राप्त हो रहा है ॥२॥

चारदत्त -(दुःख के साथ)

तथा

रुदत्त

त्म् ? नयने

शली

व्पवि•

यहाँ कर्कश शब्द करते हुए ये कौए-अश्रुजल से भीगे हुए, धूलि से धूसरित अवयवों वाले, श्मशान के पुष्पों से ढके हुए तथा लाल चन्दन से लिप्त मेरे इस शरीर को बिल के समान खाने का विचार कर रहे हैं ॥३॥

दोनों चाण्डाल—हटो आर्यगण, हटो।

साधुजन रूपी पक्षिगण के निवास स्थान, सत्पुरुषों के वृक्ष इस श्रेष्ठ पुरुष चारुदत्ता को कालरूपी कुठार की धाराओं से काटा जाता हुआ क्यों देखते हो ?

शेषाणां दाम माला यस्य सः आवाश्यां वध्यौ वधे नियुक्तौ पुरुषौ वध्यपुरुषौ ताश्यां पृहीतः एष आर्यचारदत्तः (इति गद्ये नान्वयः) मन्दस्नेहः क्षीणतेलः दीप इव स्तोकं स्तोकम् अल्पश्चःक्षयं विनाशं याति गच्छति । उपमालङ्कारः । आर्यो वृत्तम् ॥२॥

नयनेति । इह विरसं यथा स्यात् तथा रटन्तः शब्दं कुर्वन्तः वायसा काकाः नयनसिलेन अश्रुजलेन सिक्तं पांशुभिः धूलिभिः रूक्षीकृतानि धूसरीकृतानि अङ्गानि यस्य तत् पितृवनस्य श्मशानस्य सुमनोभिः पुष्पैः वेष्टितं तथा रक्तगन्धेन रक्तचन्दनेन अनुलिप्तं मे मम चारुदत्तस्य शरीरं बलिम् इव बलिरूपेण दत्तम् अन्निमव परिभोक्तुं तकंयन्ति कल्पयन्ति । उपमालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ।।२।।

किमिति । सुजनाः एव शकुनाः पक्षिणः तेषाम् अधिवासं वासस्थानम्, पुरुषः एव द्रुमः पुरुषद्रुमः सज्जनानां पुरुषद्रुमं वृक्षवत् छायाकरं पुरुषम् एतं पुरतः स्थितं सत्पुरुषं कालः एवं परशुः तस्य धाराभिः छिद्यमानं किं कथम् पश्यतः ? रूपकालङ्कारः । आर्था दृत्तम् ॥४॥ आअच्छ ले चालुबत्त, आअच्छ ।

[अपसरतार्याः, अपसरत ।

किं पश्यत छिद्यमानं सत्पुरुषं कालपरशुधाराभिः '

सुजनशकुनाधिवासं सज्जनपुरुषद्रुममेतम् ॥
आगच्छ रे चारुदत्त, आगच्छ ।]

चारुदत्तः —पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः, यदहमीहर्शी दशामनु प्राप्तः । सर्वगात्रेषु विन्यस्तै रक्तचन्दनहस्तकैः । पिष्टचूर्णावकीर्णश्च पुरुषोऽहं पशूकृतः ॥५॥ (अग्रतो निरूप्य) अहो, तारतम्यं नराणाम् । (सकरुणम्)

अमी हि दृष्ट्वा मदुपेतमेतन्मत्यं धिगस्त्वत्युपजातवाष्पाः ।
अशक्तुवन्तः परिरक्षितुं मां स्वगं लभस्वेति वदन्ति पौराः॥६॥
चाण्डालौ—ओशलध अण्जा ओशलध । कि पेक्खध ।
इन्दे प्पवाहिअन्ते गोप्पश्चवे संकमं च तालाणम् ।
शुपुलिशपाणविपत्ती चत्तालि इमेण दट्टव्वा ॥७॥
[अपसरतार्याः अपसरत । कि पश्यत ।
इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणम् ।
सुपृष्वप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे ण न द्रष्टव्याः ॥
एकः—हण्डे आहीन्ता, पेक्ख पेक्ख ।
णअलीपधाणभूदे वज्झीअन्ते कदन्तअण्णाए ।
कि लुअदि अन्तलिक्खे आदु अण्वमे पडदि वज्जे ॥६॥
[अरे आहीन्त, पश्य पश्य ।
नगरीप्रधानभूते वध्यमाने कृतान्ताज्ञया ।
कि रोदित्यन्तरिक्षमथवानभ्रे पतित वज्रम् ॥
कि रोदित्यन्तरिक्षमथवानभ्रे पतित वज्रम् ॥

सर्वेति । सार्वगात्रेषु नमस्ताङ्गेषु विन्यस्तैः स्थापितैः रक्तचन्दनस्य हस्तकैः हस्ताः एव हस्तकाः इति स्वार्थे कन् अथवा हस्ता इव हस्तकाः इति इवार्थे कन् हस्ति। चिह्नैः इत्यर्थः । पिष्टचूर्णेन पिष्टचूर्णे श्यामतण्डुलचूर्णमिति पृथ्वीधरः, । पिष्टं तण्डुलानां चूर्णं च तिलानामिति परे ताश्याम् अवकीर्णः व्याप्तः अहं चारुदत्तः पुरुषः अहं पश्कृतः विलिपशुतुल्यः कृतः ।।५॥

आओ रे; चारुद्रस आओ।

चारुदत्त - पुरुष के भाग्यों का कार्य अचिन्तनीय है जिससे मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ।

समस्त अङ्गों पर लालचन्दन के हस्तचिह्नों (थापे या छाप) के द्वारा तथा (चावल के) आटे और (तिलों के) चूर्ण से व्याप्त करके मुझ पुरुष को ही (बलि का) पशु बना दिया गया है।

ये नगरवासी मेरे द्वारा प्राप्त इस अवस्था को देखकर, यह कहकर कि-'मरणंशील मनुष्य को धिक्कार है' अश्रुयुक्त हो गये हैं और मेरी रक्षा करने में असमर्थं होते हुए 'तुम स्वर्ग प्राप्तं करो' यह कहते हैं ॥६॥

विसर्जन के लिये ले जाया जाता इन्द्रध्वज, गौ का प्रसव, तारों का पतन और श्रेष्ठ पुरुष का प्राण-त्याग-इन चारों को नहीं देखना चाहिये।।।।।।।

एक - अरे, आहीन्त, देखी देखी।

दैव (अथवा) (क्रुतान्तसदृश राजा पालक) के आदेश से नगरी के प्रधान पुरुष (चारुदत्त) के वध की तैयारी होने पर क्या अन्तरिक्ष रोता है अथवा मेघों के बिना ही बजपात हो रहा है।।।।।

द्वितीय-अरे गोह,

तरतमस्य भावः तारतम्यं परम्परा।

अमी । इति अमी इमे हि पौराः पुरवासिनः मदुपेतं मया प्राप्तम् एतत् रूपं व्यसनं वा दृष्ट्वा मत्यं मरणधर्माणं मनुष्यं धिग् अस्तु इति उक्त्वा उपजात-वाष्पाः अश्रुयुक्ताः सन्तः मां चारुदत्तं । परिरक्षितुम् अशक्नुवन्तः असमर्थाः स्वर्गं लभस्य इति वदन्ति । उपजाते वृत्तम् ॥६॥

इन्द्र इति । प्रवाह्यमाणः विसर्जनाय नीयमानः इन्द्रः इन्द्रध्वजः, गोः प्रसवः प्रसवनं, ताराणां संक्रमः पतनं, सुपुरुषस्य प्राणविपत्तिः मरणं च चत्वारः इसे न इष्टक्याः न दर्शनीयाः । आर्या वृत्तम् ॥७॥

'हण्डे' इति नीचपात्राणां सम्बोधनम् । 'आहीन्त' इति द्वितीयस्य चाण्डालस्य नाम । नागरीति । कृतान्तस्य विधैः कृतान्ततुल्यस्य पालकस्य वा आज्ञया आदेशेन नेगर्याः उज्जयिन्याः प्रधानभूते पुरुषे चारुदत्ते वध्यमाने सति किम् अन्तरिक्षं रोदिति 🔏 अथवा अनुद्धे मेघरहिते नम्नसि बच्चं पति । गाया वृत्तम् ॥ ॥ ॥ ॥

शोहु' हति प्रथमस्य चाण्डालस्य नाम ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.

मनु

तकैः

स्त-पेष्टं

हव:

ण अ लुअदि अन्तिलिक्खे णेअ अणवभे पडिंद वज्जे।
महिलाशमूहमेहे णिवडिंद णअणम्बु धाराहि ॥६॥
वज्झिम्म णीअमाणे जणश्श शब्वश्श लोदमाणश्शा।
णअणशिललेहि शिरो लच्छादो ण उण्णमइ लेणू ॥११॥
[अरे गोह,
न च रोदित्यन्तिरक्षं नैवानभ्रे पतित वज्रम्।
महिलासमूहमेघान्निपतित नयनाम्बु धाराभिः॥

अपि च।

वध्ये नीयमाने जनस्य सर्वस्य रुदतः । नयनसिललैः सिक्तो रथ्यातो नोन्नमित रेणुः ॥] चारुदत्तः—(निरूप्य सकरणम्) एताः पुनर्हम्यंगताः स्त्रियो मां वातायनार्धेन विनिसृतास्याः ।

हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा वाष्पं प्रणालीभिरिवोत्सृजन्ति ॥११॥

चाण्डालो — आअच्च ले चालुदत्ता, आअच्च । इमं घोषणट्ठाणम् । आहणेध डिण्डिमम् । घोशेध घोशणम् । [आगच्छ रे चारुदत्तः, आगच्छ । इदं घोषणा-स्थानम् । आहत डिण्डिमम्, घोषयत घोषणाम् ।

उमी—शुणाध अज्जा, शुणाध । एशे शत्थवाहिवणअदत्तृश्श णित्थिके शाअलदत्त्रश पुत्तके अज्जचालुदत्ते णाम । एदिणा किल अकज्जकािलणा गणिशा वशन्तशेणा अत्यकल्लवत्तश्श कालणादो शुण्णं पृष्फकलण्डअजिण्णुज्जाणं पवेशिअ बाहुपाशबल्लकालेण मालिदे ति एशे शलोते गिहदे, शअं अ पिडवणो । तदो लण्णा पालएण अह्य आण्णता एदं मालेदुम् । जिद अबले ईदिशं उमअलोअविलुद्धं अकज्जं कलेदि तं पि लाआ पालए एव्वं ज्जेव शाशिद [श्रृणुतार्याः श्रृणुत । एष सार्थवाहिवनयदत्तस्य नप्ता सागरदत्तस्य पुत्रक आर्यचारुदत्तो नाम । एतेन किलाकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेनार्थकल्यवर्तस्य कारणाच्छून्यं पुष्पकरण्ड-कजीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण मारितेति एष सलोप्त्रो गृहीतः, स्वयं च प्रतिपन्नः । ततो राज्ञा पालकेन वयमाज्ञप्ता एतं मारियतुम् । यद्यपर ईदृशमुभयलोकविरुद्धमकार्यं करोति तमिप राजा पालक एवमेव शास्ति ।

न चेति । न च अन्तरिक्षं रोदिति नैव अनम्भं मेघरिहतं (अनम्भे इति पाठान्तरम्) वच्चं पति । किन्तु महिलासमूहः एव मेघः तस्मात् न्यनानाम् आबुजलम् धाराभिः पति । रूपकालङ्कारः । गाथा वृत्तम् ॥६॥

न तो आकाश ही रो रहा है, न मेघ के बिना वज्र ही गिर रहा है। महिला समुदाय रूपी मेघ से नेत्र-जल घाराओं में गिर रहा है।।।।

और भी-

वध्य (चारुदत्त) को ले जाये जाते समय रोते हुए समस्त जनों के नेत्रजल से भीगी हुई धूलि गली से नहीं उठ रही है।।१०॥

चारवत्त-(देखकर, करुणा सहित)

और ये भवनों पर स्थित नारियाँ खिड़की के एक भाग से मुख निकाले हुए 'हाय चारुदत्त' यह कहती हुईं मानो परनालों से ही अश्रुजल बहा रही हैं ॥१॥

दोनों चाण्डाल—आ रे चारुदत्त आ । यह घोषणा का स्थान है । ढोल पीटो । घोषणा करो ।

् बोनों—सुनो आर्यजन, सुनो। यह व्यापारी विनयदत्त का नाती (पौत्र) सागरदत्त का पुत्र आर्य चारुदत्त है। इस अकार्य करने वाले ने वसन्तसेना मामक वेश्या को, कलेवा जैसे (तुच्छ) धन के निमित्त, पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में ले जाकर भुजपाश से बलपूर्वक मार दिया। यह चोरी के धन (लोप्त्र) सहित पकड़ा गया और इसने स्वयं स्वीकार कर लिया। तब राजा पालक ने हमें इसको मारने की आज्ञा दी है। यदि कोई दूसरा दोनों लोकों के विरुद्ध इस प्रकार का अकार्य करता है तो राजा पालक उसको भी इसी प्रकार दण्ड देंगे।

वध्य इति । वध्ये चारुदत्ते वध्यभूमि नीयमाने सति रुवतः रोदनं कुर्वतः सर्वस्य जनस्य नयनसलिलैः नेत्रजलैः सिक्तः रेणुः धूलिः रध्यातः प्रतोल्याः न उन्नमति उत्तिः ष्ठिति । आर्या वृत्तम् ॥१०॥

एता इति । पुनः तथा एताः हम्यंगताः भवनेषु स्थिताः स्त्रियः वातायनस्य गवाः क्षस्य अर्थेन एकभागेन विनिःसृतानि निर्गतानि आस्यानि मुखानि यासां ताः तादृश्यः भूत्वा इति यावत् 'हा चारुदत्त' इति अभिभाषमाणाः कथयन्त्यः प्रणालीभिः इव जलः निर्णिकाभिः इव वाष्यम् अश्रुजलम् उद्गिगरन्ति प्रवाह्यन्ति । उत्प्रक्षालङ्कारः । इन्द्रवज्ञाः इतम् ॥११॥

लोप्त्रं चोर्येण प्राप्तं धनम्, तेन सहितः सलोप्तः। प्रतिपन्नः स्वीकृतवान्

णा-

णेध

त्थके जुड़ा शिक्ष तदो

लुढं एष एतेन

रतन एड-ोतः,

प्रपर

इति

चारवत्तः—(सिनवेदं स्वगतम्)

मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्धासितं मे

सदसि निविडचैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्तात् ।

मम मरणदशायां वर्तमानस्य पापै—

स्तदसहशमनुष्यैर्षु ध्यते घोषणायाम् ॥ १२॥

(उद्वीक्ष्य कर्णों (पिधाय) हा प्रिये वसन्तसेने, शशिविमलमयूखशुभ्रदन्ति सुरुचिरविद्रुमसन्निभाघरोष्ठि । तव वदनभवामृतं निपीय कथमवशो ह्ययशोविषं पिबामि ॥१३॥

उमी—ओशलघ अन्सा, ओशलघ ।

एशे गुणलअणणिहि शज्जणदुक्खाणं उत्तलणशेदू ।

अणुवण्णं मण्डणअं अवणीअदि अज्ज णअलीदो ।।१४॥
अण्णं च ।

शब्वे क्खु होइ लोए लोओ शुहशंठिदाणं तत्तिल्लो । विणिविडदाणं णलाणं पिअकाली दुल्लहो होदि ॥१४॥ [अपसरतार्याः, अपसरत ।

एष गुणरत्निविद्यः सज्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः। असुवर्णं मण्डनकमपनीयतेऽद्य नगरीतः।

अत्यच्च।

सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति ।]

चारवत्तः--(सर्वतोऽवलोक्य)

मखेति। मखानां यज्ञानां शतैः परिपूतं पिवत्रीकृतं मे मम चारुदत्तस्य गोत्रं कुलं यत् पुरस्तात् पूर्वकाले सदिस सभायां निविडेषु जनसंकुलेषु चैत्येषु अग्निचयन-स्थलेषु यज्ञश्रालासु इति यावत् ब्रह्मघोषैः वेदपाठैः उद्भासितं प्रकाशितम् आसीत्। सद् गोत्रं मरणदशायां वर्तमानस्य मम पापैः असहशमनुष्यैः अयोग्यजनैः नीचैरित्यर्थैः घोषणायाम् अपराधघोषणास्थले घुष्यते। विषमालङ्कारः। मालिनी वृत्तम् ॥१२॥

क्ष' उद्योज्य' इति पाठान्तरम् । उद्बोज्य उद्धेगं कृत्या इति पृथ्वीधरः । शशीति । शशिविमलभक्ष्याः चन्द्रस्य निमंलिकरणाः इव शुस्राः दन्ताः यस्याः सा चारुदत्त-(दु:ख के साथ, अपने आप)

सैकड़ों यज्ञों से पिवत्र जो मेरा वंश पूर्वकाल की सभाओं में जनाकीर्ण यज्ञशाला की वेदध्वनियों से प्रकाशित हुआ था, वहीं मेरे मरणावस्था में विद्यमान होने पर इन पापी तथा अयोग्य जनों के द्वारा (अपराध) घोषणा स्थल में घोषित किया जा रहा है।।१२॥

(ऊ८र देखकर, कानों को बन्द करके) हाय प्रिये, वसन्तसेने।

हे चन्द्रमा की मिर्मल किरणों के समान श्वेत दाँतों तथा सुन्दर मूंगे के सहश अधरोष्ठ वाली वसन्तसेने, तेरे मुख से उत्पन्न अमृत का पान करके अब पराधीन हुआ में अपकीर्ति रूपी विष क्यों पी रहा हूँ ॥१३॥

दोनों—हटो, आर्यंजनो, हटो।

गुण रूपी रत्नों का भण्डार (सागर), सज्जनों के दुःखों को तरने के लिए सेतु के समान, विना सुवर्ण का आभूषण यह चारुदत्त आज (उज्जयिनी) नगरी से दूर किया जा रहा है ॥१४॥

और भी-

त्रं

7-

ŧ:

2

H

संसार में सभी जन सुखी मनुष्यों के ही शुभचिन्तक होते हैं। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों का हित करने वाला दुर्लभ ही है।।१४॥

चारदत्त—(सब ओर देखकर)—

(सम्बुद्धो), सुरुचिरः अतिसुन्दरः यः विद्वुमः प्रवालः तत्सिन्नभः तस्य सदृशः अधरोष्ठः यस्याः सा (सम्बुद्धौ), तव वसन्तसेनायाः वदनभवं मुखाद् उत्पन्नम् अमृतं निषीय पीत्वा अवशः पराधीनः अहं अयशः अपकीतिः एव विषं कयं पिबामि । उपमा, रूपकम्, विषमश्चालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥१३॥

एष इति । गुणा एव रत्नानि तेषां निधिः सागरः सन्जनदुःसानाम् उत्तरणसेतुः लङ्घनसाधनम्, असुवर्णं असुवर्णंघटितं मण्डनम् आभूषणम् एषः चारुदत्तः अद्य नगरीतः अपनीयते दूरीक्रियते । रूपकालङ्कारः । गाथा वृत्तम्। ।१४॥

सर्व इति । लोके संसारे सर्वः लोकः जनः खलु निश्चयेन सुखे संस्थितानी
सम्यक् विद्यमानानां सुखयुक्तानां जनानामिति भावः चिन्तायुक्तः शुभचिन्तकः (चिन्ताः
परः उपयुक्तः इत्यर्थः इति पृथ्वीधरः) भवति । विनिपतितानां विपत्तौ पतितानां
नराणां प्रियकारी हितकर्ता बुलंभः भवति । अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारः । गायाः
दत्तम् ।।१५।।

अमी हि वस्त्रान्तिनरुद्धवक्त्राः प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्या। । परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य मित्रं न कश्चिद्धिषमस्थितस्य ॥१६॥

चाण्डालौ—ओग्नालणं किदम् । विवित्तं लाअमग्गम् । ता आणेघ एइं दिण्णवन्झचिण्हम् । [अपसारणं कृतम् । विविक्तों राजमार्गः । तदानयतैनं दत्त-वध्यचिह्नम् ।]

(चारुदत्तो निःश्वस्य 'मैत्रेय भोः किमिदमद्य' (१।२१) इत्यादि पठित)

(नेपथ्ये)

हा ताद, हा पिअवअस्स । [हा तात, हा प्रियवयस्य ।]

चारुदत्तः—(आकर्ण्यं सकरुणम्) मोः स्वजातिमहत्तर, इच्छाम्यहं भवतः सकाशात्प्रतिप्रहं कर्तुंम् ।

चाण्डालो—िकं अम्हाणं हत्थादो पडिग्गहं कलेशि । [िकमस्माकं हस्तात्प्रति-ग्रहं करोषि ।]

चारुदत्तः—शान्तं पापम् । नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक इव चाण्डालः । तत्परलोकार्थं पुत्रमुखं द्रष्टुमभ्यर्थये ।

चाण्डालौ--एव्झं कलीअडु [एवं क्रियताम् ।] (नेपथ्ये)

हा ताद, हा आवुक । [हा तात, हा पितः ।] (चारुदत्तः श्रुत्वा सकरणम् भोः स्वजातिमहत्तर' इत्यादि पठित)

चाण्डाली—अले पउला, खणं अन्तलं देघ। एशे अञ्जचालुदत्ते पुत्तमुहं पेक्खबु। (नेपध्याभिमुखम्) अञ्ज इदो इदो। आअच्छ ले दालआ, आअच्छ। [हें पौराः क्षणमन्तरं दत्त। एष आर्यचारुदत्तः पुत्रमुखं पश्यतु। आर्यं, इत इतः। आगच्छ रे दारक, आगच्छ।]

(ततः प्रविशति दारकमादाय विदूषकः)

्वदूषकः जुवरदु तुवरदु भद्दमुहो । पिवा वे मारिदुं णीअवि । [त्वरतौ त्वरतां भद्रमुखः । पिता ते मारियतुं नीयते ।]

वारकः—हा ताद, हा आवुक । [हा तात, हा पितः ।] विदूषकः—हा पिअवअस्स कहि मए तुमं पेक्खिद्ब्वो । [हा प्रियवयस्य, कुद मया त्वं द्रष्टव्यः ।]

अमी हीति। अमी हि मे मम चारुदत्तस्य वयस्याः सुहृदः वस्त्रान्तेन वसनाञ्चलेन निरुद्धम् आच्छादितं वक्त्रं मुखं यैः तादृशाः सन्तः दूरतरं प्रयान्ति। समसंस्थितस्य समावस्थायां सुखावस्थायामिति यावत् स्थितस्य जनस्य परः अन्यः अपि बन्धुः सम्बन्धी भवति; किन्तु विषमावस्थायाम् आपित्तकाले इति यावर् तं•

: 1

पुर |हे | ।

तौ

**हु**त

तेम

1 1

न्यः

वत्

ये मेरे मित्र वस्त्र के आँचल से मुख ढके हुए दूर जा रहे हैं। (सच है) सुख की अवस्था में अन्य जन भी (सगे) सम्बन्धी हो जाते हैं; किन्तु आपत्ति में पड़े हए मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता।

बोनों चाण्डाल—(भीड़ को) हटा दिया गया । राजमार्ग जन-शून्य (विविक्त) है। अतः दिया गया है वध्य का चिह्न जिसको, ऐसे इस (चारुदत्त) को लाओ। (चारुदत्त दीर्घ श्वास लेकर 'मैत्रेय भी किमिदमद्य (१ २१)' इत्यादि पढ़ता है।)

(नेपथ्य में)

हा तात ! हा श्रिय मित्र !

चारवत्त-(सुनकर, करुणासहित) हे अपनी जाति के महतो (प्रधान), मैं आपसे (कुछ) दान लेना चाहता है।

दोनों चाण्डाल-क्या हमारे हाथ से दान लेते हो ?

चारुदत्त-पाप शान्त हो। पालक के समान च ण्डाल (भी) विनाः परीक्षा के (कार्य) करने वाला तथा बुरा व्यवहार करने वाला नहीं है। अतः मैं परलोक के लिये पुत्र का मुख देखने की प्रार्थना करता है।

दोनों चाण्डाल-ऐसा कर लीजिये।

(नेपथ्य में)

हाय तात ! हाय प्रिय मित्र !

(चारुदत्त सुनकर करुणापूर्वक 'भोः स्वजातिमहत्तर' पृ० ३१२ इत्यादि पढ़ता है) दोनों चाण्डाल-अरे नगरवासियों क्षण भर के लिये अवकाश दो। यह आयं चारुदत्त पुत्र का मुख देखले । आयं, इधर इधर (नेपथ्य की ओर) आ रे, बालक, आ जा।

(तब बालक को लेकर विदूषक प्रवेश करता है)

विदूषक-शीघ्रता करो, भद्रमुख, शीघ्रता करो। तुम्हारे पिता वध के लिये ले जाये जा रहे हैं।

> दारक - हाय तात, हाय पिता। विदूषक--हाय प्रिय मित्र, अब मैं तुम्हें कहाँ देखूँगा ?

स्थितस्य जनस्य न कश्चिद् अपि मित्रं भवति । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । उपजातिः वृत्तम् ॥१६॥

विविक्तः विजनः । स्वजात्यां महत्तरः प्रतिग्रहं दानं पुरस्कारं पक्षपातम् अनुग्रहं ना । अभ्यथंये प्रार्थये । परलोकार्यं परलोके शुभगत्यथंम् । उक्तं मनुना---

> पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ मनु० ६:१३८. आवुक पितः।

चारवत्तः—(पुत्रं मित्रं च वीक्ष्य) हा पुत्र, हा मैत्रेय (सकरणम्) भोः

चिरं खलु भविष्यामि परलोके पिपासितः। अत्यल्पमिदमस्माकं निवापोदकभोजनम् । १७॥ कि पुत्राय प्रयच्छामि । (आत्मानमवलोक्य । यज्ञोपवीतं दृष्ट्वा) आं, इदं ताबदस्ति पम च ।

अमौक्तिकमसौवणं ब्राह्मणानां विभूषणम् । देवतानां पितृणां च भागो येन प्रदीयते ॥१८॥ (इति यज्ञोपवीतं ददाति)

चाण्डालः—आअच्छ ले चालुदत्ता, आअच्छ । [आगच्छ रे चारुदत्ता, आगच्छ ।]

हितीयः—अले, अञ्जचालुदत्तं णिलुववदेण णामेण आलवशि । अले पेक्स । अञ्भुदए अवशाणे तहे अ लित्तिदिवं अहदमग्गा । उद्दामे व्व किशोली णिअदी क्खु पिडिच्छिदुं जादि ॥१९॥

अण्णं च।

शुक्खा विवदेश शे कि विणमिअ मत्थए ण काअव्वम् । लाहुगहिदे वि चन्दे ण वन्दणीए जणपदश्श ॥२०॥

विरमिति। परलोके चिरं खलु पिपासितः भविष्यामि कृतः ? यतो हि इदं पुत्रेण दास्यमानं निवापस्य पितृतर्पणस्य उदकमेव भोजनम् अस्माकं अत्यल्पमू भविष्यति । पुत्रस्य बालत्वात् तेन दीयमानो जलाञ्जलिः अपर्याप्तः स्यादिति भावः ।।१७।।

अमौक्तिकमिति । इदं यज्ञोपवीतम् अमौक्तिकं नास्ति मौक्तिकं मुक्ता यस्मिन् तथाभूतम् असौवणं न सुवर्णनिर्मितं ब्राह्मणानां विभूषणम् आभूषणम् अस्ति; येन यंज्ञोपवीतेन वेवतानां पितृणां च भागः देवबलिः पितृपिण्डादिकं वा प्रदीयते ।।१८।।

निरुपपदेन 'आयं' इत्यादि विशेषणरहितेन ।

अभ्युदय इति । अभ्युदये सम्पन्नावस्थायाम् अवसाने सम्पदां समाप्ती तथैव रात्रिदिवम् अहोरात्रम् अहतः अप्रतिहतः मार्गः यस्याः सा अप्रतिहतगमना नियतिः भाग्यं उद्दामा उद्गतं दाम वन्धनं यस्याः सा वन्धनरिहता किशोरी यौवनं प्राप्ता बालेव (बालाश्वा इव इति कालेमहोदयः) खलु प्रत्येषितुं पुरुषं स्वीकृतुं याति गच्छति । उपमालङ्कारः । गाथा वृत्तम् ॥१६॥ चारुदत्त-(पुत्र और मित्र को देखकर) हाय पुत्र, हाय मैत्रेय (करुणापूर्वक) अरे कष्ट है।

मैं परलोक में चिरकाल तक प्यासा ही रहूँगा, क्योंकि यह (पुत्र के द्वारा दिया गया) पितृतर्पण का जलरूपी भोजन हमारे लिये अत्यन्त थोड़ा होगा।।१७॥

मैं पत्र को क्या दूँ? (अपने आप को देखकर। यज्ञोपवीत को देखकर) अच्छा, यह तो मेरे पास है।

यह बिना मोती का तथा सुवर्ण से न बना हुआ, ब्राह्मणों का आभूषण है, जिससे देवता और पितरों का भाग दिया जाता है ॥१८॥

## (यज्ञोपवीत देता है)

चाण्डाल --आओ रे चारुदत्त, आओ।

द्वितीय—अरे, आर्य चारुदत्त को ('आर्य' आदि) उपपद-रहित नाम से पुकारते हो। अरे, देखो—

सम्पन्नावस्था में और सम्पत्ति के समाप्त होने पर तथा रात में और दिन में यह अप्रतिहत-गति वाली नियति बन्धन-रहित (स्वच्छन्द) युवती के समान पुरुष की खोजने के लिये जाती है ॥१९॥

#### और भी-

इसके (सम्पत्ति-कीर्ति आदि) अङ्ग सूख गये हैं अतः (इसे) मस्तक झुकाने से क्या (प्रयोजन) ? (ऐसा नहीं, क्योंकि) क्या राहु द्वारा ग्रस्त चन्द्रमा भी जनपदवासियों के लिये बन्दनीय नहीं होता ? [पाठान्तर में पूर्वपाद का अनुवाद यह है-इस चार्द्स

शुष्का इति । अस्य चारुदत्तस्य प्रवेशाः अङ्गानि साधनानि वा अधि
शुष्काः शुष्कतां गतानि, अतः विनिमतं मस्तकं विनिमतमस्तकं तेन कि कसंब्यं कि
प्रयोजनिमिति न । कुतः इत्याह- राहुणा गृहीतः अपि ग्रस्तः अपि चन्द्रः जनपदस्य तत्र
स्थितस्य जनस्य न वन्दनीयः ? अपि तु वन्दनीयः एव । अत्र पूर्वपदस्य—'शुष्काः
अपि प्रदेशा अङ्गानि । कि विनिमतमस्तकेन = अवनतिशिरसा कि कर्तव्यम् । अस्य
स्त्रीहणस्य लज्जया नतिशिरसोऽपि न कुत्सेत्यर्थः"—इति पृथ्वीधरः । 'शुष्का व्यपदेशाः
अस्य कि विनिमतमस्तकं न कर्तव्यम्' इति पाठान्तरम्—"अस्य चारुदत्तस्य व्यपदेशाः

[अरे, आर्यं चारुदत्तं निरुपपदेन नाम्नालपिस्ं। अरे, पश्य, अभ्युदयेऽवसाने तथैव रात्रिन्दिवमहतमार्गा। उद्दामेव किशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ॥

अन्यच्च-

शुष्का अपि प्रदेशा अस्य किं विनिमितमस्तकेन कर्त्तव्यम् ।
राहुगृहीतोऽपि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य ॥
वारकः—अरे रे चाण्डाला, किंह मे आवुकं णेघ । [अरे रे चाण्डालो, किंत्र नम पितरं नयत ।]

चारुदत्तः-वत्स,

असेन विश्रत्करवीरमालां स्कन्धेन शूलं हृदयेन शोकम् । आघातमद्याहमनुप्रयामि शामित्रमालब्धुमिवाध्वरेऽजः ॥२१॥ चाण्डालः—वालसा,

ण हु अम्हे चाण्डाला चाण्डालकुलम्मि जादपुव्वा वि । जे अहिभवन्ति शाहुं ते पावा ते अ चाण्डालाः ॥२२॥

[दारक,

न खलु वयं चाण्डालाश्चाण्डालकुले जातपूर्वा अपि ।

येऽभि भवन्ति साधुं ते पापास्ते च चाण्डालाः ।।]

दारकः—ता कीस मारध आवुकम् । (तित्कमर्थं मारयत पितरम् ।]

चाण्डालः—दीहाओ, अत्त लाअणिओओ क्खु अवलज्झदि, ण क्खु अम्हे ।

[दीर्घायुः अत्र राजनियोगः खल्वपराध्यति न खलु वयम् ।]

दारकः—वावादेध मम् । मुञ्चध आवुकम् । [व्यापादयत माम् । मुञ्चत

पितरम्]

चाण्डालः—दीहाओ, एवं भणन्ते चिलं मे जीव । [दीर्घायुः एवं भणंश्चिरं मे जीव ।]

चारुदत्तः—(सास्रं पुत्रं कण्ठे गृहीत्वा)

ः इदं तत्स्नेहसर्वस्वं सममाढ्यदरिद्रयोः।

ः अचन्दनमनौशीरं हृदयस्यानुलेपनम् ॥२३॥

शीभननामादयः कि शुष्काः अनेनापनादेन क्षीणाः अस्य विनिमतमस्तकं कि न कर्तव्यम् । कर्तव्यमेव । इत्यर्थः" इति कालेमहोदयः । अत्र च सुधियः एव प्रमाणम् । इष्टान्तालक्कारः । गाथा वृत्तम् ।।२०॥

चारुदत्तः स्वपुत्रं प्रति कथयति-अंसेनेति । अंसेन कण्ठेन [अंसः स्कन्धे विभागे च' इति विश्वः] करवीरमालां करवीरपुष्पमालां स्कन्धेन शूलं हृदयेन च शोकं विभ्रत् धारयन्

रं

न

न्

के शोभननामादि क्या सूख गये ? क्या इसके प्रति मस्तक नत नहीं करना चाहिए ? · · · · ] ।।२०।।

दारक-अरे चाण्डालो, मेरे पिता को कहाँ ले जाते हो ? चारुदत्त-वत्स,

गले में कनेर की माला, कन्धे पर भूल तथा ह्दय में शोक घारण किये हुए मैं आज यज्ञ में विल (अभिमन्त्रण) के लिये पशुवध स्थल (अभिमन्त्रणा स्थल) पर (ले जाये जाते) छाग के समान (अधिकरण के) वध स्थान पर जा रहा हूँ ॥२१॥ • चाण्डाल—बालक.

चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी हम चाण्डाल नहीं हैं। जो सज्जन को अपमानित (पीड़ित) करते हैं वे पापी हैं और वे चाण्डाल हैं।। रहा।

दारक—तो मेरे पिता को क्यों मारते हो ?

चाण्डाल-दीर्घायु, इसमें राजाज्ञा दोषी है, हम नहीं।

दारक - मुझे मार दो। पिताजी को छोड़ दो।

चाण्डाल वीर्घायु, इस प्रकार कहते हुए तुम बहुत समय जीओ।

चार्वत — (अश्रुयुक्त पुत्र को गले लगाकर)

यह वह स्नेह का सर्वस्व है जो धनिक और दिरद्र दोनों के लिए समान है। यह हृदय का सुखकर लेप है जो चन्दन का तथा उशीर (खश) का नहीं (बना) ॥२३॥

अहम अद्य अध्वरे यज्ञे आलब्धुम् अभिमन्त्रयितुं हन्तुं वा शामित्रं शमितरि यज्ञे भवं शामित्रं अभिमन्त्रणस्थानं पशुघातस्थानं वा अजः इव आघातम् अधिकरणवधस्थानम् अनुप्रयामि अनुगच्छामि । आलब्ध इवाघ्वरेऽजः' इति पृथ्वीधरानुमतः गाठः । आलब्धो-ऽभिमन्त्रितः मारितः इत्येके । यज्ञे अभिमन्त्रितः अजः यथा शामित्रं गच्छति तथेति भावः । उपमालङ्कारः गाथा दृत्तम् ॥२१॥

न खिल्विति । चाण्डालकुले जातः पूर्वं जाताः लब्धजन्मानोऽपि वयं न खलु चाण्डालाः कर्मणा न चाण्डालाः इति भावः । ये जनाः शकारप्रभृतयः इति व्यज्यते साधुं सत्पुरुषम् अभिभवन्ति तिरस्कुर्वन्ति ते पापाः पापिनः ते च चाण्डालाः । विशेषो-क्तिरलङ्कारः । गाथा वृत्तम् ।।२२।।

राजनियोगः राज्ञः नियोगः आदेशः।

स्वपुत्रं कण्ठे गृहीत्वा चारुदत्तः कथयति—इदमिति । इदं पुत्रालिङ्गनं तत् प्रसिद्धं स्नेहस्य वात्सत्यस्य सर्वस्वं तत्त्वम् । इदं च आद्यः धनिकः दिद्रः च तयोः द्वयोरिष समं तुल्यमेव अचान्दनं चन्दनस्येदं चान्दनं न चान्दनम् अचान्दनम् अनौशीरम् उशीर-स्येदम् औशीरं, न औशीरम् अनौशीरं च हृदयस्य अनुलेपनम् अनुकूलः सुखकरः इति यावत् लेपः अस्ति । इपकालङ्कारः ॥२३॥

('असेन बिश्रत् —' (१०/२१) इत्यादि पुनः पठित । अवलोक्य स्वगतम् । 'अमी हि बस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः (१०/१६) इत्यादि पुनः पठिति)

विदूषकः—भो भद्दमुहा, मुञ्चध पिअवअस्सं चालुदत्तम् । मं वावादेध । [भो भद्रमुखाः, मुञ्चत प्रियवयस्यं चारुदत्तम् । मां व्यापादयत ।]

चारवत्तः—शान्तं पापम् (दृष्ट्वा स्वगतम्) अद्यावगच्छामि । (परोऽपिसमसंस्थितस्य—' (१०/१६) इत्यादि पठति । प्रकाशम् । 'एताः पुनहंम्यंगताः स्त्रियो माम्' (१०/११) इत्यादि पुनः पठति)

चाण्डाल:---ओशलध अज्जा, ओशलध ।

कि पेक्खध शप्पुलिशं अजशवशेण प्पणट्टजीवाशम्। कूवे खण्डिदपाशं कञ्चणकलशं व्विअ डुब्बन्तम् ॥२४॥

[अपसरतार्याः, अपसरत ।

कि पश्यत सत्पुरुषमयशोवशेन प्रनष्टजीवाशम् ।
कूपे खण्डितपाशं काञ्चनकलशमिवं मज्जन्तम् ।।]
(चारुदत्तः सकरुणम् 'शिशविमलमयूख—' (१०/१३) इत्यादि पठिति)
अपरः—अले, पुणोवि घोशेहि । [अरे, पुनरिप घोषय ।]
(चाण्डालस्तथा करोति)

चारवत्तः---

प्राप्तोऽहं व्यसनकृशां दशामनार्यां यत्रेदं फलमपि जीवितावसानम् । एषा च व्यथयित घोषणा मनो मे श्रोतव्यं यदिदमसौ मया हतेति ॥२४॥ (ततः प्रविशति प्रासादस्थो बद्धः स्थावरकः)

स्थावरकः — (घोषणामाकर्ण्य सर्वेक्लब्यम्) कधं अपावे चालुदत्ते वावादीअदि
हुगे णिअलेण शामिणा बन्धिदे । भोदु आक्कन्दामि । शुणाध अज्जा; शुणाध ।
अस्य दाणि मए पावेण पवहणपडिवत्तेण पुष्फकलण्डअजिण्णुज्जाणं वशन्तशेणाः
जीवा । तदो मम शामिणां मं ण कामेशिति कदुअ बाहुपाशबलक्कालेण मालिदा,
ण उण एदिण अज्जेण । कथम् । विदूलदाए ण को वि शुणादि । ता कि कलेमि ।
अस्ताणअं पाडेमि । (विचिन्त्य) जद्द एक्वं कलेमि, तदा अज्जचालुदत्ते ण वावादी-

किमिति । खण्डितः छिन्नः पाशः रज्जुः यस्य तथाभूतं कृपे मज्जन्तं काञ्चनस्य सुवर्णस्य कलदाम् इव अयोशेवशेन अनेन वसन्तसेना हतेति अपकीतिनिमित्तेन हि

गः

अदि

ोणा

ाबा,

म् । ाबी-

नस्य

त्तेन

['अंसेन विश्रत्' (१०/२१) इत्यादि फिर पढ़ता है। (देखकर अपने आप)
'अमी हि वस्त्रान्तिनिरुद्धवक्त्राः' (१०/१६) इत्यादि फिर पढ़ता है।]
विवृषक—हे भद्रगुखो, मेरे प्रिय मित्र चारुदत्त को छोड़ दो। मुझे मार दो।
चारुदत्त—पाप शान्त हो। (देखकर अपने आप) आज जान रहा हूँ।
['समसंस्थित—' (१०/१६) इत्यादि पढ़ता है। (प्रकट रूप में) 'एताः पुनहंम्यंगताः
हित्रयो माम्' (१०/११) इत्यादि फिर पढ़ता है।]

चाण्डाल-हटो, आर्यजनो, हटो ।

रस्सी टूटने पर कूप में डूबते हुए सुवर्णघट के समान अपकीर्ति के कारण जिसके जीवन की आशा नष्ट हो गई है ऐसे इस सत्पुरुष को क्या देखते हो ॥२४॥ [चारुदत्त करुणापूर्वक 'शशिविमलमयूख' (१०/१३) इत्यादि पढ़ता है] दूसरा—अरे, फिर घोषणा करो।

# (चाण्डाल वैसा करता है)

चारदत्त-

मैं विपत्ति (व्यसन) के कारण हीन एवं गहित (अनार्या) दशा को प्राप्त हो गया हूँ। जिस दशा का यह जीवन की समाप्ति फल है। और यह घोषणा मन को पीड़ित करती है जो मुझे यह सुनना पड़ता है-'मैंने यह (वसन्तसेना) मारी है।।२४॥

(तब प्रासाद पर स्थित, बंधा हुआ स्थावरक प्रवेश करता है)

स्थावरक—(घोषणा को सुनकर, विकलता के साथ) क्या ! पापरहित चारदत्त मारा जा रहा है। मुझे स्वामी ने बेड़ी से बांध दिया है। अच्छा। चिल्लाता है। सुनिये आर्यजन, सुनि । ऐसा है कि मुझ पापी के द्वारा प्रवहण-परिवर्तन के कारण वसन्तसेना पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में ले जाई गई। तब मेरे स्वामी (शकार) ने—'तुम मुझे नहीं चाहती हो' यह कहकर भुजपाश से बलपूर्वक इसे मार दिया, इस आर्य (चारुदत्त) ने नहीं। क्या, दूर होने के कारण कोई भी नहीं सुनता है। तो क्या करूँ?

अनव्दा जीवाशा जीवनस्य आशा यस्य तं सत्युरुषं सज्जनं कि पश्यथ ? उपमालक्कारः । गाथा वृत्तम् ॥२४॥

प्राप्त इति । अहं चारुदत्तः व्यसने आपत्त्या दारिद्रघेण वा हेतुना 'व्यसनकृताम् इति पाठान्तरम् । आपत्तिजनिताम् इत्यथः कृशां हीनाम् अनार्यां गहितां दशां प्राप्तः, यत्र दशायाम् इदं जीवितस्य जीवनस्य अवसानं समाप्तिः मरणम् इति भावः अपि फलं जातम् । एषा च घोषणा मे मम मनः व्यथयित पीडयित यत् मया इदं श्रोतव्यम् 'असौ वस्न्तसेना मया चारुदत्तेन हता मारिता' इति । प्रहृषिणी वृत्तम् ॥२५॥

अवि । भोडु । इमावो पाशावबालगपदोलिकावो एविणा जिल्णगवन्छेण अत्ताणअं णिक्खिवामि । वलं हुगो उवलदे, ण उण एशे कुलपुत्तविहुगाणं वाशपवि अञ्जवालुं वत्ते । एववं जद्द विवज्जामि लद्धे मए पललोए । (इत्यातमानं पातियत्वा) ही ही । ण उवलविम्ह । भगो मे दण्डणिअले, ता चाण्डालघोशं शमण्णेशामि (दृष्ट्वोपमृत्य) हंहो चाण्डाला, अन्तलं अन्तलम् । [कथमपापश्चारुवत्तो व्यापाद्यते । अहं निगडेन स्वामिना बद्धः । भवतु । आक्रन्दामि श्रृणुतार्याः, श्रृणुत । अस्तीदानीं मया पापेन प्रवहणमपरिवर्तेन पृष्पकरण्डकजीणींद्यानं वसन्तसेना नीता । ततो मम स्वामिना मां न कामयस इति कृत्वा बाहुपाश्वबलात्कारेण मारिता, न पुनरेतेनार्येण । कथम् । विदूरतया न कोपि श्रृणोति । तर्तिक करोमि । आत्मानं पातयामि । यद्येवं करोमि, तदार्यंचारुवतो न व्यापाद्यते । भवतु । अस्याः प्रासादबालाग्रप्रतोलिकात एतेन जीर्णगवाक्षेणात्मानं निक्षिपामि । वरमहमुपरतः, न पुनरेष कुल-पुत्रविहुगानां वासपादप आर्यचारुवतः । एवं यदि विपद्ये लव्धो मया परलोकः । आश्चर्यम् । नोपरतोऽस्मि । भग्नो मे दण्डनिगडः । तच्चाण्डालघोषं समन्विध्यामि । इंहो चाण्डालाः, अन्तरमन्तरम् ।

भाण्डाली —अले के अन्तलं मगोदि । [अरे, कोऽन्तरं याचते ।] (चेट: 'शुणाघ' (३६८ पृष्ठे) इति पूर्वोक्तं पठित)

चारुवत्तः-अये,

कोऽयमेवंविधे काले कालपाशस्थिते मयि। अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघं इवोदितः ॥२६॥

मोः, श्रुतं भवद्भिः।

न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः। विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत् ॥२७॥

सन्यच्य ।

तेनास्म्यकृतवैरेण क्षुड्रेणात्यल्पबुद्धिना । शरेणेव विषाक्तेन दूषितेनापि द्षितः ॥२८॥

चाण्डाली-थावलअ, अवि शच्चं भणाशि । [स्थावरक, अपि सत्यं भणासि ।]

चेट:--शन्चम् । हग्गो वि मा कश्श वि कधइश्शशि ति पाशादवालग्गपदी तिकाए दण्डणिअलेण बन्धिअ णिक्खिते । [सत्यम् अहमिप मा कस्यापि कथ- विष्यसीति प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायां दण्डनिगडेन बद्धवा निक्षिप्तः ।]

के

लु-

4)

न

न

ना

त्रो-

ल-

i: 1

व-

सत्यं

ापदी

कथ-

पुत्रा

अपने आप को गिराता हूँ (सोचकर) यदि ऐसा करता हूँ तो आर्य चाहदत्त नहीं मारे जाते । अच्छा । इस प्रासाद के नवीन अग्रभाग से टूटी खिड़की द्वारा अपने आपको गिराता हूँ। मैं मरा (मर जाऊँ) अच्छा, किन्तु कुलपुत्र रूपी पक्षियों का निवास वृक्ष आर्य चारुदत्त नहीं। यदि मैं इस प्रकार मरता हूँ तो मैंने स्वर्ग पा लिया। (अपने आपको गिराकर) आश्चर्य । मैं मरा नहीं । मेरा वेड़ी-डण्डा (?) टूट गया । अव चाण्डाल की घोषणा (के स्थान) को खोजता हूँ (देखकर पास जाकर) अरे, चाण्डालो, अवकाश दो अवकाश।

दोनों चाण्डाल-अरे कौन अवकाश माँगता है ? (चेट 'शृणुतार्याः' यह पूर्वोक्त पढ़ता है) चारुदत्त-अहो,

वर्षा के न होने से सूखते हुए धान्य पर द्रोण नामक मेघ के समान इस प्रकार के (आपत्ति) समय में मेरे काल के पाश में स्थित होने पर यह कौन आ गया है ? ॥१६॥ अरे आपने सुना।

मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, किन्तु (इसलिमे कि) मेरी कीर्ति कलिङ्कृत हुई है। दोष रहित (पवित्र) होकर मेरी मृत्यु होती तो वह पुत्र के जन्म के समान होती ॥२७॥

और भी-

जिसके साथ वैर नहीं किया था ऐसे नीच, मन्द बुद्धि वाले स्वयं दोपयुक्त उस शकार ने विषयुक्त वाण के समान मुझे दूषित कर दिया है।।२८।।

दोनों चाण्डाल-स्थावरक, क्या सत्य कहते हो ?

चेट-सच। "तुम किसी से कहोगे नहीं" इसलिये मुझे भी प्रासाद के नवीन अग्रभाग में डण्डा-वेड़ी में वाँधकर डाल दिया।

एव विह्नाः पक्षिणः । बालाग्रप्रतोलीतः प्रासादभागाद् इत्त्यर्थः--(पृथ्वी०)

कोऽयमिति । अन्।वृष्टचा वृष्टे: अभावेन हते नष्टप्राये सस्ये घान्ये द्रोणमेघः सस्यवृद्धिकरः मेघविशेष, इव एवंविघे काले आपत्तिसमये मिय चारुदत्ते कालपाशस्थिते कालपाशे स्थिते सति अयं कः उदितः आविभूतः । उपमालङ्कारः ॥२६॥

न भीत इति । अहं मरणातु मृत्योः न भीतः अस्मि केवलं यशः कीर्तिः दृषितं कलंङ्किता इति विभेमि । हि तथा हि विशुद्धस्य दोषरहितस्य पवित्रस्य वा मे मम मृत्युः मम कृते पुत्रजन्मसमः पुत्रजन्ममहशः सुखकरः भवेत् । उपमालङ्कार ।।२७।।

तेनेति । अकृतवैरेण न कृतं वैरं यस्य ताहशेन क्षुद्रेण नीचेन अल्पबुद्धिना अल्पा मन्दा बुद्धिः यस्य तथाभूतेन स्वयं दूषितेन दोषयुक्तेन तेन शकारेण विषाक्तेन विषयुक्तेन शरेण बाणेन इव दूषितः अस्मि । उपमालङ्कारः ॥२८॥

(प्रविश्य)

शकार:-(सहर्षम्)

मंशेण तिक्खामिलकेण भत्ते शाकेन शूपेण शमच्छकेण भूत्तं मए अत्तणअश्श गेहे शालिश्शकूलेण गुलोदणेण ॥२६॥

(कणं दत्ता) भिण्णकंशलाङ्खणाए चाण्डालवाआए शलशंजीए। जधा अएशे उक्लालिवे वज्झिडिण्डमशहे पडहाणं अ शुणीअदि, तधा तक्केमि, दिलह्चालुदत्ताके वज्झिट्ठाणं णीआदि ति । ता पेक्लिश्शम। शत्तुविणाशे णाम् मम महन्ते हलक्कश्श पिलदोशे होदि। शृदं अ मए, जे वि किल शत्तुं वावादअन्तं पेक्लिदि तदश अण्णिश्श जम्मन्तले अक्लिलोगे ण होदि। मए क्खु विशागिष्ठगडमपिवट्ठेण विअ क्रीडएण कि पि अन्तलं मगामाणेण उप्पाडिदे ताह दिलह्चालुदत्ताह विणाशे। शंपदं अत्तणकेलिकाए पाशादबालगपदोलिकाए अहिलुहिअ अत्तणो पलक्कमं पेक्लामि (तथा कृत्वा हष्टवा च) ही ही, एदाह दिलह्चालुदत्ताह वज्झं णीअमाणाह एवड्ढे जणशंमहे जं वेलं अम्हालिशे पवले वलमणुश्णे वज्झं णीअदि तं वेले केदिशे भवे? (निरीक्ष्य) कधम्। एशे शे णवबलह्के विअ मण्डिदे दिल्लणं दिशं णीअदि। अध किणिमित्तं मम केलिकाए पाशादबालगपदोलिकाए शमीवे घोषणा णिवडिदा, णिवालिदा अ (विलोक्य) कधम् थावलको चेडे वि णित्य इध। मा णाम तेण इदो गदुअ मन्तभेदे कडे. भविश्शदि त जाव णं अण्णेशामि।

[मांसेन तिक्ताम्लेन भक्तं शाकेन सूपेन समत्स्यकेन। भुक्तं मयात्मनो गेहे शालीयकूरेण गुडौदनेन।।]

भिन्नकांस्यवत्खङ्खणायाश्चाण्डालवाचायाः स्वरसंयोगः। यथा चैष उद्गीतो वध्यिडिण्डिमशब्दः पटहानां च श्रूयते, तथा तकंयामि, दिरद्रचारुदत्तको वध्यस्थानं नीयत इति। तत्प्रेक्षिण्ये। शत्रुविनाशो नाम मम महान्हृदयस्य परितोषो भवति। श्रृतं च मया, योऽपि किल शत्रुं व्यापाद्यमानं पश्यित, तस्यान्यस्मिञ्जन्मान्तरेऽक्षिरोगो न भवति। मया खलु विषग्रन्थिगभंप्रविष्टेः नेव कीटकेन किमप्यन्तरं मृगयमाणेनोत्पादितस्तस्य दिरद्रचारुदत्तस्य विनाशः। सांप्रतमात्मीयायां प्रासादबालाग्रप्रतोलिकायामधिरुह्यात्मतः पराक्रमं पश्यामि। हो हो, एतस्य दिरद्रचारुदत्तस्य वध्यं नीयमानस्यैतावाञ्जः नसंमदंः, यस्यां वेलायामस्मादृशः प्रवरो वरमानुषो वध्यं नीयते तस्यां वेलायां कीहशो भवेत्। कथम्। एष स नववलीवर्दं, इव मण्डितो दक्षिणां दिशं नीयते अथ किनिमित्तं मदीयायाः प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायाः समीपे घोषणा निर्वेति अथ किनिमित्तं मदीयायाः प्रासादवालाग्रप्रतोलिकायाः समीपे घोषणा निर्वेति। तिता, निवारिता च ? कथम्, स्थावरकश्चेटोऽपि नास्तीह ? मा नाम तेनेतो गत्वा भन्त्रभेदः कृतो भविष्यति। तद्यावदेनमन्विष्यामि (इत्यवतीर्योपसर्थात)

(प्रवेश करके)

शकार--(हर्षपूर्वक)

मैंने अपने घर तीते-खट्टे मांस, शाक, मछली सहित (दाल या रसा), शालि भात तथा गुड़ मिश्रित चावल (भात) के साथ भोजन किया है ॥२९॥

(कान देकर) टूटे हुए काँसे के (पात्र के) समान खन्-खन् शब्द वाली चाण्डाल की वाणी की आवाज और यह वध्य के ढोल का उच्च (उद्गीत) शब्द तथा नगाड़ों का शब्द सुनाई दे रहा है । इससे मैं अनुमान करता हूँ कि दरिद्र चारुदत्त वध्यस्थान पर ले जाया जा रहा है। तो देखूँगा। शत्रु का विनाश मेरे हृदय का महान् आनन्द (सन्तुष्टि) है। और, मैंने सुना भी है कि जो भी कोई शत्रु को मारे जाते हुए देखता है, उसको दूसरे जन्म में नेत्र रोग नहीं होता । विष-ग्रन्थि के भीतर प्रविष्ट हुए कीट के समान कुछ अवकाश (छिद्र) खोजते हुए मैंने उस दरिद्र चारुदत्त का विनाश उपस्थित कर दिया है। इस समय अपने प्रासाद के नवीन अग्रभाग में चढ़कर अपने पराक्रम को देखता हूँ। (वैसा करके और देखकर) अहो इस चारुदत्त को वध स्थान की ओर ले जाते समय इतनी अधिक लोगों की भीड़ है। जिस समय हमारे जैसा मुख्य श्रेष्ठ मनुष्य वध स्थान को ले जाया जाये उस समय कैसी (भीड़) होगी। (देखकर) यह वह नये बैल के समान आभूपित करके दक्षिण दिशा को ले जाया जा रहा है। किन्तू किस लिये मेरे प्रासाद के नवीन अग्रभाग के समीप घोषणा हुई और रोक दी गई। (देखकर) क्यों ! यहां स्थावरक चेट भी नही है। ऐसा न हो कि उसने यहां से जाकर रहस्य को खोल विया हो। तो जब तक खोजता हूँ। (उतर कर पास जाता है)।

मांसेनेति । मया शकारेण आत्मनः गेहे तिक्तं च तद् अम्लं चेति तिक्ताम्लं तेन मांसेन शाकेन समत्स्यकेन मत्स्यसहितेन सूपेन शालीयकूरेण शाल्युत्पन्नेन अन्नेन इति काले महोदयः, शालेभंक्तेन इति पृथ्वीधरः गुडौदनेन गुडिमिश्रितेन ओदनेन सह मक्तं भोजनं भुक्तम् ।।२६॥

भिन्नकांस्यवत् खङ्खणायाः खण खण इति शब्दायमानायाः स्वरसंयोगः स्वराणां सम्बन्धः । विषग्रन्थे गर्भे अन्तरे प्रविष्टेन कीटकेन इव अन्तरम् अवकाशं खिद्वं मार्गं वा। 'ही' इति विस्मयेऽव्ययम्। जनानां समदंः एकत्रीभवनं (भीड़' इति भाषायाम्) । प्रवरः मुख्यः ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ालिदे ्ठाणं दोशे **ग्नतले** गन्तलं

टिक

ष्टवा ां वेलं धम्। नकाए ोक्य)

कडे.

काए

शीतो रत्तको दयस्य श्यति, विष्टे दत्तस्य

ात्मनः ाञ्ज-लायां

नीयते ा निप

तेनेतो

सर्पति)

चेटः—(हब्ट्वा) भट्टालका एशे आगदे । [भट्टारका एष स आगतः ।] चाण्डाली---

> ओशलध देध मग्गं दालं ढक्केध होध तुण्हीया। अविणअतिक्खविशाणे दृटुबइल्ले इदो एदि ॥३०॥ [अपसरत दत्त मार्ग द्वारं पिधत्त भवत तूष्णीकाः अविनयतीक्ष्णविषाणो दुष्टबलीवर्द इत एति ॥]

शकार: --अले अले अन्तले अन्तले वेध । (उपसृत्य) पुश्तका थावलका चेडा' एहि । गच्छम्ह । [अरे अरे, अन्तरमन्तरं दत्त । पुत्रक स्थावरक चेटक, एहि गच्छावः।]

चेट:- ही ही अणज्ज, वशन्तसेणिअं मालिअ ण पलितुट्टे शि। शंपदं पणइजणकप्पपादवं अञ्जचालुदत्तं मालद्रदुं ववशिदेशि । [ही ही अनार्यं, वसन्त-सेनां मारयित्वा न परितृष्टोऽसि । सांप्रतं प्रणयिजनकल्पपादपमार्यचारुदत्तं मारियतुं व्यवसितोऽसि।

शकार:-- ण हि लअणकुम्भशदिशे हग्गे इत्थिअं वावादेमि । [ न हि रत्नकुम्भसहशोऽहं स्त्रियं व्यापादयामि ।

सर्वे अहो, तुए मारिदा ण अन्जचारदत्तेण। [अहो त्वया मारिता नायंचारुदत्तेन ।

शकार:-के एववं भणादि । [क एवं भणति ।]

सर्वे—(चेटमुद्दिश्य) एसो साहू । [नन्वेष साधः ।]

शकार:-(अपवार्य सभयम्) अविद मादिके, अविद मादिके कधं थावलके चेडे गुक्ठु ण मए शंजदे । एशे बखु मम अकज्जक्श शक्खी (विचिन्त्य) एव्यं दाव कलइदशम्। (प्रकाशम्) अलीअं भश्टालका (हंहो, एशे चेडे शुवण्णचोलिआए मए गहिवे पिश्टिवे मालिबे बद्धे अ। ता किदवेले एशे जं भणादि कि शच्चम् (अपवा-रितकेन चेटस्य कटकं प्रयच्छति । स्वैरकम्) पुश्तका थावलका चेडा, एवं गेण्हिअ अण्णद्या भणाहि । [हन्त कथं स्थावरकश्चेटः सुष्ठु न मया संय । एष खलु ममाकार्यस्य साक्षी । एवं तावत्करिष्यामि । अलीकं भट्टारकाः । अहो, एष चेटः सुवर्णचोरिकया मया गृहीतस्ताडितो मारितो बद्धण्च । तत्कृतवैर एष यद्भणित कि सत्यम् ? पुत्रक स्थावरक चेट, एतद्गृहीत्वान्यथा भण ।]

चेट:--(ग्रहीत्वा) पेक्खद पेक्खद मट्टालका । हंहो, शुवण्णेण मं पलोमेदि

चेट-(देखकर) मालिक, यह वह आता है।

दोनों चाण्डाल—

हट जाओ, मार्ग दे दो, द्वार वन्द कर लो, चुप हो जाओ। अविनय रूपी तीक्ष्ण सींगों वाला दुष्ट वैल (शकार) इधर आ रहा है ।।३०।।

शकार—अरे अरे, अवकाश दो अवंकाश (समीप जाकर) पुत्र स्थावरकः चेट आओ चलें।

चेट — अहो ! अनार्यं वसन्तसेना को मारकर ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। इस समय प्रार्थी जनों के कल्प बृक्ष आर्यं चारुदत्त को मरवाने के लिये उद्यत है।

शकार—रत्न कलश के समान मैं स्त्री को नहीं मारता हूँ। सब—हाँ ! अपने मारी है। आर्य चारुदत्त ने नहीं। शकार—ऐसा कौन कहता है ?

सब-(चेट की ओर संकेत करके) जो; यह सज्जन।

तकार—(अलग से भयपूर्वक) खेद, स्थावरक चेट को मैंने भली-भाँति क्यों नहीं बाँधा। यही मेरे अकार्य का साक्षी है। (सोचकर) तो ऐसा करूँगा। (प्रकट रूप में) अधिकारीगण, यह झूठ है। अहो, यह चेट स्वर्ण की चोरी करने के कारण मेरे द्वारा पकड़ा गया, पीटा गया, मारा गया और बाँध लिया गया। तो वैर करके जो यह कहता है क्या यह सत्य है? (अलग से चेट को कड़ा देता हुआ धीमे स्वर से) पुत्रक, स्थावरक, चेट, यह लेकर अन्य प्रकार से कह दे।

चेट—(लेकर) देखिये, मालिक, देखिये। अहो ! मुझे सुवर्ण से लुभा रहा है।

अपसरतेति । अपसरत दूरं गच्छत, मार्गं दत्त, द्वारं पिधत्त आवृतं कृषे ततूष्णीकाः मौनयुक्ताः भवत । अविनय एव तीक्ष्णो विषाणः श्रुङ्गं यस्य तादृशः हुष्टबलीववं: दुष्टवृषभरूपः शकार इत्यर्थः इतः अत्र एति आगच्छति । आयी वृत्तम् ।।३०।।

प्रणयिजनानां प्राधिजनानां करुपपादयं कल्पवृक्षम् । व्यवसितः उद्यतः । स्वैरम् एव स्वैरकम् मन्दस्वरेण, यथा—'पश्चात् स्वैरं गज इति किल व्याहृतं सत्यः वाचा' (वेणीसंहारः ३.६) ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वेडा' एहि

टिके

शंपदं तन्त-हदत्तं

न हि

रिता

वलके ं दाव ए मए एवा-एिह्रअ

खलु एष र एष

गेभेदि

शकारः—(कटकमान्छिद्य) एशे शे शुवण्णके, जश्श कालणादो मए बद्धे। (सक्रोधम्) हंहो चाण्डाला, मए बखु एशे शुवण्णभण्डाले णिउसे शुवण्णं चोलअन्ते मालिदे पिश्टिदे। ता जिंद ण पित्रआअध ता पिश्टि दाव पेक्खध। [एतत्तत्सु-वर्णकम्, यस्य कारणान्मया बद्धः। हंहो चाण्डालाः, मया खल्वेष सुवर्णं-भाण्डारे नियुक्तः सुवर्णं चोरयन्मारितस्ताडित'। तद्यदि न प्रत्ययध्वं तदा पृष्ठं तावत्पश्यत।]

्चाण्डाली—(दृष्ट्वा) शोहणं भणादि । वितत्ते चडे कि ण प्पलवदि ? [शोभनं

भणति । वितप्तश्चेटः कि न प्रलपति ?

चेट—हीमादिके ईदिशे दाशभावे जं शच्चं कंपि ण पत्तिआअदि (सकरणम्) अज्जचालुदत्त, एत्तिके मे विहवे। [हन्त, ईदृशो दासभावः, यत्सत्यं कमपि न प्रत्यायति। आर्यं चारुदत्त, एतावन्मे विभवः।] (इति पादयोः पतित)

चारदत्तः—(सकरणम्)

उत्तिष्ठ भोः पतितसाधुजनानुकम्पि-

न्निष्कारणोपगतबान्धव धर्मशील।

बत्नः कृतोऽपि सुमहान्मम मोक्षणाय

दैवं न संवदति किं न कृतं त्वयाद्य ॥३१॥

चाण्डाली-भट्टके, पिट्टिअ एवं चेडं णिक्खालेहि। [भट्टक, ताडियत्वैतं चेटं तिष्कासय।]

शकारः — िण्यकम ले (इति निष्क्रामय्ति) अले चाण्डाला, कि विलम्बेध । मालेध एवम् । [निष्क्राम रे । अरे अरे चाण्डालाः, कि विलम्बध्वम् । मारय-तैनम् ।]

चाण्डाली—जिंद तुवलिश ता शक्षं ज्जेव मालेहि। [यदि त्वरयसे तदा स्वयमेव मारय।]

रोहसेनः—अले, चाण्डाला, मं मारेध । मुञ्चध आवुकम् । [अरे चाण्डालाः; गृां मारयत । मुञ्चत पितरम् ।)

ककारः—शपुत्तं ज्जेव एवं मालेघ । [सपुत्रमेवैतं मारयत ।]
चारवत्तः— सर्वमस्य पूर्वस्य संभाग्यते । तद्गाच्छ पुत्र, मातुः समीपम् ।
रोहसेनः— किं मए गवेण कावव्वम् । [किं मया गतेन कर्तव्यम् ।]
चारवत्तः—

आश्रमं वत्स गन्तव्यं गृहीत्वाद्यैव मातरम्

नं

()

य-

दा

Π:;

t: 1

. 2

शकार—(कड़ा छीनकर) यह वह स्वर्ण है जिसके कारण मैंने इसे बाँधा था (क्रोध सहित) अरे, चाण्डालो मैंने इसे सुवर्ण-भाण्डार में नियुक्त किया था। सुवर्ण चुराते हुए इसे मारा पीटा। तो यदि (तुम दोनों) विश्वास नहीं करते तब (इसकी) पीठ को देख लो।

दोनों चाण्डाल—(देखकर) आप ठीक कहते हैं । उत्पीड़ित किया गया चेट क्या (झूठ) नहीं कहेगा ?

चेट खेद, दासता ऐसी (बुरी) है कि सत्य का भी किसी को विश्वास नहीं करा पाती। (करुणा सहित) आर्य चारुदत्त, इतना ही मेरा सामर्थ्य है। (चरणों में गिरता है)

चारुवरा—(करुणा सहित) हे आपत्तिग्रस्त श्रेष्ठ जनों पर कृपा करने वाले, अकारण आये हुए बन्धु, धार्मिक जन, उठो। मेरी मुक्ति के लिये तुमने महान् प्रयास किया है किन्तु भाग्य अनुकूल नहीं है। तुमने आज क्या नहीं किया है।।३१॥

दोनों चाण्डाल-स्वामी, इस चेट को पीटकर निकाल दो।

शकार—निकल रे। (निकालता है) अरे चाण्डालो, क्यों विलम्ब करते हो ? इसको मारो।

दोनों चाण्डाल - यदि शी घ्रता करते हो तो स्वयं ही मार दो । रोहसेन-अरे चाण्डालो, मुझे मार दो । पिता जी को छोड़ दो । शकार-इसको पुत्र सहित ही मार दो ।

ं चारवत्त—इस मूर्ख के लिये सब कुछ सम्भव है अतः हे पुत्र, माता के समीप जाओ।

रोहसेन-- मुझे जाकर क्या करना है ? चारुदत्त-- वत्स, आज ही माता को लेकर आश्रम में चले जाना चाहिए।

हुन्त इति खेदे विस्मये चाव्ययम् । दासभावः दासता प्रस्यायति विश्वासयिति । विभवः सामर्थ्यम् ।

चारुदत्तः पादयोः पिततं स्थावरकचेटं प्रति कथयति — उत्तिष्ठेति । भो पिततम् आनद्गस्तं साधुजनम् अनुकम्पते इति पिततसाधुजनानुकम्पी तत् तम्बुद्धौ, निष्का-रण्म् उपगतः निष्कारणोपगतः, सः चासौ बान्धवश्च तत्सम्बुद्धौ, धमंशील, उत्तिष्ठ त्वया स्थावरकेण सम चारुदत्तस्य मोक्षणाय मुक्त्ययं सुमहान् यतः कृतः अपि देवं ने संवदित भाग्यं अनुकूलं नास्ति । त्वया अद्य कि न कृतम् — यथाशक्ति सर्वमेव कृतिमित भावः । परिकरालष्ट्वारः । । वसन्तितिलका वृत्तम् ॥३१॥

संवदित अनुकूलं भवति । आश्रममिति-वत्स अद्य एव मातरं गृहीत्वा आश्रमं तपीवनं गन्तव्यम् । पुत्र मा मा पुत्र पितृदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ॥२२॥ तद्वयस्य, गृहीत्वैनं वज ।

विदूषक:—मो वसस्स, एववं तुए जाणिदम्, तुए विणा अहं पाणाइं धारेमि ति ? [भो वयस्य, एवं त्वया ज्ञातम्, त्वया विनाहं प्राणान्धारया-मीति ?]

चारुदत्तः-वयस्य स्वाधीनजीवितस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागः।

विदूषकः—(स्वगतम्) जुत्तं णेदम् । तधा वि ण सक्कुणोमि पिअवअस्स-विरहिदो पाणाइ धारें हुं ति । ता बम्हणीए दारअं समिष्यि पाणपरिच्चाएण अत्तणो पिअवअस्तं अणुगमिस्सम् । (प्रकाशम्) भो वअस्त, पराणेमि एदं लहुम् । [युक्तं नेदम् । तथापि न शक्नोमि प्रियवयस्यविरहितः प्राणान्धर्तुमिति । तद्ब्राह्मण्यै दारकं समर्प्य प्राणपरित्यागेनात्मनः प्रियवयस्यमनुगमिष्यामि । भो वयस्य, परानयाम्येतं लघु ।] (इति सकण्ठग्रहं पादयोः पतित)

### (दारकोऽपि रुदन्पतति)

शकारः अले, णं भणामि शपुत्ताकं चालुदत्तकं वावादेध ति । अरे ननु भणामि सपुत्रकं चारुदत्तं व्यापादयतेति ।]

### (चारुदत्तो भयं नाटयति)

चाण्डाली-णिह अम्हाणं ईिदशी लाआण्णत्ती, जधा शपुतं चालुदत्तं वावावेध ति । ता णिक्कम ले दालआ, णिक्कम । (इति निष्क्रामयतः) इमं तइअं धोश-ण्ट्ठाणम् । ताडेघ डिण्डिमम् । [न ह्यस्माकमीदृशी राजाज्ञितः यथा सपुत्रं चारुदत्तं व्यापादयतेति । तन्निष्क्राम रे दारक, निष्क्राम । इदं तृतीयं घोषणा-स्थानम् । ताडयत डिण्डिमम् ।] (पुनर्घोषयतः)

शकारः—(स्वगतम्) कधं एशे ण पत्तिआअन्ति पौला। (प्रकाशम्) हंहो चालुदत्ता बडुका, ण पत्तिआअदि एशे पौलजणे। ता अराणकेलिकाए जीहाए भणाहि सए वशन्तशेणा मालिदेलि। [कथमते न प्रत्ययन्ते पौराः। अरे चारुदत्त बटुक, न प्रत्ययन एष पौरजनः। तदात्मीयया जिह्नया भण मया वसन्तसेना मारितेति।[

### (चारुदत्तस्तूष्णीमास्ते)

शकारः—अले चाण्डालगोहे, ण भणादि चालुदत्तवडुके ता भणवेध इमिणा अञ्जलवंश अण्डेण काङ्कलेण तालिअ तालिअ । [अरे चाण्डालमनुष्य न अणित चारुदत्तवदुखः। तद्भणयतानेन जर्जरवंशखण्डेन शङ्कलेन ताडियत्वा ताडियत्वा ।]

चाण्डालः—(प्रहारमुद्यम्य) भो चालुदत्त भणाहि । [भोश्चारुदत्त, भणा] चारुदत्तः—(संकर्णम्)

इ

r-

₹-

गो

तं.

न्

7-

त्रं

T-

हि

Б,

T

ा। न

11

हे पुत्र, नहीं तो पिता के (मेरे) अपराध से तुम भी इसी प्रकार चले जाओगे ।।३२॥ अतः मित्र, इसको लेकर जाओ ।

विदूषक—हे मित्र, तुमने यह समझ लिया है कि मैं तुम्हारे विना प्राण धारण करूँगा ?

चारुदत्त- मित्र, तुम्हारा जीवन स्वाधीन है अतः तुम्हें प्राण-त्याग करना उचित नहीं।

विदूषक—(अपने आप) निश्चय ही यह ठीक नहीं है। तथापि प्रिय मित्र से विमुक्त होकर मैं प्राण धारण करने में समर्थ नहीं। अतः ब्राह्मणी को यह वालक सौंपकर प्राण-परित्याग कर अपने प्रिय मित्र का अनुसरण करूँगा। (प्रकट रूप से) हे मित्र, मैं इसे शीघ्र ही लौटा ले जाता हूँ।

(गले मिलकर पैरों पर गिर जाता है) (वालक भी रोता हुआ गिर जाता है)

शकार — अरे कहता तो हूँ कि चारुदत्त को पुत्र सहित मार दो : (चारुदत्त भय का अभिनय करता है)

दोनों चाण्डाल — हमें ऐसी राजाज्ञा नहीं है कि चारुदत्त को पुत्र सहित मार दो । अतः निकल जा हे बालक, निकल जा (दोनों निकालते हैं) यह तीसरा घोषणा स्थल है । ढोल पीटो । (फिर घोषणा करते हैं)

शकार - (अपने आप) क्यों ! ये नगरवासी विश्वास नहीं करते हैं। (प्रकट रूप से) अरे, चारुदत्त बटुक, ये नगरवासी विश्वास नहीं करते हैं। अतः अपनी जिह्ना से कहो कि 'मैंने वसन्तसेना मार दी है।'

## (चारुदत्त चुप रहता है)

शकार—अरे गोह नामक चाण्डाल, चारुदत्त बटुक तो नहीं कहता है। अतः जीणं बाँस के टुकड़े के इस बादन दण्ड (शङ्क्षलेन) से पीट-पीटकर इससे कहलाओ। चाण्डाल—(प्रहार के लिए उद्यत होकर) हे चारुदत्त कहो। चारुदत्त—(करुणा सहित)

एतद् न स्याद् यत् पितृदोषेण पितुः (मम) अपराधेन त्वम् अपि रोहसेनः अपि एवम् अहम् इव गमिष्यसि मृत्युं यास्यसि ॥३२॥

स्वाधीनं स्ववशं जीवितं यस्य तथाभूतस्य प्राणपरित्यागः न युज्यते, आत्महृत्या हि नोचितेति भावः । परानयामि निवतंयामि । लघु शीघ्रम् । प्राप्यैतद्व्यसनमहार्णंवप्रपातं न त्रासो न च मनसोऽस्ति मे विषादः। एको मां दहति जनापवादविह्न-वंक्तव्यं यदिह मया हता प्रियेति॥३३॥

(शकारः पुनस्तथैव)

चारुदत्तः—भो भोः पौराः । ('मया खलु नृसंशेन' (१।३०,३८) इत्यादि पुनः पठित)

शकारः-वावादिवा । [व्यापादिता ।]

चारुदत्तः-एवमस्तु ।

प्रथमचाण्डालः—अले, तव अस वज्झपालिआ । [अरे, तवात्र वध्य-पालिका ।]

द्वितीयचाण्डाल:-अले, तव । [अरे तव ।]

प्रथम:—अले, लेक्खअं कलेम्ह । (इति बहुविधं लेखकं कृत्वा) अले, जिंद समकेलिका वज्झपालिआ, ता चिट्ठदु दाव मुहुत्तअम् । [अरे लेखं कुर्मः । अरे, यदि मदीया वध्यपालिका, तदा तिष्ठतु तावन्मुहूर्तकम् ।]

ा द्वितीय:-- किंणिमित्तम् । [किंनिमित्तम् ।]

प्रथमः—अले, भणिवो म्हि पिदुणा शग्गं गच्छन्तेण, जधा—पुत्त वीरअ, जइ
तुह वज्झपालिआ होदि, मा शहशा वावादअशि वच्झम् । [अरे, भणितोऽस्मि पित्रा
स्वर्गं गच्छता, यथा—पुत्र वीरक, यदि तव वध्यपालिका भवति, मा सहसा
व्यापादयसि वध्यम् ।]

ब्रिलीय:-अले, किणिमित्तम् । [अरे, किनिमित्तम् ।]

प्रथम:— कदावि कोवि शाहू अत्यं दइअ वज्झं मोआवेदि। कदावि लण्णो पुत्ते नोदि, तेण वढावेण शव्ववज्झाणं मोक्से होदि। कदावि हत्थी बन्धं खण्डेदि, तेण संममेण वज्झे मुक्के होदि। कदावि लाअपलिवत्ते होदि, तेण शब्ववज्झाणं मोक्से होदि। [कदापि कोऽपि साधुरथं दत्त्वा वध्यं मोचयित। कदापि राज्ञः पुत्रो भवित, तेन वृद्धिमहोत्सवेन सर्ववध्यानां मोक्षो भवित। कदापि हस्ती बन्धं खण्डयित, तेन संभ्रमेण वध्यो मुक्तो भवित। कदापि राजपरिवर्तो भवित, तेन सर्ववध्यानां मोक्षो भवित।

शंकार:—ॉक कि लाअपलिवत्ते होदि । [कि कि राजपरिवर्तो भवति ।] चाण्डाल:—अले, वण्झपालिआए लेक्खअं कलेम्ह । [अरे, वध्यपालिकाया लेखं कुर्मः ।] दे

प-

वि

दि

नइ

त्रा

सा

पुत्ते

तेण

वे ।

तेन

तेन

ानां

ाया

इस विपत्ति के महासमुद्र में गिरकर मेरे मन में भय नहीं और न विषाद ही है। केवल इस लोकापवाद की अन्ति ही मुझे जलाती है जो यहाँ मुझे कहना है कि "मैंने वसन्तसेना को मारा है"।।३३॥

# (शकार फिर वैसे ही कहता है)

चारुदत्त—हे नगरवासियो, (मया खलु नृशंसेन ६. ३०. ३८ इत्यादि फिर

शकार-मार दी।

चारुदत्त--ऐसा ही हो।

प्रथम चाण्डाल-अरे तेरी वध करने की बारी है।

द्वितीय चाण्डाल - अरे तेरी।

प्रथम—अरे गणना करते हैं (बहुत प्रकार की गणना करके) अरे यदि मेरी वध करने की वारी है तो थोड़ी देर ठहरो।

द्वितीय-किस लिए ?

प्रथम—अरे स्वगं जाते हुए मेरे पिता ने मुझ से कहा था कि हे वीर पुत्र, यदि तेरी वघ की बारी हो तो वध्य को सहसा न मारना।

द्वितीय-अरे, किस लिए ?

प्रथम—कभी कोई सज्जन धन देकर वध्य को छुड़ा लेता है। कभी राजा के पुत्र होता है, उस (कुल) वृद्धि के महोत्सव के कारण सब वध्यजनों को मुक्त कर दिया जाता है, कभी हाथी बन्धन को तोड़ देता है उस घबराहट से वध्यजन मुक्त हो जाता है। कभी राज-परिवर्तन हो जाता है, उससे सब वध्यजनों की मुक्ति हो जाती है।

शकार-क्या-क्या ? राज्य बदलता है ?

चाडाण्ल-अजी, वध करने की बारी की गणना (हिसाब) कर रहे हैं।

श्राह्मलेन पटहवादनदण्डेन । प्रहारं प्रहारार्थम् उद्यस्य उद्यतो भूत्वा । चाण्डालेन भीषितः चारुदत्तः कथयति — प्राप्येति । एतद् व्यसनम् आपितः एव महार्णवः महा-समुद्रः तत्र प्रपातं पतनं प्राप्य मे मम चारुदत्तस्य मनसः न त्रासः भयं न च विषावः अस्ति । एकः केवलं मया चारुदत्तेन लोभात् प्रिया वसन्तसेना हतेति यत् इह अत्र वक्तव्यम् इति जनापवादः लोकापवादः एव विद्वाः अग्निः मां बहुति सन्तापयि । स्पेकालक्ष्मारः । प्रहिषिणी वृत्तम् ॥३३॥

वध्यपालिका वघपर्यायः (पृथ्वी०)। लेखं गणनाम्। वीर एव वीरकः तत्सम्बुद्धी । वीरकः इति चाण्डालनाम-इति पृथ्वीधरः।

दृद्धेः कुलवृद्धेः अभ्युदयस्य वा महोत्सवः तेन निमित्तेन । बन्धं सदयित बन्धम् शाच्छिद्य प्रसरित (पृथ्वी०) । शकार:—अले, शिग्धं मालेध चालुदत्ताकम् । [अरे, शीघ्रं मारयत चारुदत्तम् ।] (इत्युक्त्वा चेटं ग्रहीत्वैकान्ते स्थितः)

चाण्डालः—अञ्जचालुदत्त, लाअणिओओ व्खु अवलज्झिद, ण व्खु अम्हे चाण्डाला । ता शुमलेहि जं शुमलिदव्वं । [आर्यचारुदत्त, राजनियोगः खल्वपरा-ध्यित, न खलु वयं चाण्डालाः, तत्स्मर यत् स्मर्तव्यम् ।]

चारुदत्त:--

प्रभवति यदि धर्मो दूषितस्यापि मेऽद्य प्रवलपुरुषवाक्यभाग्यदोषात्कथञ्चित् । सुरपतिभवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा व्यपनयतु कलङ्कः स्वस्वभावेन सैव ॥३४॥

भोः, क्व तावन्मया गन्तव्यम् ।

चाण्डालः—(अग्रतो दर्शयित्वा) अले एवं दीशदि दक्षिलणमशाणम्, जं पेक्खिअ वज्झा झत्ति पाणाइं मुञ्चिन्त । पेक्ख पेक्ख ।

अद्धं कलेवलं पडिवृत्तं कट्टन्ति दीहगोमाआ । अद्धं पि शूललग्गं वेशं विअ अट्टहाशश्श ॥३४॥ [अरे एतद्हश्यते दक्षिणश्मशानं यत्प्रेक्ष्य वध्या झटिति प्राणान्मुञ्चन्ति । पश्य पश्य ।

अर्धं कलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीर्घगोमायवः । अर्धमपि शूललग्गं वेश इवाट्टहासस्य ॥ चारुदत्तः—हा, हतोऽस्मि मन्दभाग्यः (इति सावेगमुपविशति)

शकारः —ण दाव गमिश्शम्। चालुदत्ताकं वावादअन्तं दाव पेक्खामि। (परिक्रम्य दृष्ट्वा) कघं उवविश्टे। [न तावद्गमिष्यामि। चारुदत्तकं व्यापाद्यमानं तावत्पश्यामि। कथमुपविष्टः।]

चाण्डालः चारुदत्ता कि भीदेशि । चारुदत्त, कि भीतोऽसि । चारुदत्तः (सहसोत्थाय) मूर्खं। ('न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः' १०।२७ इत्यादि पुनः पठति)

चाण्डालः—अञ्जचालुदत्त, गअणदले पडिवशन्ता चन्दाशुञ्जा वि विपत्ति सहिन्त । कि उण जणा मलणभीलुआ माणवा वा । लोए कोवि उद्ठिदो पडिद, कोवि पडिदोवि उद्टेदि ।

उट्टन्तपडन्ताह वशणपाडिआ शवश्श उण अत्थि। एवाइं हिअए कदुअ संघालेहि अत्ताणअम्।।३६।। 37

ानं

π:'

ति

वि

शकार-अरे चारुदत्त को शीन्न मार दो।

(यह कहकर चेट को लेकर एकान्त में ठहर जाता है)

चाण्डाल — आर्यं चारुदत्त, राजा अपराधी है हम दोनों चाण्डाल नहीं। तो स्मरण कर लो जिसे स्मरण करना हो।

चारुदत्त-आज शक्तिशाली पुरुष (न्यायाधीश या शकार) के वचनों से अपने भाग्य-दोष के कारण कलिङ्कत .हुए मेरा धर्म यदि कुछ भी प्रभाव रखता है तो इन्द्र के भवन (स्वर्ग) में स्थित अथवा जहाँ कहीं (जीवित हो) विद्यमान वह वसन्तसेना ही अपने स्वभाव से मेरे कल क्क को दूर करे।।३४॥

अरे, अब मुझे कहाँ जाना है ?

चाण्डाल—(आगे दिखलाकर) अरे यह दक्षिण श्मशान दिखलाई दे रहा है जिसे देखकर वध्य तुरन्त प्राणों को छोड़ देते हैं। देखो देखो।

उन्नत शरीर वाले श्रृगाल शूल से लटकते हुए (प्रतिवृत्तं) आधे शरीर को खींच रहे हैं। शूल पर स्थित (शेष) आधा भाग भी (काल के) विकट हास का रूप-सा प्रतीत होता है ॥३४॥

चारुदत्त-हाय, मन्दभाग्य वाला मैं मर गया। (आवेग के साथ बैठ जाता है)।

शकार-अभी नहीं जाऊँगा। जब तक चारुदत्त को मारे जाते हुए देखता हूँ। (घूमकर देखकर) क्या वह वैठ गया ?

चाण्डाल - चारुदत्त, क्या डर गये हो ?

चारुदत्त-(सहसा उठकर) मूर्ख (न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः १०।२७ इत्यादि फिर पढ़ता है)

चाण्डाल-आर्य चारुदत्त, गगन तल में वास करने वाले चन्द्रमा और सूर्य भी विपत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर मनुष्य अथवा (कहिंय) मृत्यु से डरने वाले मानव

सा वसन्तसेनेव भाग्याददूषितस्य मे कलङ्कः दूरीकरोतु इत्याह चारुदत्तः-प्रमवतीति । अद्य प्रवलपुरुषस्य न्यायाधीशस्य शकारस्य वा वाक्यः वचनः भाग्यदोषात् द्वितत्स्य अपि मे मम चारुदत्तस्य धर्मः पुण्यं यदि कथिन्चत् प्रभवति समर्थोऽस्ति तदा षुरपतेः भवनस्था स्वर्गे स्थिता यत्र तत्र स्थिता वा जीवन्ती एव यत्र क्वचित् वर्त्तमाना वा सा वसन्तसेनैव स्वस्वभावेन आत्मनः स्वरूपेण चरित्रेण वा मम कलङ्कः व्यपनयतु दूरीकरोतु । मालिनी वृत्तम् ।।३४।।

अर्धमिति । दीर्घाः उन्नताः विशालाः वा गोमायवः श्रृगालाः प्रतिवृत्तं शूलाद् लिम्बितम् । अर्धं कलेवर शरीरं कर्षन्ति । शूले लग्नं स्थितम् अर्धम् अपि अट्टहासस्य कालस्य विकटहासस्य वेशः इव स्वरूपिमव विद्यते इति शेषः । आर्या दृत्तम् ।।३४॥

सावेगम् आवेगेन सहितम्।

उतिष्ठइ इति । उत्तिष्ठन् चासौ पतन् चेति तस्य अथवा पूर्वम् उत्तिष्ठतः पश्चात् पततः च शवस्य मृतशरीरस्य पुनः वसनस्य वस्त्रस्य इव

शकार:—अले, शिग्धं मालेध चालुदत्ताकम् । [अरे, शीघ्रं मारयत चारुदत्तम् ।] (इत्युक्त्वा चेटं ग्रहीत्वैकान्ते स्थितः)

चाण्डालः अञ्जचालुदत्त, लाअणिओओ व्यु अवलज्झदि, ण व्यु अम्हे चाण्डाला । ता शुमलेहि जं शुमलिदव्वं । [आर्यचारुदत्त, राजनियोगः खल्वपरा-ध्यति, न खलु वयं चाण्डालाः, तत्स्मर यत् स्मर्तव्यम् ।]

चारुदत्तः--

प्रभवित यदि धर्मो दूषितस्यापि मेऽद्य प्रवलपुरुषवाक्यभिग्यदोषात्कथञ्चित् । सुरपतिभवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा व्यपनयतु कलङ्कः स्वस्वभावेन सैव ॥३४॥

भोः, क्व तावन्मया गन्तव्यम् ।

चाण्डालः—(अग्रतो दर्शयित्वा) अले एवं दीशदि दक्षिणमशाणम्, जं पेक्खिअ बज्झा झत्ति पाणाइं मुञ्चन्ति । पेक्ख पेक्ख ।

अद्धं कलेवलं पडिवृत्तं कट्टन्ति दीहगोमाआ । अद्धं पि शूललग्गं वेशं विअ अट्टहाशश्श ॥३४॥ [अरे एतद्हश्यते दक्षिणश्मशानं यत्प्रेक्ष्य वध्या झटिति प्राणान्मुञ्चन्ति । पश्य पश्य ।

अर्धं कलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीर्घगोमायवः । अर्धमपि शूललग्गं वेश इवाट्टहासस्य ॥ चारुदत्तः—हा, हतोऽस्मि मन्दभाग्यः (इति सावेगमुपविशति)

शकारः —ण दाव गिमश्शम्। चालुदत्ताकं वावादअन्तं दाव पेक्खामि। (परिक्रम्य दृष्ट्वा) कघं उवविषटे। [न तावद्गिमण्यामि। चारुदत्तकं व्यापाद्यमानं तावत्पश्यामि। कथमुपविष्टः।]

चाण्डालः चारुवत्ता कि भीवेशि । [चारुवत्त, कि भीतोऽसि । चारुवत्तः —(सहसोत्थाय) मूर्खं । ('न भीतो मरणादिसम केवलं दूषितं यशः' १०।२७ इत्यादि पुनः पठित)

चाण्डालः—अज्जचालुदत्त, गअणदले पडिवशन्ता चन्दाशुज्जा वि विपत्ति सहिता कि उण जणा मलणभीलुआ माणवा वा । लोए कोवि उद्दिदो पडिंद, कोवि पडिदोवि उद्देवि ।

उट्टन्तपडन्ताह वशणपाडिआ शवश्श उण अत्थि। एवाइं हिअए कदुअ संधालेहि अत्ताणअम्॥३६॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

T-

T I

ानं

शः'

ति

वि

शकार-अरे चारुदत्त को शीघ्र मार दो।

(यह कहकर चेट को लेकर एकान्त में ठहर जाता है)

चाण्डाल-आर्य चारुदत्त, राजा अपराधी है हम दोनों चाण्डाल नहीं। तो स्मरण कर लो जिसे स्मरण करना हो।

चारुदत्त — आज शक्तिशाली पुरुष (न्यायाधीश या शकार) के वचनों से अपने भाग्य-दोष के कारण कलिङ्कत हुए मेरा धर्म यदि कुछ भी प्रभाव रखता है तो इन्द्र के भवन (स्वर्ग) में स्थित अथवा जहाँ कहीं (जीवित हो) विद्यमान वह वसन्तसेना ही अपने स्वभाव से मेरे कलङ्क को दूर करे।।३४।।

अरे, अब मुझे कहाँ जाना है ?

चाण्डाल—(आगे दिखलाकर) अरे यह दक्षिण श्मशान दिखलाई दे रहा है जिसे देखकर वध्य तुरन्त प्राणों को छोड़ देते हैं। देखो देखो।

उन्नत शरीर वाले श्रुगाल शूल से लटकते हुए (प्रतिवृत्तं) आधे शरीर को खींच रहे हैं। शूल पर स्थित (शेष) आधा भाग भी (काल के) विकट हास का रूप-सा प्रतीत होता है ।।३४॥

चारुदत्त-हाय, मन्दभाग्य वाला मैं मर गया। (आवेग के साथ बैठ जाता है)।

शकार—अभी नहीं जाऊँगा। जब तक चारुदत्त को मारे जाते हुए देखता हूँ। (घूमकर देखकर) क्या वह बैठ गया ?

चाण्डाल - चारुदत्त, क्या डर गये हो ?

चारुवत्त—(सहसा उठकर) मूर्ख (न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः १०।२७ इत्यादि फिर पढ़ता है)

चाण्डाल-आर्य चारुदत्त, गगन तल में वास करने वाले चन्द्रमा और सूर्य भी विपत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर मनुष्य अथवा (कहिंग) मृत्यु से डरने वाले मानव

सा वसन्तसेनंव भाग्याददूषितस्य मे कलङ्कः दूरीकरोतु इत्याह चाहदत्तः— प्रभवतीति । अद्य प्रवलपुरुषस्य न्यायाधीशस्य शकारस्य वा वाक्यः वचनैः भाग्यदोषात् दूषितस्य अपि मे मम चारुदत्तस्य धर्मः पुण्यं यदि कथिन्चत् प्रभवति समर्थोऽस्ति तदा सुरपतेः भवनस्था स्वर्गे स्थिता यत्र तत्र स्थिता वा जीवन्ती एव यत्र क्वचित् वर्त्तमाना वा सा वसन्तसेनैव स्वस्वभावेन आत्मनः स्वरूपेण चरित्रेण वा मम कलङ्कः व्यपनयतु दूरीकरोतु । मालिनी वृत्तम् ॥३४॥

अर्धमिति । दीर्घाः उन्नताः विशालाः वा गोमायवः श्रुगालाः प्रतिवृत्तं शूलाद् लिम्बतम् । अर्धं कलेवर शरीरं कर्षन्ति । शूले लग्नं स्थितम् अर्धम् अपि अट्टहासस्य कालस्य विकटहासस्य वेशः इव स्वरूपमिव विद्यते इति शेषः । आर्या वृत्तम् ।।३१॥

सावेगम् आवेगेन सहितम्।

उतिष्ठइ इति । उत्तिष्ठम् चासौ पतन् चेति तस्य अथवा पूर्वम् उत्तिष्ठतः पश्चात् पततः च शवस्य मृतशरीरस्य पुनः वसनस्य वस्त्रस्य इव पातिका

(द्वितीयचाण्डालं प्रति) एवं चउद्ठं घोषण्डाणस् । ता उग्बोशम्ह [आर्यचारुदत्त गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । कि पुनर्जना मरणभीरुका मानवा वा । लोके कोऽप्युत्थितः पतित, कोऽपि पतितोऽयुत्तिष्ठते ।

उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका शवस्य पुनरस्ति । एतानि हृदये कृत्वा संघारयात्मानम् ॥ एतच्चतुर्थं घोषणास्थानम् । तदुद्धोषयावः ।]

(पुनस्तथैवोद्धोषयतः)

चारुवत्तः हा प्रिये वसन्तसेने । (शशिविमलमयूख' १०१३ इत्यादि पुनः पठित) (ततः प्रविशति ससंभ्रमा वसन्तसेना भिक्षुश्च)

भिक्षु—हीमाणहे, अट्ठाणपिकशान्तं शमदशाशिअ वशन्तशेणिअं णअन्ते अणुगाहिदिह्म पव्यञ्जाए । उवाशिके, किंह तुमं णद्दश्शम् । [आश्चर्यम् । अस्थान-परिश्रान्तां समाश्वास्य वसन्तसेनिकां नयन्तनुगृहीतोस्मि प्रव्रज्यया । उपासिके कृत्र त्वां नेष्यामि ।

वसन्तसेना—अञ्जवारवत्तस्स ज्जेव गेहम् । तस्स दंसणेण मिअलाञ्खणस्स विश्र कुमुदिणि आणन्देहि मम् । [आयं चारुदत्तस्यैव गेहम् । तस्य दर्शनेन मृग-

लाञ्छनस्येव कुमुदिनीमानन्दय माम्।]

भिक्षु:—(स्वगतम्) कदलेण मागेण पविशामि ! (विचिन्त्य) लाअमागेण : ज्लेव पविशामि । उवाशिके, एहि । इमं लाअमागम् (आकर्ण्य) कि णु क्ष्यु एशे लाअमागे महन्ते कलअले शुणीअदि ? [कतरेण मार्गेण प्रविशामि । राजमार्गेणैव प्रविशामि । उपासिके, एहि । अयं राजमार्गेः । कि नु खल्वेष राजमार्गे महान्कलकलः श्र्यते ?]

वसन्तसेना—(अग्रतो निरूप्य) कधं पुरदो महाजणसमूहो ? अज्ज जाणाहि हाव कि णेवं ति । विसममरकक्ता विअ वसुन्धरा एअवासोण्णवा उज्जइणी वट्टवि । किथं पुरतो महाञ्जनसमूहः ? आर्यं, जानीहि तार्वीत्कन्विदिमिति । विषमभर-

ः क्रान्तेव वसुन्धरा एकवासोन्नतोज्जयिनी वर्तते ।

चाण्डालः—इमं अ पिच्छमं घोषणट्ठाणम् ता तालेध डिण्डिमम् । उग्धी-शेध घोशणम् । (तथा कृत्वा) भो चारुवत्त, पडिवालेहि । मा भाआहि । लहुं ज्लेब मालीअशि । [इदं च पश्चिमं घोषणास्थानम् । तत्ताडयत डिण्डिमम् । उद्-घोषयत घोषणाम् । भोश्चारुवत्तं, प्रतिपालय । मा भैः । शोघ्रमेव मार्यसे ।]

चारदत्तः-भगवत्यो देवताः।

मिक्षु:—(श्रुत्वा ससंभ्रमम्) उवाशिके, तुमं किल चारुदत्तेण मालिवाशि ति चालुदत्तो मालिदुं णोश्रदि । [उपासिके, त्वं किल चारुदत्तेन मारितासीति चारुदती मारियतुं नीयते ।]

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दत्त हका

टिके

यादि

अन्ते यान-सिके

जस्स मृग-

रगोण एशे गेंणैव नमार्गे

ाणाहि दृदि । मभर-

उग्घो-जोव उद्-

त ति

(मर्त्यं) तो क्या ? लोक में कोई उठकर गिरता है, कोई गिरकर भी उठता है। उठकर गिरते हुए मृत शरीर की भी वस्त्र के समान ही पतन क्रिया होती है। यह हृदय में विचार कर अपने आपको स्थिर करो।।३३॥

(फिर वैसे ही घोषणा करते हैं)

चारुदत्त हाय प्रिये, वसन्तसेने, (शशिविमलमयूख १०।१३ इत्यादि फिर

(तब घवराहट के साथ वसन्तसेना प्रवेश करती है और भिक्षु भी)

भिक्षु— आश्चर्य है ! अनुचित स्थान में परिश्वान्त (मूच्छित) हुई वसन्तसेना को आश्वस्त (स्वस्थ) करके ले जाता हुआ मैं संन्यास द्वारा अनुगृहीत (कृतकृत्य) हुआ हूँ । उपासिके तुम्हें कहाँ ले चलूँ ?

वसन्तसेना—आर्य चारुदत्त के ही घर । उनके दर्शन से, चन्द्रमा के दर्शन से कुमुदिनी के समान, मुझको आनन्दित करो ।

भिक्षु — (अपने आप) किस मार्ग से प्रवेश करूँ ? (सोचकर) राजमार्ग से ही प्रवेश करूँ। उपासिके, आओ यह राजमार्ग है। (सुनकर) क्या ! राजमार्ग पर बड़ा कोलाहल सुनाई दे रहा है ?

वसन्तसेना—(आगे देखकर) क्यों सामने बड़ा जन-समुदाय है। आर्य पता तो लगाओं कि यह क्या है ? विषमभार से आक्रान्त पृथ्वी के समान उज्जियनी नगरी एक स्थान पर उमड़ी जा रही है।

चाण्डाल-शौर यह पाँचवाँ घोषणा स्थल है, अतः ढोल पीटो, घोषणा घोषित करो। (वैसा करके) हे चारुदत्त, प्रतीक्षा करो। (उद्यत हो जाओ) डरो मतं। शीघ्र ही मारे जा रहे हो।

चारदत्त-भगवती देवताओं !

भिक्षु—(सुनकर घबराहट से) उपासिके, तुम्हें चारुदत्त ने मार दिया, इस लिये चारुदत्त को मारने के लिये ले जाया जा रहा है।

पतनक्रिया अस्ति यथा जीर्णवस्त्रं त्यज्यते तथैव शरीरमपि इति भावः, एतानि हृदये इत्वा आत्मानं संधारय स्थिरं कुरु ॥३६॥

प्रव्रज्यया प्रव्रज्यते इति प्रव्रज्या तया, संन्यासेन अनुगृहीतः अस्मि कृतारंः कृतोऽस्मि । मृगस्य लाञ्छनं चिह्नं यस्मिन् सः तस्य चन्द्रस्य । एकवासे एकस्याने जन्तता । प्रतिपालय प्रतीक्षां कुरु प्रद्वारं सोढ्मुचतो भवेति भावः । वसन्तसेना—(ससंभ्रमम्) हद्धी हद्धी, कधं मम मन्दभाइणीए किदे अण्ज-चालुदत्तो वावादीअदि ? भो तुरिदं तुरिदं आदेसेहि मग्गम् । [हा धिक् हा धिक्, कथं मम मन्दभागिन्याः कृत आर्यंच।रुदत्तो व्यापाद्यते । भोः त्वरितं त्वरितमादिश मार्गम् ।]

भिक्षु:— तुवलदु तुवलदु वुद्धोपाशिका अज्जचालुदत्तं जीअन्तं शमश्शा-शिदुम् । अज्जा, अन्तलं अन्तलं देध । त्वरतां त्वरतां बुद्धोपासिकार्यचारुदत्तं

जीवन्तं समाक्ष्वासयितुम् । आर्याः अन्तरमन्तरं दत्त ।

वसन्तसेना-अन्तरं अन्तरम् । [अन्तरमन्तरम्]

चाण्डालः — अज्ज चालुदत्त, शमिणिओओ अवलज्झदि । ता शुमलेहि जं शुमलिदन्वम् । [आर्यंचारुदत्त, स्वामिनियोगोऽपराध्यति । तत्स्मर यत्स्मतंव्यम् ।]

चारुदत्तः -- किंबहुना । (प्रभवति -- '१०। ४ इत्यादि श्लोकं पठित)।

चाण्डालः—(खंड्गमाकृष्य) अञ्जचालुदत्त, उत्ताणे भविअ समं चिट्ठ । एक्कप्पहालेण मालिअ तुमं शगां णेम्ह । [आर्यचारुदत्त, उत्तानो भूत्वा समं तिष्ठ । एकप्रहारेण मारियत्वा त्वां स्वर्गं नयामः ।]

(चारुदत्तस्तथा तिष्ठति)

चाण्डालः—(प्रहर्तुं मीहते खड्गपतनं हस्तादिभनयन्) ही, कधम् । आअट्ठिदे शलोशं मृट्ठीए मुट्ठिणा गहीदे वि । धलणीऐ कीश पिडदे दालुणके अशिणशंणिहे खग्गे ॥३७॥

जधा एवं संवुत्तम्, तथा तक्केमि ण विवज्जिव अज्जिचालुदत्ते ति । भअविव शज्जि-वाशिणि पशीद पशोद । अवि णाम चालुदत्तश्श मोक्खे भवे, तदो अणगहीदं तुग् चाण्डालउलं भवे । [ही ! कथम् ।

आकृष्टः सरोषं मुष्टिना गृहीतोऽपि ।

धरण्यां किमथं पतितो दारुणकोऽशिनसंनिभः खड्गः ॥ यथैतत्संवृत्तम्, तथा तर्कयामि न विपद्यत आर्यचारुदत्त इति । शगवित सह्यवा-सिनि, प्रसीद प्रसीद । अपि नाम चारुदत्तस्य मोक्षो भवेत्, तदानुगृहीतं त्वया चाण्डालकुलं भवेत् ।]

अपरः -- जधाण्णत्तं अणिचहुम्ह । ्यथाज्ञप्तमनुतिष्ठावः ।]
प्रथमः -- भोदु । एववं कलेम्ह । [भवतु । एवं कुवंः]
(इत्युभौ चारुदत्तं भूले समारोपयितुमिच्छतः)
(चारुदत्तः 'प्रभवति' १०।३४ इत्यादि पुनः पठति)

भिक्षवंसन्तसेना च—((हष्ट्वा) अञ्जा, मा दाव मा दाव। अञ्जा एसा अहं मन्दभाइणी, जाए कारणादो एसो वावादीअदि। [आर्याः मा तावनमा तावत्। आर्याः, एषाहं मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापाद्यते।]

ज्ज-कथं दिश

टिके

श्या-

( जं म्।]

हु। ष्ट।

तज्झ-तुग्

ह्यवा-त्वया

त अहं वत्। वसन्तसेना—(घवराहट के साथ) हाय ग्विधिक्कार ! हाय धिक्कार ! मुझ मन्दभागिनी के लिये चारुदत्त को क्यों मारा जा रहा है ? अरे, शीघ्रातिशोघ्र मार्ग बतलाओं।

भिक्षु—जीवित रहते आर्य चारुदत्त को आश्वासन देने के लिये बुद्ध की उपासिका शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। आर्यंजनो, स्थान (दो), स्थान (दो)।

वसन्तसेना-मार्ग (दो) मार्ग (दो)।

चाण्डाल-आर्यं चारुदत्त (इसमें) स्वामी का आदेश ही अपराधी है। अतः जो कुछ स्मरण करना हो, स्मरण कर लो।

चाण्डाल-अधिक क्या ('प्रभवति' १०। ३४ इत्यादि श्लोक पढ़ता है) चारुदत्त —(तलवार खींचकर) आर्य चारुदत्त, ऊपर को होकर सीधे खड़े हो, एक प्रहार से मारकर तुम को स्वर्ग में पहुँचाते हैं।

(चारुदत्त वैसे ही खड़ा होता है)

चाण्डाल — (प्रहार करना चाहता है। हाथ से तलवार गिरने का अभिनय करता हुआ) ओह ! यह कैसे ?

रोषपूर्वक (म्यान से) खींची गई, मूठ पर मुट्ठी से पकड़ी गई वज्ज के समान भयंकर यह तलवार क्यों गिर गई ? ।।३७।।

क्योंकि ऐसा हुआ है उससे मैं अनुमान करता हूँ कि आयं चारुदत्त नहीं मारा जाता । सह्य (पर्वत) पर वास करने वाली देवी (दुर्गा), प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ । यदि चारुदत्त की मुक्ति हो जाये तो तुम्हारे द्वारा यह चाण्डाल कुल अनुग्रहीत हो जाये ।

दूसरा—हम दोनों (राजा की) आज्ञा के अनुसार कार्य करें।
प्रथम—अच्छा, ऐसा ही करें।
(दोनों चारुदत्त को शूली पर चढ़ाना चाहते हैं)

भिक्षु और वसन्तसेना—(देखकर) आर्यजनो, ऐसा न की जिए, न की जिए। वार्यगण यह मैं मन्दभागिनी हूँ जिसके कारण ये मारे जा रहे हैं।

आकृष्ट इति । सरोषं रोष पूर्वकम् आकृष्टः कोशात् निष्कासित, मुष्टो खङ्गस्य मुष्टो (त्सरो) मुष्टिना स्वहस्तमुष्टिना गृहोतः अपि अशनिसन्निभः वज्रसदृशः वारुण कः भयङ्करः खड्गः किमर्थं किन्निमितं धरण्यां भूमौ पतितः ? उद्गीतिः वृत्तम् (पृथ्वी०) ॥३७॥

सह्ये एतन्नामके पर्वते वसतीति सह्यवासिनी, तत्रस्था दुर्गादेवी, तस्य चाण्डालस्य कृषदेत्रताः, तस्याः सम्बोधनम् । चाण्डालः—(हष्ट्वा)
का उण तुलिदं एशा अंशपडन्तेण चिउलभालेण।
मा मेत्ति वाहलन्ती उद्ठिदहत्था इदो एदि ॥३६॥
[का पुनस्त्वरितमेषांसपतता चिकुरभारेण।
मा मेति व्याहरन्त्युत्थितहस्तेत एति॥]
व्याहरन्त्युत्थितहस्तेत एति॥

वसन्तसेना—अज्जचालुदत्त, कि णेदम् । [आर्यचारुदत्त, कि न्विदम् ।]

(इत्युरसि पतति)

भिक्षुः—अन्जचालुदत्त कि जेदम् । [आर्यचारुदत्त, कि न्विदम् ।]
(इति पादयोः पतित)

चाण्डालः—(सभयमुपसृत्य) कधम्, वसन्तशेणा । णं क्लु अम्हेिंह शाहू ण वावादिदे । [कथम् वसन्तसेना । ननु खल्दस्माभिः साधुर्न व्यापादितः ।] भिक्षुः (उत्थाय) अले जीविद चालुदत्ते । [अरे, जीवित चारुदत्तः ।] चाण्डालः—जीविद वश्शशदम् । [जीवित वर्षशतम् ।] वसन्तसेना—(सहर्षम्) पच्चुज्जीविदिम्ह । [प्रत्युज्जीवितास्मि ।] चाण्डालः—ता जाव एदं वृत्तं राइण्णो जज्णवाडगदश्श णिवेदेम्ह । [तद्यावदेतद्वृत्तं राज्ञो यज्ञवाटगतस्य निवेदयावः ।)

## (इति निष्क्रामतः)

शकार:--(वसन्तसेना हष्ट्वा सत्रासम्) हीमादिके केण गडभदाशी जीवाविदा ? जनकन्ताइं मे पाणाइं। भोबु पलाइश्शम् । [आश्चर्यम् । केन गर्भदासी जीवनं प्रापिता । उत्क्रान्ता मे प्राणाः । भवतु पलायिष्ये] (इति पलायते)

चाण्डालः— (उपसृत्य) अले, णं अम्हाणं ईदिशी लाआणत्ती जेण शा बावादिता, तं मालेघ त्ति । ता लट्टिअशालअं ज्जेव अण्णेशम्ह । [अरे, नन्वस्मा-कमीटृशी राजाज्ञित्तः—येन सा व्यापादिता, तं मारयतेति । तद्राष्ट्रियश्याल-मेवान्विष्यावः ।]

(इति निष्क्रान्ती)

चारदत्तः—(सविस्मयम्) केयमभ्युद्धते शस्त्रे मृत्युवक्त्रगते मयि । अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणवृष्टिरिवागता ॥३६॥ (अवलोक्य च)

वसन्तसेना किमियं द्वितीया समागता सैव दिवः किमित्थम्।

का पुनरिति । अंसयोः स्कन्धयोः पतंता चिकुरमारेण केशकलापेन उपलक्षिता इत्थितह्स्ता उत्थितः हस्तः ग्रस्याः सा 'मा' 'मा' इति व्याहरन्ती कथ्यन्ती एवा की कटिके

शाह ण

1]

विदा ? जीवनं

जेण शा न्वस्मा-ग्रथाल•

पलिक्षता एवा का

चाण्डाल—(देखकर) कंबों पर बिखरे हुए केशकलाप से युक्त हाथ उठाये हुए "नहीं, नहीं" यह कहती हुई यह कौन भी घ्रता से इधर आ रही है ॥३८॥ वसन्तरेना- आर्यं चारुदत्त, यह क्या ? (वृक्षः स्थल पर गिर जाती है)

भिक्षु-आर्य चारुदत्त यह क्या ? (चरणों पर गिरता है)

चाण्डाल—(भयपूर्वक पास जाकर) क्या ? वसन्तसेना ! ठीक है, हमने सत्पुरुष को नहीं मारा।

भिक्षु—(उठकर) अरे; चारुदत्त जीवित है। चाण्डाल—सौ वर्ष तक जीवित रहे।

वसन्तसेना-(हर्ष के साथ) मैं पुनः जीवित हो गई हूँ।

चाण्डाल-जब तक यह समाचार यज्ञशाला में स्थित राजा से निवेदन करते हैं।

(दोनों जाते हैं)

शकार-(वसन्तसेना को देखकर भयपूर्वक) आश्चर्य, किसने इस जन्मदासी को जीवन प्राप्त करा दिया ? मेरे प्राण निकल रहे हैं। अच्छा, भाग जाऊँ।

(भाग जाता है)

चाण्डाल-(समीप जाकर) अरे, हमें ऐसी राजा की आजा है कि जिसने जस (वसन्तसेना) को मारा है, उसको मार दो। अतः राजा के साले को ही खोजते हैं। (चले जाते हैं)

चारदत्त-(आश्चर्य से)

(मेरे वद्य के लिये) शस्त्र उठ जाने पर तथा मेरे मृत्यु के मुख में चले जाने पर यह कौन (नारी), अनावृष्टि से नष्टप्राय खेती पर द्रोण (नामक मेघ) की वर्षा के समान, आ गई है ॥३६॥ (तब देखकर)

क्या यह दूसरी वसन्तसेना है ? क्या वही स्वर्गलोक से इस प्रकार (देह धारणं करके) आ गई ?

त्वरितम् इतः एति आगच्छति ? गाथा वृत्तम् ॥३८॥

उरिस वक्षःस्थले, पादयोः इति पाठान्तरम् प्रत्युज्जीविताअ स्मि चारुदत्तस्य जीवनेनाह<sup>°</sup> पुनर्जीविताऽस्मि । यज्ञवाटगतस्य यज्ञशालायां स्थितस्य ।

केयमिति । शस्त्रे खड्गरूपे अभ्युखते मम वधार्थम् उदगते मयि चारुदत्ते च भूत्योः वक्त्रगते मुखगते सति अनाष्वृष्टचा वृष्टेः अभावेन हते नष्टप्राये सस्ये द्रोणस्य मेघविशेषस्य वृष्टिः वर्षणमेव इयं का आगता । उपमालङ्कारः ॥३६॥

वसन्तसेनेति । किम् इयं पुरो दृश्यमाना द्वितीया वसन्तसेना ? किम् सा एष विव: स्वगंलोकाद इत्थं एवं रूपेण समागता ?

7.11

भ्रान्तं मनः पश्यति वा ममैनां वसन्तसेना न मृताथ सैव ॥३०॥

अथवा

कि नु स्वर्गात्पुनः प्राप्ता मम जीवातुकाम्यया। तस्या रूपानुरूपेण किमुतान्येयमागता ॥४॥

वसन्तसेना—(साम्रमुत्थाय पादयोनिपत्य) अञ्जचालुदत्त, सा ज्जेव अहं पावा, जाए कारणादो इअं तुए असरिसी अवत्था पाविदा । [आर्यचारुदत्त, सैवाहं पापा, यस्याः कारणादियं त्वायाऽसदृश्यवस्था प्राप्ता ।]

(नेपध्ये)

अच्चरिअं अच्चरिअम् । जीविव वसन्तसेणा । आश्चर्यंमाश्चर्यम् । जीवितः वसन्तसेना ।] (इति सर्वे पठिन्त)

चारुवत्तः—(आकर्ण्यं सहसोत्थाय स्पर्शसुखमभिनीय निमीलिताक्ष एव हर्षं-गद्गदाक्षरम्) प्रिये, वसन्तसेना त्वम् ।

वसन्तसेना—सा ज्जेवाहं मन्दभाआ। [सैवाहं मन्दभाग्या।]
चरुदत्तः—(निरूप्य सहर्षम्) कथं वसन्तसेनैव। (सानन्दम्)
कुतो बाष्पाम्बुधाराभिः स्नपयन्ती पयोधरौ।
मिय मृत्युवशं प्राप्ते विद्येव समुपागता।।४२।।
प्रिये वसन्तसेने,

त्वदर्थमेतद्विनिपात्यमानं देहं त्वयैव प्रतिमोचितं मे । अहो प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुर्नीध्रयेत ॥४३॥ अपि च । प्रिये, पश्य ।

्रिया (रक्तं तदेव, वरवस्त्रमियं च माला कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति ।

अथवा मम भ्रान्तं भ्रान्तियुक्तं मनः एनां वसन्तसेनां पश्यित न तु वस्तुतोऽत्र विद्यते इति भावः। अथवा वसन्तसेना न मृता सा एव चेयम् ? सन्देहालङ्कारः। उपजातिः वृत्तम् ॥४०॥

कि न्विति । कि नु इति वितर्के मम चारुदत्तस्य जीवातु जीवितं तस्य काम्यया इच्छ्या पुनः प्राप्ता आगता । किमुत तस्याः वसन्तसेनायाः रूपानुरूपेण रुपस्य अनुरूपेण सादृश्येन उपलक्षिता इयम् अन्या काचिद् आगता । सन्देहाः लङ्कारः ॥४१॥

असहशो अनुचिता।

'वसन्तसेनैव समागता' इत्यवधार्य चारुदत्तः सानन्दं कथयति - कृतं इति । सिंग चारुदत्ते मृत्युवशं प्राप्ते सिंत वाष्पाम्बुधाराभिः अश्रुजलधाराभिः पयोधरी दशम

करिके

व अहं सैवाहं

नीवति

व हर्ष-

14

3 17

अथवा मेरा भ्रान्तियुक्त मन इस (स्त्री) को वसन्तसेना देख (समझ) रहा है ? या वसन्तसेना मरी नहीं है, यह वहीं है ? ।।४०॥

अथवा मुझे जीवित रखने की इच्छा से यह फिर स्वर्ग से आ गई है या उस (वसन्तसेना) के रूप के समान रूप वाली यह कोई अन्य (स्त्री) आई है ॥४१॥ वसन्तसेना—(अश्रुसहित उठकर, चरणों में गिरकर) आर्य चारुदत्त मैं वहीं पापिनी हूँ, जिसके कारण तुमने यह अनुचित दशा प्राप्त की है।

(नेपथ्य में)

आश्चर्य है, आश्चर्य ! वसन्तसेना जीवित है। (यह सब पढ़ते हैं)
चारुदत्त—(सुनकर, सहसा उठकर, स्पर्श-सुख का अभिनय करके नेत्र मूंदे
हुए ही हर्ष से गद्गद् अक्षरों में) प्रिये, तुम वसन्तसेना हो।

वसन्तसेना-मैं वही मन्दभागिनी हूँ।

चारदत्त — (देखकर, हर्षपूर्वक) क्या वसन्तसेना ही हो ? (आनन्दपूर्वक) मेरे मृत्यु के वश में होने पर अश्रु जल की धाराओं से स्तनों को सींज़ती हुई (संजीवनी) विद्या के समान तुम कहाँ से आ गई हो ? ॥४२॥ प्रिय वसन्तसेने,

तुम्हारे कारण नष्ट किया जाता हुआ यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा ही मुक्त करा दिया गया। अहो ! प्रियमिलन का महान् प्रभाव ! अन्यथा मरा हुरा भी कोई फिर जीवित हो सकता है ? ।।४३।। और भी प्रिये, देखों—

प्रिया के आगमन से वही लाल वस्त्र दूत्हे के वस्त्र (के समान) और यह

स्तंनी स्तपयन्ती सिञ्चन्ती विद्या सञ्जीवनी विद्या इव कुतः समागता । पथ्यावक्त्रं वृत्तम् । उपमालङ्कारः ॥४२॥

त्वदर्थमिति । त्वदर्थं तव कारणात् विनिपात्यमानं विनाश्यमानं मे मम देहं गरीरं त्वया वसन्तसेनया एव प्रतिमोचितम् । अहो आश्चर्येऽज्ययम् । प्रियसङ्गमस्य प्रियजनस्य सङ्गमस्य प्रभावः प्रियसङ्गमस्य हि महान् प्रभावः इत्यर्थः । अन्यथा मृतः अपि कः नाम कः जनः पुनः ध्रियेत प्राणैः इति शेषः, प्राणधारणं कुर्योदिति भावः । अत्र देहशब्दः नपुंसके प्रयुक्तः 'कायो देहः क्लीवपुंसोः' इत्यमरः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । उपजातिः वृत्तम् ।।४३॥

प्रियागमनेन वध्यचिह्नानि अपि विवाहचिह्नानि जातानि इत्याह-रक्तमिति । कृत्तागमेन हि तत् एव रक्तं वरवस्त्रम् इयं च माला वरस्य यथा (तथा) विभाति । तथुँव च एते वध्यपटहध्वनयः विवाहपटध्वनिभिः समानाः जाताः-इत्यन्वयः ।

कान्तायाः प्रियायाः आगमेन हि निश्चितं तद् एव वध्यचिह्नं रक्तं रक्तः । वस्त्रं वरवस्त्रं वरस्य वस्त्रम् इव इयं च गले धारिता माला करवीरपुष्पमाला वरस्य

तं तस्य

स्तुतोऽत्र

ङ्कारः।

सन्देहा•

इति । प्योधरौ एते च वध्यपटहध्वनयस्तथैव जाता विवाहपटहध्वनिभिः समानाः ॥४४॥

वसन्तसेना—अदिविश्वणदाए कि णेदं ववसिदं अन्जेण । [अतिदक्षिणतया कि न्विदं व्यवसितमार्येण ।]

चारुदतः—प्रिये, त्वं किल मया हतेति—
पूर्वानुबद्धवैरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना ।
नरके पतता तेन मनागस्मि निपातितः ॥४५॥

वसन्तसेना—(कणौ पिघाय) सन्तं पावस् । तेण म्हि राअसालेण वावादिदा । [शातं पापम् । तेनास्मि राजश्यालेन व्यापादिता ।

चारवतः—भिक्षुं दृष्ट्वा अयमिष कः । वसन्तसेना—तेण अणज्जेण वावादिदा । एदिणा अज्जेण जीवाविदिम्ह । [तेनानार्येण व्यापादिता । एतेनार्येण जीवं प्रापितास्मि ।]

चारुवत्तः -- कस्त्वमकारणवन्धुः ।

मिक्षुः — ष षण्यधिकाणादि मं अन्जो । अहं शे अन्जश्य चलणशंवाह— चित्तए शंवाहके णाम । जूदिअलेहिं गहिदे । एदाए उवाशिकाए अन्जश्य केलके ति अलंकालपणिककीदे म्हि । तेण अ जूदिणब्वेदेण शक्कशमणकेशंवुत्ते म्हि । एशादि अन्जा प्रदृणविपन्जाशेण पुष्फकलण्डकिण्णुन्जाणं गदा । तेण अ अण्जेण ण मं बहु मण्णेशि ति बाहुपाशवलक्कालेण मालिदा मए दिट्टा । [न प्रत्यभिजानाति मामार्यः । अहं स आर्यस्य चरणसवाहिचन्तकः संवाहको नाम द्यूतकर्रगृं हीत एत-यौपासिकपार्यस्यात्मीय इत्यलङ्कारपणिनिष्क्रीतोऽस्मि । तेन च द्यूतिविदेन शाक्य-श्रमणकः संवृत्तोऽस्मि । एषाप्यार्या प्रवहणविपर्यसिन पुष्पकरण्डकजीणाँद्यानं गता । तेन चानार्येण न मां बहु मन्यस इति बाहुपाशबलात्कारेण मारिता मया हृष्ट ।]

(नेपथ्ये कलकलः)

जयित वृषभकेतुर्दक्षयज्ञस्य हन्ता तदनु जयित भेत्ता षण्मुखः क्रौञ्चशंत्रुः।

यथा वरस्य माला इव विभाति शोभते । तथैव च एते वध्यपटहानां वाद्यविशेषाणां ध्वनये विवाहपटहध्वनिभिः विवाहवाद्यानां ध्वनिभिः समानाः जाताः । उपमा पर्यायश्वासे क्यारी । वसन्तितिलका वृत्तम् ।।४४॥ अतिविक्तिणतियां अत्युदारतया । व्यवसितं कृतम् ।

(बध्य) माला वर-माला के समान शोभायमान है तथा उसी प्रकार वध के वाद्यों की ध्वनियाँ विवाह के बाजों की ध्वनियों के समान हो गई हैं।

वसन्तसेना—अत्यन्त उदारता के कारण आर्य ने क्या कर डाला ? चारुदत्त—प्रिये, (इस अभियोग में कि) मैंने तुम्हें मार दिया है—

पहले से ही वैर वांध लेने वाले, सामर्थ्यशाली, नरक में गिरने वाले मेरे शत्रु उस शकार ने मुझे विपत्ति में गिरा दिया है ॥४१॥

वसन्तसेना—(दोनों कान बन्द करके) पाप शान्त हो । उस राज्यश्यालक के द्वारा मैं मारी गई हूँ ।

चारुदत्त-(भिक्षु को देखकर) और यह कौन हैं ?

वसन्तसेना—उस अनार्य (शकार) ने मार डाली, इस आर्य ने मुझे (फिर) जीवन प्राप्त कराया ।

चारदत्त-तुम अकारण वन्धु कौन हो ?

भिक्षु—आर्य मुझे नहीं पहचानते ? मैं वह आपके चरण दवाने की चिन्ता करने वाला संवाहक हूँ, जो जुआरियों के द्वारा पकड़ा गया और इस बुद्धोपासिका के द्वारा 'आपका आत्मीय हूँ' यह जानकर आभूषण रूपी मूल्य से खरीदा गया हूँ, और उस चूत के दु:खानुभव से मैं वौद्धिभक्षु हो गया। यह आर्या (वसन्तसेना) भी गाड़ी बदलने से पुष्पकरण्डक नामक पुराने उद्यान में चली गई और वहाँ उस दुष्ट (शकार) के द्वारा 'यह मुझे नहीं चाहती' यह कहकर भुजपाश से बलपूर्वक (दबाकर) मार डाली गई, मैंने देखी।

### (नेपथ्य में कोलाहल)

. दक्ष यज्ञ के विनाशक शिव (वृषध्वज) की जय हो। इसके पश्चात् (शत्रुओं के) विनाशक क्रीञ्च (नामक दैत्य) के शत्रु कार्तिकेय की जय हो।

पूर्वेति । पूर्वम् अनुबद्धं हृदये धारितं वैरं येन तेन प्रमविष्णुना सामर्थ्यं-शालिना नरके पतता मिथ्यादोषारोपणात् नरकं गच्छता शत्रुणा तेन शकारेण मनाक् ईप्रत्, प्रायेण वा निपातितः विपत्तौ पातितः मरणासन्नतां वा प्रापितः अस्मि ।।४॥।

चरणयोः संवाहस्य मर्द्नस्य चिन्तकः । आर्थस्य चारुदत्तस्य आत्मीयः स्वजनः इति कृत्वा । अलङ्कार एव पणः मूल्यं तेन निष्क्रीतः । द्यूतेन कृतः निर्वेदः शान्तिः वैपेंयिकेच्छानिवृत्तिः (पृथ्वी०) द्यूतनिर्वेदः तेन ।

जयतीति । दक्षयज्ञस्य हन्ता विनाशकः वृषमकेतुः शिवः जयति सर्वोत्कर्षेणः वर्तते । तदनु तदनन्तरं भेता शत्रूणां नाशकः क्रौञ्चस्य एतन्नामकस्य दैत्यस्य शत्रुः

या

के.

**₹1** 1

न्ह ।

ह ति ताबि ताबि नाति

ाक्य-द्यानं

मया

एत-

late et

वनयः

तदनु जयित कृत्स्नां शुभ्रकैलासकेतुं विनिहितवरवैरी चार्यको गां विशालाम् ॥४६॥ (प्रविश्य सहसा)

शविलकः--

हत्वा तं कुनृपमहं हि पालकं भो-स्तद्राज्ये द्रुतमभिषिच्य चार्यकं तम्। तस्याज्ञां शिरसि निघाय शेषभ्तां

मोक्ष्येऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम् ॥४७॥ हत्वा रिपुं तं बलमन्त्रिहीनं पौरान्समाश्वास्य पुनः प्रकर्षात् । प्राप्तं समग्र वसुधाधिराज्यं राज्यं बलारेरिव शत्रुराज्यम् ॥४८॥

(अग्रतो निरूप्य) भवलु । अत्र तेन भवितन्यम्, यत्रायं जनपदसमवायः । अपि नामाय-मारम्भः क्षितिपतेरार्यकस्यार्यचारुदत्तस्य जीवितेन सफलः स्यात् । (त्वरिततरमुपसृत्य) अप्रयात जाल्माः । (हष्ट्वा सहर्षम्) अपि ध्रियते चारुदत्तः सह वसन्तसेनया । संपूर्णाः सल्यस्मत्स्वामिनो मनोरयाः ।

> दिष्ट्या भो व्यसनमहाणंवादपारा-दुत्तीणं गुणधृतया सुशीलवत्या । नावेव प्रियतमया चिरान्निरीक्षे ज्योत्स्नाढ्यं शशिनमिवोपरागमुक्तम् ॥४६॥

षण्मुखः कार्तिकेयः जयित । तदनु ततश्च विनिहतः वरवैरी प्रधानशत्रुः येन तथाभूतः आर्यकः शुभ्रः श्वेतः कैलाशः एव केतुः पताका यस्या तां विशालां विस्तीर्णा कृत्स्नां निश्चिलां गां पृथ्वितीं जयित आत्मसात् करोति । रूपकालङ्कारः । मालिनी वृत्तम् ॥४६॥

ं आपद्ग्रस्तं चारुदत्तं मोचियतुम् उद्यतः शिवलकः सहसा प्रविश्य कथयित— हत्वेति । भोः अहं शिवलकः हि तं कृनृपं दुष्टनृपित पालकं हत्वा तस्य राज्ये तस् आर्थकं द्रुतं झिटिति अभिषिच्य च तस्य आर्थकस्य शेषभूतां पुष्पदामायमानां (पृथ्वी॰) 'श्रम्मादान्निजनिर्माल्यदाने शेषेति कीर्तिता' इति विश्वः आज्ञां शिरसि निधाय अहं शिवलकः व्यसनगतं विपत्तिग्रस्तं चारुदत्तं च मोक्ष्ये मोचियव्यामि । प्रहर्षिणीं कृत्यम्ः।।४७।।

भूगः हत्वेति । आयंकेण हि बलं सैन्यं मन्त्रिणश्च तैः हीनं मन्त्रहीनमिति पाठान्तः

<sup>-</sup> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

11

ाय-

त्य)

र्णाः

भूतः

स्ना

१६॥

**-**

तस्

ी॰)

अह वणी '

ान्स-

और तदनन्तर प्रधान (वर) शत्रु (पालक) को मारने वाला आर्यक श्वेत कैलास (पर्वत) है पताका जिसकी ऐसी समस्त विशाल पृथ्वी को जीतता है।।४३॥

(सहसा प्रवेश करके)

श्राविलक — हे मनुष्यो, उस दुष्ट राजा पालक को मार कर, उसके राज्य पर तुरन्त ही उस आर्यक का अभिषेक करके मैं (शविलक) उस (आर्यक) की आज्ञा को (निर्माल्य की) पुष्पमाला के समान शिर पर धारण करके विपत्ति-ग्रस्त चारुदत्त को मुक्त करता है।। ७।।

सेना तथा मन्त्रियों से रहित उस शत्रु (पालक) को मार कर फिर अपने अधिक प्रभाव से नगरवासियों को सान्त्वना देकर, बल नामक दैत्य के शत्रु इन्द्र के राज्य के समान, पृथ्वी के आधिपत्य से युक्त समस्त शत्रु के राज्य को प्राप्त कर लिया ॥४८॥

(आगे देखकर) अच्छा, उन्हें (चारुदत्त को) यहाँ होना चाहिये, जहाँ यह लोगों की भीड़ है। और भूमिपति आर्यक की यह राज्य प्राप्ति (आरम्भ) आर्य चारुदत्त के (जीवन की रक्षा) से सफल हो सकती है। (अधिक वेग से समीप जाकर) विचारहीन जतो, हट जाओ । (देखकर, हर्षपूर्वक) अच्छा चारुदत्त वसन्तसेना सहित जीवित है। निश्चय ही हमारे स्वामी (आयंक) के मनोरथ पूर्ण हो गये।

हे मनुष्यो, सौभाग्य से गुणों (उंदारता आदि तथा नौका पक्ष में रिस्सयों) से आकृष्ट सुन्दर स्वभाव वाली (पक्ष में सुघटित) नौका के समान प्रियतमा वसन्तसेना के द्वारा अपार विपत्ति (व्यसन) सागर से बचाये गये चारुदत्त को ग्रहण से मुक्त तथा चिन्द्रका से युक्त चन्द्रमा के समान, मैं वहुत समय में देख रहा हूँ ॥४६॥

रम्, रिपुं शत्रुं तं पालकं हत्वा पुनः प्रकर्षात् प्रभावोत्कर्षात् पौरात् नगरवासिन। समाइवास्य बलारेः वलस्य दैत्यविशेषस्य अरेः शंत्रोः इन्द्रस्य इति भावः राज्यमिव समग्रं वसुधाधिराग्यं वसुधायाः अधिराज्यं यस्मिन् तत् शत्रोः पालकस्य राज्यं प्राप्तम्। उपमालङ्कारः । इन्द्रवज्रा वृत्तम् ॥४८॥

जनपदानां जनपदस्थानां मनुष्याणां समवायः समूहः । आरम्भः राज्य-प्राप्तिः । अपुयात अपसरत । जाल्माः असमीक्ष्यकारिणः विचारहीनाः इति यावत् ।

व्यसनात् मुक्तस्य चारुदत्तस्य दर्शनं मम सीभाग्यादेवेत्याह—विष्ट्येति । भोः विष्ट्या सौभाग्याद् गुणधृतया गुणैः औदार्यादिभिः धृतया आक्रष्टया नौकापक्षे गुणैः रज्जुभिः घृतया सुशीलवत्या शोभनस्वभावयुक्तया पक्षे शोभनया नावा इव प्रियतम्या प्रियया वसन्तसेनया अपारात् व्यसनं विपत्तिः एव महाणवः महासमुद्रः तस्मात् उत्तीणम् उद्धृतं चारुदत्तम् उपरागात् ग्रहणात् मुक्तं ज्योत्स्नया चन्द्रिकया आद्यं सम्पन्नं शशिनम् इव चिरात निरीक्षे पश्यामि । रूपकं श्लेषः उपमा चालङ्काराः । प्रहर्षिणी वृत्तम् ॥४६॥

तत्कृतमहापातकः कथमिवैनमुपसर्पामि । अथवा सर्वत्रार्जवं शोमते । (प्रकाशमुपसृत्य बद्धाञ्जलिः ) आर्यचारुवत्त ।

चारुदत्तः-ननु को भवान्।

शर्विलकः--

येन ते भवनं भित्त्वा न्यासापहरणं कृतम्।

सोऽहं कृतमहापापस्त्वामेव शरणं गतः ॥५०॥

चाण्वतः - सखे, मैवम् । त्वयासौ प्रणयः कृतः । (इति कण्ठे गृह्णाति)

श्रविलक:-अन्यच्च।

आर्यकेणार्यवृत्तेन कुलं मानं च रक्षता ।

पशुवद्यज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः ॥५१॥

चारदत्तः-किम्।

शविलकः--

त्वद्यानं यः समारुह्य गतस्त्वां शरणं पुरा।

पश्वद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पालकः ।।५२॥

चारवत्तः--शिवलक, योऽसौ पालकेन घोषादानीय निष्कारणं कूटागारे बढां आर्यकनामा त्वया मोचितः।

शविलकः-यथाह तत्रभवान्।

चारदत्तः-प्रियं नः प्रियम् ।

श्राविलकः—प्रतिष्ठितमात्रेण तव सुहृदार्यकेणोज्जयिन्यां वेणातटे कुशवत्यां राज्यमतिसृष्टम् । तत्प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहृत्प्रणयः । (परिवृत्य) अरे रे, आनीयतामयं पापो राष्ट्रियशठः ।

(नेपध्ये)

ययाज्ञापयति शविलकः।

र्शावलकः-आर्य, नन्ययमार्थको राजा विज्ञापयति-इदं मया युष्मद्गुणीन

कृतं महापातकं सुवर्णभाण्डापहरणरूपं येन सः । चौर्यकर्म हि महापातकेषु गण्यते ।

येनेति । येन ते चारुदत्तस्य भवनं गृहं भित्त्वा न्यासस्य निक्षेपरूपेण धृतस्यं सुवर्णभाण्डस्य अपहरणं कृतम्, कृतं महापापं येन ताहशः सः अहं स्रविलकः स्वास् चारुदत्तम् एव शरणं गतः शरणं प्राप्तोऽस्मि ॥५०॥

प्रणयः--अनुग्रहः।

आयंकेणित आर्यवृत्तेन साधुशीलेन आयंकेण कुलं मानं गौरवं च रक्षता

đ

यो

खु

स्यं

ांस्

ता

तो महान् पाप करने वाला मैं इनके समीप कैसे जाऊँ ? अथवा सरलता सब जगह शोभायमान होती है (प्रकट रूप में, समीप जाकर, हाथ जोड़े हुए) आयं चारुदत्त ।

चारुदत्त-अच्छा; आप कौन हैं ?

शिवलक — जिसने आपके घर (की दीवार) को तोडकर (सेंध लगांकर) धरोहर की चौरी की थी। वही महापापी मैं आपकी ही शरण में आया हूँ।।५०।।

चार्यत-मित्र, ऐसा न कहो। तुमने तो यह अनुग्रहं किया।

उत्तम शील वाले आर्यंक ने कुल और गौरव की रक्षा करते हुए, यज्ञ-स्थान में स्थित पशु के समान, दुष्ट पालक को मार दिया ॥५१॥

चारदत्त-क्या ?

श्राविलक —जो आर्यक तुम्हारी गाड़ी में बैठकर पहले तुम्हारी शरण में गया था, उसने आज विस्तृत यज्ञ में पशु के समान, पालक को मार दिया ॥५२॥

चारुदत्त — शर्विलक, जो यह (राजा) पालक के द्वारा घोष में लाकर विना कारण ही कारागार में बाँघा गया था, तथा तुम्हारे द्वारा मुक्त किया गया था, वहीं आंयंक नामक का व्यक्ति ?

श्राविलक -- जैसा आदरणीय आप कह रहे हैं। चारुवत -- हमारे लिये प्रिय (समाचार) है, प्रिय।

शाविलक - उज्जिशिनी में (सिंहासन पर) प्रतिष्ठित होते ही तुम्हारे मित्र आयंक ने वेणा नदी के तट पर कुशावती का राज्य (आपको) दिया है। मित्र की प्रथम स्नेह प्रार्थना को स्वीकार कीजिये (अथवा स्वीकार कर सम्मानित कीजिये)। (घूम कर) अरें रे, इस पापी धूर्त राजश्यालक (शकार) को लाइये।

(नेपथ्य में)

जैसी शविलक आज्ञा करें। शविलक—आर्य, निश्चय ही राजा आर्यक सूचित करते हैं कि मैंने यह राज्य

यज्ञवादः यज्ञस्थानं तत्र स्थितः यः पशुः तत्तुल्यः दुरात्मा पालकः हतः मारितः। उपमालङ्कारः ॥५२॥

स्वदिति । यः आर्यकः त्वद्यानं तव प्रवहणं समारुह्य पुरा पूर्वं त्वां चारदत्ते शरणं गतः । तेन आर्यकेण अंद्य वितते प्रमृते यसे पशुवत् पालकः हतः मारितः ॥५२॥

उज्जियन्यां प्रतिष्ठितमात्रेण सिहासने स्थितमात्रेण । अतिमृष्टं दत्तम् । प्रति-सान्यतां सम्मान्यतां, स्वीकारेण आद्रियतां वा । प्रणयः प्रार्थना । शठश्चासौ राष्ट्रियः श्चेति राष्ट्रियशठः मयूरव्यंसकादेराकृतिगणत्वात् समासः । ा पार्जितं राज्यम् । तदुपयुज्यताम् । क्षाद्वतः अस्मद्रुगुणोपार्जितं राज्यम् । (नेपथ्ये)

अरे रे राष्ट्रियश्यालक, एह्ये हि, स्वस्याविनयस्य फर्लमनुभव । (ततः प्रविशति पुरुषैरिधिष्ठतः पश्चाद्वाहुबद्धः शकारः)

शकारः—हीमादिके। एव्वं दूलमदिक्कन्ते उद्दामे विअ गद्हे। अणीदे क्खु हगे बद्धे हुडे अण्णे व्व दुक्कले ॥१३॥

(दिशोऽवलोक्य) शमन्तदो उचिंद्ठदे एशे लश्टिअबन्धे । ता कं दाणि अशलण शलणं विज्ञामि । (विचिन्त्य) भोदु । तं उजेव अब्भुववण्णशलणवच्छलं गच्छामि । (इत्युपसृत्य) अञ्जवालुदत्त, पलित्ताआहि, पलित्ताआहि । (आश्चर्यम् !

एवं दूरमतिक्रान्त उद्दाम इव गर्दभः। आनीतः खल्वहं बद्धः कुक्कुरोऽन्य इव दुष्करः॥

समन्ततं उपस्थित एष राष्ट्रियबन्धः । तित्किमिदानीमशरणः शरणं व्रजामि । अविकारिया परित्रायस्व भवतु । तमेवाभ्युपपन्नशरणवत्सलं गच्छामि । आर्यचारुदत्त, परित्रायस्व परित्रायस्व ।] (इति पादयोः पतित)

अन्नचालुदत्त, मुञ्च मुञ्च । वावादेम्ह एदम् । [आर्यचारुदत्त मुञ्च मुञ्च व्यापादयामैतम् । अन्नदः—(चारुद्वनं पति) भो अग्रन्तमानको प्रतिचार्यति । । भो अग्रद्यान

शकारः—(चारुदत्तं प्रति) भो अशलणशलणे पिलत्ताअहि । भो अशरणः शरण, परित्रायस्व ।]

चाष्वतः—(सानुकम्पम्) अहह, अभयमभयं शरणागतस्य । श्राविलकः—(सावेगम्) आः अपनीयतामयं चार्वत्तपार्श्वात् । (चारुदत्तं प्रति) क्नुच्यतां किमस्य पापस्यानुष्ठीयतामिति ।

चारवत्तः-किमहं यद्ववीमि तत्क्रियते॥

युष्माकं भवतः चारुदत्तस्य गुणैः उपाजितं प्राप्तम् । उपयुज्यताम् उपयोगः क्रियताम् । अविनयः दुर्व्यवहारः । बाहुबद्धः बाह्वो बद्धः वाहुबद्धः । बद्धौ बाहू यस्य, बद्धबाहुः इति प्रयोगः वरीयात् ।

न्य एवमिति । उद्दामः उन्मुक्तवन्धनः गर्दभः इव एवम् अनेन प्रकारेण दूरंः अतिकान्तः पलायितः अहं खलु अन्यः दुष्करः दुष्टः दुर्ग्रह इत्यर्थः (काले) कुक्कुर

. .

णं

l's

व

च

**ग**=

₹)

\_ः गः

य,\_

रंः

तुम्हारे गुणों से प्राप्त विया है। तो इसका उपयोग कीजिये। चारुदत्त — हमारे गुणों से उपाजित किया गया राज्य है ? (नेपथ्य में)

अरे रे राजण्यालक, आओ आओ । अपने दुर्व्यवहार का फल भोगो । (तब मनुष्यों द्वारा शासित पीछे की ओर हाथ वैद्या हुआ शकार प्रविष्ट होता है) । शकार—आश्चर्य है ।

बन्धन खुले हुए गद्ये के समान इस प्रकार दूर भागे हुए मुझको किसी दुष्ट कुत्ते के समान वाँधा गया है तथा यहाँ लाया गया है ॥५३॥

(दिशाओं को देखकर) चारों ओर से राजश्यालक का (मेरा) बन्धन हो गया है। तो अब आश्रयहीन मैं किसकी शरण में जाऊँ (सोचकर) अच्छा, उसी शरणागत-। बत्सल (चारुदत्त) के समीप जाता हूँ। (समीप जाकर) आर्य चारुदत्त, रक्षा करो, रक्षा करो। (चरणों में गिरता है)।

(नेपध्य में)

आर्य चारुदत्त, छोड़ दो । हम (दोनों) इसको मार देवें । शकार—(चारुदत्त से) हे अशरणों को शरण देने वाले, रक्षा करो । चारुदत्त—(दया के साथ) अहह ! शरणागत का अभय हो, अभय । शिवलक—(आवेश के साथ) आ:, इसे चारुदत्त के पास से इटा लीजिये। (चारुदत्त से) बतलाइये इस पापी का क्या किया जाये ? क्या इस (शकार) को अच्छी तरह बाँधकर (मनुष्य) खोंने अथवा हमें कुले

क्या इस (शकार) को अच्छी तरह बाँधकर (मनुष्य) खींचे, अथवा इसे कुत्ते खायें। क्या इसे शूली पर चढ़ाया जाये, या इसे आरे से काटा जाये।।१४।। चारुदत्त—क्या जो मैं कहूँ वही किया जाना है।

इव बद्धः अत्र च आनीतः ॥५३॥

राष्ट्रियस्य राजश्यालस्य शकारस्य ममेति भावः बन्धः बन्धनम्, 'निरोद्धाः पुरुषवर्गः' इति कालेमहोदयः, बन्धादेशः इति केचित्। समन्ततः परितः उपस्थितः अहं समन्ततः वदः इति भावः। अभ्युपपन्नशरणानां शरणागतानां वत्सलः स्नेहशीलः। व्यापादयाम मःरयाम । न भयम् अभयम् । अनुष्ठीयतां क्रियताम्। आकर्षन्त्विति । एनं शकारं सुबद्ध्वा सम्यक् बद्ध्वा ('सुबद्ध्य' इति पाठान्तरम्) आकर्षन्तु जनाः इति शेषः अथवा अयं श्विमः कुक्कुरैः खाद्यताम्। एषः शुले वा तिष्ठताम् वा अथवा क्रकचेन करपत्रेण पाट्यताम्। अत्र 'सुबद्ध्वा', 'तिष्ठताम्' इति च प्रयोगौ चिन्त्यौ ।।५४।। सृहणं योग्यम्।

vertile in the latest the h

श्राविलकः-कोऽत्र सन्देहः।

शकारः—भश्टालआ चालुदत्त, शलणागदे म्हि । ता पिलत्ताआहि पिलता-आहि । जं तुए शिलशं तं कलेहि । पुणो ण ईविशं किलश्शम् । [भट्टारक चारुदत्त, शरणागतोऽस्मि । तत्परित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तव यहशं तत्कुरु । पुनर्नेहशं करिष्यामि ।]

(नेपध्य)

पौराः वावादेध । किंणिमित्तं पादकी जीवावीअदि । [पौराः, व्यापादयत् । किनिमित्तं पातकी जीव्यते ।]

(वसन्तसेना वध्यमालां चारुदत्तस्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपति)

शकार:—गन्भदाशीधीए, पशीद पशीद । ण उण मालइश्शम् । ता पिलत्तामाहि । [गर्भदासीपुत्रि, प्रसीद प्रसीद । न पुनर्मारियण्यामि । तत्परि- त्रायस्व ।]

शर्विलकः—अरे रे, अपनयत । आर्यचारुदत्त, आज्ञाप्यताम्— किमस्य पाप-स्यानुष्ठीयताम् ।

चारवत्तः-किमहं यद्ववीमि तत्क्रियते।

श्राविलकः-कोऽत्र सन्देहः।

चारुदत्तः-सत्यम्।

शविलकः-सत्यम्।

चारुदत्तः-यद्येवं शीघ्रमयम्।

शविलकः-- कि हन्यताम् ।

चारुवत्तः--निह निह । मुच्यताम् ।

शविलकः--किमर्थम्।

चारवत्तः--

शत्रुः कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः ।

शस्त्रेण न हन्तव्यः।

शर्विलक:--एवम् । तर्हि स्विभः खाद्यताम् ।

चार्वतः-नहि।

उपकारहतस्तु कर्तव्यः ॥ ५५॥

शर्विलकः अहो, आश्चर्यम् । कि करोमि । वदत्वार्यः ।

चारदत्तः--तन्मुच्यताम् ।

शिवलकः-मुक्तो भवत् ।

शकारः—हीमादिके । पच्चुण्जीविदे म्हि । [आश्चर्यम् । प्रत्युज्जीवितोऽस्मि ।]

ता-

टके

त्त, हशं

त।

ता

रि-

ाप-

XII

म।]

श विलक-इसमें क्या सन्देह है ?

शकार--स्वामी चारुदत्त, मैं शरण में आया हूँ । अतः रक्षा करो, रक्षा करो। जो तुम्हारे योग्य है वही करो। फिर ऐसा नहीं करूँगा।

(नेपध्य में)

नगरवासियो, मार दो । यह पापी किस लिये जीवित रक्सा जा रहा है ? (वसन्तसेना वध्यमाला को चारुदत्त के गले से उतार कर शकार के ऊपर फेंकती है)

शकार—गर्भदासी की पुत्री, प्रसन्त हो। फिर नहीं मारू गा। अतः रक्षा करो। शिवलक—अरे, हटाओ। आर्य चारुदत्त आज्ञा दीजिये कि इस पापी का क्या किया जाये ?

चारुदत्त-क्या जो मैं कहूँ वही किया जायेगा ?

श विलक - इसमें क्या सन्देह है ?

चाग्दत्त-सचमुच।

शर्विलक-सचमुच।

चारुदत्त-यदि ऐसा है तो इसे शीघ्र-

शांवलक-क्या मार दिया जाये।

चारुदत्त-नहीं, नहीं, छोड़ दिया जाये।

शर्विलक-किस लिये ?

चारुदत्त-यदि अपराध करने वाला शत्रु शरण में आकर चरणों में गिर गया तो उसे शस्त्र से नहीं मारना चाहिये।

श्राविलक —यदि ऐसा है तो क्या कुत्तों द्वारा खाया जाये ?

चारुदत्त-नहीं।

..... किन्तु उसे उपकार से मरा हुआ कर देना चाहिये ॥५५॥

शविलक - अहो, आश्चर्य है ! क्या करूँ ? आर्य बतलाइये ।

चारदत्त—तो छोड़ दिया जाये।

शविलक-मुक्त हो जाये।

शकार—(आश्चर्य) फिर से जीवित हो गया हूँ। (मनुष्यों के साथ निकल जाता है)

शत्रुरिति । कृतः अपराधः येन ताहशः शत्रुः यदि शरणम् उपेत्य आगत्य पादयोः पतित तर्हि सः शस्त्रेण न हन्तव्यः मारणीयः तु किन्तु उपकारेण अनुप्रहेण हतः कर्तव्यः तथा चोक्तं रामायणे—

> बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् । त हन्यादानृशंस्यार्थंमपि शत्रुं परंतप ॥ युद्ध-१५ ॥५५॥

(नेपथ्ये कलकलः) (पुनर्नेपथ्ये)

एसा अज्जचालुदत्तस्स वहुआ अज्जा धूदा पदे वसणाञ्चले विलग्गन्तं दारअं आविखवन्ती वाष्क्रभरिदणअणेहि जणेहि णिवारिज्जमाणा पञ्जलिदे पावए पविसदि [एषार्यचारुदत्तस्य वधूरार्या धूता पदे वसनाञ्चले विलगन्तं दारकमाक्षिपन्ती वाष्पभरितनयनैर्जनैर्निवार्यमाणा प्रज्वलिते पावके प्रविशति ।]

शिंबलकः—(आकर्ण्यं नेपथ्याभिमुखमवलोवय) कथं चन्दनकः । चन्दनक,

चन्दनकः—(प्रविश्य) कि ण पेक्खिद अज्जो। महाराअप्पासादं दिक्षणेण महन्तो जणसंमद्दो बट्टि । ('एसा' इत्यादि पुनः पठित) कि धवं अ मए तीए, जधा— 'अज्जे, मा साहसं करेहि । जीविद अज्जचारदत्तो' ति । परन्तु दुक्खवाबुडदाए को सुणेदि, को पत्तिआएदि । [किं न पश्यत्यायंः । महाराजप्रासादं दक्षिणेन महाञ्जनसंमदों वर्तते । कथितं च मया तस्यै, यथा-'आर्ये, मा साहसं कुरुष्व । जीवत्यार्यंचारुदत्तः' इति । परन्तु दुःखव्यापृतत्या कः प्रुणोत्, कः प्रत्ययते । ने

चारुवत्तः—(सोद्वेगम्) हा प्रिये, जीवत्यिप मिय किमेतद् व्यवसितम्। (ऊर्ध्वमवलोक्य दीर्घं निश्वस्य च)

न महोतलस्थितिसहानि भवच्चरितानि चारुचरिते यदिप । उचितं तथापि परलोकसुखं न पतिव्रते तव विहाय पतिम् ॥५६॥ अर्थ (इति मोहमुपगतः)

श्रविलकः—अहो प्रमादः।

त्वरंया सपंणं तत्र मोहमार्योऽत्र चागतः।

हा धिकप्रयत्नवैफल्यं हश्यते सवंतोमुखम् ॥५७॥

वसन्तसेना-समस्सित् अज्जो । तत्त गबुअ जीवावेबु अज्जाम् ।

् अज़्यधा अधीरत्तणेण अणत्थो संमावीअदि । [समाध्वसित्वार्यः । तत्र गत्वा जीवयत्वार्याम् । अन्यथाधीरत्वेनानर्थः संभाव्यते ।]

वाष्यैः अश्रुभिः भरितानि नयनानि येषां तैः जनैः। दक्षिणेन इति एनप्-प्रत्ययान्तम् । तद्योगे च 'एनपा द्वितीया' २।३।३१।। इत्यनेन महाराजप्रासादमित्यत्र द्वितीया भवति । महाराजस्य आर्यकस्य प्रासादम् ।

दुःखे व्यापृता तत्परा दुःखव्यापृता तस्याः भावः तत्ता तया । प्रत्ययते विश्वसिति । व्यवसितं निश्चितम् ।

जीवितं मां परित्यज्य स्वलोंकगमनं न युक्तमित्याह चारुदत्तः—न महीति । है चारुचरिते साधुचरिते पूते, यृद्धि अवत्याः चरितानि सद्भाचारणानि महीतले

टिके

रअं

सदि

न्ती

नक,

जेज

को

णेन

व।

1]

म् ।

त्वा

नप्-

यत्र

ायते

त ।

तले

# (नेपथ्य में कोलाहल) (फिर नेपथ्य में)

यह आयं चारुदत्त की पत्नी आर्या धूता चरण में और वस्त्र के आंचल में लिपटे हुए बालक को हठाती हुई आंसू भरे नेत्रों वाले मनुष्यों के द्वारा रोकी जाती हुई भी अग्नि में प्रवेश कर रही है।

शिवलक-सुनकर, (नेपथ्य की ओर देखकर) क्या चन्दनक है ? चन्दनक, यह क्या ?

खन्दनक—(प्रवेश करके) क्या आप नहीं देखते हैं कि महाराज के प्रासाद के दक्षिण की जोर मनुष्यों की बड़ी भीड़ हो रही है (एषा' इत्यादि फिर पढ़ता है) और मैंने उससे कहा "आर्ये साहस कम करो। आर्य चारुवत्त जीवित हैं"। किन्तु दु:ख में लीन होने के कारण कीन सुनता है ? कीन विश्वास करता है ?

चारवत्त-(उद्दोगपूर्वक) हाय प्रिये, मेरे जीवित रहते ही यह क्या निश्चय कर जिया ? (उपर देखकर और लम्बी साँस लेकर)

हे श्रेष्ठ चरित्र वाली, यद्यपि तुम्हारे सच्चरित्र इस भूमि पर रहने योग्य नहीं हैं तथापि हे पतित्रते, पति को छोड़कर तुम्हें (अकेले ही) परलोक का सुख भोगना उचित नहीं ॥५६॥

## (मूर्च्छा को प्राप्त होता है)

श्रविलक-अहो ! असावधानी !

वहाँ (धूता के समीप) शीघ्रता से जाना है किन्तु यहाँ आयं चारुदत्त मूर्च्छा को प्राप्त हो गये हैं। हाय ! धिक्कार! सब और से प्रयत्न की निष्फलता ही दिखलाई देती है।।५७।।

वसन्तसेना — आर्य आश्वस्त हों (धैर्य घारण करें) वहाँ जाकर आर्या (धूता) को जीवित करें। नहीं तो अधीरता से अनर्थ की सम्भावना है।

भूतले स्थितिसहानि स्थातुं योग्यानि न सन्ति स्वर्लोकयोग्यानि सन्तीति भावः तथापि हे पतिव्रते, पातं चारुदत्तं मां विहाय परित्यज्य तव धूतायाः परलोकसुसं स्वर्गसुस्तं न उचितम् पतिव्रतायास्तव एकाकिन्याः स्वर्गसुस्तोपभोगोऽपि नोचितः इति भावः । काम्यलिङ्गम् अलङ्कारः । प्रमिताक्षरा वृत्तम् ॥५६॥

त्वरयेति । तत्र धूतायाः समीपे त्वरया सर्पणं गमनम् आवश्यकम् । अत्र च आयः चारुदत्तः मोहम् मूर्च्छम् आगतः हा धिक् सर्वतोमुखं प्रयत्नवैफल्यं प्रयत्नानां विफलता दृश्यते । यदि धूतायाः चारुदत्तस्य च जीवनरक्षा न स्यात् ति सर्वेऽस्माकं प्रयत्नाः निष्फलाः इति भावः॥५७॥

अनर्यः सम्माध्यते धूता मृता स्यादिति सम्भावते । प्रतिवचनम् उत्तरम् ।

चारुदत्तः—(समाश्वस्य सहसोत्थाय च) हा प्रिये, क्वासि । देहि मे प्रति-

चन्दनकः इदो इदो अङ्जो । [इत इत आर्यः । (इति सर्वे परिक्रामन्ति)

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा धूता चेलाञ्चलमाकर्षन्विद्वषकेणानुगम्यमानो रोहसेनो रदनिका च)

वृता—(सास्रम्) जाद, मुञ्चेहि मम् । मा विग्वं करेहि । भीआमि अज्जउत्तस्त अमङ्गलाकणणादो । [जात, मुञ्च माम् । मा विघ्नं कुरुष्व । बिभेम्यार्यपुत-स्यामङ्गलाकर्णनात् ।] (इत्युत्थायाञ्चलमाकृष्य पावकाभिमुखं परिक्रामित)

रोहसेन:—माद अज्जए, पिडवालेहि मम् । तुए विणा ण सक्कुणोमि जीविदं धारेदुम् । [मातरार्थे, प्रतिपालय माम् । त्वया विना न शक्नोमि जीवितं धतुँम् ।] (इति त्वरितमुपसृत्य पुनरञ्चलं ग्रह्णाति)

विदूषकः—भोदोए दाव बम्हणीए भिण्णत्तेणेण चिवाधिरोहणं पावं उदाह-रन्ति रिसीओ । [भवत्यास्तावद्व्राह्मण्या भिन्नत्वेन चिताधिरोहणं पापमुदाह-रन्ति ऋषयः।]

वृता—वरं पावाचरणं । ण उण अज्जउत्तस्य अमङ्गलाकण्णम् । [वरं पापाचरणम् । न पुनरार्यपुत्रस्यामङ्गलाकर्णनम् ।]

श्राविलकः—(पुरोऽवलोक्य) आसन्नहुतवहार्या । तत्त्वर्यतां त्वर्यताम् । (चारुदत्तस्त्वरितं परिक्रामित)

धूता —रएणिए, अवलम्ब दारअम्, जाव अहं समीहिदं करोमि । [रदिनकें, अवलम्बस्व दारकम् । य:त्रदहं समीहितं करोमि ।]

चेटी—(सकरणम्) अहं पि जधोपदेसिणि म्हि भट्टिणीए । [अहमपि यथो-पदेशिन्यस्मि भट्टिन्याः ।]

धूता—(विदूषकमवलोक्य) अञ्जो दाव अवलम्बेदु । [आर्यस्तावदवलम्ब-ताम् ।]

विदूषकः—(सावेगम्) समीहिदसिद्धिए पउत्तेण बम्हणो अगादो कावव्यो। अदो मोदीए अहं अगाणी होमि । [समीहितसिद्ध्यै प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः। अतो भवत्या अहमग्रणीर्भवामि ।]

भूता—कधं पच्चादिद्वस्ति दुवेहि (वालकमालिङ्गध) जाद, तुमं ज्जेव पज्ज-वद्वावेहि अत्ताणं तिलोदअदाणाः । अदिक्कन्ते कि मणोरहेहि । (सिनःश्वासम्) ण क्खु अज्जउत्तो तुमं पज्जबद्वाविस्सिव । [कथं प्रत्यादिष्टास्मि द्वाध्याम् । जात, त्वमेव पर्यवस्थापयात्मानमस्माकं तिलोदकदानाय । अतिक्रान्ते कि मनोरथैः। न खल्वायंपुतस्त्वां पर्यवस्थापयिष्यति ।]

प्रति-

इकटिके

हसेनो

व्यस्त विपुत्र-

जीविदं जीवितं

उदाह-ामुदाह-

। [वरं

रदनिके,

यथो-

वलम्ब-

त्तव्यो । तिव्यः ।

व पज्ज-सम्) ण । जात, नोरथैः। चारवत्त - (आश्वस्त होकर और सहसा उठकर) हाय प्रिये, कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो।

चन्दनक-इधर इधर आर्य।

(सब घूमते हैं)

(तव यथानिर्दिष्ट धूता, वस्त्राञ्चल को खींचता हुआ एवं विदूषक से अनुसरण किया गया रोहसेन और रदनिका प्रवेश करते हैं)

भूता—(अश्रु सहित) पुत्र, मुझे छोड़ दो । विघ्न न करो । आर्यपुत्र के (मरण रूप) अमञ्जल को सुनने से डरती हूँ (उठकर, आँचल खींचकर अग्नि की ओर चलती है ।)

रोहसेन—आर्ये माता, मेरी प्रतीक्षा करो । मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता ।

विदूषक-अाप जैसी ब्राह्मणी के पति से पृथक् चितारोहण को,ऋषिगण पाप वतलाते हैं।

धूता —पापाचरण अच्छा है, किन्तु आर्यपुत्र के अमङ्गल का सुनना नहीं। श्राविलक — (आगे देखकर) आर्या (धूता) अग्नि के समीप हैं। अतः शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता कीजिये।

(चारुदत्त शीघ्रता से चलता है)

यूता—रदिनका, बालक को पकड़ लो। जब तक मैं अभीष्ट (कार्य) करती हैं।

चेटी—(करुणापूर्वक) मैं भी स्वामिनी के कथन के अनुसार ही करने वाली हूँ। (अर्थात् मैं भी अग्नि में प्रवेश करती हूँ।)

धूता — (विदूषक को देखकर) आर्य तिनक पकड़ लीजिये।

विदूषक — (आवेगपूर्वक) अभीष्ट-सिद्धि के लिये प्रवृत्त हुए (व्यक्ति) को व्राह्मण आगे करना चाहिये। अतः मैं आपका अग्रणी होता हूँ।

थूता—क्या ! दोनों ने अस्वीकार कर दिया। (बालक को गले लगाकर) बालक, हमें तिल-मिश्रित जल (तिलाञ्जिल देने के लिये तुम ही अपनी रक्षा करो। समय बीत जाने पर मनोरथों से क्या लाभ ? (निश्वासपूर्वक) निश्चय ही आर्यपुत्र (चारुदत्त) तो तुम्हारी देख-भाल नहीं करेंगे।

जात पुत्र, वत्स (सम्बुद्धी । अमङ्गलस्य मरणरूपस्य आकर्णनात् श्रवणात् । प्रतिपालय प्रतीक्षस्य अथवा मम पालनं कुरु । पापं पापजनकम् । तथा चोक्तम्— 'पृथक् चिति समारुह्य न विप्रा गन्तुमहित । अन्यासामेव नारीणां स्त्रीधर्मोऽयं परः स्मृतः ॥ आसन्नः हृतवहः अग्निः यस्याः सा । उपदेशम्नतिक्रम्य इति यथोपदेशम् तद् अस्याः अस्तीति यथोपदेशिनी, उपदेशानुरूपं कार्यं कुर्वाणा इति भावः। प्रत्यादिष्टा प्रत्याख्याता, निषिद्धा वा

चारवत्तः—(आकर्ण्य सहसोपसृत्य) अहमेव पर्यवस्थापयामि बालिशम्। (इति बालकं वाहुभ्यामुत्थाप्य वक्षसालिङ्गति)

धूता—(विलोक्य) अम्महे । उज्जउत्तस्स ज्जेव सरसंजोओ (पुनर्निपुणं निरूप्य सहर्षम्) विद्विभा अज्जउत्तो ज्जेव एसो । पिअं मे पिअम् । [आश्चर्यम् । आर्यपुत्र-स्यैव स्वरसंयोगः । दिष्टचार्यपुत्र एवैषः । प्रियं मे प्रियम् ।

बालकः—(विलोक्य सहर्षम्) अम्मो । आवुको मं परिस्सलि । (धूतां प्रति) अन्जए, वड्ढवीअसि । आवुको न्जे मं पन्जवट्टावेदि । [आश्चर्यम् । पिता मां परि-व्वजति । आर्ये, वर्धसे । तात एव मां पर्यवस्थापयित । (इति प्रत्यालिङ्गिति)

चारुदत्तः—(धूतां प्रति)

हा प्रेयिस, प्रेयिस विद्यमाने कोऽयं कठोरो व्यवसाय आसीत्। अम्भोजिनीलोचनमुद्रणं कि भानावनस्तंगमिते करोति ॥५=॥

धूता—अञ्जउत्त, अदो ज्जेव सा अचेतणेति उच्चीअदि । [आर्यपुत्र, अतएव सोऽचेतनेति उच्यते ।

विदूषक:—(हष्ट्वा सहषंम्) ही ही भो, एवेहि ज्जेव अच्छीहि पिअवअस्सो पेक्सीअदि । अहो ! सदीए पहावो, जदो जलणप्पवेशव्ववसाएण ज्जेव पिअसमागमं पाविदा (चारुदत्तं प्रति) जेदु जेदु पिअवअस्सो । [आश्चर्यं भोः, एताभ्यामेवा- सिभ्यां प्रियवयस्यः प्रेश्वयते । अहो सत्याः प्रभावः यतो ज्वलनप्रवेशव्यवसाये- नैव प्रियसमागमं प्रापिता । जयत् प्रियवयस्यः ।]

चारवत्तः-एहि नैत्रेय । (इत्यालिङ्गति)

चेटी-अहो संविधाणअम् । अज्ज, वन्दामि । [अहो संविधानकम् । आर्यं, वन्दे । (इति चारुदत्तस्य पादयोः पतित)

चारवतः—(पृष्ठे करं दत्वा) रदनिके, उत्तिष्ठ । (इत्युत्थापयित)

पूता — (वसन्तसेनां दृष्ट्वा) विद्विशा कुसलिणी बहिणिका । [दिष्टचा कुशलिनी भगिनी ।]

वसन्तसेना-अहुणा कुसलिणी संवुत्तिम्ह । [अधुना कृशलिनी संवृत्तास्मि।] (इत्यन्योन्यमालिङ्गतः)

शविलकः—दिष्ट्या जीवितसुहृद्वर्ग आर्यः।

चारुदत्तः - युष्मत्त्रसादेन।

गविलकः आर्थे वसन्तसेने, परितुष्टो राजा भवतीं वध्रुशब्देनानु-गृह्णाति । शम्।

कटिके

निरूप्य ।यंपुत्र-

i प्रति) i परि-)

अतएव

वअस्सो समागमं ग्रामेवा-वसाये-

आर्य,

दिष्टचा

हिम।]

ब्देनानु-

चारवत्त — (सुनकर; सहसा समीप जाकर) मैं ही बालक की देख-भाल करूँगा।

(बालक को हाथों से उठाकर छाती से लगाता है)

धूता—(देखकर) आश्चर्य ! आर्यपुत्र का सा स्वरसंयोग है। (फिर भलीक भाँति देखकर हर्षपूर्वक) भाग्य से आर्यपुत्र ही हैं। मेरे लिये आनन्ददायक है, आनन्ददायक है।

बालक—(देखकर, हर्ष के साथ) आश्चर्य, पिता जी मुझे गले लगा रहे हैं। (धूता से) आर्ये, बढ़ रही हो (सीभाग्यशालिनी हो), पिता जी ही मेरी देख-भाल कर रहे हैं। (प्रत्यालिङ्गन करता है)

चारवत्त—(धूता से) हे प्रियतमे पित के विद्यमान (जीवित) रहते ही तुमने यह क्या कठोर (अग्निप्रवेश का) निश्चय कर लिया था? क्या सूर्य के अस्त को प्राप्त हुए बिना कमलिनी कभी नेत्र मूंदती है ? ।।५८।।

धूता-आर्यपुत्र इसलिये यह अचेतन कही जाती है।

विदूषक—(देखकर, हर्षपूर्वक) अरे, आश्चर्य है। इन्हीं आँखों से प्रिय मित्र देखा जा रहा है। अहो! सती का प्रभाव, जिससे कि अग्नि में प्रवेश के निश्चय से ही प्रिय मिलन को प्राप्त हो गई। (चारुदत्त से) प्रियमित्र की जय हो, जय हो।

चारवत्त-आओ मैत्रेय, (आलिङ्गन करता है)।

चेटी — अहो ! (आश्चर्यजनक) संयोग ! आर्य प्रणाम करती हूँ। (चारदत्त के चरणों पर गिरती है)

चारुदत्त—(पीठ पर हाथ रखकर) रदिनका उठो। (उठाता है) धूता—(वसन्तसेना को देखकर) भाग्य से बहन कुशलपूर्वक हैं। वसन्तसेना—अब सकुशल हो गई हूँ। (परस्पर भिनती हैं) शिंबलक—भाग्य से आर्य का मित्रवर्ग जीवित है। चारुदत्त —तुम्हारी कृपा से।

श्राविलक—आर्ये वसन्तसेना, प्रसन्न हुए राजा आपको वधू शब्द से अनुगृहीत करते हैं।

पर्यवस्थापय रक्ष बालिशं बालकम् विष्टचा भाग्येन ।

'क्यं त्वया कठोरो व्यवसायः स्वीकृतः' इत्याह चारुदत्तः धूतां प्रति-हेति । हा प्रेयसि प्रियतमे, प्रेयसि स्विप्रयजने मिय विद्यमाने कः अयं कठोरः निष्ठुरः व्यवसायः अग्निप्रवेशनिश्चयः आसीत् । किम् ? भानौ सूर्यं अनस्तं गमिते अस्तं न प्राप्ते सित अस्भोजिनी कमिलनी लोचनमुद्रणं पुष्पसङ्कोचं करोति । सूर्यस्य अस्तं गमनात् पूर्वं कमिलनी न सङ्कोचं प्राप्नोत्येव । दृष्टान्तालङ्कारः । इन्द्रवज्ञा वृत्तम् ॥५८॥

अचेतनेति—उच्यते, चुम्ब्यते इति पाठान्तरम् । ज्वलने अग्नौ प्रवेशस्य व्यवसायः निश्चयः तेन । वसन्तसेना—अञ्ज कदत्थिम्ह । [आर्य, कृतार्थास्मि ] । शविलकः—(वसन्तसेनामवगुण्ठच चारुदत्तं प्रति) आर्य किमस्य भिक्षोः क्रियताम् ?

चार्वतः-भिक्षो, किं तव बहुमतम् ?

भिक्षः—इमं ईिवशं अणिच्चत्तणं पेक्खिअ दिउणतले मे पव्वज्जाए बहुमाणे संबुत्ते। [इदमीहशमनित्यत्वं पेक्ष्य द्विगुणतरो मम प्रव्रज्यायां बहुमानः संवृत्तः।]

चारुदत्तः ससे दृढोऽस्य निश्चयः तत्पृथिव्यां सर्वविहारेषु कुलपति-रयं क्रियताम् ।

शविलकः-यथाहार्यः।

भिक्षु:--पिअं णो पिअम् । [ प्रियं न प्रियम् । ]

वसन्तसेना-संपदं जीवाविदम्हि । [सांप्रतं जीवापितास्मि । ]

श्राविलकः स्थावरकस्य कि क्रियताम्।

चारवत्तः सुवृत्त, अदासो भवतु । ते चाण्डालाः सर्वचाण्डालानामिव-पत्तयो भवन्तु । चन्दनकः पृथवीदण्डपालको भवतु । तस्य र ष्ट्रीयश्यालस्य यथैव क्रिया पूर्वमासीत्, वर्तमाने तथैवास्यास्तु ।

र्शावलकः एवं यथाहार्यः परमेनं मुञ्च मुञ्च । व्यापादयामि । चारुदत्तः अभयं शरणागतस्य (शत्रुः कृतापराधः (१०।५४) इत्यादि पठित)

श्राविलकः—तदुच्यतां किं ते भूयः प्रियं करोमि । चारवत्तः—अतः परमपि प्रियमस्ति । लब्धा चारित्रशुद्धिश्चरणनिपतितः शत्रुरप्येष मूक्तः

प्रोत्खातारातिमूलः प्रियसुहृदचलामार्यंकः शास्ति राजा । प्राप्ता भूयः प्रियेयं प्रियसुहृदि भवान्सङ्गतो मे वयस्यो लभ्यं कि चातिरिक्तं-यदगरमधुना प्राथ'येऽहं भवन्तम् ॥५६॥

संविधानकं विधानम् आयोजनं वा । जीवितः सुहृद्वर्गः यस्य तथाभूतः । वहुमतम् अभीप्सितम् ।

सर्वमेव प्रियं जातमतः परमपि कि प्रियं स्यादित्याह चारदत्तः—-लब्धेति । चारित्रस्य शुद्धः पवित्रता निर्दोपता वा लब्धा प्राप्ता वसन्तसेनावधापवादकलङ्कः परिहृतः इत्यर्थः । एपः शत्रुः शकारः अपि चरणयोः निपतितः मुक्तः च । प्रोत्खातम् उन्मृतितम् अरातिमूलं येन स मम प्रियमुहृद् प्रियमित्रम् आर्थकः राजा सन् अचलां

वसन्तसेना-आर्य, कृतार्थ हो गई।

श्राविलक—(वसन्तसेना का अवगुण्ठन करके चारुदत्त से) आयं, इस शिक्षुक का क्या किया जाये ?

चादरत्त-भिक्षुक तुम्हें क्या अभीष्ट है ?

भिक्षु—इस प्रकार की संसार की अनित्यता को देखकर मेरा सन्यास में दुगना आदरभाव हो गया है।

चारदत्त-मित्र, इसका निश्चय दृढ़ है । अतः पृथ्वी के समस्त बौद्ध मठों का कुलपति इसे बना दिया जाये ।

श्राविलक - जैसा आर्य कहें।

भिक्षु—हमारे लिये आनन्ददायक है, आनन्ददायक। वसन्तसेना—इस समय मुझे जीवित कर दिया गया है। श्राविलक—स्थावरक का क्या किया जाना चाहिये?

चारुदत्त —अच्छे आचरण वाला यह अब दास नहीं रहना चाहिये। वे चाण्डाल सब चाण्डालों के स्वामी वन जायें। चन्दनक पृथ्वी का दण्डनायक (न्यायाध्यक्ष या पृलिस का अध्यक्ष) हो जाये। उस राजश्यालक का जैसे पहले काम था, इस समय वैसा ही इसका रहे।

शिवलक जैसे आर्य ने कहा वैसा ही (होगा) किन्तु इसे छोड़ दो, छोड़ दो। इसे मारता हुँ।

चारुदत्त-शरणागत के लिये अभय है। (शत्रुः कृतापराधः १०।५४ इत्यादि पढ़ता है)

शिवलक—तो वतलाइये कि आपका और क्या प्रिय करूँ? चारदत्त—इससे अधिक भी क्या प्रिय है।

चरित्र की निर्दोषता प्राप्त कर ली, चरणों पर पड़े हुए शत्रु (शकार) की भी मुक्त कर दिया। शत्रुओं को उन्मूलित करके मेरा प्रिय मित्र आयंक राजा हो गया तथा पृथ्वी का शासन करने लगा। यह प्रिया वसन्तसेना फिर मिल गई। प्रिय मित्र आयंक से मिले हुए आप मेरे मित्र हो गये। इससे अधिक और क्या प्राप्त करना है, जिसकी मैं अब आपसे प्रार्थना करूँ।

पृथिवीं शास्ति । इयं प्रिया वसन्तसेना भूयः पुनः प्राप्ता । प्रियसुद्दि प्रियमित्रे आर्यके सङ्गतः भवान् शविलकः मे मम वयस्यः मित्रं जातः इति शेषः । कि च अतिरिक्तम् एभ्यः अधिकम् लभ्यं प्रापणीयमस्ति, अधुना अहं चारुदत्तः यव् अपरम् अन्यत् भवन्तं शविलकं प्रायथे । यत् प्रापणीयं तत्सवंभेव प्राप्तं न किमिप लभ्यमवः शिष्यते इति भावः । समुच्चयालङ्कारः काव्यलिङ्गञ्च । स्रग्धरा वृत्तम् ।।१६॥

कांश्चित्तुच्छयति प्रपूरयति वा कांश्चित्त्वस्युन्निति कांश्चित्पातिवधौ करोति च पुनः कांश्चित्त्वयत्याकुलान् । अन्योन्यं प्रतिपक्षसंहितिमिमां लोकस्थिति बोधय-न्नेष क्रोडिति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥६०॥ तथापीदमस्त (भरतवाक्म)

क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसंपन्नसस्या
पर्जन्यः कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः ।
मोदन्तां जन्मभाजः सततमभिमता ब्राह्मणाः, सन्तु सन्तः
श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धमंनिष्ठाश्च भूपाः ॥६१॥
(इति निष्कान्ताः सर्वे)
संहारो नाम दशमोऽङ्कः

विधिरेव जनानां जीवनेन क्रीडां करोतीत्याह चारुदत्तः—कांश्चिदित । कांश्चित् जनान् तुच्छ्यति तुच्छान् रिक्तान् करोति 'तत्करोति' इति णिच् । कांश्चिन् प्रपूरयित वा पूर्णान् करोति । कांश्चिद् उन्नितम् अभ्युदयं नयित । कांश्चिन् पातिवधौ पतनकर्मणि करोति च प्रेरयित । कांश्चित् पुनः आकुलान् व्याकुलान् नयित करोति-इत्यर्थः । इमान् अन्योन्यं प्रतियक्षाणां रिक्ततापूर्णताप्रभृतीनां विरोधिनां संहतिः सम्वायः यत्र तादृशीं लोकस्थिति लोकावस्थां बोधयत् कृपयन्त्रस्य जलोद्धरणयन्त्रस्य घटिकानां क्षुद्रघटानां यः न्यायः पद्धतिः एकस्याः रिक्तता, अन्यस्याः जलपूरण कस्याश्चिद् उन्नितिः कस्याश्चिच्च पतनम् तस्मिन् (न्याये) प्रसक्तः तत्परः एषः विधिः क्रीडितं निदर्शनालक्कारः । शाद्रं लिविकीडितं वृक्त्याः । । ।

के ..

किन्हीं को रिक्त (तुच्छ) करता है, किन्हीं को पूर्ण करता है। किन्हीं को उन्नति की ओर ले जाता है तथा किन्हीं का पतन करता है और किन्हीं को तो व्या-कुलता में ही डाल देता है। इस प्रकार परस्पर वि गेधियों (रिक्तता-पूर्णता आदि) की समष्टि से युक्त इस संसार की अवस्था का वोध कराता हुआ, कूपयन्त्र (रहट) की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण करने वाला वह भाग्य क्रोड़ा करता है।।६०।।

फिर भी यह होवे-

# (भरतवाक्य)

गौएँ (प्रचुर) दूध वाली हों, पृथ्वी सब प्रकार के धान्य से पूर्ण हो । मेघ समय पर वरसने वाला हो, समस्त जनों के मन को आनन्दित करने वाली वायु चले। प्राणधारी निरन्तर सुखी रहें; पूज्य ब्राह्मण लोग उत्तम शील वाले हों, समृद्धिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाले तथा धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी का पालन करें।।६१।।

(सब निकल जाते हैं)

उपसंहार नामक दशम अङ्क समाप्त

क्षीरिण्य इति । गावः घेनवः क्षीरिण्यः दुग्घवत्यः सन्तु । वसुमती पृथ्वी सर्व-सम्पन्नसस्या सर्वाणि च तानि सम्पन्नानि च सस्यानि यस्यां ताहशी भवतु । पर्वेन्यः मेघः कालवर्षी काले यथासमयं वर्षतीति तथा भवतु । सकलजनानां मनांसि नन्दयतीति तथाभूताः वाताः पवनाः वान्तु वहन्तु । जन्मभाजः देहघारिणः सततं मोदन्तास् । अभिमताः पूजिताः ब्राह्मणाः सन्तः साधुशीलाः सन्तु । श्रीमन्तः समृद्धिशालिनः प्रशमिताः नांशिताः रिपवः शत्रवः यैः तादृशाः धर्मे निष्ठा येषां तादृशाश्च भूपाः भूमिपालाः पृथ्वी पान्तु पालयन्तु । परिसंख्यालङ्कारः । स्रग्धरा वृत्तम् ॥६१॥

संहारः उपसंहारः, उपसंहाराख्योयं दशमोऽङ्कः।

इति वशमोऽङ्कः

समाप्तचायं ग्रन्थः

# परिशिष्ट १ मृच्छकटिकश्लोकानां वर्णानुऋमणिका

|                             | अङ्कः श | लोकः   | and the second               | अङ्कः इ | लोक  |
|-----------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|------|
| अंसेन बिभ्रत्करवीरमाला      | १०      | . 78   | अम्हेहिं चंडं अहि            | 8       | २८   |
| आग्राह्या मूर्धजेष्वेताः    | 5       | 28     | अयं हि पातकी विप्रो          | 3       | 38   |
| अङ्गारकविरुद्धस्य           | .3      | 33     | अयं च सुरतज्वालः             | 8       | 88   |
| अत्यं शदं देमि शुवण्णअं     | 5       | 80     | अयं तव शरीरस्य               | 8       | 9    |
| अद्धं कलेवलं पडिवुत्तं      | 80      | ३५     | अयमेवंविधे काले              | 3       | 38   |
| अद्याप्यस्य तथैव केश०       | 5       | Ä.     | अयं पटः सूत्रदरिद्रतां       | 7       | १०   |
| अनया हि समालव्धं            | 3,,     | १५     | अये शस्त्रं मया प्राप्तं     | Ę       | 58   |
| अंधआले पलाअंती              | 8       | 35     | अलं चतुःशालिममं प्रवेश्य     | ₹       | 9    |
| अन्धस्य दृष्टिरिव           | 8       | 38     | अवणेध वालअजणं                | २       | १५   |
| अन्यं मनुष्यं हृदयेन        | ą       | १६     | अवनतशिरसः प्रयाम             | 5       | १५   |
| अन्यस्यामपि जातौ मा         | 5       | 83     | अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाहो | 8       | Ę    |
| अन्यासु भित्तिषु मया        | 3       | 88     | अवहरइ कोवि तुरअं             | Ę       | ११   |
| अपण्डितास्ते पुरुषा मताः    | 8       | १२     | अविज्ञातावसक्तेन             | 8       | प्रथ |
| अपतितमपि तावत्सेव           | 5       | ४२     | अशरणशरणप्रमोद-               | 5       | 8    |
| अपद्मा श्रीरेषा प्रहरण०     | ¥       | १२     | अशी शुतिक्खे वलिदे           | 8       | ३०   |
| अपश्यतोऽद्य तां कान्तां     | 9       | 3      | असौ हि दत्त्वा तिमिराव-      | ą       | E    |
| अपापानां कुले जाते          | 3       | ३७     | अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना    | 5       | 30   |
| अप्येष नाम परिभूत           | 5       | २६     | आअच्छघ वीसत्था               | Ę       | Ę    |
| अप्रीतिर्भवतु विमुच्यतां    | 5       | 88     | आअद्विदे शलोशं               | 80      | ३६   |
| अञ्भुदये अवशाणे             | 90      | 38     | आकर्षन्तु सुबघ्वैनं          | १०      | X3   |
| अभव तुह देउ हरो             | E       | २७     | बात्मभाग्यक्षतद्रव्यः        | 3       | 79   |
| अभ्युक्षितोऽसि सलिलै॰       | 3       | 38     | आर्यकेणार्यवृत्तेन           | 80      | yo.  |
| बमी हि हें ब्ट्वा मदुपेतमेत | 80      | Ę      | आलाने गृह्यते हस्ती          | 8       | X0   |
| अमी हि वस्त्रान्तनिरुद्ध-   | १०      | १६     | आलोकविशाला मे                | 8       | ३६   |
| अमी हि वृक्षाः फलपुष्प-     | · 5     | 9      | आलोकितं गृहशिखण्डिभि०        | ¥       | . 8  |
| अमूहि भित्त्वा जलदान्तरा    | ण ५     | 88     | आश्रमं वत्स गन्तव्यं         | 80      | 33   |
| अमौक्तिकमसौवर्ण             | १०      | १५     | आहणिऊण सरोसं                 | 2       | २०   |
|                             |         | 200000 |                              |         |      |

Ę

Ę

0

| <b>一种新一块</b>                 | अङ्कः | श्लोकः | The second                  | अन्हः      | श्लोकः      |
|------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------|-------------|
| इच्छतं मम णेच्छति त्ति       | 5     | 30     | एव्वं दूलमदिक्कंते          | १०         | प् <b>र</b> |
| इदं गृहं भिन्नमदत्तदण्डो     | Ę     | 3      | एशाणाणकमूशिका               | 8          |             |
| इदं तत् ह्नेहसर्वस्वं        | 80    | २३     | एशाशि वाशू शिलशिग्ग-        | 2          |             |
| इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्       | 3     | 3 8    | एशे गुणलअणिही               | १०         | 18          |
| इन्दे प्यवाहिश्रन्ते         | 2     | 0 9    | एशे पडामि चलणेशु            | 5          | 25          |
| इयं हि निद्रा नयनावलिम्ब     | ₹     | 5      | एशे म्हि तुलिदतुलिदे        | 5          | 84          |
| इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां      | 8     | 82     | एष ते प्रणयो विप्र          | 8          | ४४          |
| इह सर्वस्वफलिन:              | 8     | 20     | एष भो निर्मलज्योत्स्नो०     | 3          | 28          |
| ईहशे व्यवहाराग्नी            | 3     | 80     | एषा फुल्लकदम्बनीप-          | ¥          | 34          |
| ईहर्गैः श्वेतकाकीयैः         | 3     | 88     | एषासि वयसो दर्गात्कु-       | 2          | Yo          |
| उज्जाणेसु सहासु अ            | Ę     | . 6    | एसो असोअवुच्छो              | 8          | 38          |
| उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा     | 3     | 3      | एह्ये हीति शिखण्डिना        | ų          | 5\$         |
| उत्ताशिता गच्छिशि            | 2     | 38     | ऐरावतोरसि चलेव              | ¥          | 33          |
| उत्तिष्ठ भोः पतितसाधु        | 20    | 38     | ओशलध देध मग्गं              | १०         | 30          |
| उदयति हि शशाङ्कः             | 8     | ४७     | ओहारिओ पवहणो                | Ę          | १२          |
| उदयन्तु नाम मेघाः            | Y     | 33     | कः श्रद्धास्यति भूतार्थं    | ₹.         | 28          |
| उन्नमति नमति वर्षति          | ¥     | २६     | n "n                        | ¥          | 38          |
| उपरितलनिपातितेष्टको          | 3     | 22     | कश्चालुआ गोच्छड             | 8          | 128         |
| ऋग्वेदं सामवेदं गणित०        | 2     | 8      | कत्ताशहे णिण्णाणअश्श        | . २        | ų.          |
| एककार्यनियोगेऽपि             | Ę     | १६     | करिकरसमबाहुः सिंह०          | 6          | ¥.          |
| एतत्तद्धृतराष्ट्रवक्त्र      | ų,    | = =    | कस्सट्टमो दिणअरो            | Ę          | 3           |
| एतत्तु मां दहति              | 8     | 22     | कस्स तुहु तणुमज्झे          | 7          | 24          |
| एताः पुनहंम्यंगताः           | 20    | 22     | कहिं कहिं सुसहिअ            | 7          | 8           |
| एता निषिक्तरजतद्रव॰          | . 4   | 8      | कांश्चिच्तुच्छयति प्रपूरयति | 20         | Ęo.         |
| एताभिरिष्टिकाभिः             | 3     | ३०     | का उण तुलिदंएशा             | 20         | ३५          |
| एता हसन्ति च रुदन्ति         | 8     | 88     | कामं नीचिमदं वदन्तु         | 3          | 28          |
| एतेन मापयति भित्तिषु         | ą     | १६     | कामं प्रदोषतिमिरेण          | 8          | 34          |
| एते हि विद्युद्गुणबद्धकक्षा० | ×     | 28     | कि अच्छघ वीसद्धा            | Ę          | ¥           |
| एतैः पिष्टतमालवर्णकिनभै०     | y     | ४६     | कि यात्यस्य पुरः शनैः       | 9          | ₹.          |
| एतैराईतमालपत्रमलिनै ०        | Ý,    | 20     | कि याशि घावशि पलाअशि        | 8          | 25          |
| एतैरैव यदा गजेन्द्र-         | ¥     | 25     | कि यासि बालकदलीव            | 2          | 20          |
| एत्य मए विण्णविदा            | Ę     | २४     | कि शे शक्के वालिपुत्ते      | 5          | 38          |
| एदं दोशक्लंडिअं              | 4     | 35     | किं कुलेनोपदिष्टेन          | 4          | 38          |
| एदेहि दे दशणहुप्पल           | 5     | 20     | n n                         |            | 9           |
| राष्ट्र न नरागहुल्पल         | 1     | 2000   |                             | The second |             |

March Conditional and Land

| manifest to d                 | प्रद्धः श्लं | ोकः  |                            | अङ्कः श्लोकः |      |
|-------------------------------|--------------|------|----------------------------|--------------|------|
| कि ते ह्यहं पूर्वरतिप्रसक्ता  | ¥.           | 35   | छन्नं दोषमुदाहरन्ति        | 3            | 8    |
| किं त्वं कटीतटनिवे॰           | 8            | २७   | द्यायार्थं ग्रीष्मसंतप्तो० | 8            | १८   |
| किं त्वं पदैर्मम पदानि        | ?            | २२   | छाायसु प्रतिमुक्तशब्प०     | 5            | 28   |
| किं त्वं भयेन परिवर्तित-      | 8            | १७   | जइ वज्जिस पादालं           | 7            | 3    |
| कि नु नाम भवेत्कार्य-         | 5            | 38   | जदिच्छशे लम्बदशाविशालं     | 5            | 77   |
| कि नु स्वर्गात्पुनः प्राप्ता  | 2.           | 80   | जधा जधा वश्शदि अव्भ-       | ¥            | 80   |
| कि पेक्खध छिज्जंतं            | १०           | 8    | जयति वृषभकेतुर्दक्ष-       | १०           | ४६   |
| कि पेक्खध शप्पुलिशं           | 80           | 28   | जलधर निर्लज्जस्त्वं        | ×            | २८ . |
| कि भीमशेणे जमदग्गिपुत्ते      | 8            | 35   | जाणन्तो वि हु जादि         | Ę            | 28   |
| कुतो बाष्पाम्बुधाराभिः        | १०           | 88   | जाणामि चारुदत्तं           | Ę            | १५   |
| कृत्वा शरीरपरिणाहसुख-         | 3            | 3    | जाणामि ण कीलिश्शं          | २            | Ę    |
| कृत्वा समुद्रमुदकोच्छ्रय-     | 3            | 22   | जादी तुज्झ विसुद्धा        | Ę            | २३   |
| कृत्वैवं मनुजपतेर्महद्व्यलीकं | 9            | 5    | जूदेण तं कद मे             | 7            | १७   |
| केयमभ्युद्यते शस्त्रे         | 80           | ३८   | जे अत्तबलं जाणिआ           | 7            | १४   |
| केशवगात्रश्यामः               | ¥            | ₹    | जे चुम्बदे अम्बिकमादु-     | 5            | 38   |
| को तं गुणारिवन्दं             | Ę            | १३   | जेण म्हि गव्भदाशे          | 5            | २४   |
| कोऽयमेवंविधे काले             | 80           | २६   | ज्ञातीन्विटान्स्वभुज-      | 8            | १६   |
| क्षीरिण्यः सन्तु गावो         | १०           | 60   | ज्ञातो हि कि न खलु         | 3            | 3    |
| क्षेसेण वज बान्धवान्          | 9            | 9    | झणज्झणंतबहुभूषण-           | 8            | २५   |
| खणेण गंठी खणजूलके             | 3            | ?    | णअलीपघाणभूदे               | १०           | 5    |
| खल, चरित-निकृष्ट, जात-        | 5            | ३२   | ण अ सुअदि अंत लिक्खे       | १०           | 3    |
| गता नाशं तारा उप०             | ×            | २४   | णवबंधणमक्का-               | 7            | 8    |
| गर्जन्ति शैलशिखरेषु           | ×            | १३   | णहमज्झगदे शूले             | = =          | 20   |
| गर्जवावर्षवा शक               | . 4          | 38   | ण हु अम्हे चांडाला         | १०           | 22   |
| गुणप्रवालं विनयप्रशाखं        | 8            | 37   | णिव्वक्कलं मूलकपेशिवण्णं   | 8            | 44   |
| गुणुषु यत्नः षुरुषेण कार्यः   | 8            | २३   | ण्हादेह शलिलजलेहि          | 3            | 8    |
| गुणंष्वेव हि कर्तव्यः         | 8            | २२   | तिक ण कलअ कालण             | १०           | 8    |
| घोणोन्नतं मुखमपाङ्ग ०         | 3            | १६   | तं तस्य स्वरसंक्रमं        | 3            | ų    |
| चन्द्रनचन्द्रशीलाढ्यो         | Ę            | 35   | तपसा मनसा वाग्भिः          | 8            | १६   |
| चाणक्केन जधा शीदा             | - 5          | ३५   | तयोरिदं सत्सुरतोत्सवा-     | •            | 9    |
| चालुदत्तविणाशाय               | 5            | 88   | तरुणजनसहायश्चिन्त्यतां     | ,            | 38   |
| चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रि-      | 3            | 18   | तालीषु तारं विटपेषु        | ¥            | ५२   |
| चिरं खलु भविष्यामि            | १०           | 80   | तुलनं चाद्रिराजस्य         | 3            | २०   |
| छन्नं कायंमुपक्षिपन्ति        | 3            | 3    | तेनास्म्यकृतवैरेण          | . 80         | 25   |
|                               |              | 1300 |                            |              |      |

市: 8 F 9 号

|                              | अङ्गः | व्लोकः |                                 | थ:कः | श्लोकः   |
|------------------------------|-------|--------|---------------------------------|------|----------|
| त्यजित किल तं जयश्री:        | Ę     | १५     | नरपतिपुरुषाणां                  |      |          |
| त्रेता हृतसर्वस्वः           | 2     | 3      | निःश्वासोऽस्य न शङ्कितः         | 9    | 3        |
| त्वत्स्नेहबद्धहृदयो हि       | 8     | 3      | निवासश्चिन्तायाः                | 3 8  | . \$2    |
| त्वदर्थं मेतद्विनिपात्य-     | १०    | ४३     | निष्पन्दीकृतपद्मषण्ड०           | X    | १४       |
| त्वद्यानं यः समारुह्य        | १०    | * *    | नृणां लोकान्तरस्थानां           | 3    | ४२<br>४२ |
| त्वरया सर्पणं तत्र           | 20    | ५६     | नृपतिपुरुषशिङ्कतप्रचारं         | 3    | 20       |
| दत्त्वा निशाया वचनीय-        | 8     | 2      | नो मुष्णाम्यबलां                | 8    | . 5      |
| दाक्षिण्योदकवाहिनी           | 5     | ३८     | पक्षविकलश्च पक्षी               | ×    | 88       |
| दारिद्रच शोच।मि              | 8     | ३८     | पङ्किकलन्नमुखाः पिबन्ति         | X    | 18       |
| दारिद्रचात्पुरुषस्य          | . १   | 35     | पंचज्जणा जेण मालिदा             | 5    | . 7      |
| दारिद्रचाद्धियमेति           | 8     | 88     | पद्मव्याकोशं भास्करं            | ą    | 23       |
| दारिद्रचान्मरणाद्वा          | 8     | 22     | परगृहललिताः परान्नपुष्टाः       | 8    | 75       |
| दारिद्रयेणाभिभूतेन           | 8     | ¥      | परिजनकथासक्तः                   | 8    | 3        |
| दिण्णकलवीलदामे               | 90    | 2      | परिज्ञातस्य मे राज्ञा           | 3    | 5        |
| दिष्टचा भो व्यसन-            | १०    | 38     | पर्यं ङ्क्रग्रन्थिवन्धद्विगुणित | 8    | 8        |
| दीनानां कल्पवृक्षः           | 8     | ४५     | पवनचपलवेगः स्थूल०               | ×    | . \$0    |
| दूर्वलं नृपतेश्चक्षुः        | 3     | 37     | पश्यन्ति मा दशदिशो              | 5    | 28       |
| दुवंणोंऽसि विनष्टोऽसि        | २     | १३     | पातु वो नीलकण्ठस्य              | ?    | 7        |
| दुष्टात्मा परगुणमत्सरी       | 3     | २७     | पादप्पहारपरिभव                  | 3    | २३       |
| देश: को नु जलावसेक-          | ą     | 12     | पादेनैकेन गगने                  | 7    | 88       |
| दो ज्जेव पूअणीआ              | Ę     | 88     | पूर्वं मानादवज्ञाय              | 5    | १७       |
| द्रव्यं लब्धं द्यूतेनैव      | २     | 5      | पूर्वानुवद्धवैरेण               | १०   | 88       |
| द्वयमिदमतीव लोके             | 8     | २४     | प्रभवति यदि धर्नो               | (0   | 38       |
| द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रो० | *     | 7      | प्रविश ग्रहमिति                 | 1    | ४६       |
| धर्नीवयुक्तस्य नरस्य         | ×     | 80     | प्रसरिस भयविक्लवा               | 8    | 58       |
| धन्यानि तेषां खलु            | ¥     | 38     | प्राप्तोऽहं व्यसनकृतां          | 80   | २५       |
| धाराभिरार्यजनचित्त •         | ×     | ४४     | प्राप्येतद्वयसनमहाणंव-          | 80   | 44       |
| विगस्तु खलु दारिद्रचं        | 1     | 38     | प्रियसुहृदमकार <b>णे</b>        | 8    | 70       |
| न खलु मम विषादः              | 8     | २०     | बलाका पाण्डुरोष्णीष०            | ×    | 38       |
| न गणयति पराभवं               | 7     | 9      | बहुकुसुमविचित्तिदा .            | 51   | 5        |
| न पर्वताग्रे नलिनी           | 8     | १७     | बालां स्त्रियं च नगरस्य         | 5    | १३       |
| न भीतो मरणादस्मि             | 80    | २७ ।   | भण कस्स जन्मछट्ठो               | Ę    | 80       |
| न महीतलस्थितिसहानि           | १०    | ४६     | भवेद गोप्ठीयानं न च             | . ६. | 8        |
| नयनसलिलसिक्तं .              | 80    | ą      | भाग्यानि मे यदि तदा             | . ६  | 3        |

| sion gre                  | अङ्कः स | लोकः | vices (A)                   | अङ्कः. इ | लोक: |
|---------------------------|---------|------|-----------------------------|----------|------|
| भीदाभअप्पदाणं             | Ę       | 38   | यया मे जनितः कामः           | 8        | XX   |
| भीमस्यानुकरिष्यामि        | ę       | १७   | यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता   | ×        | 3    |
| भूजग इव गती गिरिः         | 3       | २१   | यासां वलिः सपदि             | ?        | 3    |
| भैक्ष्येण।प्यर्जियष्यामि  | 3.      | २६   | येन ते भवनं भित्त्वा        | १०       | X0   |
| भो मेघ गम्भीरतरं          | ×       | ४७   | योऽस्माभिश्चिन्तितो         | ×        | 35   |
| मंशेण तिक्खामिलकेण        | १०      | 35   | योऽहं लतां कुसुमितां        | 3        | २६   |
| मखशतपरिपूतं गोत्रमु-      | १०      | १२   | रक्तं च नाम मधुरं च         | 3        | 8    |
| मदनमपि गुणैविशेषयन्ती     | 8       | 8    | रक्तं तदेव वरवस्त्रमियं     | 80       | 88   |
| मम मअणमणंगं               | 8       | 28   | रन्ध्रानुसारी विषमः         | 5        | २७   |
| मया किल नृशंसेन           | 3       | ३८   | राजमार्गो हि शून्योऽयं      | 8        | ५६   |
| मया खलु नृशंसेन           | 3       | ३०   | रूक्षस्वरं वाशति वायसो      | 3        | १०   |
| मयाप्ता महती बुद्धिः      | 8       | 77   | रे रे वीरअ कि कि            | Ę        | 5    |
| मयि विनिहितद्दिः          | 3       | १२   | लज्जाए भीलुदाए वा           | 3        | १७   |
| महावाताष्ट्रमातैमंहिष०    | - 4     | 22   | लब्धा चारित्रशुद्धिः        | १०       | 38   |
| मा दाव जइ वि एसो          | ¥       | 35   | लाअशशुले मम पिदा            | 3        | Ę    |
| मा दुग्गदोत्ति परिहवो     | 8       | ४३   | लामेहि अ लाअवल्लहं          | 8        | २६   |
| मार्जारः क्रमणे मृग०      | . 3     | २०   | लिम्पतीव तमोऽङ्गानि         | 2        | 38   |
| मूढे निरन्तरपयोधरया       | ¥       | १४   | लेखअवावडहिअअं               | 7        | 7    |
| मेघा वर्षन्तु गर्जन्तु    | ¥       | १६   | वंशं वाए शत्तिछहं           | ¥        | 22   |
| मेघो जलाईमहिषोदर-         | ¥       | २    | वज्झम्मि णीअमाणे            | १०       | १०   |
| मैत्रैय भोः किमिद०        | 3       | 35   | वणिज इव भान्ति              | 9.       | 1    |
| ्यं समालम्ब्य विश्वासं    | ₹       | 35   | वर्षशतमस्तु दुर्दिन०        | ¥        | ४५   |
| 29 10 10 m                | ¥       | 9    | वर्षोदकमुद्गिरता            | ¥        |      |
| थः कश्चित्त्वरितगतिः      | 8       | 7    | वसन्तसेना किमियं            | 90       |      |
| ्यः स्तब्धं दिवसान्त-     | ?       | १२   | वस्त्वन्तराणि सदृशानि       | 3        |      |
| यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः   | 4       | 33   | वादादवेण तत्ता चोवल         | 5        |      |
| यथा यथेदं निपुणं          | 3       | २४   | वाप्यां स्नाति विचक्षणो०    | 2        | . 37 |
| यथैव पुष्पं प्रथमे        | 3       | २६   | विचलइ णेउरजुअलं             | 2        | 38   |
| यदा तु भाग्यक्षयपीडितानां | 8       | ५३   | विद्युज्जिह्व नेदं महेन्द्र | ¥.       | 48   |
| यदि कुप्यसि नास्ति        | X       | 38   | विद्युद्भिज्वंलतीव          | ¥        | 70   |
| यदि गर्जति वारिधरो०       | ×       | 37   | विधिनैवोपनीतस्त्वं          | . 9      | Ę    |
| यदि तावत्कृतान्ते         | 3       | - २४ | विपर्यस्तमनश्चेष्टैः शीला   | 4        | Ę    |
| यद्भदहल्याहेतोमृं पा      | ×       | ३०   | विभवानुगता भार्या           | 3        | २५   |
|                           |         |      |                             |          |      |

णिका

|                              | अङ्गः | श्लोक |
|------------------------------|-------|-------|
| विषसलिलतुलाग्निप्रार्थिते    | 3     | 83    |
| विषादस्रस्तसर्वाङ्गी         | 8     |       |
| वेगं करोति तुरगः             | ¥     | 5     |
| वेदार्थान्प्राकृतस्त्वं वदसि | 3     | 28    |
| वैदेश्येन कृतो भयेन्मम       | 3     | 23    |
| व्यवहारः सविष्नोऽयं          | 3     | १=    |
| शक्कालधणे क्खु शज्जणे        | 7     | १५    |
| शंजम्मध णिअपोटं              | 5     | Ş     |
| शत्रुः कृतापराधः             | १०    | **    |
| शरच्चन्द्रप्रतीकाशं          | 5     | १६    |
| शव्वकालं मए पुश्टे           | 5     | 75    |
| शब्वे क्खु होइ लोए           | १०    | १५    |
| शशिविमलमयूख-                 | १०    | 23    |
| शश्श्रपलक्कवलद्दे            | 3     | 7     |
| शास्त्रज्ञः कपटानुसार-       | 3     | ×     |
| शिखा प्रदीपस्य सुवर्ण-       | 3     | १७    |
| शिल मुंडिद तुंड मुंडिदे      | 5     | ₹     |
| शिलिश मम णिलीणे              | 5     | 83    |
| शुक्खा वि वर्वदेशाशे         | १०    | 20    |
| शुवण्या देमि पिअं            |       | 38    |
| शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाङ्क्षः  | 5     |       |
|                              | 3     | 88    |
| शून्यमपुत्रस्य गृहं          | 8     | 4     |
| शून्येग्र है: खलु समाः       | X     | ४२    |
| शूले विक्कंते पंडवे          | 3     | 80    |
| संसक्तैरिव चक्रवाक-          | ¥     | ¥     |
| सकामान्विष्यतेऽस्माभिः       | 8     | .88   |
| सङ्गं नैव हि कश्चिदस्य       | 8     | ३७    |
| सच्चेण सुहं क्खु लब्भइ       | 3     | ३४    |

|                              | अङ्कः | श्लोकः |
|------------------------------|-------|--------|
| स तावदस्मद्वयसनार्णवो-       | 9     | 8      |
| सत्यं न मे विभवनाश-          | 8     | १३     |
| सदा प्रदोषो मम याति          | ×     | 30     |
| समरव्यसनी प्रमादशून्यः       | 8     | ×      |
| समुद्रवीचीव चलस्वभावाः       | 8     | 24     |
| संभमघग्घरकण्ठो               | Ę     | 70     |
| सर्वगात्रेषु विन्यस्तै-      | 20    | ×      |
| सव्यं मे स्पन्दते चक्षुः     | 3     | 24     |
| साटोपकूटकपटानृत-             | ×     | 35     |
| सिण्णसिलाअलहत्थो             | Ę     | 22     |
| सीधुसुरासवमत्तिआ             | Å     | 30     |
| सुअणे बखु भिच्चाणुकम्पके     | ₹     | 8      |
| सुखं हि दु:खान्यनुभूय        | 8     | 20     |
| सुदृष्टः क्रियतामेषः         | . 8   | 28     |
| सोऽस्मद्विधानां प्रणयैः      | 8     | ४६     |
| स्खलति चरणं भूमौ             | 3     | १३     |
| स्तम्भेषु प्रचलितवेदि-       | ×     | X0     |
| स्त्रियो हि नाम खल्वेताः     | 8     | 38.    |
| स्त्रीभिविमानितानां          | 5     | 3      |
| स्त्रीषु न रागः कार्यः       | 8     | १३     |
| हत्थशंजदो मुहशंजदो           | 5     | 80     |
| हत्वा तं कुनृपमहं हि         | १०    | ४७     |
| हत्वा रिपुं तं वलमन्त्रहीनं  | १०    | 85     |
| हा प्रेयसि प्रेयसि विद्यमाने | १०    | ४५     |
| हिंगुज्ते जीरकभद्दमुक्ते     | 5     | १३     |
| हिंगुज्जले दिण्णमरीचचुण्णे   | 5     | 88     |
| हित्वाहं नरपतिबन्धनाप-       | É     |        |

## टिप्पणी

21249

## प्रथम ग्रङ्क

इस अब्द का नाम 'अलब्द्वार-न्यास' है। वसन्तसेना ने आना-जाना बढ़ाने के लिये चारुदत्त के घर में अपने आभूषणों को रख दिया—(=न्यास) यह इस अकू की प्रमुख घटना है। आरम्भ में नान्दी पाठ के पश्चात् प्रस्तावना आरम्भ होती है। प्रस्तावना में सूत्रधार तथा उसकी पत्नी नटी का कथोपकथन है। नटी के कहनें से सूत्रधार किसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के लिये निकलता है, तभी मैत्रेय (विद्रुषक) दिखाई देता हैं। इस अन्द्र के चार दृश्य कहे जा सकते हैं-प्रथम दृश्य में मैत्रेय चारुदत्त के मित्र जूर्णवृद्ध का दिया हुआ उत्तरीय वस्त्र लेकर आता है। चारुदत्त मैत्रेय का स्वागत करके उसे देवियों को बलि देने के लिये जाने को कहता है। मैत्रेय आनाकानी करता है और चारुदत्त दरिद्रता के दूष्प्रभाव को स्मरण करता है। द्वितीय हश्य में शकार, विट, चेट, वसन्तसेना का पीछा करते हैं और वसन्तसेना चारुदत्त के घर के समीप आ जाती है। तृतीय दृश्य में चारुदत्त जप समाप्त करके विदुषक की बिल देने के लिये भेजता है। रदिनका और मैत्रेय बाहर जाते हैं। इसी समय वसन्तसेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ट होती है। शकार रदिनका को वसन्तसेना समझ कर उसको पकड़ लेता है और मैत्रेंय तथा शकार का विवाद होता है। चतुर्थ दृश्य में रदिनका और मैत्रेय के लौटने पर चारुदत्त वसन्तसेना को पहचानता है। दोनों का प्रारम्भिक वार्तालाप होता है। वसन्तसेना न्यासरूप में अपने आभूषण चारुदत्त के घर रखकर चली जाती है।]

(पृष्ठ २) १. पर्यञ्क-इत्यादि नान्दी के दो शलोक हैं। शम्मो: शून्येक्षणः समाधिः वः पातुं यह प्रधान वाक्य है। अन्य षष्ठी विभक्ति के पद 'शम्भुं' के विशेषण हैं। पर्यञ्क का अभिप्राय है—योगाभ्यास का विशेष प्रकार का आसन; जिसे पद्मासन या वीरासन (काले) कहते हैं। प्रन्थि-गाँठ, पालधी लगाने के लिये एक पग पर मोड़कर दूसरा पग रखना। उसे दृढ़ करने के लिये (तस्य वन्धाय) दोहरे सर्प का आश्लेष—लपेटना (Coiling round); उससे जकड़े हुए हैं जानु जिसके (बहुन्नीहि समास)। अथवा प्रन्थि बाँधने से दोहरे हुए सर्प के लिपटने के कारण जकड़ गये हैं जानु जिसके ऐसे शम्भु की (समाधि)। अन्तः प्राणावरोध०-प्रणायाम के समय प्राणवायु का श्रीर के भीतर रोकना। इससे इन्द्रियों का बाह्यविषयक ज्ञान निवृत्त हो गया है तथा वे संयत हो गई हैं। रद्ध—संयत, वशीकृत। इन्द्रिय—इन्द्रस्य आत्मनः लिङ्गम् (इन्द्र अर्थात् आत्मा का अनुमान कराने वाला चिह्न), इन्द्र + घच् (इय्) आत्मनि० जिसने

तत्वज्ञान के द्वारा अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन किया है। इस दर्शन के समय इिन्द्रयों का व्यापार एक गया है। यहाँ तत्त्वहृष्ट्या-सम्यक्ट्षिट के द्वारा, यह पश्यतः का कारण है तथा व्यपगतकरणम् एक गया है करण अर्थात् इन्द्रिय-व्यापार जिस कर्म में, यह पश्यतः का क्रिया विशेषण है। आत्मानम्—विशुद्ध चैतन्य या ब्रह्मचैतन्य, वस्तुतः आत्मस्वरूप का दर्शन—तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् (योगसूत्र ११३)। शून्येक्षण० निराकार में वृत्तिघटित एकतानता अर्थात् तल्लीनता, उससे ब्रह्म में लगी हुई समाधि (शून्ये ईक्षणघटितो यो लयः, तेन ब्रह्मणि लग्नः)—यह अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। समाधिः वः पातु का भावार्थं है—समाधिनिष्ठः शिवः वः पातु ।

यहाँ पर समाधिनिष्ठ शिव का साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि—ये योग के आठ अङ्ग हैं। आसन से लेकर समाधि पर्यन्त समस्त अङ्गों का क्रमशः वर्णन इस पद्य में किया गया है। 'पर्यञ्क०' इत्यादि में 'स्थिरसुखमासनम्' का स्वरूप है, अन्तः ०' इत्यादि में प्राणायाम तथा इन्द्रिय-निरोधस्वरूप प्रत्याहार का वर्णन है। 'आत्मिनि॰' इत्यादि में 'देशबन्ध-श्चित्तस्य धारणा' [योग० ३/१) इस धारणा का स्वरूप है तथा 'शून्येक्षणघटित' पद से 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् |योग० ३:२| यह ध्यान का रूप प्रकट होता है और 'ब्रह्मलग्नः' यह पद 'अर्थमात्रनिर्भास' समाधि का द्योतक है।।१।।

है।

से

क)

त्रेय

दत्त

त्रेय

ीय

के

को

मय

मझ

में

का

घर

ाण:

षण

सन

क्र

) 1

सके

का

ाथा ।

इन्द्र सने २. पात० यहाँ पर 'गौरी' शब्द के प्रयोग से पार्वती की भुजा का गौरत्व अभिव्यक्त होता है जो श्यामाम्बुद सहश नीले कण्ठ पर विद्युल्लता के सहश है। इस श्लोक में कथावस्तु का बीज ध्वनित होता है; यथा—'शिव के कण्ठ में गौरी की भुजा' से चारुदत्त और वसन्तसेना का प्रेम प्रकट होता है। नीलाम्बुद का वर्णन मेघाच्छन्न दिवस में वसन्तसेना के अभिसरण का सूचक है। श्वेत तथा श्याम के सापेक्ष वर्णन से एक ओर संसार के शकारादिकृत धूर्ततापूर्ण व्यवहार अर्थात् कालुष्य तथा दूसरी ओर वसन्तसेना का पवित्र प्रेम अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में कथाबीज को प्रस्तुत करने वाली यह पत्रावली नामक नान्दी है। (देखिये सं० व्याख्या)।।२।।

नान्दी—देव या राजा आदि को प्रसन्न करने के लिये नाटक के आदि में स्तुति या आधीर्वचन के रूप में मङ्गल किया जाता है वही 'नान्दी' कहलाती है। (देखिये सं० व्याख्या)। नन्दयति इति नन्दः√नन्द + अच्; नन्द एव नान्दः (स्वार्थेऽण्) नान्द + ई (स्त्री०) = नान्दी। नान्दीपाठ सूत्रधार करता है। 'सूत्रधारः पठेन्नान्दीं मध्यमस्वरमाश्रितः।' यह आठ पदों की नान्दी है। व्याख्याकारों ने पदं की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। कहीं सुबन्त और तिङन्त को पद माना गया है; कहीं श्लोक के एक चरण को ही पद कहा गया है। यहाँ दोनों पद्यों के चार चार चरण मिलकर कुल आठ पद होते हैं।

सूत्रधार—रङ्गमञ्च का व्यवस्थापक । यहाँ 'सूत्र' शब्द का प्रयोग नाटघोप-करण अथवा अभिनय-निर्देशन के अर्थ में लाक्षणिक है । जिसके हाथ में समस्त नाटघोर पकरण होते हैं अथवा जो रङ्गमञ्च की व्यवस्था करता है, वह मुख्य नट अर्थात् अभिनेताओं का निर्देशक सूत्रधार कहलाता है। (विशेष देखिये सं० व्याख्या तथा भूमिका)।

विमर्दकारिणा-विघ्न करने वाले, विमर्द + 1/कृ + णिति ।

पृ० ४. आर्यसिश्चान् आर्य श्रेष्ठजन; कुलं शीलं दया दानं धर्मः सत्यं कृतज्ञता । अद्रोहः इति येष्वेतत्तानार्यान् संप्रचक्षते । कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्यम-नाचरन् । तिष्ठति प्रकृताचारे स वै आर्यं इति स्मृतः । 'मिश्च' शब्दः विद्वान् पुरुषों के लिये आदरसूचक उपाधि है ।

मृच्छकटिक — मृच्छकटिक या मृच्छकटिका (मृद् + शकटिका) का अर्थ है — मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटम् अस्त्यस्मिन्तित मृच्छकट + ठन् (इक)। अथवा 'मृदः शकटिका यस्मिन्' इस अर्थ में बहुव्रीहि समास होकर 'मृच्छकटिक' शब्द निष्पन्न होता है। पष्ठ अक्ट्र में वर्णित मिट्टी की गाड़ी इस प्रकरण की कथावस्तु के विकास में एक विशेष मोड़ दे देती है। अतः इसकी प्रधानता के कारण इस प्रकरण का नाम मृच्छकटिक रक्खा गया है। प्रकरण — रूपक के दस प्रकार होते हैं। उनमें से एक अकरण नामक है। मृच्छकटिक एक प्रकरण है। (देखिये सं व्याख्या तथा भूमिका)। प्रयोक्तुम् — अभिनय करने के लिये। व्यवसिता — उद्यत हैं।

३. दिरदेन्द्र० । यहाँ से प्ररोचना आरम्भ होती है। किन तथा काव्य की प्रशंसा द्वारा सामाजिकों को काव्य की ओर आकृष्ट करना प्ररोचना कहलाता है (देखिये सं० व्याख्या)। चकोरनेत्र:—चकोर के नेत्र रक्तनील होते हैं। चकोर सहश नेत्रों से शूद्रक की नीरता प्रकट होती है। विग्रह—शरीर। दिज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वणं दिज कहे जाते हैं। यहाँ दिज शब्द का प्रयोग क्षत्रिय के लिये किया गया है। अगाधंसत्त्व:—अगाधं —अथाह, सत्त्व = वल, अथाह वल वाला।

४. ऋग्वेद०। वंशिकीम्—तेश से सम्बन्ध रखने वाली; वेश + ठक्। 'वेश' शब्द के अनेक अर्थ किये गये हैं—जैसे १. वेश्याओं का वासस्थान अर्थात् वेश्यालय २. अग्निवेश कृत कामशास्त्र ३. नेपथ्य। यहाँ वेश (नेपथ्य) सम्बन्धी कला अर्थात् नाट्यकत्रा यह अर्थ ही अधिक संगत प्रतीत होता है। शर्व-शिव। व्यपगतिमिरे—चला गया है (अज्ञान का) अन्धकार जिनका, ऐसे चक्षु। परमसमुद्रयेन—अत्यधिक उन्नित करने वाले से; 'अश्वमेध' का विशेषण है। इससे अश्वमेध यज्ञ का महत्त्व प्रकट होता है। ''अये अश्वमेध इति नाम विश्वविजयिनां क्षत्रियाणामूर्जस्वलः सर्व-सत्रपरिभावी महानुत्कर्षनिकषः।'' (उत्तर० अङ्क ४) तथा 'यथाश्वमेध: कृतुराट्—सर्वपापापनोदनः'' (मनु० ११. २६१)। इष्ट्वा—यज्ञ करके; √यज् + क्तवा। शूद्रकः—राजा शूद्रक, मृच्छकटिक का रचयिता (देखिये भूमिका)। अग्नि प्रविष्टः—अग्नि में प्रविष्ट हुआ अथवा परलोक को चला गया। यहाँ किव का स्वयं ही अपनी आयु की समाप्ति तथा मृत्यु का वर्णन करना असङ्गत-सा प्रतीत होता है। इस असङ्गति-निवारण के लिये कई समायान किये जाते हैं—(१) किन्हीं के मतानुसार ज्योतिषशास्त्र के द्वारा

अर्थात् ा तथा

र्मः सत्यं क्तंव्यम-पुरुषों के

है—
'मृदः
निष्पन्न
विकास
का नाम
से एक
मेका)।

ाव्य की लाता है सहश क्षत्रिय, ये किया

। 'वेश'
वेश्यालय
ा अर्थात्
तिमिरेसत्यिक
सत्यिक
ा महत्त्व
लः सर्वगुराट्गुरुकःगं प्रविष्ट

समाप्ति गरण के

के द्वारा

भविष्यत् काल की बात जानकर यहाँ ऐसा वर्णन किया गया है, प्रविष्टः' इसमें (आगामी) सूत्रधार वचन की हिष्ट से भूतार्थक 'क्त' प्रत्यय है। शरभ क्ष मुनि के समान यज्ञविशेष की अग्नि में शूदक ने प्रवेश किया था ऐसी प्रसिद्धि है। (२) किसी किव ने शूदक के नाम से यह प्रकरण लिखा और शूदक के पुत्र को भेंट कर दिया, अतः शूदक की मृत्यु का वर्णन किया जा सका। (३) यह श्लोक बाद में जोड़ा गया (प्रक्षिप्त) है। (४) 'अग्नि प्रविष्टः' का लाक्षणिक अर्थ लेना चाहिये अर्थात् शूदक मृत्युपर्यन्त अग्निहोत्री बना रहा।

५. समर० । समरब्यसनी —युद्ध-प्रेंमी । समरस्य व्यसनं समरव्यसनं तदस्या-स्तीति समरव्यसनी (समरव्यसन + इन्) अथवा समरस्य व्यसनी इति (षष्ठीसमासः)। क्कुदं — श्रेष्ठ या प्रधान 'ककुद नृपाणाम्' (रघु० ३, ७१)। तपोधनः — तप ही है धन जिसका (बहुब्रीहि) — तपस्वी । परवारण०; पर-श्रत्र, बारण-हाथी; श्रत्र के हाथियों या उत्कृष्ट हाथियों (पराः उत्कृष्टाः वारणाः परवारणाः) के साथ बाहुयुद्ध का इच्छुक । अथवा शत्रुओं को रोकने वाले (वारण) बाहुयुद्ध का इच्छुक । इससे शूद्रक की शारीरिक शक्ति सूचित होती है । किल — निश्चय ही, प्रसिद्ध है ।

प्र०६. तत्कृतौ उस (श्रुक) की रचना में । यहाँ स्पष्टतया मृच्छकटिक को श्रुक की कृति बतलाया गया है।

६. अविन्तिपुर्याम् ० — प्राचीन काल में 'अविन्ति' नामक एक जनपद (प्रदेश) था, जिसकी राजधानी 'अविन्तिपुरी' (अवन्तीनां जनपदानां पुरी) अर्थात् उज्जियनी थी। संस्कृत साहित्य में इसके वैभव का अनेकशः वर्णन किया गया है। द्विजसार्थबाहः — जाह्मण व्यापारी । सार्थं = व्यापारियों का समूह, काफला; सार्थं वहतीति सार्थवाहः; काफले लेकर व्यापार करने वाला। अधिकांश व्याख्याकारों ने यह अर्थं किया है। किन्तु एम० आर० काले का क्यून है कि मृच्छक्रिक के अनुशीलन से चारुदत्त के व्यापारी होने का कोई संकेत नहीं मिलता, अतः दिजसाथवाह का अर्थ है — जाह्मणश्रेष्ठ, जाह्मण जाति का अगुआ a leader of the Brahman community और 'सार्थवाह' शब्द के इस भावार्थं के लिये प्रमाण है — मिललनाथ का - 'कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्' (रघु० टीका मञ्जल क्लोक ३) यह प्रयोग। अथवा — सार्थवाह विनयदत्त का नाती होने के कारण चारुदत्त को भी सार्थवाह कह दिया गया है। 'सार्थवाह' उनकी पारिवारिक उपाधि रही होगी।।६॥

७. तयोरिद्रम् । तयोः — उन दोनों (चारुदत्त तथा वसन्तसेना) का, इसका 'नयप्रचारं' आदि के साथ अन्वय है। तयोः नयप्रचारम्' (आदि) इदं सर्वं चकार — यह मूलार्थ है । सत्सुरतोत्सवाध्यः — गत्सुरतोत्सवः आश्रयः यस्य तं नयप्रचारम् (बहुत्रीहि)। काले के अनुसार यह 'नयप्रचारं' का विशेषण है। वस्तुतः तो इसका सुसङ्गत अर्थ तथा अन्वय विचारणीय ही है। नयप्रचारं — नीति के व्यवहार को। स्यवहार दुष्टतां — न्याय की दोषपूर्णता को, जो चारुदत्त पर चलाये 'गये मिथ्याभियोग

में प्रकट हुई । व्यवहार—विवाद अथवा विवाद-निर्णय सम्बन्धी विचार । भवित-व्यतां होनहार को, विधिविधान को, जिसका संकेत १० ६० में मिलता है।

सङ्गीतशाला—(यहाँ) रङ्गशाला । कुशीलवाः—नट, अभिनय करने वाले (actors) । आं ज्ञातम्—अपनी दरिद्रता का स्मरण करके कहा गया है।

द. शून्यम् । शून्यं सूना । अपुत्रस्य नास्ति पुत्रः यस्य स अपुत्रः तस्य (बहुन्नीहिः) । चिरशुन्यम् --दीर्घं काल तक सूना । दिशः शून्याः --दिशार्ये सूनी हैं । दा

सङ्गीतकम्—सङ्गीतमेव सङ्गीतकम् । पुष्करवीजम्—कमल के वीज, वे सूर्यं के ताप से सहज में ही सूख जाते हैं । खटखटायेते —खटखट करती है, अव्यक्त शब्द के अनुकरण 'खटत्' शब्द से डाच् प्रत्यय होने पर द्वित्व होकर 'खटखटा' शब्द वनता है, खटखटा म य (क्यव्) 'लोहितादिडाज्ध्यः क्यव् (३/१/१३), आत्मनेपद प्रथम पुरुष द्विं में खटखटायेते रूप होता है । इस प्रसंग में भास के चारुदत्त नाटक में कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया गया है—"पुष्करपत्रपतितजलविन्दू इव चञ्चलायेते अत्र मेऽक्षिणी।" कार्यं—स्त्री से सम्भाषणादि कार्यं, 'कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यों भाषाव्यतिक्रमः'— यह नाटच-नियम है ।

अथवा प्रयोग—अभिनय का कार्य (The part he had to play-M. R. Kale) अथवा प्रयोगवशात्—नाटच प्रयोग के नियम के अनुसार (दे० सं० व्याख्या)।

पृष्ट १ । अविद—खेद है । यह आश्चर्य तथा खेद के भाव को प्रकट करने वाला अव्यय है । संविधानकम्—आयोजन, भास ने केवल 'संविधा' शब्द का प्रयोग किया है । रच्या—गली । परिवर्तन—मांजने के लिये घुमाना । कृष्णसारा — चित-कवरी । विशेषक—तिलक । स्निग्धगन्धेन—घृताति स्निग्ध पदार्थों की गन्ध से । प्राणाधिकम्—जितनी जीव न सहन कर सके उससे अधिक, प्राणात्ययं—यह पाठान्तर है, इसका अर्थ है—जीवन को अतिक्रान्त करके । प्राणात्ययं बाधते मां बुभुक्षा—भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं । वर्णकम्—रंग और गन्ध मिश्रित प्रलेपन । सुमनसः—पृष्य (स्त्रीलिङ्ग) । आयं—पत्नी के लिये सम्बोधन, जैसा कि साहित्यदर्पण में कहा गया है—वाच्यौ नटीसूत्रधरावायंनाम्ना परस्परम् । शब्दाय्य—बुलाकर, पुकार कर । परमार्थम्—वास्तविक बात । नेपश्य—(१) नटों के वेष रचना का स्थान, (२) 'नेपथ्यं स्याज्जवनिका ।' (३) वेष । यहाँ प्रथम अर्थ है ।

नियोगः—आज्ञा । अनुष्ठीयताम्—पालन किया जाये, अनु + √स्था (कर्मणि) लोट् प्र० पु० एक० । अशितव्यम् — खाने योग्ग वस्तु√अश् + तव्य । गुडौदनं—गुड से मिश्रित भात । ओदन—भात । तण्डुल—चावल । रसायनम्— सरस, रसयुक्त । आशासन्ताम्—आशीर्वाद देवें, आ√शंसु (इच्छार्थक) आशिषि लोट् प्र० पु० बहु० ।

पृष्ठ १०। 'स्वगतं' और 'प्रकाशं'—ये वस्तु को प्रकट करने के ढङ्ग हैं। जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे मन ही मन कहा जाता है और वह 'स्वगतम्' या 'आत्मगतम्' कहलाती है, किन्तु जो सवको सुनाने के लिये प्रकट रूप में कही जाती है उसे 'प्रकाशम्' कहते हैं। वरण्डलम्बुक इव—इसके अनेक अर्थ किये गये हैं, जैसे

(१) वरण्ड—ढेकली में काम आने वाला लकड़ी का लट्ठा, लम्बुक—उस पर वंधा हुआ मिट्टी का थुआ (स्थूणः)। उसे कुए आदि से जल निकालने के लिए ऊपर उठा कर नीचे गिराया जाता है। (पृथ्वी०)। (२) कुछ व्याख्याकारों के अनुसार डाट या लिण्टर के आधार हेनु जो 'ढूला' तैयार किया जाता है वही 'वरण्डलम्बुक' कहलाता है, उसे पहले बनाया जाता है और फिर गिरा दिया जाता, (३) एम. आर. काले का मत है कि लटकता हुआ घास का ढेर (वरण्ड-नृणसंचय) ही वरण्डलम्बुक कहलाता है जो तेज वायु के झोंके के द्वारा उठाकर नीचे गिरा दिया जाता है। 'वरण्ड' शब्द का आज भी इस अर्थ में कोंकण में प्रयोग देखा जाता है।

वत-

वाले

तस्य

151

सूर्य

शब्द

नता

पुरुष

मल-

ायेते

गर्यो

ale)

हरने योग

चत-

से।

न्तर

भूख

:--

कहा

हर ।

पथ्यं

ांणि)

–गुड

क्त । इ० ।

। जो

' या

नाती

जैसे

तत्किमिति यहाँ वर्णकं पिनष्टि आदि का कवि ने पुनः वर्णन किया है। इनके द्वारा कवि वर्ण्यं वस्तु की ओर संकेत करता है, यथा— 'वर्णकं पिनष्टि' चारुदत्त को कुचलने के लिये किये गये शकार के प्रयत्नों का सूचक है, 'सुमनसो गुम्फित' वध्य-माला की ओर संकेत करता है तथा 'पञ्चवर्ण' अन्तिम पाँच सुखद घटनाओं को सूचित करता है-(१) चारुदत्त के चरित्र की पवित्रता की पुनः स्थापना, (२) चारुदत्त का शकार को अभयदान, (३) आर्यक की राज्य-प्राप्ति, (४) चारुदत्त और वसन्तसेना का पुर्नीमलन, (४) शर्विलक से मित्रता। कि नामधेय:-किस नाम का (उपवास) । अभिरूपपति: - जिससे सुन्दर या विद्वान् पति मिलता है अर्थात् अनुकूल पति को दिलाने वाला । इहलोकिक:-इस लोक का, 'इहलोके भवः' इहलोक + ठअ (इक), पाणिनि व्याकरण के अनुसार 'ऐहलीकिकः' प्रयोग होना चाहिये, क्योंकि अनुशतिकादीनां च' ७।३,२० से उभयपद वृद्धि होती है। पारलीकिक:-परलोक में होने वाला । भक्त-भात, अन्त । जूर्णवृद्ध अथवा चूर्णवृद्ध दोनों नाम मिलते हैं सुगन्धम् - यह 'त्वां' तथा 'केशकलाप' दोनों का विश्लेषण है, 'त्वां' के साथ पुष्पों की माला (वध्यस्रक्) से युक्त - यह अर्थ होता है। जैसे वधू के सुवासित केशपाश में मांग फाड़ी जाती है, इसी प्रकार सुवासित पुष्पमालादि से युक्त चूर्णवृद्ध को राजा के द्वारा चीरा जाता हुआ मैं कब देखूंगा, यह भाव है।

पृष्ठ १२। कार्यम् —प्रयोजन। ब्राह्मणेनो० — व्रत-पारणा के समय जो ब्रह्मभोज होता है उसके लिये ऐसे ब्राह्मण को निमन्त्रित करना है जो सूत्रधार की पारिवारिक अवस्था के अनुकूल हो। सुसमृद्धायामु० — इससे प्रकट होता है कि समृद्धियाली उज्जयिनी नगरी में ब्राह्मण सम्पन्न थे और साधारण लोगों के निमन्त्रण पर
उनका आना कठिन था अथवा 'नट' आदि के यहाँ वे आना पसन्द न करते थे।
अप्रणी: — अग्रे नयतीति, आगे ले जाने वाला; अग्र + नी + क्विप्। अशितुमग्रणी: —
यह भोजन के लिये निमन्त्रित करने की एक शिष्ट रीति है।

व्यापृत:—अन्य कार्य में लगा हुआ। सम्पन्नम्—समृद्ध, बिढ़्या (Rich delicious काले); 'सम्पन्न' शब्द का अर्थ प्रस्तुत (तैयार) भी किया जाता है। निःसपत्तम् —प्रतिद्वन्द्वी-रिहत; कुछ व्याख्याकारों के अनुसार 'णीसवतं; इस प्राकृत शब्द का अर्थ है--'निःस्नाव' अर्थात् पितरों को दिया जाने वाला धृतादि सहित

तण्डुलपूर्ण पात्र । यह सम्भव है कि मैत्रिय को लुभाने के लिये सूत्रधार ने इसकी उल्लेख किया हो । किन्तु यह अर्थ कोश के अनुकूल नहीं अतः 'निःसपत्न' शब्द ही उचित है। भाव यह है कि इसमें तुम्हारा दूसरा प्रतिद्वन्द्वी भी नहीं है इसलिये समस्त दक्षिणा आदि तुम्हें ही मिलेगी अथवा तुमने हमारे यहाँ भोजन किया इसका किसी को पता न चलेगा (मि०, एम. आर. काले स० टीका तथा नोट्स)।

प्रत्यादिष्टः — मना कर दिया गयाः निर्वन्धः - आग्रह, दुराग्रह । अनुरोद्धम् — अनुरोध के लिये, अपना अनुसरण करवाने के लिये — अनुरोधोऽनुवर्तनम् — अमरकोश ।

आमुखम् जहाँ सूत्रधार नटी या विदूषक आदि के साथ वार्तालाप करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत वस्तु का संकेत करता हुआ अपने कार्य की चर्चा करता है, उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं (सं व्याख्या) । यहाँ सूत्रधार अपनी पत्नी नटी के साथ वार्तालाप करते हुए प्रकृत वस्तु की ओर कतिपय संकेत करता है, उन संकेतों का यथास्थान उल्लेख किया गया है।

आमुख भारती वृत्ति का भेद (अङ्ग) है। नट (सूत्रधार) का वह वाक्-व्यापार (केवल कथन, जिसमें अभिनय प्रायः नहीं होता), जो अधिकांश संस्कृत भाषा में होता है, 'भारती वृत्ति कहलाता है। इसके चार अङ्ग होते हैं—(१) प्ररोचना, (२) वीथी, (३) प्रहसन और (४) आमुख या प्रस्तावना । प्ररोचना का ऊपर (पृष्ठ ४) उल्लेख किया जा चुका है।

प्रस्तावना भी पाँच प्रकार की होती हैं—(१) उद्घात्यक, (२) कथोद्घात, (३) प्रयोगातिशय, (४) प्रवर्तक, (३) अवलगित । जैसा कि साहित्यदपंण में कहा गया है—उद्घात्यकः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा । प्रवर्तकावलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥ (४, ३३) । यहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है (लक्षण देखिये संव्व्याख्या); क्योंकि निमन्त्रण के लिये किसी ब्राह्मण को लोजते हुए सूत्रधार ने 'एष चारुदत्तस्य मित्रं मैत्रेय इत एवागच्छति' इस वाक्य से मैत्रेय का प्रवेश सूचित किया है । इस प्रकार सूत्रधार स्वयं ही अपने पूर्व प्रयोग अर्थात् निमन्त्रणार्थ ब्राह्मणान्वेषण का अतिक्रमण करके अन्य प्रयोग अर्थात् मैत्रेय के प्रवेश की सूचना देता है ।

कथोद्घात नामक प्रस्तावना में तो सूत्रधार के वाक्य का उच्चारण करते हुए अथवा उसके वाक्यार्थ को लेकर किसी पात्र का प्रवेश हुआ करता है। सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थस्य वा। भवेत् पात्रप्रवेशक्ष्वेत् कथोद्घातः स उच्यते। देखिये साहित्यदर्पण ६, २५ तथा उदाहरण)।

पृ० १४. समीहितव्यानि—चाहें जायें। तुलयसि—जाँच करती है, तोलती है; तुला + णिच् + लट्, म० पु० एक०। तूलयसि यह भी पाठ है, हल्का करती है—यह अर्थ है। उद्गार०—उद्गार = डकार; डकारों में जिनकी सुगन्ध प्रकट होती है ऐसे (मोदक)। अशितः, —जिसने भोजन कर लिया है। अशितम् = अशनम्, अशितम् अस्यास्तीति अशितः अर्थ आदिम्यः अच्' पा० ५।२।१०।। चतुः शालकम् आमने सामने बनी हुई चारं शालाओं से घिर हुआ भवन, चतस्रः शालाः समाहृताः यस्मिन्

तत् चतुःशाखम् तदेव चतुगालकम् (स्वार्थं कः) । मल्लक व्यञ्जनपात्र, (चित्रकार-पक्षमं) रङ्ग पात्र; जिस प्रकार चित्रकार चित्रकलक पर वृत्द गिरने के भय से तूलिका को रंग में छुआता सा है इसी प्रकार विद्रपक अंगुलियों से चल-चल कर व्यञ्जन-पात्रों को छोड़ देता था। चल्वर चौक, प्राङ्गण, चौराहा। वृषम चैल; यहाँ पर उस वृषभ की ओर संकेत है जो किसी पर्व पर स्वच्छन्द विचरण के लिये छोड़ दिया जाता है और निर्वाध रूप से चरकर अत्यन्त पुष्ट हो जाता है, विद्रुषक ने अपने तत्कालीन निर्द्धन्द जीवन की उसके साथ समानता दिखलाई है। रोमन्थायमानः जुगाली करता हुआ, रोमन्थ = जुगाली, रोमन्थ वर्तयित रोमन्थायते 'कर्मणो रोमन्थताप्यां वर्तिचरोः पा० ३।१।११।' इति क्यङ् रोमन्थ + क्यङ् + जानच्। गृहपारावतः — घरेलू या पालतू कवूतर। आवासनिमित्तम् बसेरे के लिये। गृह-देवतानाम् — विशेष प्रकार के देवता, जिन्हें गृह-रक्षा करने वाला समझा जाता था और अन्न आदि की बलि दी जाती थी। यथानिद्धिक्ट जैसा कपर निर्देश किया गया है अर्थात् विल का अन्न लिये हुए।

Tif

ही

स्त

सी

TI

रते

र्चा

नी

उन

ार

ता

थी.

या

त,

हा

व-

ijο

एष

या

प्रण

हुए

स्य

वये

है;

है है

तम्

मने

मन्

E. यासां०—बिलः—विलवैश्वदेव यज्ञ के अनन्तर गृह द्वार पर जो बिल का अन्त रक्खा जाता है, उसकी प्रचुरता की ओर संकेत है।

पृ० १६। विरूढ० चिग हुए हैं तृणाङ्कुर जिनमें (बहुन्नीह); दरिद्रता के कारण देखभाल के हेतु कोई सेवक नहीं था अथवा दारिद्रय-जितत अकर्मण्यता से स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया था। बीजाञ्जलि: बीजानाम् अञ्जलि; अञ्जलि भरे बीज। यहाँ 'वीज' जब्द साधारण अन्त को ध्वनित करता है। कीट० कीड़ों के मुख से खाई हुई (बीजाञ्जालि); इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं -(१) कीड़े लगे (घुने) अन्त की अञ्जलि अथवा (२) इतनी स्वल्प बीजांजिल कि कीट ही उसे खा सकते हैं चिड़िया आदि नहीं। इससे प्रकारान्तर से दरिद्रता का ही कथन किया गया है; इस प्रकार प्रतीयमान दरिद्रता का भङ्गधन्तर से कथन होने के कारण यहाँ पर्या-योक्ति अलंकार है। 'पर्यायोक्ते यदा भङ्गधा गम्यमेवाभिधीयते।'।।।।।

विदूषक — नायक का मित्र, उसके व्यक्तिगत जीवन का सहचर एक विनोद-प्रिय ब्रॉह्मण; जो भोजनशूर भी होता है (लक्षण के लिये देखिये सं व्याख्या)

सर्वकालिमत्रम् सव समय अर्थात् सम्पत्ति तथा आपत्ति में मित्र ।

१०. सुखं हि०। घनान्धकारेषु —गहन अन्धकार में (कर्मधारय) अथवा घना अन्धकार है जिनमें ऐसे स्थानों में ('स्थानेषु' का अध्याहार करके) सुखात् सुख से, सुख के पश्चात् अथवा सुखमनुभूय (सुख का अनुभव करके; 'त्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे व' इस वार्तिक के अनुसार कर्म में पञ्चमी। मृतः स जीवति — मृतक के समान जीवन व्यतीत करता है, वस्तुतः यह मृतक ही है, किसी प्रकार प्राण धारण करता है।। १०।।

११। बारिद्रचात्—दरिद्रता और मृत्यु में; यहाँ पञ्चमी विभक्तिः का प्रयोग चिन्ततीय है, कुछ व्याख्याकारों के अनुसार 'दारिद्रचमाश्रित्य' इस श्रकार आश्रित्य पद का अध्याहार करके 'त्यव्लोपे०' इत्यादि से कर्म में पञ्चमी है। भन रोजते—मुझे पसन्द है; पाणिनि-व्याकरण के अनुसार 'मह्यं रोचते' प्रयोग होता है। दारिक्रचें मनन्तकं दुःखम्—दरिद्रता अनन्त दुःख है; यहाँ पर दरिद्रता को दुःखदायक न कहकर साक्षात् दुःखरूप ही कहा गया है। इस श्लोक के पूर्वाद्धं में उक्त अर्थ के साथ उत्तरार्धं वास्य का अर्थ हेत्ररूप में अन्वित होता है, अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है।।११॥

पृ० १८ अलं संतप्तेन - संताप मत करो, यदि दुर्व्यसनों में घन नष्ट किया जाता तो पश्चात्ताप ठीक था। आपने तो उदारतापूर्वक प्रियजनों को प्रदान किया है। सुरजन०—यह माना जाता है कि कृष्णपक्ष में देवगण अमृतमय चन्द्रकलाओं का क्रमशः पान कर लेते हैं—'तं च सोमं पपुर्देवाः पर्यायणानुपूर्वशः' (रघु० मल्लि० २.७३)। प्रतिपच्चन्द्र—शुक्लपक्ष की प्रथम तिथि का चन्द्रमा, 'नवचन्द्र' से अभिप्राय है जिसको मनुष्य पूर्णिमा के चन्द्रमा से भी अधिक मानते हैं। अर्थान् प्रति—प्रति (कर्मप्रवचनीय) के योग्य में द्वितीया हुई है। बैन्यम् – सन्ताप (Misery)

१२. एतत्तु० — मुझे तो यह अतिथियों के द्वारा की गई अवहेलना ही संतप्त करती है; क्योंकि 'संभावितस्य चाकीर्तिमंरणादितिरिच्यते' (भगवद्गीता २.३४)। संशुष्क० — सूख गई है धनी मदपंक्ति जिसकी ऐसे (गज-कपोल) को (बहुन्नीहि)। कलात्यये कालस्य अत्यये अवसाने, मद गिरने का समय व्यतीत हो जाने पर ।।१२।

बास्याः पुत्राः—दासी के पुत्र, नीच; इसका गाली के रूप में प्रयोग किया गया है। अर्थकल्यवर्ताः—धनरूपी कलेवा; जैसे कल्यवर्ता (=कलेवा या प्रातराश) बहुत हल्का खाद्य होता है, इसी प्रकार से धन भी तुच्छ है। अथवा जैसे कलेवें का स्वल्पकालिक या क्षणिक सहारा होता है इसी प्रकार से धन भी क्षणस्थायी है। कल्यं प्रातःकालः बत्यंते अनेन इति कल्यवर्तः प्रातराशः, यह शब्द 'तुच्छ' या 'महत्त्वहीन' अर्थ में लाक्षणिक है। आगे भी इसका प्रायः इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है; 'ननु कल्यवर्तमेतत्' (२।१२-१३) इत्यादि। वरटा —पीला ततइयाँ, भिरड, बरं। खाद्यन्ते-(१) धन-पक्ष में भोगे जाते हैं (२) गोपालदारक पक्ष में काटे जाते हैं।

१३. सत्यं न० । सत्यम्—सचमुच । भाग्यक्रमेण—भाग्यपरिवर्तन से । सौह्दा—िमत्रता से, शोभनं हृदयं यस्य सः सुहृद—'हृदय' के स्थान में 'हृद' हो जाता है । सुहृदो भावः →सौहृदम् । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'सौहादं' (सुहृद + अण्) होना चाहिये; क्योंकि यहाँ उभयपदवृद्धि (हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ७।३।१६) होगी तथापि संस्कृत साहित्य में 'सौहृद' शब्द का प्रचुर प्रयोग मिलता है; कालिदास (सखी जनस्ते किमुतार्द्रसौहृदः; विक्रम० १.६) तथा भवभूति (सौहृदाद-पृथगाश्रयामिमाम्; उत्तर० १.४५) ने भी इसका प्रयोग किया है । शिथिलीभवन्ति — शिथिल + चिव + भवन्ति ।।१३॥

पृ० २०; १४. बारिव्रचात् । ह्रियम्—लज्जा को । प्रश्नश्यते-भ्रष्ट हो जाता है; सत्त्वात् प्रभ्रश्यते —यह पाठान्तर है । निस्तेजाः तेज-शून्य । निर्वेद — नैराश्य (Despondency)-ग्लानि । बुद्धचा—विवेक से अर्थात् सदसद्विवेक से (बुद्धि —भले बुरे की पहचान) । अहो —आश्चर्यं अर्थं में अव्यय । निधनता—निर्धनता

निर्का समानार्थक 'नि' उपसर्ग भी है। आस्पदम् — स्थान। यहाँ कारणमाला अलङ्कार है। जहाँ पूर्व कथित वस्तु क्रम्भः अपने से आगे आने वाली का कारण होती है वहाँ 'कारणमाला' नामक अलङ्कार होता है—'यथोत्तरं चेत पूर्वस्यार्थस्य हेसुता तदा कारणमाला स्यात्' काव्यप्रकाश। १४॥

रद्रच

हकर

तरार्ध

किया

ा है।

म्मशः

₹) 1

तसको

नीय)

संतप्त

1 (8)

हे)।

21

किया

राश)

वें का

कल्यं

हीन'

'ननु

द्यन्ते-

से।

इं हो

हादं'

गदस्य

ालता

दाद-

त--

ट हो

ਰ−−

(बुद्धि

र्वनता

१५ निवास । परपरिभवः अत्यधिक तिरस्कार, परश्चासौ परिभवश्चेति' (कर्मधारय) अथवा दूसरों के द्वारा किया गया तिरस्कार 'परेषां परिभवः' इति (षष्ठी समास) । अपरम् — अन्य, बहुत अधिक 'नास्ति परं यस्मात्' । सित्राणाम् — मित्रों की मित्रों द्वारा की गई (कर्तरी षष्ठीः) । कलत्रात् — स्त्री से (नपुं ० लिङ्ग) यहाँ दरिद्रता का 'चिन्ता का निवास' इत्यादि अनेक रूपों में उल्लेख किया गया है । अतः उल्लेख अलङ्कार है । 'शोकाग्निः' में रूपक है । अग्नि रूप कारण के होने पर भी दाहरूप कार्य नहीं होता, इस कथन में विशेषोक्ति है ॥ १५ ॥

स्मृत्वा अलम् —याद मत करो; प्रतिषेधार्थंक 'अलम्' शब्द के योग में √स्मृ + क्त्वा; अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा' पा० ३. ४. ४८ । चतुष्पये —चौराहे तर, चत्वारः पन्थाः समाहृताः यत्र तत्; चौराहे पर विल देने की एक पुरानी प्रया थी । मातृभ्यः — माताओं को, मान्यन्ते पूज्यन्ते इति मातरः । ये विशेष प्रकार की देवियाँ हैं जो मतभेद से 'ब्राह्मी' आदि सात या आठ मानी जाती हैं । किन्हीं के अनुसार ये ६० हैं । यत्ः अचितेषु —कार्य का उचित पुरस्कार न मिलने पर मनुस्य के हृदय में इस प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ करती है । को गुणः क्या लाभ ?

पू० २२ नित्यः अयं विधि:—यह नित्य कर्म (विधि, पुंज), धार्मिक कृत्य (विधि) तीन प्रकार के हैं—(१) नित्य—सन्ध्योपासना आदि, जिनके करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, किन्तु न करने पर दोष लगता है, 'नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि' (वेदा तसार), (२) नैमित्तिक—जो किसी निमित्त से किये जाते हैं जैसे 'जातेष्टि' इत्यादि, नैमित्तकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि' (वेदान्त-सार), (३) काम्य — जो स्वर्ग इत्यादि के साधन माने जाते हैं जैसे 'ज्योतिष्टोम' इत्यादि, काम्यानि स्वर्गादीष्ट्रसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि (वेदान्तसार)।

१६. तपसा॰, शमिनां-शमयुक्तों का, शम = मनः संयम, मनोनिग्रह; शमः एषामस्तीति शमिनः शमः । इनि ॥ १६ ॥

प्रवोषवेला—रात्रि का प्रयम प्रहर । विट —नाटक में एक व्यक्ति जो कि धूर्त, किसी कला में कुशल, वेश-रचना में चतुर, वाक्कुशल, विनोदिप्रय होता है तथा गोष्ठी में बहुत पसन्द किया जाता है । यह वेश्या और नागरिकों के पारस्परिक सन्देश भी पहुँचाता है, (देखिये सं० व्याख्या) । चेटः—सेवक, श्रुङ्गार में सहायक । नायक या प्रतिनायक के श्रुङ्गार में सहायक विट और चेट होते हैं जैसा कि साहित्य दर्पण में कहा है—श्रुङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः । भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधूमानमञ्जनाः शुद्धाः ॥ ३, ४० । यहाँ पर विट और चेट (प्रतिनायक) शकार के विनोद सहचर हैं।

१ ए. किम् । परिवर्तितसौकुमार्या—बदल दिया है या त्याग दिया है सुकुमारतो की जिसने ऐसी । विशव स्पष्ट या स्वच्छ, इसी से कुशल या दक्ष अर्थ भी होता है । उद्विग्न 0 — यह एक सन्देहास्पद समास है । कुछ व्याख्याकारों ने इसकी क्रियाविशेषण के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है, किन्तु प्रस्तुत पाठ को रखते हुए वह व्याख्या उचित नहीं कही जा सकती । अतः इसे वसन्तसेना का विशेषण ही मानना पड़ता है, और इसका विग्रह है — उद्विग्नच व्याख्या करणेण विमृष्टा दृष्टिः यया सा (पृथ्वी ०) । उद्विग्नः अतएव च व्याख्या स्था कराक्षण (कर्मधारयः) तेन विमृष्टा हिंदः यया सा अथवा उद्विग्नच व्याख्या स्थात् तथा क्रियाविशेषणम्) कटाक्षण विमृष्टा हिंदः यया सा । M. R. काले के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विग्रह यह है — उद्विग्ना चाऽसौ च व्याखा च कटाक्षविमृष्टा च हिंदः यस्याः' अर्थात् जिसकी हिंद व्याकुल, च व्याक्षल तथा कटाक्षपात करने वाली है ॥ १७ ॥

पु० २४. शकार: — लक्षण ग्रन्थों के अनुसार राजा का साला रखेली स्त्री का भ्राता जो दुष्कुलोत्पन्न मूर्ख तथा अभिमानी होता है वही शकार कहलाता है। वह शकारी (प्राकृत) बोलता है जिसमें कि 'श वर्ण' (शकार) की वहुलता होती है इसी से वह शकार कहलाता है जैसा कि कहा गया है — 'शकारप्रायभाषित्वाच्छाकारो राष्ट्रीय: स्मृत:।' इस नाटक का शकार, जो संस्थानक है, विशेष महत्त्वपूर्ण है. यह प्रतिनायक भी है (देखिए सं० व्याख्या तथा भूमिका)।

१८. कि यासि—शकार की भाषा पुनरुक्ति तथा व्यथं प्रलाप आदि दोषों से भरी है। उसकी भाषा की ऐसी ही विशेषताएं वतलाई गई हैं (देखिये सं व्याख्या तथा भूमिका)। वासु—वाला, वाला स्याद वासु.'—अमरकोष।। १८।।

१६ उत्प्रासिता० — चेट की भाषा में अद्भुत उपमायें हैं, किन्तु इसके संवाद विट के समान कवितामय एवं विवेकपूर्ण नहीं हैं। चेट का लक्षण इस प्रकार किया गया है— 'कलहप्रियो बहुकथो विरूपो गन्धसेवकः मान्यामान्यविशेषज्ञश्चेटोऽत्येवंविधः स्मृतः। अववल्पति— (उतावली के कारण) उछलता सा (ठोकर खाता-सा) जाता है। अपवल्पति यह पाठान्तर है स्वामी चासौ भट्टारकश्च, 'भट्टकर' शब्द का प्रयोग राजा के लिये होता है 'भट्टारको नृपे नाटचवाचा देवे तपोधने' मेदिनीकोष। यहाँ पर भट्टारक शब्द के प्रयोग से शकार का विशेष प्रभाव प्रकट होता है। कुक्कुटं इत्यादि हीनोपमा है, जो चेट की परिस्थित के सर्वथा अनुकूल है। कुक्कुरशावकः यह पाठान्तर है, जो शकार के लिये उपयुक्त है। १६॥

२० कि यासि० बालकदली—छोटी केली। वसन्तसेना लाल रेशमी वस्त्र (रक्तांशुक) धारण किये थी और काँपती सी जा रही थी। वह नायु से सहज प्रकिम्पत लाल पृष्पों वाली कदली सी प्रतीत होती थी। दशा—आंचल! रक्तात्पल-प्रकर—लाल कमलों का समूह, वसन्तसेना लाल कमलों की माला पहने थी अथवा केशपाश में लाल पृष्प-गूंथे हुए थी। उन पृष्पों की कलियाँ एक-एक कर ऐसे गिरने लगीं जैसे टाँकी से 'मनसिल' को काटने पर कलियों जैसे खण्ड विखरते हैं। मनःशिल

गुहा-मनसिल की कन्दरा (खान)' 'मनःशिला' शब्द स्त्रीलिङ्ग है, अतः मनःशिला-गुहा' होना चाहिये। इसके लिये व्याख्याकारों ने कई समाधान दिये हैं, जिनमें यही युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि 'मनःशिला' (स्त्री०) के समान मनःशिलः' (पुं०) शब्द भी है—महाभाग्ते मनःशिलशब्दोऽपि दृश्यते इति तथा प्रयुक्तः (पृथ्वीघर) ।। २०॥

पृ० २६ । २१. संम० — यहाँ पर शकार का वचन होने के कारण 'मदनम-नङ्गम् आदि में पुनरुक्ति है, भयभीता, में 'भय' शब्द निरर्थंक है, रामणस्येव कुन्ती' में हतोपमा है यहाँ काल-भेद का ध्यान नहीं रक्खा गया ॥२१॥

२२. कि त्वम्ं विशिष्यन्ति अतिक्रमण करती हुई, विद्कर होती हुई। पतगेन्द्रस्य भयेन अभिभूता (तत्पुरुष)। प्रविश्वतः—तेज चलता हुआ, दौड़ता हुआ। निरुच्यां—रोक लूँ। न रुच्याम् — न रोक लूँ? यहाँ काकु है, जिससे विपरीत अर्थ प्रकट होता है 'न रुच्याम् इति न' अर्थात् रोक हो लूंगा। त्वन्तिप्रहे० — इसके दो अर्थ हैं—(१) तुझे पकड़ने में मुझे कोई प्रयास नहीं करना अर्थात् में अनायास ही तुझे पकड़ सकता हूँ, (२) तुझे बलात् रोकने का मेरा प्रयत्न नहीं है।।२२।।

भाव-आदरसूचक सम्बोधन है, जिसका नाटक में सेनापित आदि के लिये प्रयोग किया जाता है-सेनापितरमात्यश्च श्यांली भावेति भाष्यते।

२३. एषा नाणक । नाणक — शिवाङ्कित सिक्के (पृथ्वीघर)। नाणकमोषिन् धन का अपहरण करने वाला, चोर; उनकी कामकशिका; कशा—कोड़ा; कशा के समान काम को प्रेरित (उद्दीप्त) करने वाली। निर्नास—(निर्+नासा) यहाँ पर 'निर्' अल्पता का द्योतक है, नीची नाक वाली। कुलनाशिका—वेश्यासक्त पुरुषों के कुल को नष्ट करने वाली। वेशबधू वेशाङ्गना इत्यादि शब्द समानाशंक हैं, यह शकार की उक्ति है अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। वेश—वेश्यालय, 'वेशो वेश्यान्जनाथयः'— अमरकोष, अथवा वस्त्र अलङ्कार विद्यारण करना। दशनामानि०—यदि देवों के आठ, दस या वारह नामों का पाठ किया जाता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं; जैसे गणेश की स्तुति में १२ नामों का पाठ किया जाता है; किन्तु यह वसन्त-सेना दस नामों के रखने से भी प्रसन्न नहीं हो रही है—यह भाव है (एम० आर० काले)।।२३॥

T: :..

ग-

0

:

7

र्ज :

[-

IT

ने

7

पू॰ २= । २४ प्रसर्शत॰ प्रचलित — ज्यों ही वसन्तसेना त्वरित गति से चलती थी उसके कपोलों में कुण्डलों के अग्रभाग का घर्षण होता था, इसी हेनु उसकी विट-नखघित-वीणा से उपमा दी गई है; यहाँ कुण्डल ही विट के समान हैं।।२४॥

२५. झणत्०; द्रौपदीव—यहाँ पूर्वाई उत्तराई दोनों भागों में इतिहास विरुद्ध सम्बन्ध दिखलाये गये हैं; राम का द्रौपदी से काल भेद है। इसी प्रकार विश्वावसुं नामक गन्धर्वराज का महीभारत में उल्लेख अवश्य मिलता है किन्तु सुभद्रा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शकार का वचन होने से ही यह असम्बद्धता है। १९॥।

२६. रमय० । रमय—रमण करो । मत्स्यमांसकम् — मछली मांस, यहाँ चेट ने अपने निम्न स्तर के अनुकूल ही यह बात कही है; उसकी दृष्टि में यह जीवन का परम मुख है। श्वानः — संस्थानक के कुत्ते जो मांस मछली से तृष्त रहते थे, अतएवं वे मृतक पशु आदि को नहीं खाते थे। इस कथन से शकार के मन में मांस-मछली आदि की प्रचुरता प्रकट होती है।।२६॥

२७. कि त्वम् कटी० — किट प्रदेश में वाँघे गये तथा तारा० — चमकदार मोती अथवा (तारे; तारों जैसे मोतियों) से विचित्र और सुन्दर; ये दोनों रशनाकलापम्' के विशेषण हैं। निर्मिथत० — तिरस्कृत किया है चूिणत मनसिल को जिसने ऐसे मुख से उपलक्षित। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार जिस (मुख) पर चूिणत मनसिल लगाया गया है (निर्मिथता अवलिप्ता चूर्णमनः शिला यत्र) यह अथं है।।२७॥

पृ० ३०। २८. अस्माभि०। चण्डम्—भयङ्कर रूप से, तीव्र गति से (क्रिया-विशेषण)। अभिसार्यमाणा—पीछा की जाती हुई। सवृन्तम्—द्वन्त (मूलवन्ध) सहित अर्थात् धैर्य आदि के आश्रय सहित भरे हृदय को हरती हुई।।२८।।

पल्लवक - वसन्तसेना का सेवक परभृतिका तथा माधिवका - वसन्तसेना की सेविकाएँ। वसन्तसेना के नाम के अनुरूप ही ये सुन्दर संज्ञायें चुनी गई हैं। परिश्रव्ट: - खोया गया।

पृ०३२. विलप विलप०—'परभृतिका' (१--कोयल, २-एक सेविका का नाम) इत्यादि शब्दों के श्लिष्ट अर्थ के आधार पर शकार ने वक्रोक्ति द्वारा उत्तर दिया है।

२०. किं जमदिन्तपुत्र; — जमदिन का पुत्र परशुराम । केशहस्ते (केशपाश में) गृहीत्वा — यहाँ केशहस्ते में सप्तमी के लिये द्रष्टव्य है । (आप्टे ६७ a) दु:शासनस्य० — जिस प्रकार दु:शासन ने द्रौपदी को खींचा था, उसी प्रकार केश पकड़कर खींचता हूँ — यह भाव है ॥२६॥

३०. असि०। वित्तिस्; —सुन्दर, विति त्रिषु सुन्दरम्-विश्वकोष। कल्पये — काटता हूँ। मुमूर्षु:—मरने को, जिसकी मृत्यु निकट होती है; भाव यह है कि जिसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है वह भागने से भी कैसे जीवित रह सकती है ? शङ्के मरिष्यतीति = मुमूर्षित → √म + सन्; मुमूर्ष + उ ।।३०।।

अनुनय—नम्रता, अनुकूल व्यवहार । तक्यंये—सम्भावना (अपेक्षा) की जाती है । शान्तम्—िकसी के कथन का निषेध करने के लिये या किसी आशिक्कत अनिष्ट के निवारण की कामना प्रकट करने के लिये 'शान्तं (शान्तं पापम्)' इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कृतम् अलङ्करणै:— आभूषणों से बस करो; यहाँ कृतम् (—अलम्) के योग में अलङ्करणै: में नृतीया विभक्ति है। कामियतब्य:—-√कम् + णिच् + तब्य।

पृ ३४. मास् अन्तरेण—मेरे विषय में, मेरे प्रति (अन्तरेण के योग में द्वितीया)। सुस्तिरधा—अनुरक्त। भाव यह है कि यद्यपि यह वेश्या वाहर से मेरे प्रति घृणा प्रकट करती है तथापि मुझमें अनुरक्त है। शपे "पादाश्याम् — यहाँ 'शीर्ष' के स्थान पर 'शीर्षण' पाठ युक्त है; 'भावस्य शीर्षण आत्मीयाश्यां पादाश्यां च शपे' यह

अर्थ होगा । कुछ व्याख्याकार 'स्पृष्ट्वा' का अध्याहार करके—भावस्य शीर्षम् आत्मीयाभ्यां पादाभ्यां 'स्पृष्ट्वा' यह अर्थ करते हैं । शकार विट को आदरणीय समझता है, अतः यह भाव उचित नहीं प्रतीत होता तथापि शकार का वचन होने से ग्राह्य हो सकता है । पृष्ठानुपृष्ठिकया—पीछे पीछे; पृष्ठानुपृष्ठमस्त्यस्यां क्रियायामिति पृष्ठानुपृष्ठिका तया; पृष्ठानुपृष्ठ + ठन् (इक) ।' आहिण्डमानः— चूमता हुआ, आ√हिण्ड + शानच् । वेश० - वेश्यालय में वास के विरुद्ध, अर्थात् वेश्या को तो सब का समान रूप से स्वागत करना चाहिये ।

एव

छली

दार

पम्'

ऐसे

सल

न्या-

हित

.की

हैं।

का

उत्तर

पाश

a)

केश

**i**—

सकी

तीति

जाती

नप्ट

र का

कृतम्

/कम्

ग में

प्रति

र्ग' के

' यह

३१. तरुण० - युवकजन हैं आश्रय जिसका ऐसा, वेशवास:-वेश्या का जीवन । विगणय—विशेष रूप से विचारो । धनहार्यम्—धन से ग्राह्म । पण्यभूत—विक्रेय वस्तु के समान, ऐसे स्थलों पर 'भूत' शब्द 'समान' अर्थ को प्रकट करता है; पण्यं भूतं पण्यभूतं, सुप्सुपेति समासः (काले) । सुप्रिय अप्रिय को समान रूप से सेवन करो—इस कथन में 'धनहार्यम्' इत्यादि हेतु दिखलाया गया है । अतः यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार है ॥३१॥

३२. वाप्याम्०—भाव यह है कि तुम सब का समान रूप से सेवन करो। फुल्लाम्—फूली हुई, √फुल + क्ता। नाम्यति = नामयति — झुकाता है, 'नाम' (नमना) शव्द कण्ड्वादिगण में है, अतः 'नामं करोति' इस अर्थ में नाम + यक् → अकार लोप होकर 'नाम्यति' रूप होता है। यहाँ पर 'सवँ भज' इस कथन में 'वेश्याऽसि' यह कथन हेतु है। अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है तथा 'त्वं वापीव लतेव, नौरिव, में मालोपमा है।।३२।।

गुणः खलु०—इससे वसन्तसेना का गुणों के प्रति अनुराग प्रकट होता है। चारुदत्त नाटक में भी ऐसा ही कहा गया है—कुलपुत्रजनस्य शीलपरितोषोपजीविनी गणिका खल्वहम्। गर्भवासी—जन्म से दासी, यह गाली के रूप में प्रयोग किया गया है। कामदेवायतन०—यह उज्जयिनी का एक प्रसिद्ध उद्यान था, जिसमें कामदेव का मन्दिर रहा होगा। संस्कृत साहित्य के अनेक नाटकों तथा कहानियों में युवक-युवितयों द्वारा कामदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। परिहर्तव्यम्—छोड़ना है। उदाहरित-कहता है, उद् + आ√ह प्र० पु० एक०। चारुदत्तग् अनुरक्ता—अथवा चारुदत्ते अनुरक्त—(द्वितीया अथवा सप्तमी) यह शुद्ध प्रयोग है, 'चारुदत्तस्य अनुरक्ता' यह शकार का प्रयोग उचित नहीं। काणेलीमातः—काणेली शब्द का अर्थ है—रखेल, एक अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष के साथ विवाहित स्त्री के समान रहती हो। उस स्त्री का पुत्र—काणेलीमातृकः या काणेलीमाता, यहाँ बहुद्रीहि के अन्त में विकल्प से 'क' प्रत्यय होता है। शकार की माता काणेली थी, अतः उसको 'काणेली-मातः' शब्द से सम्वोधित किया गया है। कहीं-कहीं 'काणेलीभ्रातः' पाठ भी है, शकार की अविवाहित बहुन भी राजा पालक के यहाँ विवाहिता के समान रहती थी (रखेल थी)।

पु० ३६. अपराघ्यता—अपराध करते हुए अप√राध् + शतृ तॄ० त्रि० एक० ।

३३. आलोक्, देखने में तीब अथवा प्रकाश में दूर तक देखने वाली, (आलोक =देखना, प्रकाश)। बिच्छिन्ना—स्की हुई, शक्तिहीन हुई ॥३४॥

३४. लिस्पतीव० - यह श्लोक काव्य-प्रक श में (१०--४१७ तथा ५६६) दो बार अलङ्कारों के उदाहरण रूप में उद्धृत किया गया है, यहाँ यमक और अनुप्रास की संसृष्टि है तथा उपमा एवं उत्प्रेक्षा की भी। यह श्लोक चारुदत्त नाटक (१.१६) में भी इसी रूप में है।।३४।।

उपलक्षयिस — उपलक्षण बना रहे हो अर्थात् जिसके सहारे ढूंढ रहे हो।

भूषणशब्दम् - उपलक्षयिस - इस प्रकार से अन्वय है।

जनान्तिकम्—नाटक में नियतश्राच्य उक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं— (१) जनान्तिक, (२) अपवारित । जब एक पात्र अपने हाथ की तीन अङ्गुलियाँ उठा-कर तथा अनामिका अङ्गुलि को बक्र किये हुए (त्रिपताकाकरेण) अन्य लोगों को बचाकर किसी एक पात्र से बुद्ध कहता है तो वह जनान्तिक कहलाता है और जब मुख फेरकर दूसरे से गुप्त बात कही जाती है तब वह संवाद अपवारित कहलाता है (विशेष देखिये सं० व्याख्या तथा भूमिका)।

पृ० ३८ । २५. कामम्—(अब्यय) चाहे, यद्यपि, पर्याप्त; जहाँ यह 'यद्यपि' के अर्थ को प्रकट करता है, वहाँ इसके बाद 'तु' शब्द का प्रयोग होता है । प्रदोष— रात्रि का प्रथम पहर । सौदामनी—विद्युत, सुदाम्नः अपत्यं स्त्री । सन्धिलीना—के स्थान पर 'संविलीना' (भली-भाँति छिपी हुई) पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है ॥३५॥

श्रुतं वसन्तसेने—माला तथा भूषण उतारने के लिये 'सूचियष्यित' शब्द द्वारा जो संकेत किया गया था, उसी को इस कथन द्वारा पुष्ट किया जा रहा है। परामृश्य— खूकर। संयोगेन—स्पर्श के द्वारा, स्पर्शनेन्द्रिय के अनुभव द्वारा, द्वार के किवाड़ों के मिलने से (The Joining of the panes of the door—काले); दैवयोग से (हिन्दी-अनुवाद)।

३६. दारिद्रचात्० । स्फारीभवन्ति—विस्तृत हो जाती हैं। सत्त्वम् बल, मानसिक बल, वीर्यातिशय । यह श्लोक कुछ पाठ-भेद से चारुदत्त नाटक में है ॥३६॥

३७. सङ्गम्० । अल्पच्छदः — अल्प वस्त्र वाला, अल्पः छदः वस्त्रं यस्य सः । प्रकामम् — बहुत बड़ा ॥३७॥

पृ० ४० । ३८. बारिद्रय० । विपन्न — नष्ट हो गया है, देह — शरीर जिसका ऐसे । हे दारिद्रय, तुझे मेरे जैसा कोई मित्र नहीं मिलेगा — यह चिन्ता है ।।३८॥

सवैलक्ष्यम्—विलक्ष— लिजित, आश्चर्ययुक्त; विलक्षस्य भावः वैलक्ष्यं तेन सहितं यथा स्यात्तथा । बिल देने के लिये जाने में आनाकानी करने से चारुदत्त अत्यत्त दुःखी हुआ था, अतः मैत्रेय लिजित हुआ । अभ्युपपत्ति—अनुग्रह, पक्षगात । निर्वाप्य बुझाकर । पिण्डीभूतेन—इकट्ठे हुए ने ।

पृ० ४२ । ३६. अन्धकारे० । परामुख्या— छुई गई, पकड़ी हुई । चाण०— यहाँ

ालो**क** 

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 म

 <

हो।

हैं— ा उठा-।चाकर फेरकर देखिये

थद्यपि' दोष— ग—के गा३६॥ द्वारा

र्इय--राड़ों के योग से

—बल, ॥३६॥ य सः।

जिसका

यं तेन अत्यन्त र्शाप्य—

— यहां

काल भेद है, चतुर्य शताब्दी ई० पू० में होने वाले चाणक्य का द्रीपदी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह हतीपमा है जो शकार का वचन होने से क्षम्य है ॥३६॥

४०. एषा० । वयसः—आयु के, यौवनावस्था के । कुलपुत्रम् अनुसरित इति अनु√सृ + णिनि (स्त्री) । कुसुमैः आढ्याः—(तृतीयातत्पुरुपः) तेषु । यह श्लोक चारुदत्त नाटक में कुछ पाठ-भेद से है ॥४०॥

४१. एषा० । वासु—हे वाले ! अधिचण्डम् — भयङ्कर रूप से, जोर से (क्रिया-विशेषणं) । यहाँ शकार की उक्ति होने से पुनरुक्ति है । चारु० में पाठभेद है ॥४१॥

व्यवसितम् – करना आरम्भ किया है, वि + अव√सो + क्त । स्वरसंयोगः— स्वरों का संयोग, स्वर का सम्बन्ध, आवाज । दिधशर—दही की मलाई ।

पृ० ४४, ४२. इयम्० । रङ्गप्रवेशेन—रङ्गणाला में प्रवेश करने से । कला— सङ्गीत आदि कलायें अथवा कामणास्त्रोक्त ६४ कलायें । चारु० में यह श्लोक पाठ-भेद से है ॥४२॥

पशु० — जहाँ विल का पशु वाँधा जाता है वह ख्ंटा (यूप) पशुवन्ध कहलाता है। √वन्ध + घज् (अ)। फुरफुरायते — फुर-फुर कर रहा है, काँप रहा है, (देखिये पृ० ६ खटखटायेते)। सष्टशम् — योग्य। विरव्यत्या — निर्धनता से (करणे तृतीया)। भाग० — भाग एव भागधेयं — भाग्य, उसके समान टेड़े यहाँ मैत्रेय अपनी भाग्य-हीनता को ओर संकेत कर रहा है। दुष्टस्य — दोषयुक्त, विगड़े हुए, दीमक आदि से खाये हुए सूखे वाँस के समान।

पृ० ४६. महाबाह्मण-न्नाह्मणाधम, कुछ (ब्राह्मण आदि) शब्दों से पहले 'महत्' शब्द जोड़ने से निन्दा अर्थ प्रकट होता है जैसा कि कहा गया है—''शंखे तैले तथा मांसे वैद्ये ज्योतिषके द्विजे । यात्रायां पिथ निद्रायां महच्छव्दो न दीयते ।'' यहाँ पर यह शब्द शिष्टविनोद में प्रयुक्त हुआ है किन्तु इसका मान बुरा नहीं है क्योंकि इसके बाद विट ने मैत्रेय के प्रति आदर प्रकट किया है । उपमुद्ध-अपमान ।

४३. मा० । दुर्गत इति परिभवः मा (कर्तव्यः) इसमें दो हेतु दिये गये हैं—
(१) क्योंकि कृतान्त (१. यमराज, २. भाग्य) के सामने कोई दरिद्र नहीं है और
(२) चरित्रहीन घनी भी निन्दनीय होना है। इस प्रकार यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार
है। नाम—प्रसिद्ध अर्थ या संभावना अर्थ में अव्यय है।।४३।।

४४. सकामा कामासक्ता, पीछा करने के शैवित्य को प्रकट करने के लिये यह विशेषण दिया गया है। स्वाधीनयौक्ता—इससे वेश्यात्व प्रकट होता है। शील-वञ्चना—चरित्र की हानि।।४४॥

अनुनयसर्वस्वं — विनती का सर्वस्व अर्थात् सबसे बड़ी मनौती जो हाथ जोड़-कर पैरी में पड़ना है।

पृष्ठ ४८. उपालब्धः—उपालम्भ दिया, बुरा-भला कहा । अतु + √वी = मनाना, विनती करना, रूठे हुए या क्रुड हुए को राजी करना इत्यादि । सम्यतः च

पृष्ठ ४५. एष० । प्रणयः — अनुग्रह, मृच्छकिटक में 'प्रणय' शब्द का इस अर्थ में अनेकशः प्रयोग किया गया है जैसे अलङ्कृतोऽस्मि स्वयंग्रहप्रणयेन भवता (अङ्क ७ पृ०…)। येन- — जिससे, जिस कारण से अथवा क्यों कि येन प्रणयेन' ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है ॥४२॥

सासूयम्—असूयापूर्वक, असूया—गुणों को सहन न करना, गुणों में दोष दिखलाना—'गुणेषु दोषाविष्करणमसूया'। अशितब्यम्—खाना खाने को,  $\sqrt$  अश् + तब्य। अथवा 'आह्निकद्रव्यम् यह पाठ है, जिसका अर्थ है—दैनिक वस्तु या आज का खाना भी नहीं है।

४६. सो०। प्रणयै:— प्रार्थनाओं से, याचनाओं से अथवा प्रार्थना के अनुरूप दान से। कुशीकृत:—दुर्वल किया गया, निर्धन किया गया। इन विशेषणों से चारुदत्त की उदारता तथा दानशीलता प्रकट होती है। विभवै:—धन के कारण, धन के गर्व से। न विमानित:—अपमानित नहीं किया, इससे चारुदत्त की अनुद्धतता प्रकट होती है, 'अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभः (नीतिशतक ७०, 'काले' द्वारा उद्धृत)। निदाध-कालेषु—ग्रीष्मकाल में। ह्रदः—सरोवर। नृणाम्—'नृ' शब्द का षष्ठी बहु०। नृष्णा—(१) अभिलाषा (२) ह्रद पक्ष में—पपासा। शुष्कवान्—(१) दरिद्र हो गया (२) सुख गया। चारुदत्त में यह श्लोक पाठ-भेद से हैं।।४६॥

पृ० ५०. ४७ शूरो० । विकान्तः पराक्रमयुक्त । इस पद में अनेक इतिहास विरुद्ध एवं असम्बद्ध बातें कही गई हैं, यथा श्वेतकेतु न तो पाण्डव ही है न कोई योद्धा ही । शकार का वचन होने के कारण ही यह असगित है ।।४७।।

४८. दोनानाम् । कल्पवृक्षः.—अभिलाषा पूर्णं करने वाला वृक्षः, कल्पस्य वृक्षः इति (जन्यजनकभाव सम्बन्ध में षष्ठी), षष्ठी तत्पुष्प अथवा 'कल्पफलकः कल्पपूरणो वा वृक्षः शाकपार्थिवादिः'—यहाँ उत्तरपद (फलक या पूरण) का लोप हो जाता हैं। पाँच देववृक्षों में कल्पवृक्ष भी एक है। वे पाँच देववृक्ष हैं—

पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्। आदर्शः—हष्टान्त, नमूना। 'आदर्शं' शब्द दपंण के अर्थ में प्रसिद्ध है— आहश्यते रूपमत्र, जिसमें अपना यथार्थ रूप देखा जाता है आ √हश् + घल्। इसी अर्थ के विकसित होने से आदर्श शब्द 'नमूने' के अर्थ में आ गया है। सुचरित-निकथः—उत्तम चरित्र की कसौटी। जिस प्रकार कसौटी से सुवण की परख होती है उसी प्रकार चारुदत्त से उत्तम चरित्र का मापदण्ड निर्धारित किया जाता है। शोल० चेला—सागर का तट, मर्यादा, शीलरूपी मर्यादा का (के पालन में) सागर (सं० व्याख्या)। दक्षिणश्चासी उदारसत्त्वश्च। सत्त्व—स्वभाव, 'सत्त्वं द्रव्ये गुणे चित्ते व्यसायस्वभावयोः'। सः जीवित—मानवगुणों से युक्त होने के कारण वहीं जीवित है। उच्छ्वसन्ति—साँस लेते हैं। यहाँ एक ही चारुदत्त का अनेक रूपों में

उल्लेख किया गया है अतः उल्लेख अलङ्कार है । शीलवेला' इत्यादि में रूपक है, उच्छ वसन्तीव में क्रियोत्प्रेक्षा ॥४८॥

र्थं

ष

का '

ēΨ

स्त

ने ।

है,

घ-

0 1

हो

शस गेई

वृक्ष

एणो

है।

वा

इसी

रंत-

ोती

है।

ागर

एवं

गुणे

वही ों में ४६. अन्धस्य० । तुम (शकार) को पाकर वह (वसन्तसेना) इसी प्रकार अदृश्य हो गई है जैसे अन्धे की दृष्टि इत्यादि लुप्त हो जाती है—यह भाव है । आतुर—रोगी, रोगाकुल । पुष्टि:—शारीरिक बल । मूर्खस्य०—जैसे नासमझ व्यक्ति को विचारशक्ति (बुद्धि) । सिद्धि—कार्यों में सफलता । व्यसिननः— चूत आदि व्यसनों में आसक्त की, व्यसनमस्य अस्तीति व्यसनी व्यसन में इन्, चूत इत्यादि दुर्गणों को व्यसन कहा जाता है । परमा विद्या— उत्कृष्ट विद्या या शास्त्रीय ज्ञान, व्यसनासक्त व्यक्ति की प्राप्त की हुई उत्तम विद्या नष्ट हो जाती है क्यों ? इसके लिये विशेषण है स्वल्पस्मृतेः क्योंकि उसकी स्मृति अल्प होती है या क्षीण हो जाती है । अथवा परम विद्या—परा विद्या या ब्रह्मविद्या, जैसा कि मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है—द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविद्यो वदन्ति परा चैवापरा च । अथ परा यया तदक्षरमिधगम्यते' । व्यसनी जनों के लिये ब्रह्मविद्या अदृश्य ही होती है । अरि०—शत्रु जन के प्रति प्रीति नहीं देखी जाती । इसी प्रकार वह भी नहीं दिखलाई दे रही है । यहाँ किव ने अमूर्त उपमाओं की सुन्दर योजना की है ।।४६।।

पृ० ४ र, ५० आलाने०। आलानं—हाथो को वाँधने का खम्भा या शृं ह्वला। वत्गासु-लगाम में, के द्वारा। हृदये गृह्यते—भाव यह है कि किसी नारी के हृदय को आकर्षित करके ही उसे वश में किया जाता है, बलपूर्वक नहीं, हृदये शब्द में सप्तमी विभक्ति का यही भाव है कि नारी के हृदय को पकड़ कर या वश में करके ही उसको अपना बनाया जाता है। पदिदं०—यदि तुम उसके हृदय को आकर्षित नहीं कर सकते तो जाओ। यहाँ निदर्शना अलङ्कार है, आलान आदि में हस्ती आदि के प्रहण के समान 'हृदय में' स्त्री ग्रहण की जाती है—इस प्रकार की उपमा में तात्पर्य प्रकट हो रहा है।।५०।।

भावः अभावम्—भावः—आदरणीय, विट । अभाव = न भाव (सत्ता होना) अनुपस्थिति या अदृश्यता को प्राप्त हुआ अर्थात् दृष्टिं से ओझल हो गया, यहाँ यमक का चमत्कार है । काकपद० — कौए के पञ्जे के समान सिर तथा माथे वाला । विदूषक का सिर और माथा अनेक स्थलों पर ऊँचा नीचा रहा होगा और वह काकपद के समान भद्दा होगा, अतः इस शब्द का प्रयोग किया गया है । कुतान्तेन —भाग्य के द्वारा ।

पृ० ५४. समुवर्णा—सुन्दर वर्ण (रंग) सहित । वर्शन = प्रदर्शन । सूत्रधारी— सूत्रधार की स्त्री नटी । यहाँ नाटक की निर्देशिका अथ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संस्कृत नाटकों में स्त्री-सूत्रधार का उल्लेख नहीं मिलता । अनुनीय-माना—मनाई जाती हुई । अधिकरण—न्यायालय । व्यवहार—अभियोग । लघु— शीघ्र । निर्यातयत:—अभित करते हुए, लौटाते हुए—'निर्यातनं वैरशुद्धौ दाने न्यास,पं-णेऽपि च' हेमचन्द्र ।

११. कूटमाण्डी • — कर्काहकः (किक्कालुका) यह पाठान्तर है। लीना यां — नष्ट होने पर। पूर्ति — विकृति — नाश । शकार का भाव यह है कि उपर्युक्त वस्तुएं उक्तं अवस्थाओं में अधिक समय बीत जाने पर भी नहीं विगड़तीं (नष्ट नहीं होतीं) इस प्रकार वसन्तसेना को अपित न करने के कारण उन्पन्न होने वाला वैरभाव नष्ट न होगा, ताजा वना रहेगा। यहाँ अग्रस्तुन कूटमाण्ड इत्यादि में पूर्तिगन्ध के अभाव का प्रतिपादन किया गया है तथा उससे प्रस्तुत वसंन्तसेना को अपित न करने से उत्पन्न वैरभाव के नष्ट न होने की प्रतीति होती है, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। १।

सकपटं—चालाकी से मेरे पक्ष का समर्थन करते हुए । प्रासाद०—इस समस्त पद का अनेक प्रकार का विग्रह एवं अर्थ किया गया है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ क्या है' यह निश्चय करना कठिन है। (i) बालाग्रं—वालं नूतनम् अग्रम अग्रमागो यस्याः सा कपोतपालिका अर्थात् नवीन है अग्रमाग जिसका ऐसी महल की अटारी। (ii) बालाग्रं शब्द का कोश प्रसिद्ध अर्थ है 'मत्त-वारण' (मतवाले हाथो की आकृति से चिह्नित छज्जा)। कपोत-पालिका का अर्थ है—कवूतर पालने का स्थान, यहाँ शकार ने संभवतः ऊपर की अटारी को कपोतपालिका कहा है। अन्यथा—अन्य प्रकार से। कपित्थगुलिकं—कैथ का गोल फल। मडमडायिष्यामि'—मड मड शब्द सहित चूराचूरा कर दूंगा।' 'मडमडायिष्यामि' शब्द की बनावट के लिये देखिये ऊपर खटखटायेते (पृ० ४१३)।

पृ० ५६, ५२. निर्वत्कलम्-विल्कल रहित, कोश से बाहर अर्थात् नंगी तलवार। मूलक —मूली, पेशि-इस शब्द का अर्थ व्याख्याकारों ने छिल्का (त्वक्, Rind) किया है. व न्तुत: इसका अर्थ माँसपेशियाँ (Muscles) प्रतीत होता है, अर्थात् (यहाँ) हैं मूली के छिल्के के भीतर का भाग। उसके रंग की तलवार। यहाँ 'निर्वत्कलम्' और 'कोश-सुप्त' दोनों शब्दों का विरोध दूर करने के लिये यह कल्पना की जाती है कि शकार ने कन्छै पर रखने से पहले नग्न तलवार को कोश में रख लिया। खुक्क्यमानः√बुक्क (भोंकना) + शःनच् (कर्मणि)।।१२।।

रविनका खल्वहं संयतमुखीं—'रदिनका' उस सेविका का नाम है तथा 'रदिनका' शब्द का अर्थ है दांत रखने वाली (रदन. + ठन्), इस प्रकार भाव यह है कि मेरे मुख में दाँत हैं जो बन्द रहते हैं जिससे मेरा मुख नियन्त्रण में रहता है अतः मैं किसी अवस्था में भी नहीं कहूँगी। मारुताभिलाखी—वायु का इच्छुक, खुली वायु में प्रफुल्लित होने वाला; भाव यह है कि ऐसे स्वभाव वाला होने के कारण वह वस्त्र ओढे विना ही सो गया, किन्तु फिर रात्रि के प्रथम प्रहर के भीत का अनुभव करने लगा। अनुदासीनम्—उदासीनता रहित, पुष्पों से सुगन्धित दुशाले के द्वारा प्रतीत होता है कि चारुदत्त का यौवन उल्लासपूर्ण है, वह अब भी विलासप्रिय है। अपवारितकेन—चारुदत्त के हिन्यथ से हटकर। प्रावृणोति—(अपने आपको) ढकती है, क्योंकि चारुदत्त के प्रति गाडानुराग होने के कारण उसके दुशाले को ओढ़ने में आनन्द का

अनुभवं करती है। 'अपवाितकेन' शब्द के प्रयोग से यही प्रतीत होता है कि वह दुशाले को स्वयं ओढ़कर देखती है। तवाश्यन्तरस्य—तुम्हारे अन्तःपुर के, भाव यह हैं कि मैं वेश्या हूँ, अतः मुझे आपके अन्तःपुर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, (मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि आपके प्रेम को प्राप्त करके वधू के स्थान में जा सक् —यह ध्वनित होता है)। यहाँ 'अश्यन्तर' शब्द का अर्थ केवल 'घर के भीतर' नहीं है, इसीलिये पञ्चम अन्द्र के अन्त में जो चारुदत्त ने वसन्तसेना से कहा है—'एहि अश्यन्तरमेव प्रविशाव:' (पृष्ठ २३२) उससे कोई विरोध नहीं है, वहाँ 'अश्यन्तरम्' का अर्थ है—घर के भीतर।

पृ० ५८, ५३. भाग्यक्षय० । भाग्यं — वैभव, पूर्वाजित शुभाशुभ कर्म — भाग्यं कर्म शुभाशुभम् — अमरकोश । पीडितां — पीडा संजाता अस्याः ताम्; पीडा + इतच् । कृतान्त — विभि, दैव । यहाँ चारुदत्त अपनी भाग्यहीनता तथा वैभवनाश के कारण संताप का अनुभव करता ह तथा सोचता है कि ऐसे समय सेवक भी मेरी आज्ञा नहीं मानते । यहाँ अप्रस्तुत मित्रादि के वर्णन से प्रस्तुत रदिनका की प्रतीति होती है, अतः अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार है ॥ ५३॥

५४. अविज्ञाता – न जानी हुई। अवसक्तेन — अपने ग्ररीर से छुए हुए अथवा अनजाने में छुए हुए (देखिये सं० व्याख्या)। दूषिता—दूषित हो गई; एक प्राचीन भावना है कि कोई नारी पर पुरुष के वस्त्र आदि के उपभोग से भी अपिवत्र हो जाती है, उसी और यहाँ संकेत है। भूषिता—क्योंकि वसन्तसेना चारुदत्त से प्रेम करती है उसके लिये वह परपुरुष ही नहीं है। अतः वह उससे अपने आपको अलङ्कृत सा मानती है। खादिता0—वसन्तसेना झीने ग्रंभवस्त्र धारण कर रही थी, वह द्वितीया के चन्द्रमा (चन्द्रलेखा) के समान प्रतीत होती थी; श्वेत सूक्ष्म दुशाले से आच्छादित होकर वह शरद के मेघ से आच्छादित चन्द्रकला के समान शोभित होने लगी। यहाँ उपमा की छटा दर्शनीय है।।१४।।

न युक्तम् ०---परनारी को देखना उचित नहीं; यहाँ कवि ने भारतीय पुरुषों का आदर्श दिखलाया है; मिलाइये 'अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्' शाकुन्तलम् अङ्कः ५।

५५. यया०—इस कथन से यह प्रकट होता है कि चारुदत्त भी वसन्तसेना के प्रित गाढ़ अनुराग रखता था परन्तु अपनी निर्धनता के कारण उसे प्रकट नहीं करता था। कुपुरुष—निन्दित व्यक्ति; कुत्सितः पुरुषः; कुपुरुषः क्योंकि वह साहस नहीं रखता, अतः वह कुत्सित है। इसलिये यहाँ इस शब्द का भावार्थ है—कापुरुष (कायर) या निस्तेज। चारुदत्त में यह श्लोक कुछ पाठ भेद से है।। ५५॥

पृ० ६०. अलङक्तास्मि—भाव यह है कि 'बलात्कार' शब्द के प्रयोग से वसन्तसेना की श्रकार के प्रति विरक्ति या घृणा प्रकट होती है तथा चारुदत्त के प्रति गाढ़ानुराग व्यक्त होता है; इसको वसन्तसेना अपना सौभाग्य समझती है। देवतोप-स्थान —देवता के समान पूजा या देवता की पूजा, देवतोपस्थानस्य योग्या—देवता के

-नष्ट

उक्तं

) इस

ट न

व का

उत्पन्न

211

समस्त जर्थ

ग्रभागो

1 (ii)

ति से

कार ने

र से।

चूरा-

खट-

लवार।

) किया

मूली के

'कोश-

शकार √बुक्क

तथा

ह है कि

अतः मैं

वायु में

स्त्र ओढे

लगा।

होता है

तकेन— क्योंकि

नन्द का

समान पूजा के योग्य । तस्यां वेलायाम् — उस समय जब कि उसे रोहसेन को भीतर ले जाने के लिये कहा गया था ।

प्रद. प्रविश्व । प्रतोद्यमाना कठोर शब्दों से प्रेरित की नियम्प्रतां दशां (i) भाग्य से प्राप्त हुई वेश्यावस्था को; मिलाइये 'मन्दभागिनी खल्वहं तबा-भ्यन्तरस्य' (पृष्ठ ६)। (ii) M. R. काले के अनुसार यह अर्थ संगत नहीं; अपितु इसका भाव है कि वह (वसन्तसेना) चारुदत्त की दुर्देंव कृत दिरद्रावस्था को देखकर नहीं आती; क्योंकि वह समझनी है कि चारुदत्त मेरा उचित सत्कार न कर सकेगा। इस प्रकार 'भाग्यकृतां' का सम्बन्ध चारुदत्त से है। Ryder का मत भी यही है। किन्तु पूर्वापर संगति से प्रथम अर्थ उचित प्रतीत होता है। आगे विद्वज्जन प्रमाण हैं। पुरुष० —इत्यादि उत्तरार्ध का अन्वय तथा अर्थ सन्देहास्पद है। काले के अनुसार इसका उचित अर्थ है —She does not speak boldly on being acquainted with men, although he (पुरुष:) Speaks much कुछों के अनुसार पुरुषपरिचयेन का 'बहु भाषते' के साथ अन्वय है और यह अर्थ है —यद्यपि पुरुषों से परिचय होने के कारण वह बहुत बातें करती है तथापि वह प्रगल्भता से नहीं वोलती है।' M. R. काले ने अनेक युक्तियों द्वारा इस अर्थ को अयुक्त वतलाया है (नोट्स पृ० ३०)। हमारा अभिमत अर्थ संस्कृत व्याख्या तथा अनुवाद में दिया गया है।। १६।।

अधिज्ञानात् — अज्ञान के कारण । अनुचितभूमिका० — (i) विना सूचित पक्षद्वार से प्रवेश करना आदि अनुचित कार्य करने से, (ii) वेश्या होकर ब्राह्मण के घर में
प्रवेश करने से । इनमें प्रथम अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है । पृथ्वीधर को भी यही
अभिमत है । सुल्लं — पुल्लपूर्वक (क्रियाविशेषण) 'प्रणम्य' अथवा 'समागतों' के साथ
अन्वय है । कलम — एक प्रकार का उत्तम धान । केदार — क्षेत्र या क्यारी । करभ
ऊँट का बच्चा । जानु — घुटना । इससे प्रकट होता है कि मैत्रैय का सिर ऊँचा नीचा
तथा भद्दा था, वह ऊँट के घुटने जैसा लगता था । प्रणयः — स्नेह या शिष्टताप्रदर्शन
(औपचारिकता — Formalities); यह प्रेम स्थिर रहें — ऐसी गूढ़ व्यञ्जना है (अर्थ
प्रणयः स्नेहः तिष्ठतु स्थिरो भवत्विति गूढ़ाभिसन्धः — काले) । 'प्रणय इत्यनेन संभोगप्रार्थना कटाक्षिता इति पृथ्वीधरः ।

पृ० ६२. उपन्यास—औपचारिकता को रहने दो—'यह प्रस्ताव। ईहरोन— इस प्रकार से; स्वेच्छा से आई हुई; सहवास की सामग्री आदि के विना ही, काले का कथन है कि यहाँ 'सह' का अध्याहार करके 'ईहशेन (चारुदत्तेन) सह' 'With him who is poor'; i. e. without the means of enjoyment or of repaying obligation— यह अयं है। किन्तु यह अयं उचित नहीं प्रतीत होता; पृथ्वीधर का अयं भी प्रथम अयं का ही समर्थन करता है, तथा चारुदत्त नाटक के कथन (अदक्षिणं खलु प्रथमदर्शने यहच्छागतया इह वस्तुम्) का 'यहच्छागतया' शब्द भी इसी बात को प्रकट करता है। पुष्वेषु०—पुरुषों के विश्वास पर घरोहर रक्खी जाती है, घर की दशा को देखकर नहीं—यह भाव है। स्वस्ति—मैत्रेय० समझता है कि चसन्तसेना पुरस्कार रूप में अलङ्कार दे रही है, इसीलिए आशीर्वाद देता है। 'अचिरेणंव कालेन' का निर्यातियध्ये' से अन्वय है, यदि 'अचिरेणं का 'एपोऽस्याः' से भी अन्वय किया जाये तो अर्थ होगा—हम इस न्यास से थोड़े समय में ही मुक्त हो जायेंगे, 'विगतो न्यासः = विन्यासः'। चतुष्पथे उपनीतः— चौराहे पर रक्खा हुआ। राजमार्गं अर्थी प्रदीपिका जो राजमार्गं पर विश्वसनीय हों अर्थात् वहाँ वायु आदि से न बुझ जायें अथवा विशेष प्रकार की प्रदीपिकाएँ; जिन्हें सड़कों पर लेकर चलना आवश्यक हो।

पृ० ६४. निःस्नेहाः—(१) तेलरिहत, (२) प्रेमरिहत । यह कथन चारुदत्त के प्रति शिक्षात्मक संकेत करता है जिससे कि वह वसन्तसेना के अनुराग में न फँस जाये।

पृ० ५७. उदयति । कामिनी—सुन्दर युवति; कामोऽस्याः अस्तीति । स्नुतजले -- समाप्त हो गया है जल जिससे, ऐसी पङ्क जिसमें जल नहीं रहा तथा जो फटी नहीं है; उसमें चन्द्रमा की गौर किरणें दूध की धारा के समान गिरती हैं।।६४।।

पृ० द. राज० — वञ्चना — छला जाना, ठगी । बहुदोषा — बहुत से दोष हैं जिममें (बहुद्रोहि) 'दोष' का अर्थ है — बुराइयाँ, आपित्तयाँ या चोर आदि के किये गये उपद्रव ।

## द्वितीय ग्रङ्क

['द्यूतकर संवाहक' नाम का यह दूसरा अङ्ग है। 'संवाहक' का कार्य करने चाला कोई चारुदत्त का सेवक द्युतकर हो गया, वह दश सुवर्ण हार गया तथा जुआरियों के मुखिया द्वारा रोक लिया गया तब वसन्तसेना ने उसे ऋणमुक्त कराया—यह कथा इसमें है। इसमें चार हुश्य हैं। प्रथम हुश्य में वसन्तसेना और उसकी सेविका मदिनका का संवाद है । मदिनका वसन्तसेना से उसकी उद्विग्नता का कारण पूछती है और चसन्तसेना चारुदत्त के प्रति अपने प्रेम की व्यक्त करती है। द्वितीय दृश्य में द्युत में हारा हुआ संवाहक किसी देवालय में शरण लेता ह। वहाँ चूतकर और सिंगक उसे पकड़ लेते हैं और उससे रुपया माँगते हैं तथा उसे मारते हैं। इसी समय दर्दरक आता है और उसके संकेत से भागकर संवाहक वसन्तसेना के घर में शरण लेता है। तृतीय दृश्य में वसन्तसेना से संवाहक का परिचय होता है। वह चारुदत्त का भृत्य रह चुका है यह जानकर वसन्तसेना उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करती है और चूतकर त्तथा सिभक के वहाँ आने पर उन्हें अपना हस्ताभरण देकर संवाहक को ऋणमुक्त करा देती है। वह बौद्धिभक्षु होने का निश्चय करके चला जाता है। चतुर्थ दृश्य में कर्णपूरक नाम का वसन्तसेना का सेवक परिव्राजक वेशघारी संवाहक को वसन्तसेना के 'खुण्टमोडक नामक हाथी के उपद्रव से बचाता है। चारुदत्त उसे पुरस्कार के रूप में एक प्रावारक देता है। कर्णपूरक उसे वसन्तसेना को दिखलाता है।]

भीतर

प्यकृतां तवा-अपितु देखकर सकेगा। । किन्तु ग हैं। अनुसार ! ainted !रिचयेन होने के M. R.

चत पक्षके घर में
भी यही
के साथ
करम—
ंचा नीचा
ताप्रदर्शन
है (अयं
न संभोग-

3=)1

ईहरोन— काले का ith him repaying वीधर का क के कथन द भी इसी जाती है। पृ० ६६. सन्देशेन—संदेश के प्रयोजन से (हेतु में तृतीया विभक्ति है, हैती २/३/२३)। किमप्यालिखन्ती—कुछ चित्रित करती हुई अर्थात् हृदय में कुछ सोवती हुई। उत्कण्ठा—मिलन की अभिलाषा करते हुए किसी का चिन्तन करना। 'मन्त्रयित' के स्थान पर 'मन्त्रयसे' पाठ भी मिलता है। स्नेहः पृच्छिति—स्नेह पूछता है, अर्थात् स्नेह का भाव पूछने की प्रेरणा देता है। पुरोभागिता—'पुरोभाग' शब्द का मूल अर्थ है—आगे होना, अगुआ होना (forwardness); इसी से विकसित होकर इस शब्द का अर्थ हो जाता है—'दोष देखना'। पुरोभागः अस्यास्तीति पुरोभागी —दोषों को देखने वाला, 'दोर्षकहक् पुरोभागी'—अमरकोश। पुरोभागिनः भावः पुरोभागिता = दोषदिश्वता। प्रायः व्याख्याकारों ने यही अर्थ लिया है किन्तु यहाँ इस शब्द का मूल अर्थ भी सङ्गत प्रतीत होता है, मैं स्नेह के कारण पूछ रही हूँ वड़ी (अगुआ) वनने के भाव से नहीं—यह अभिप्राय है।

पृ० ६ इ. शून्यहृदयत्वेन हृदय के सूना होने के कारण । परहृदय० (i) दूसरे के मानसिक भाव को जानने में कुशल, (ii) दूसरे के हृदय को वश में करने में कुशल । मदिनका —(i) चेटो का नाम, (ii) मदनमस्यास्तीति मदिनका कामयुक्ता; जैसे काम (मदन) दूसरों के हृदय को वश में करने में चतुर है, इसी प्रकार मदिनका भी; यह भाव है।

कामः—'तरुणजनस्य' यह एक वाक्य है। अनुगृहीत —कामदेव को आपने अनुगृहीत किया है। भाव यह है कि आप जो काम से प्रभावित हुई हैं यह कामदेव पर आपकी कृपा ही है। 'कः खलु नाम अद्य अत्रभवत्या अनुगृहीतो महोत्सवे तरुण जनः।' यह पाठान्तर हैं, जो अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। सेव्यते — सेवितुष इच्यते, किसकी सेवा करना अभीष्ट है। रन्तुम्—रमण करने के लिये√रम् + तुम्। कुछ व्याख्याकारों कः कथन है कि यहाँ से लेकर 'भर्तृ दारिकया काम्यते' तक का पाठ प्रक्षिप्त है; क्योंकि कोई रमणी अपनी अभिलाषा को ऐसे स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं करती। वस्तुतः यहाँ वसन्तसेना अपनी सेविका (= सखी) से मन की बात कह रही है। अतः इसमें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता। उपाइड०—वढ़ा हुआ है स्तेह जिसका उसको। न राजा०—भाव यह है कि आप जैसी रूपवती तरुणी के योग्य ये ही व्यक्ति है, इन्हें आप चाहती नहीं, फिर आप किसे चाहती हैं] उदासीना + इव अनजान सी; भाद यह है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि कामदेवायतनोद्यान में उस व्यक्ति ने मेरे हृदय को जीत लिया था? —शरणागता—शरण में आई हुई, शरण्य आगता (द्वितीया तत्पुरुष)। अभ्युपपन्ता—स्वीकार की मई, अनुगृहीता।

पृष्ठ ७०. श्रेष्ठि—श्रेष्ठं घनादि अस्यास्ति—इति श्रेष्ठी, श्रेष्ठ + इत् श्रेष्ठिन्, सेठ । वस्रनीया—निन्दनीया; वेश्याओं का स्वभाव यह है कि वे धन के कारण ही किसी व्यक्ति से प्रेम करती हैं, अतः जो गणिका निर्धन व्यक्ति में अनुरक्त हैं, वह प्रशंसनीय (अवचनीया) है; क्योंकि उसका प्रेम धन के कारण नहीं अपितु गुणों के कारण है । अतएव ताः—इसीलिये वे मधु का निर्माण करने वाली हैं, मधु का आनर्त

लिने वाली नहीं: इसी प्रकार जो गणिका धन के लिये किसी में अनुरक्त होती हैं, वे दूसरों के आनन्द के लिये ही अपना श्रुङ्गार करती हैं, जीवन का आनन्द वे नहीं भोगतीं। पृथ्वीधर के अनुसार मधुक्य्यं: मताः (सं० व्याख्या), इसीलिये वे विचार- गून्य कहलाती हैं। विलसन के मतानुसार 'मधुकरी' शब्द के दो अर्थ हैं— (i) मधु बनाने वाली-भ्रमरी, (ii) याचक। सनीषितः—मनोवाञ्छित, मनसः ईपितः मनीषितः ('अस्' भाग को पररूप अर्थात् ई हो जाता है)। सहसामिसार्यमाणः — यदि मैं सहसा अभिसरण करूँगी तो प्रेम के प्रतिदान रूप से उपहार देने में असमर्थं होने के कारण वे दोवारा मुझसे मिलना पसन्द न करेंगे, इसलिये पहले मैं यह विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि आपके दरिद्र होने पर भी मेरा आप में अनुराग है. मुझे धन या उपहार की आवश्यकता नहीं। अतएव—विश्वास उत्पन्न करने के लिये ही।

नेपथ्ये—संवाहक के प्रवेश को सूचित करने के लिये नेपथ्य में, इस प्रकार कहा गया है। यहाँ एक ऐसा दृश्य आरम्भ होता है जिसमें द्यूत का अत्यन्त विश्वद वर्णन उपलब्ध होता है, जो भास के 'चारुदत्त' में उपलब्ध नहीं होता । भट्टारक—द्यूतकरों के सिभक के प्रति सम्बोधन है। दशानां सुवर्णानां समाहारः दशसुवर्णम्-तस्य, सुवर्ण-एक सोने का सिक्का, जो प्रायः ६० रत्ती या १० माशे के बरावर होता था। उसकी तोल समय-समय पर बदलती रही है। सुवर्णस्य—यहाँ हेतु के अर्थ में सम्बन्धसामान्य में पष्ठी है। रुद्धा—वाँधा गया, रोका गया।

पृ० ७२. अपटीक्षेपेण — बिना पर्दा गिराये या विना पर्दा हटाये। प्रायेण यविनिकाक्षेप के पश्चान् ही मञ्च पर पात्र का आगमन होता है किन्तु नाटचशास्त्र का विधान है कि किसी आर्तजन या राजा का प्रवेश पटीक्षेप के बिना ही होना चाहिये— 'पटीक्षेपो न कर्त्तव्य आतंराजप्रवेशने'। इसीलिये यहाँ घवराये हुए संवाहक का प्रवेश पटीक्षेपो के बिना ही दिखलाया गया है। हीणामहे—यह खेद अथवा विस्मय अर्थ में अव्यय है। द्युतकरभाव: — द्युतकरला, जुआरी होगा।

१. नवबन्धन० जैसे तत्काल बन्धन से खुली हुई गधी (गर्दभी) का प्रहार कठोर होता है, इसी प्रकार गर्दभी नामक द्यूतक्रीड़ा की कौड़ी का प्रहार कठोर है— यह भाव है। ताडितोऽस्मि—पीटा गया हूँ, इससे प्रकट होता है कि वह अपनी सम्पत्ति का एक भाग हार गया। अङ्गराजः अङ्गानां राजा कणंः तेन मुक्तया। शक्त्या— (१) शक्ति नामक अस्त्र से, (२) शक्ति नाम की द्यूतक्रीडा की कौड़ी से। घटोत्कच इव—कणं ने शक्ति नामक अस्त्र से घटोत्कच मारा था, यह महाभारत की कथा है। घातितोऽस्मि—मार दिया गया हूँ, इससे प्रकट होता है कि उसने समस्त सम्पत्ति हरा दी थी।।१।।

२. लेखक०--- चूत का विवरण या हिसाब। सिमक जुआ कराने वाला, सभा + इक (ठन्), सिमक अपने घर में या किसी चूतग्रह में चूतक्रीडा का प्रबन्ध करता है और वह जुआरियों का मुखिया होता है। अग्निपुराण, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य

है, हैती

सोचती

मन्त्रयसि'

, अर्थात्

मूल अर्थ

स शब्द

रोषों को

ागिता =

का मूल

वनने के

हृदय०—

में करने

ामयुक्ता;

मदनिका

र्को आपने कामदेव

वे तरण

— सेवितुम् म् + तुम् ।

क का पाठ प्रकट नहीं

कह रही

ा है स्नेह

त्र योग्य यै

1+ इव-

में उस

ई, शरणम्

ठ + इस् न

वे धन के

'अनुरक्त हैं।

पेतु गुणों के

का आनव

स्मृति तथा मिताक्षरा आदि में सिभक तथा द्यूत के नियम आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है ॥२॥

विपरीताभ्याम् — उलटे पैरो से, भाव यह है कि मन्दिर की ओर पीठ करके इस प्रकार मन्दिर में प्रविष्ट हो जाऊँ कि सिभक और धूतकर मन्दिर से जाते हुए व्यक्ति के पद-चिह्नों को न देखें और यहाँ मुझे न पकड़ सकें। इससे प्रकट होता है कि संवाहक भी दूसरों को छलने में निपुण है। देवीभविष्यामि—देव हो जाऊँगा, अदेव: देव: सम्पद्यमानों भविष्यामि—इति देवीभविष्यामि, देव + च्वि + भविष्यामि 'कुम्वस्तियोगे संपद्यकर्तिर च्विः' इस सूत्रानुसार अभूततद्भाव में 'च्वि' प्रत्यय करके 'अस्य च्वी' सूत्र से अकार को ईकार होकर रूप बनता है, अथवा 'देवी' और 'भविष्यामि'—ये दो शब्द हैं। यह भी संवाहक की दूसरी चाल है कि प्रतिमाशून्य मन्दिर में यदि वह प्रतिमा के स्थान पर बैठ जायेगा तो किसी को उसके यहाँ होने की आशंका ही न होगी।

३. यदिल । सिमकं वर्जयित्वा---सिमकं के अतिरिक्त, इससे प्रकट होता है कि सिमक का जुतकरों पर कितना अधिकार था।

पृट ७४, ४. कुत्र । विप्रलम्भक---ठगने वाले । कुलं यशः०---किसी के देय को न देने के कारण कुल और कीर्ति दोनों को कलुषित करता हुआ ।।४।।

पदवी—मागं अथवा पदपंक्ति, मित्र किन्न्वसारिता तस्य दुरात्मनः कौरवा-धमस्य पदवी' (वेणी० ६)। धूतं:—दूसरों को धोखा देने में चतुर। संज्ञाप्य—संकेत करके, दोनों परस्पर यह संकेत करते हैं कि संवाहक यहाँ है। शैल-प्रतिमा—पाषाण-मूर्ति, शिलायाः इयं शॅली, शैली चासौ प्रतिमा च शंलप्रतिमा। धूतेच्छायाः विकारस्य संवरणं—गोपनम् जुआ खेलते हुए उन दोनों को देखकर संवाहक के मन में भी जुआ खेलने की इच्छा होना स्त्रा-नाविक था। उस इच्छा से अनेक प्रकार के मनोविकार उसके हृदय में आ रहे थे, किन्तु वह प्रतिमा रूप में छिपा बैठा था, अतः उन भावों को दबा रहा था।

पृ० ७६, ५. कत्ता-पाँसे या कौड़ी, अन्य मतानुसार एक विशेष प्रकार का ग्रूत । उक्का-युद्ध का नगाड़ा 'उक् उक्' शब्द करने वाला-उक् इति कायति उद् + 1/कै + अ ॥ १॥

६. जानामि । संनिभम् सहश अर्थात् अत्यन्त कष्टदायकः। कोकिलः कोकिल इव मधुरः, यहाँ 'कोकिल' शब्द से लक्षणा द्वारा 'कोयल का स्वर' अर्थ लिया जाता है ॥६॥

मम पाठे (?)—'मेरा दाँव हैं'—उस समय इस अर्थ में प्रचलित प्रयोग है, शब्द-प्रयोग का निमित्त विचारणीय है। पत्तित—घूमता है, चक्कर खा रहा है। अथवा—मेरा सिर झुकता है, तुम्हारे चरणों में गिरता है। द्यूतकरमण्डल्या—जुआरियों की मण्डली ने, इससे प्रकट होता है कि जुआरियों की मण्डली का अत्यन्त कठोर आसन था, इसीलिये आगे कहा गया है—अलङ्कनीयसमय:—ऐसा नियम है जिसकी

वर्णन

त करके ति हुए होता है नाऊँगा, त्रष्यामि करके ' और

ामाशून्य होने की

ता है किं के देय

कौरवा-संकेत -पाषाण-वकारस्य ति जुआ तोविकार

कार का ति दक्

न भावों

कोकिलः अर्थ लिया

प्रयोग है।
रहा है।
जुआरियों
त कठोर

छल्लं चन नहीं किया जा सकता। 'समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः—अमरकोश। गण्डः - वायदा, भाव यह है कि यदि इस समय नहीं दे सकते तो वायदा करो कव दोगे।

पृ० ७८ साम्प्रतं गिमब्यामि—संवाहक यह भी एक चाल खेलता है, वह आधे ह्याये की छूट सभिक से स्वीकार कराता है और फेप आधे की छूतकर है। वे दोनों इस चाल को समझ नहीं पाते और यही समझते हैं कि दोनों से एक आधे भाग की मुक्ति के लिये ही प्रार्थना की गई है। भट्टारका:—स्वामिजनों, यहाँ सामान्य जनों के लिये सम्बोधन है।

नियुण — यतुर, तुम्हारे कपट की समझने वाला। न वृतंयामि — धूतंता का कार्य नहीं करता हूँ अथवा तुझे धूतं नहीं करता हूँ अर्थात् तेरी धूतंता को जानता हुआ भी दूसरों को नहीं वतलाता हूँ। 'धूर्त करोति आचष्टे वा' इस अर्थ में तत्करोति सदाचष्टे' इस से 'णिच्' होकर 'धूतंयामि' क्रिया शब्द वनता है। M. R. काले का कथन है कि यहाँ 'धूर्त्यं' पाठ उचित है (Read धूर्त्यं, pass, Ist Sing of धूतंय्) जिसका अर्थ है — मैं तुझ से छला नहीं जाऊँगा।

पृं० द०. आकाशे—आकाश में अर्थात् 'आकाशभाषित' नामक नाटघोत्ति के द्वारा। जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र की उपस्थिति के दिना ही उसकी बात सुनता-सा है तथा 'क्यों भाई क्या कहा ?' इत्यादि कहकर उसे उत्तर देता है, तो यह माटघोक्ति आकाशभाषित कही जाती है। 'आकाशोक्तिः, स्वयं प्रश्नप्रत्युत्तरमपात्र-कम्'। वर्ते—हो गया है। ऑसहासनं—विना सिंहासन का; 'नास्ति सिंहासनम् अस्मिन् इति' (बहुद्रीहि), भाय यह है कि द्यूत या द्यूतकर तो एक राजा के समान है, केवल वह सिंहासन नहीं रखता है।

म गणयित—नहीं गिनता, त्राशंद्धा नहीं करता या कुछ नहीं समझता (४) राजा तो अपने सामर्थ्य के कारण किसी से अपमान की आशंद्धा नहीं करता (२) खूत मानापमान को कुछ नहीं समझता। अर्थजातम्—(१) राजा कर ग्रहण करता है और शासन में व्यय करता है। (२) द्यूत में पराजित व्यक्ति से धन लिया जाता है और जीतने वाले को दिया जाता है। निकामम् —अत्यन्त। आयदर्शी-धन प्राप्ति को देखने वाला।।।।।

द. ब्रब्यम्०—इसके वी अर्थ हो सकते हैं—मैंने चूत द्वारा ही ब्रब्य आवि प्राप्त किया और इसी से नष्ट कर दिया। (:) चूत द्वारा व्रब्य आदि प्राप्त किया जा सकता है और इसी से नष्ट हो जाता है। यहाँ प्राप्ति और विनाश वो विरूप धस्तुओं का एक चूत के साथ सम्बन्ध विखलाया गया है, अतः विषमालङ्कार है—'विरूपयोः संघटना या च तिद्विषमं मतम्'।।।।

१. त्रेता०—इस श्लोक में बतलाया गया है कि धूर से सर्वस्व नाश केसे हो गया ? यहां त्रेता, पावर, निंदत और कट इन चार जुए में प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है । क्याक्याकारों के अनुसार के चार प्रकार के दाँव हैं; उत्तरी भारत में इनके ये नाम प्रचलित हैं—(१) नींदत = नक्का (एक, पाँच, नी, तेरह), (२) पावर = दूआ (दो, छः, दस, चौदह), (३) त्रेता = तीया (तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह), (४) कट = पूरा(, चार, आठ, वारह, सोलह)। अन्य व्याख्याकार इन चारों को जुए के भिन्न-भिन्न दाँव नहीं मानते। प्रथम मत के अनुसार चार वार उसके विरुद्ध दाव आया—'तीया' ने उसका सर्वस्व हर लिया। 'दूआ' ने उसे ऐसा चिन्तित कर दिया कि उनका गात्र सूखने लगा। 'नक्का' ने उसे वहाँ ठहरना ही भारी कर दिया और घर का रास्ता दिखलाया तथा 'पूरा' ने तो उसे पूर्णतया नष्ट कर दिया।।।।।

पृ० द२, १०. अयं पटः । सूत्रदरिव्रतां—सूत की जीर्णता को, अर्थात् इसके धागे बहुत पुराने हो गये हैं । संवृत—लिपटा हुआ । यहाँ प्रत्येक चरण में 'अयं पटः' इन शब्दों का प्रयोग है अतः 'अनवीकृतत्व' दोष है, ऐसा कुछ व्याख्याकारों का कथन है । अन्य व्याख्याकार इसे मूख का कथन होने से दोष नहीं मानते ।। (०।।

अयं तपस्वी-यह वेचारा; सिभक (माथुर) की ओर संकेत है।

११. पादेन यो हि - जो मैं, (अहम् इति शेषः) उल्लम्बितः (उत् + लम्बितः) लटका हुआ । भाव यह है कि मेर जैसे सहनशील एवं शक्तिशाली का बेचारा माथुर क्या करेगा ।।११॥

खलीक्रियते—सताया जा रहा है, खलीकरण (१) कुचलना (२) आघात पहुँचाना (३) दुर्व्यवहार करना (४) ताड़ना या भत्सना करना । अन्तरमन्तरम्—अवकाश—अवकाश; भीड़ में प्रवेश के लिये मार्ग की प्रार्थना के समय इस वाक्यांश का प्रयोग

होता है। धूर्त:-जुआरी।

१२. यः स्तब्धम्०। इस श्लोक में पराजित जुआरी द्वारा भोगे जाते हुए कच्टों का उल्लेख किया गया है। आनतिश्रार:—यह पाठान्तर है; आनतं शिरः यस्मिन् कमंणि तद् यथा स्यात् (क्रिया विशेषण)। अत्यायतकोमलः अत्यन्तस्थूल तथा कोमल। अव्यायत०—यह पाठान्तर है। अव्यायतः = अकृतश्रमः, श्रम न करने वाला। द्यूतप्रसंगेन किम् —यह भाव है कि द्यूत अत्यन्त कष्टसःध्य है जो कष्ट सहन नहीं कर सकता उसका द्यूत से क्या सम्बन्ध ?।।१२।।

पृ० ६४. लुण्डीकृतम् — लपेटा हुआ । कटकरणेन — (१) 'पूरा' नामक दाव के द्वारा (२) वायदा करके ? (३) कट का अर्थ है चटाई अतः चटाई बनाकर यह अर्थ उचित प्रतीत होता है, भाव यह है कि चटाई बुनने जैसा साधारण सा कार्य करके दश

सुर्वण दे दूंगा।

१३. दुवंणः --- नीच वर्णे का । ध्यापाद्यते -- मारा जाता है ।।१३।।

शीलयतु—पुनः पुनः खेले, √शील (चुरावि) + लोट्। आचक्षाणः-कहते वाला, आ + √चक्ष + शानच्। धूर्तः = बूतकरः, जुआरी; धूर्तोऽक्षदेवी कितवोऽक्षर्भ धूर्तो बूतकृत् समाः'—अमरकोश। मिण्या + आदर्शयामि इतिच्छेदः—यहाँ काकु है। भाव यह है कि मैं प्रसिद्ध जुआरी माथुर भी क्या जुए को मिथ्या होने दूँगा ? अर्थाव् हारे हुये से देय धन न लेने पर झ्तब्यवहार दूषित होता है। अतः झूत के नियमों की रक्षा के लिये में इससे सुवर्ण माँगता हूँ। (देखिये सं० व्याख्या तथा काले नोट्स पृ० ५२) खण्डितवृत्तः—झूतकरों की सभा के नियमों को तोड़ने के कारण तुम चरित्रहीन हो, यह भाव है।

पृ० ८६ एवमेव — द्यूत के नियम तोड़ने के लिये ही । मर्यंवम्० — पीड़ितों की सहायता करने के लिये ही । अन्तरयित —वीच में पड़ता है । प्रतीयम् — उल्टा, इसका ध्युत्पत्तिलक्य अर्थ है — जल के प्रवाह के विरुद्ध; प्रतिगता आपो यस्मिन् —प्रति - अप् अप् के अकार को 'ईकार' (इचन्तरुपसर्गेक्योऽप ईत् ६।३।६७) हो जाता है । पुंश्चली — खिनाल ('खिणालिआ' प्राकृत), पुंसः चलति (स्वपुरुषात् पुरुषान्तरं गच्छति) इति पूंश्चली ।

पृष्ठ दन विरोधितः—विरोध कर लिया। शांवलक — वृतीय अक्क में आने वाला एक पान। सिद्धावेशेन — सिद्धस्य आदेशेन; मन्त्रादि की सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति सिद्ध कहलाता है, उसके निर्देश से अथवा सिद्धः आदेशः यस्य (बहुब्रीहि), जिसका कथन सदा सत्य होता है (काले)। अस्मिद्ध्वधो—इस प्रवन्ध में यही सर्वप्रथम एक योजनाबद्ध क्रान्ति का सकेत मिलता है। अयम्०—इससे वसन्तसेना की शरणागत-वत्सलता प्रकट होती है; क्योंकि अभी वह संवाहक के विषय में कुछ नहीं जानती। अपावृणु — खोल दो; वसन्तसेना सोचि है कि धनिक से तो धन देकर पीछा छुड़ाया जा सकता है। अतः द्वार बन्द करने की आवश्यकता नहीं। तुलितम—तुला हुआ, सीमित या अपनी शक्ति के अनुक्त; यह धनिक से होने वाले भय से क्यों नहीं डरती, यह आश्चर्यं की बात है।

१४. यः । कान्तार—गहन वन या दुर्गम मार्गः; 'कान्तारं वर्तमं दुर्गमम्' अमरकोश ।।१४।।

लिक्षतोऽस्मि देख लिया गया हूँ; श्लोक में कही गई बात का मैं (वैषम्य रूप से) हब्दान्त हूँ अर्थात् मैंने अपनी शक्ति को न देखकर खूतकार्य में धन हरा दिया है, उसका ही यह दुष्परिणाम भोग रहा हूँ। कलहायिताः; कलहं करोति इनि कलहा- थते, शब्दवैरकलहा भ्रकण्वमेधे भ्यः करणे ३।१।१७॥ इससे क्यङ् प्रत्यय होकर नामधातु 'कलहाय' वनती है; कलहाय + क्ता।

पृष्ठ ६०. भूतानि सुवर्णानि—सुवर्ण प्राप्त हो गये; वसन्तसेना अत्यन्त उदार है अतः वह भरणागत का ऋण चुका देगी, यह भाव है। उपरोध—(1) घेरना (blocking up या Surrounding), (2) अमुग्रह (Favour) यहाँ पर व्यास्या-कारों ने दोनों ही अर्थ किये हैं। संज्ञां दर्जात—(संवाहक का परिचय पूछने के कि लिये) संकेत करती है। वृत्ति—जीविका। उपजीवित—आश्रित है। गृहपित—गृहस्थी, घर का स्वामी, व्याख्याकारों ने इस शब्द का अर्थ ग्रामाव्यक्ष (The headman of a village) भी किया है। संवाहकः—संवाहयित शरीरं मर्बयित इति; सम् न

रह), गरह, वारों उसके

न्तित कर

कर

इसके पटः'

कथन

बतः) माथुर

चाना श— प्रयोग

ते हुए शिरः तस्थूल करने सहन

हाव के ह अर्थ के दश

-कहने वोऽस्त-कु है। अर्थात् √वह ÷ •वुल् । निवि•णम्—बेदयुक्त । आहिण्डकानाम् — घूमने वालों के; आ√हिण्ड

+ ण्वुल्।

पृष्ठ ६२. मनोरथान्तरस्य – हृदय के प्रिय के; गनोरथ-अभिलाषा, कामना । अन्तर-भीतर, सम्बद्ध, प्रिय । अनुक्रोश — सहानुभूति, करुणा; 'कारुण्यं करुणा घृणा कृपा दयानुक्रम्या स्यादनुक्रोशः" — अमरकोश । उपरत — नष्ट, समाप्त । दुर्लभा० — भाव यह है कि जहाँ उदारता इत्यादि गुण होते हैं वहाँ सम्पत्ति नहीं ठहरती इसो में हष्टान्त दिया गया है — अपेयेषु० इत्यादि; अर्थात् जिनका धन दुखियों के काम नहीं आता उनके पास ही धन का संचय होता है । मृगाङ्कः मृगः अङ्कः यस्य सः अथवा मृगः अङ्कों यस्य सः; चन्द्रमा । श्लाधनीय — प्रशंसा के योग्य; √श्लाध + अनीयर् । अवतीयं — उतरकर; अव + √तृ + ल्यप् ।

पृट्ठ १८. कुत्र स धनिक:—(१) वह धनिक (जिसके दस सुवर्ण तुम पर हैं) कहाँ है ? (२) वह (चारुदत्त) धनिक कसे रह सकता है ? (जविक वह दान में इतना

अधिक धन व्यय करता है)।

१५ सत्कार०—यः पूजियतुमिप जानाति०—यह पाठान्तर है; भाव यह है कि जा दूसरों का सत्कार करना जानता है वह अपने प्रति किये गये विशेष सम्मान का अनुभव कर सकता है। पृथ्वीधर आदि व्याख्याकारों ने इस श्लोक में 'मात्रासमक' खुत्त दिखलाया है किन्तु यहाँ 'वैतालिय' दृत्त है (काले—देखिये—परिशिष्ट में छन्दों के लक्षण ॥१५॥

सबृत्तः —वैतनिक । चारिष्य० — चारिश्य ही है अविशिष्ट जिसका; अर्थात् धनहीन हो जाने पर । अनुसन्धत्तः — खोज रहे हैं । विसंष्ठुलतया — स्थिर न होने से । विसंष्ठुल — अस्थिर, विसंष्ठुलस्य भावः विसंष्ठुलता तया ।

पृष्ठ ६६. १६ कस्य—यहां 'कस्य' का जल्पसि' के साथ अन्वय है; किससे कहती हो'। रतवष्टदुविनीतेन—रितकाल में अत एवं (रिति की सूचना देने के कारण) धृष्ट (Ill-mannered) कटांक्षेण—नेत्र के कोने से। कटं गण्डम् अक्षति इति कटाक्षः।।१६।।

यदोहशानि० — मेरे पास सम्पत्ति नहीं है' यदि ऐसा कहते हो तो जुआरी महीं हो, क्योंकि धन का अर्जन करना तथा मुक्त-हस्त से व्यय करना जुआरियों के लिए कठिन नहीं है। धारक — ऋणी। प्रतिपादयित — देता है। भूतः — पूर्ण हो गया। गण्डः — वायदा। रमस्व — खेलो।

पृष्ठ १ व. तद्गच्छतु—यहाँ 'तद्गच्छत्वार्यां बन्धुजमं समाश्वासियतुम्'-यहं पाठान्तर है जो अधिक स्पष्ट है। यद्येब—यदि आपने कृपा करके मुझे ऋणमुक्त करां दिया। परिजनहस्तगता—परिचारिका के हाथों में, अर्थात् परिचारिका को सिखला क्षेजिये। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार इसका अर्थ है—'परिजनस्य पोष्यजनस्य ममेति भावः (हस्तगता अधीना क्रियताम्) सेवकत्वेन मामनुमन्यस्व इति भावः' अर्थात् मुझे इस सेवा का अवसर दीजिये। किन्तु यह अर्थं संगत नहीं प्रतीत होता (मि० काले

नोटस् पृष्ठ ५६)। यस्य कृते०—इस कथन से वसन्तसेना का चारुदत्त के प्रति उत्कट प्रेम व्यक्त होता है। शाक्यश्रमणक:—'श्रमणक' शब्द संन्यासी के समानार्थक है; शाक्य या शाक्यश्रमणक का अर्थ है—बुद्ध। अतः शाक्यश्रमणक का बौद्धसंन्यासी, बौद्धिभक्षु। साहसेन०—भाव यह है कि संन्यासी होना एक साहस का कार्य है; इससे यह प्रकट होता है कि उस समय बौद्ध भिक्षु को निन्दा की दृष्टि से देखा जाता था (काले)।

30

ण

ाव

में

हीं

गः

ξl

हैं)

ना

र है

नान

नक'

न्दों

र्थात्

से।

है;

देने

क्षति

भारी

ों के

या।

--यह

करा

खला

मिति

[ मुझे

काले

१७ द्यूतेन०—विहस्सम्० इस शब्द के व्याख्याकारों ने अनेक अर्थ किये हैं। सामान्यतः अर्थ यह है—विगतः हस्तः यस्य स विहस्तः अर्थात् हाथ का प्रयोग न कर सकने वाला, ऐसा व्यक्ति जो यह न समझ सके कि क्या करे देखिये 'रामापरि प्राणविहस्तयोधम्' रघु० ५, ४६। इस प्रकार विहस्त = व्याकुलः। मिल्लनाथ ने भी यहाँ पर यही अर्थ किया है, विहस्ताः = व्याकुलाः तथा कोशकारों के अनुसार भी यही अर्थ है—'विहस्तव्याकुलों समों'—अमरकोश। इसिलये 'यद् विहस्तं जनस्य सर्वस्य' का अर्थ है—(१) सब जनों से व्याकुल अर्थात् अपमानित होना या (२) सब जनों को व्याकुल करना, यहाँ पर विहस्तम्— = व्याकुलत्वं, व्याकुलीकरणम्, (भावप्रधाने निर्देशे विहस्तत्वमिति लभ्यते)।।१७।।

गन्धगजम् — एक विशेष प्रकार का हाथी। उसके मद में तीव्र गन्ध होती है तथा उसकी गन्ध को सूँघकर अन्य हाथी भाग खड़े होते हैं। (दे० सं० व्याख्या)।

पृ० १००. बुर्मनुष्य अशिष्ट जन, क्योंकि वह भद्दे ढंग से प्रविष्ट हुआ है। अतः उसे इस शब्द से पुकारा गया है। विञ्चताऽसि—एक अभीष्ट की प्राप्ति से खाली रह गई हो, जो देखना सुखकर होता वह आपने नहीं देखा। आलान-स्तम्भम् — 'आलान' = बन्धनस्तम्भ या 'शृङ्खला' "आलानं बन्धनस्तम्भेऽथ शृङ्खले" अमरकोश । यहाँ केवल 'शृङ्खला' अर्थ है, क्योंकि 'स्तम्भ' शब्द के साथ प्रयोग किया गया है। महामात्र - प्रधान महावत, "महामात्रः समृद्धे चामात्ये हस्तिपकाधिषे"—मेदिनी। उद्घुष्टं —जोर से कहा।

१, १६. विचलति—यहाँ हाथी के भागने से होने वाली धबराहट का स्वाभाविक वर्णन किया गटा है। रत्ना कुर-लघुरत्न या रत्नों की रिश्मयाँ।।१६।।

फुल्ल॰ — फूले हुए हैं कमल जिसमें ऐसी सरसी, जिस प्रकार हाथी विकसित कमलों से युक्त सरोवर का विलोडन करता है, इसी प्रकार उसने उर्जन नगरी में खलबली मचा दी।

पृ० १०२. निह निह० — वसन्तसेना के प्रति नम्रता तथा आदरभाव दिखलाने के लिये यह वचन कहा गया है। वामचरणेन अकारितः — इस वाक्य का अर्थ विवादास्पद है। व्याख्याकारों ने इसके अनेक अर्थ किये हैं। यहाँ 'वामचरणेन' का शाब्दिक अर्थ है — बायें पैर से, श्रीनिवासाचार्य के अनुसार इसका अन्वय 'ग्रहीत्वा' के साथ है और समस्त वाक्य का अर्थ है — "(समीप के चूतग्रह में स्थित) चूतलेखक को लौहदण्ड लाने के लिए बार-बार बुलाकर और उसके आने पर अपने वामवरण

से लौहदण्ड का ग्रहण करके उस दुष्ट हाथी को ललकारा" — "चूतलेखकं द्यंते लेखनाधिक्कतं पुरुषमुद्द्युष्योद्घुष्य लौहदण्डग्रहणार्थमाहूयाहूय तिस्मिन्नागते इति वामचरणेन
सक्यपादेन त्वरितमापणात् लौहदण्डमायसीं यिष्ट ग्रहीत्वा । हस्तेन ग्रहणे हि नमन्तं
हस्ती ग्रह्णीद् विलम्बश्च स्यादिति पादेन ग्रहणम् ।" (काले द्वारा उद्धृत) — इस अर्थ
में समीप के चूत-गृह की विलष्ट कल्पना करनी पड़ती है । अतः इस वाक्य का अन्वय
तथा अर्थ इस प्रकार उचित प्रतीत होता है — "त्वरितम् आपणात् लौहदण्ड गृहीत्वा
वामचरणेन — (वक्रगत्या) चूतलेखकं (चूतखेलकं) उद्घुष्य (मा भैषीरिति पुनः-पुनः
आश्वास्य) सः दुष्टः हस्ती आकारितः (आहूतः) ।" (दे० हिन्दी अनुवाद); यहाँ
'चूतलेखकं के स्थान पर 'चूतखेलक' पाठ ही उचित है, क्योंकि 'संवाहक' एक चूतकर
ही था । हाँ, इस अर्थ में भी एक भाङ्का बनी ही रहती है कि कर्णपूरक ने इस घुटेमुंडे बौद्धिक्षु को कैसे जान लिया कि यह जुआरी है ? क्योंकि वसन्तसेना और
संवाहक के वार्तालाप के समय तो वह उपस्थित नहीं दिखलाया गया है ।

२० -- आहत्य० -- आहत्य-प्रहार करके ॥२०॥

विषममरा० — ऐसी नौका जिसमें एक ओर अधिक भार लदा हो एक ओर कम अर्थात् भार का संतुलन ठीक (सम) न हो। मदगन्धेन — हाथी के मद की गन्ध से नासिका भरी होने के कारण।

पृष्ठ १० %. नामापि - उस समय वस्त्रों पर नाम अख्कित करने की प्रथा थी, यह इस कथन से प्रकट होता है। इसी प्रकार अष्टम अद्भु में भी कहा गया है। प्रावृणोति - ओढ़ती है, प्रथम अद्भु में भी चारदत्त के घर गई हुई वसन्तसेना ने इसी प्रकार इस दुशाले को ओढ़कर अनुराग प्रकट किया है। कहा भी है - दत्तं किमिप कान्तेन धृत्व।ऽङ्गे मुहुरीक्षते'। साम्प्रतं - इस समय, क्योंकि अब आपने इस दुशाले के लिये उचित पुरस्कार दे दिया है।

## तृतोय ग्रङ्क

['सन्धिच्छेद' नामक यह तीसरा अब्द्र है। चारुदत्त के भवन में सेंध लगाकर शिवलक नामक चोर वसन्तसेना के रक्खे हुए सुवणभाण्ड को हर लेता है—यह कथा इस अब्द्र में विणत है। इसमें चार दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में वधमानक नामक, चारुदत्त का सेवक, चिन्ता प्रकट करता है, क्योंकि आधी रात बीत गयी है तथा चारुदत्त घर नहीं लौटा। द्वितीय दृश्य में अपने मित्र रेभिल के यहाँ से संगीत का आनन्द लेकर चारुदत्त और विदूषक घर लौटते हैं। वधमानक उनके पर धुलाता है और विदूषक को स्वणभाण्ड सौंप देता है। चारुदत्त और विदूषक सो जाते हैं। तृर्त य दृश्य में शिवलक का प्रवेश होता है जिसका कि नाटक में विणत राज्यक्रान्ति में विशेष हाथ है। वह वसन्तसेना की दासी मदनिका को दासता से मुक्त कराने के लिये चोरी करने को उद्यत होता है और चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर प्रविष्ट हो जाता है। वह

1

स्वप्त में बड़वड़ाते हुए विदूषक के हाथ से सुवर्णभाग्ड को ले लेता है और रदिनका के जाग जाने पर भाग जाता है। चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त और विदूषक जाग जाते हैं। चारुदत्त को चोर की सफलता पर सन्तोष होता है; किन्तु वह न्यास रूप में रक्खे हुए सुवर्णभाग्ड को ले गया—यह सोचकर चिन्ता भी होती है; इस समय चारुदत्त की स्त्री धूता का प्रवेश होता है जो अपने पित को लोकापवाद से बचाने के लिये अपनी रत्नमाला को विदूषक के हाथ भेजती है। चारुदत्त इस माला को वसन्तसेना के यहाँ भिजवाता है और पूजा में बैठ जाता है।

पृ० १०६, १. सुजनः—इस कथन के द्वारा चारुदत्त की ओर संकेत किया गया है, जो निर्धन होकर भी सेवकों को प्रिय था। पिशुनः—दुर्जन, 'पिशुनो दुर्जन: खलः' अमरकोश। दुष्करः—दुःख से सेवनीय, दुःखेन क्रियते इति दुष्करः, दुष्+√क् + खल्। उत्तरार्ध में शकार की ओर संकेत है ऐसा व्याख्याकारों का कथन है; वस्तुत: यहाँ वैधर्म्य रूप से सामान्य कथनमात्र ही प्रतीत होता है।।१।।

₹

₹

ध

ह

स

न

ये

नर

या

त्त

गर

万て

क

में

ाथ

रने

वह

२. सस्य०— 'अन्यप्रसक्तकलत्रं न शक्यं वारियतुम्' यह पाठान्तर है, जो संगत नहीं प्रतीत होता । स्वाभाविकदोष: — यहाँ अपने स्व मी चारुदत्त की अधिक दान-शीलता आदि स्वाभाविक दोषों की ओर संकेत है; क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण करके गुण भी दोषों की श्रेणी में चले जाते हैं ॥२॥

गान्धर्य—संगीत; देवलोक के गायक गन्धवं कहलाते हैं, उनके नाम पर ही संगीतिविद्या को गन्धवं विद्या या गान्धवं (गन्धर्वाणाम् इदम्) कहते हैं। बीणा हि नाम०—यहाँ वीणा को समुद्र से निकलने वाले १४ रत्नो से बढ़कर दिखलाया गया है। वे चौदह रत्न ये हैं—

लक्ष्मी: कौस्तुभ-पारिजातक-सुरा-धन्वन्तरि-श्चन्द्रमा-गावः कामदुषाः, सुरेश्वरगजो, रम्भादिदेवाङ्गनाः । अश्वः सप्तमुखो, विषं, हरिधनुः, शङ्कोऽमृतं चाम्बुधैः, रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्युः सदा मङ्गलम् ॥

पृ० ११०, ३. उत्किण्ठितस्य०—उत्किण्ठित-प्रियजन के दशन के लिये उत्सुक । संकेतक—िकसी स्थान पर मिलने का संकेत करने वाला प्रियजन । संस्थापना—आश्वासन देने वाली; जंमा कि मेघदूत में कहा गया है—प्रायेणैते रमणविरहेष्वज्ञननानां विनोदा: । (मेघ २—७) । यहाँ एक ही वीणा का 'वयस्या' इत्यादि अनेक रूपों में उल्लेख किया गया है, अत: उल्लेखालङ्कार है ।।३॥

नस्या:—नाक में डाली गई रस्सी, नाथ, यह प्रायः बैलों की नाक में डाली जाती है, गाय की नाक में डालने की बात विचारणीय है।

४. रक्तं च० —यहां 'रक्त' इत्यादि संगीतशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। तत्र रक्तं नाम वेणुवीणास्वराणामेकीभावे रक्तमित्युच्यते। मध्र नाम स्वर—भावोपनीतलिलतपदाक्षरगुणसमृद्धम्। व्यक्तं नाम पदपदार्थविकारागमलोप कृत्तद्धित विभक्त्यर्थवचनानां सम्यगुपपादनं। (नारदिशक्षा, काले द्वारा उद्धृत)

इस प्रकार वाद्य-स्वरों के साथ पूर्णतया मेल को 'रक्त' कहते हैं। 'मधुर' का अर्थ है स्वर तथा भाव के अनुकूल लिलत पदों तथा वर्णों से युक्त। 'व्यक्त' (स्फुट) का अर्थ है—व्याकरण सम्बन्धी शुद्धता से युक्त। भावान्वितम्—भावयुक्त। अन्तिहता— खिरी हुई। यहाँ 'मन्ये' हारा उत्प्रेक्षा प्रकट हो रही है।।४।।

प्रतित होता है कि 'तस्य स्वरसंक्रमं शिलप्टं तन्त्रीस्वनं च श्रुण्विन्तव गच्छामि'—यह प्रतीत होता है कि 'तस्य स्वरसंक्रमं शिलप्टं तन्त्रीस्वनं च श्रुण्विन्तव गच्छामि'—यह मूल वाक्य है और द्वितीय तथा तृतीय चरण में कहे गमे विशेषणों का 'स्वरसंक्रमं' मूल वाक्य है; जैसा कि सं० व्याख्या एवं हिन्दी अनुवाद में दिखलाया गया है। सम्बन्ध है; जैसा कि सं० व्याख्या एवं हिन्दी अनुवाद में दिखलाया गया है। मूच्छंना -सप्तस्वरों का क्रमशः आरोह तथा अवरोह। (देखिये मिल्लिनाथ-टीका शिशुपालवध १,१०)। मतान्तर से मूच्छंना का अर्थ ह— स्वरों का समुदाय; यथा शिशुपालवध १,१०)। मतान्तर से मूच्छंना का अर्थ ह— स्वरों का समुदाय; यथा कृदुम्बिनः सर्वे एकीभूता भवन्ति हि। तथा स्वराणां संदोहो मूच्छंनेत्यभिधीयते। हैला—М. R. काले का कथन है कि यह एक पारिभाषिक शब्द है; हेला = रागस्य आरोहावरोहयोः अनौचित्यम्।।।।।

अस्तं वजित-इस समय अष्टमी का चन्द्रमा रहा होगा जो अर्धरात्रि के समय

छिप रहा था।

इ. असौ हि + अवगाढ़-अव√गाह् + क्त । विषाण-दाँत । ६॥

पृ० ११२. अलं सुप्तजनम्०—इससे सेवकों के प्रति चारुदत्त का स्नेह तथा कोमलता प्रकट होती है। डुण्डुम:—दो मुखों बाला विषहीन सर्प, दुमुही 'समी राजिलडुण्डुभी'—अमरकोश। निद्राचौर—निद्रा का अपहरण करने वाला; भाव यह है कि रात्रि में इसकी रक्षा के लिये चिन्तित रहने के कारण निद्रा नहीं आ पाती।

७. अलम् ० — यद्यपि चारुदत्त वसन्तसेना से प्रेम करता है. तथापि वह यह उचित नहीं समझता कि वेश्या के पहने गये अलङ्कारों

के साथ रक्षें जायें। इमीलिये इस प्रकार कहता है।।।।।

पृ० ११४, द. इयं हि—व्याख्याकारों ने इसका अन्वय कई प्रकार से किया है। ललाटवेशात्—निद्रा का चिह्न प्रथमतः ललाट पर दिखाई देता है, फिर आँखों में। इसी प्रकार जरा (बुढ़ापा) पहले ललाट के चारों ओर या कान के ऊपर के बालों में अपना प्रभाव दिखलाती है। इसी हेतु कहा गया है —'कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य वक्तीति लोकाः श्रुणुष्टवम्"।। ।।

ह. कृत्वा० । परिणाह—विशालता, विस्तार 'परिणाहो विशालता'— अपरकोष । शिक्षाबलेन —चौर्यकला की शिक्षा के सामध्यं से । कर्ममार्गम्—कर्मणः मार्गम्; चोरी करने का मार्ग अर्थात् सेंध लगाना, यह चोरों का अपना शब्द है । निर्मुच्यमान—केंचुली के द्वारा छोड़ा जाता हुआ; निर् + √मुच् + शानच् (कर्मणि) । 'जीर्णतनु' यह पाठान्तर है । ह।।

१०. नृपति०—इस श्लोक में 'रात्रि माता के समान ढक रही है'—यह दिखलाया गया है। अतएव इसमें प्रयुक्त विशेषणों का यथासम्भव दोनों पक्षों में अर्थ किया जा सकता है; जैसे — नृपति० — (१) राजपुरुषों के लिये शंकापूणं है गमन (प्रचार) जिसका ऐसा शिवलक, (२) राजपुरुषों के लिए शंकास्पद है आचरण (प्रचार) जिसका ऐसा पुत्र । परगृह० (१) दूसरे के घर को दूषित करने (चोरी से घन हरने) में निश्चित मुख्य बीर, (२) अपने कुल को अत्यन्त दूषित करने (परगृह-दूषणं) में माने गये बीर अथवा दूसरों के घर को दूषित करने वाले पुत्र । घन०— (१) निविड अन्धकार से आच्छन्न हैं तारे जिसमें ऐसी रजनी, (२) पटल नामक रोग के अन्धकार से ब्याप्त हैं पुतली जिसकी ऐसी माता । एकवीर:—पाणिनीय व्याकरण के नियमानुसार वीरंक: समस्त पद होना चाहिये; सिद्धातकौमुदी तथा मनोरमा में येन केन प्रकारेण 'एकवीर:' शब्द की भी सिद्धि की गई है ॥१०॥

वत

यह

है।

का

था

ते।

स्य

मय

तथा

समौ

यह

यह

ङ्कारों

किया

आंखों पर के

ा जरा

ता'—

कर्मणः

द है।

णि)।

में अर्थ

1

पृ० ११६. परिसरे—समीप के स्थान में, पर्यन्तश्रः परिसरः'—अमरकोश । दूषयामि — हानि पहुँचाता हूँ, इसमें सेंघ लगाता हूँ।

११० कामं—चाहे, भले ही । वञ्चनापरिभवः – वञ्चना-प्रतारणा, द्रव्यादिहरण, उसके द्वारा परिभवः पीड़ित करना । मार्गो ह्येष—यह मार्ग, विश्वस्त जनों
की वञ्चना का मार्ग । नरेन्द्रसौष्तिकवधे—नरेन्द्रराणां सौष्तिकवधे; सुप्त = सोना
निद्रा,√स्वप् + क्त (भावे), तत्र भवः सौष्तिकः, सुप्त + ठव् (इक) । यहाँ महाभारत
की इस कथा की ओर संकेत है—जब कौरवों के प्रायः सभी योद्धा मारे गये और
दुर्योधन भी मरणासन्न हो गया तो अश्वत्थामा ने एक रात्रि में देखा कि कोई उल्लू
अपने सोते हुए शत्रुओं को मार रहा है । इससे अश्वत्थामा को प्रेरणा मिली और
वह चुपके से रात्रि के समय पाण्डवों के शिविर में घुस गया तथा वहाँ द्रौपदी के पुत्रों
का वध कर दिया एवं धृष्टखुम्न और शिखण्डी का भी ।

द्रौणिना-अश्वतथामा ने; द्रोणस्यापत्यं पुमान् द्रोण + इब् ॥११॥

११. देश० । दर्शनान्तरगतः—हिष्ट का विषय, दिखलाई देने योग्य । कराल:-विशाल, भयंकर । पृथ्वीधर के अनुसार दर्शन० —का अर्थ है —चौर्यशास्त्र के अनुकूल और कराल का अर्थ है —चौर्यशास्त्र के विपरीत; यह अर्थ अधिक युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता ।।१२।।

पृ० ११८. उत्कर:—पुञ्ज, राशि, ढेरी, 'पुञ्जराशी तूत्कर: कूटमित्रयाम्' अमरकोश, उत्कीयंते इति—उत् + √क + अप् । स्कन्दपुत्राणाम् – यहाँ पुत्र शब्द शिष्य या अनुयायी के अर्थ में है, चोर लोग स्कन्द के भक्त होते हैं। एतत् सिद्धि- लक्षणम्—यह (चूहों द्वारा किया गया मिट्टी का ढेर अथवा सेंघ के योग्य स्थान की प्राप्ति) सफलता का सूचक है। कनकशक्ति—चौर्यशास्त्र के रचित्रता का नाम है।

१३. पद्मव्याकोशम् - च्हत्यादि सात प्रकार की सेंधों के नाम हैं। इन नामों से ही सेंध का स्वरूप प्रकट हो जाता है; जैसे १. पद्मव्याकोशं — विकसित कमल के समान आकृति वाली, २. भास्करं — सूर्य के समान गोल तथा विशाल। ३. बालचन्त्रं — वित्तीया के चन्द्रमा के समान वक्राकार। ४. वापी — वावड़ी जैसी, ५. विस्तीणं —

लम्बी । ६. स्वस्तिकं—(दे० अनुवाद); ७. पूर्णकुम्भं — नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सकरी ।।१३।।

१४. अन्यासु०—शविलक का भाव यह है कि यहाँ पक्की ईंटों वाले घर में 'पूर्णंकुम्भ' नामक सेंघ लगाना ही ठीक होगा; क्योंकि अन्य भित्तियों में जो दूसरी तरह की सेंघ मैंने लगाई थीं, उनमें लोगों ने यद्यपि मेरे कार्यंकी शल की प्रशंसा की है तथापि दोष भी दिखलाया है। वस्तुतः तो इस श्लोक का पाठ शुद्ध नहीं प्रतीत होता; 'अन्यासु' के स्थान पर 'अद्यासु' तथा 'वदित' के स्थान पर 'वदतु' पाठ होने से इसका अर्थ संगत हो सकता है। चारुदत्त नाटक का पाठ अधिक सुसङ्गत है—

अद्यास्य भित्तिषु मया निशि पाटितासु छेदात् समासु सक्वदिपतकाकलीषु । काल्यं विषादविमुखः प्रतिवेशिवर्गों दोषांश्च मे वदतु कर्मसु कौशलं च ।।

य

है

ग

न

ग्र

fc

में

A

fe

में

पृ० १२०. कुमारकार्तिकेयाय—शिवपुत्र कार्तिकेय; इनका दूसरा नाम कुमार भी है। चोरी गई वस्तुओं का पता लगाने के लिये लोग इनकी पूजा करते हैं। ये चोरों के देव माने जाते हैं। कनकशक्ति—चौर्यविद्या के प्रथम आचार्य। भास्कर-नित्त् —चौर्यविद्या के आचार्य। योगाचार्य — ऐसा प्रतीत होना है कि ये शविलक के गुरु रहे होंगे। कुछ व्याख्याकार ब्रह्मण्यदेव और देवव्रत को भी पृथक् आचार्य मानते हैं; किन्तु ये 'कनकशक्ति' के विशेषण हैं, यही उचित प्रतीत होता है। योगरोचना—योग से सिद्ध की गई रोचना (विशेष प्रकार का प्रलेप), जिसके लेपन से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है।

१५. अनया० । समालब्धं लेपन किये गये को, सम् + आ + √लभ् + क्ता।१५।

प्रमाणसूत्रम् -- मापने का धागा, प्रमाणार्थं सूत्रम् ।

१६. एतेन॰ । कर्ममार्गम् — सेंध, चोरी करने का मार्ग । संप्रयोगात् — जोड़ । परिवेष्टनम् — बन्धन, बन्द । सर्प के काटे आदि को बाँध दिया जाता है, यह प्रसिद्ध है ॥१६॥

१७. शिखा०—भाव यह है कि ज्यों ही श्राविलक ने दीवार में छेद किया त्यों ही भीतर जलते हुए दीपक की सुनहली प्रकाश-रेखा उसमें से होकर वाहर आई; जो चारों ओर अन्धकार से घिरी हुई ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे कि श्याम कसौटी पर सुवर्ण की रेखा हो। यह सुन्दर उपमा है।।१७।।

पृ० १२२. प्रतिपुरुषम् — काष्ठ आदि से बना हुआ मनुष्य का पुतला सम्भवतः वह सिर का भाग ही होता है। चोर सेंध में से उसे प्रविष्ट कर देते हैं। यदि कोई जागता होता है तो पता चल जाता है। प्रतीक्ष्य—देखकर । लक्ष्यपुष्तम् — लक्ष्येण व्याजेन सुप्तम्, सोने का बहाना बनाये हुए।

१८. नि:श्वासों । शिङ्कितः – शङ्का अस्य संजाता इति शङ्का  $\downarrow$  इतच् । विकला — कुछ खुली हुई; विगता कला यस्याः, अथवा अस्थिर; यहाँ सुप्त पुरुषों का स्वाभाविक वर्णन किया गया है अतः स्वभावोक्ति अलङ्कार है तथा 'परमार्थसुप्तम्'

इस बात के समर्थन के लिये कारण समुदाय का कथन किया गया है अतः समुच्चया-लङ्कार है ।।१८।।

र से

र में

सरी

की

ातीत

ने से

हुमार

। ये

स्कर-

ाक के

मानते

ना—

अदृश्य

भ् +

जोड़।

, यह

किया

आई;

कसौटी

म्भवतः

द कोई

लक्ष्येण

इतच्। ज्यों का

स्प्तम्

पुस्तकाः — पुस्तक; अथवा मिट्टी आदि की बनी हुई मूर्ति को 'पुस्त' कहते हैं 'पुस्त' से स्वार्थ में कन् प्रत्यय होकर 'पुस्तक' शब्द बन गया है।

तन्ममापि नाम०—भाव यह है कि क्या मुझ (श्रविलक) से भी भूमि में गड़ा हुआ धन छिप सकता है ? मि०, 'आ. ममापि नाम दुर्योधनस्य श्रङ्कास्थानं पाण्डवाः'। (वेणी० २)। स्फारीभवित — फैलता है या बढ़ता है; यह प्रसिद्धि है कि यदि मन्त्र पढ़कर सरसों आदि के दाने धनयुक्त भूमि पर गिराये जाते हैं तो वे फैल जाते हैं। उत्स्वप्नायते—उत्कृष्टः स्वप्नः उत्स्वप्नः अथवा उद्गतः प्रलापादिना प्रकटितः स्वप्नः यस्य सः उत्स्वप्नः, स इवाचरितः; उत्स्वप्न + क्यङ् (नामधातु); निद्रावस्था में बोलता है या स्वप्न देखता हुआ बोलता है।

पृ० १२४. लघुत्वात् — हल्का होने से, दुर्वल मन वाला होने के कारण ।
गोबाह्मण-काम्यया — यहाँ ब्राह्मण शब्द से 'काम्यच्' प्रत्यय नहीं है अपितु 'काम्या =
इच्छा एक स्वतन्त्र शब्द है; गौ और ब्राह्मण की अभिलाषा यह अर्थ है। (दे० काल नोट्स पृ० ६८)। आग्नेय — अग्नि सम्बन्धी अर्थात् अग्नि को बुझाने वाला। अप्रतिगाहकस्य — दान न लेने वाले का (दे० सं० व्याख्या।। अग्रहस्तः — यहाँ जब हस्त और उसके अग्रभाग में अभेद मान लेते हैं तो कर्मधारय समास होकर 'अग्रहस्त' शब्द वनता है और जब अवयव (अग्र) तथा अवयवी (हस्त) में भेद मानते हैं तो 'हस्ताग्र' शब्द वनता है। (दे० अलङ्कार सूत्र ४.२.२०)।

पृ० १२६. १६. अनिर्वेदित—M. R. काले के अनुसार निर्वेद = (disgust for objection); अनिर्वेदितपौरु०—जिसमें पौरुष किसी अनुचित कार्य को करने में भी घृणा या आपित अनुभव नहीं करता; अर्थात् दिरद्रता के कारण मनुष्य में अनुचित कार्य से वचने का सामर्थ्य नहीं रहता। अनिर्वेदितपौरुषम्—पाठान्तर है; अर्दाशतं पौरुषं येन, अर्थात् दिरद्रता के कारण मनुष्य अपने पराक्रम को नहीं प्रदिश्त कर सकता।।१६॥

ममापि० - मुझ शविलक का रक्षक जन क्या करेंगे ? यह भाव है।

२०. मार्जार — ग्रहा० — पकड़कर फाड़ डालने में अथवा पकड़ने में और फाड़ डालने में (ग्रहे-ग्रहणे आलुञ्चने छेदने च)। संकटेषु - आपत्ति के समय। डुण्डुमः — विशेष प्रकार का सर्प, जब इसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं तो यह दृढ़ता से चिपक जाता है। कुछ व्याख्याकार इसका अर्थ — 'ग्रहंगोधिका' (गोह) या 'सरटः' भी करते हैं। १२।।

२१. भुवनावलोकने -- संसार को देखने में, छिपने के लिये स्थान खोजने में ॥११॥

पृ० १२ द. २२. उपरित०। असहशजन० अनुचित व्यक्ति चोर आदि, भाव यह है कि सेंध क्या है, मानों चोर को देखकर भवन का हृदय विदीणं हो गया है।।२२।। पृ० १३०, २३. वेदितवान्--'विदितवान्' रूप शुद्ध है। अथवा 'विद्' धातु से स्वार्थिक णिच् करके यह रूप होता है।।२३।।

पृ० १३२. विष्टचा—भाग्य से । २४. कः०—तूलियष्यति—रुई के समान हत्का समझेगा, अथवा तुलियष्यित यह ेपाठ है । शङ्कनीया—शङ्का का विषय । निष्प्रतापा—जिसमें तेज या प्रताप नहीं है, अथवा जिसका तेज चला गया है ।।२४॥

२५. प्रणय:—अभिलाषा । नृशंसेन—निर्दय (क्रूर) ने, 'नृन् शंसित' (अर्थात् मनुष्यों की हिंसा करता है) इति नृशंसः, नृ + √शस् + अण् ।।२५।।

पृ० १३४, २६. न्यासप्रतिक्रियाम्—धरोहर के वदले का धन, न्यास-प्रतिशोध का उपाय ॥२६॥

शौण्डीर्यतया—उदारता के कारण, महानुभावता के कारण। शब्दापय— बुलाओ।

8

ğ

पृ० १३६. पुरस्तान्मुख: — पूर्व की ओर है मुख जिसका, पूर्व की ओर मुख करके दान ग्रहण किया जाता है। यथाविमवा० — यथाविभवस्यानुसार: (काले), यहाँ 'विभवमनतिक्रम्य यथाविभवम्' (सम्पत्ति के अनुसार) इस शब्द से ही अभिप्राय प्रकट हो सकता है फिर 'अनुसारेण' शब्द का ग्रहण विचारणीय है।

रत्नषष्ठीम् उपोषिता — अभुक्न्यर्थस्य न' इस वार्तिक के द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध किया गया है अतः 'रत्नषष्ठीम्' में द्वितीया चिन्तनीय है। तस्य कृते—(१) उस व्रत के लिये, (२) उस ब्राह्मण के लिये अर्थात् चारुदत्त के लिये, धूता चारुदत्त को व्रत के उपहार के रूप में रत्नावली प्रदान करती है जिससे वह लेने से मन ही न करे (दे० काले नोट्स पृ० ७१)। लिज्जताम्—यदि चारुदत्त इस उपहार को स्वीकार नहीं करता तो धूता को लिज्जत होना पड़ेगा। अतः वह मैत्रेय से स्वीकार कराने के लिये प्रार्थना करती है (?)। अकार्य० — कहीं मैत्रेय अपने मित्र के दुःख को देखकर कोई (आत्महत्या आदि)? अनुचित कार्य न कर डाले। (काले)

पृ० १३८, २७. अर्थतः० इसमें धन का महत्त्व प्रकट किया गया है। इसका अर्थ विवादास्पद है।।२७॥

२८. विभवानुगता—सविभवेन अनुगता अर्थात् धनयुक्ता या अपनी सम्पति सहित (मेरा) अनुगमन करने वाली। यद्—जो, उपर्युक्त तीनों बातें।।२८।।

२९. महतः प्रत्ययस्यैव — इस महान् विश्वास का ही; क्योंकि निर्धन होने पर भी उसने विश्वास किया, अतः उसका विश्वास-कार्य महान् है; उसका ऐसा उचित मूल्य होना ही चाहिये ॥२६॥

शरीरस्पृष्टिकया — शरीर के स्पर्श से√स्पृश् + क्तिन्—स्पृष्टिः, सा एवं स्पृष्टिका।

पृ० १४०, ३०. परिवाद० - परिगतो वादः परिवादः अथवा परीवादः। परिवाद एव बहलः दोषः अथवा परिवादस्य बहलः दोषः । रक्षा---मरम्मत । षरिहरामि—उपेक्षा करता हूँ। क्लोक के उत्तरार्ध का अर्थ विवादास्पद है (काले पृ० ७२. ७३)। ३०।।

अकुश्णशौण्डीयंम् — अत्यन्त उदारता से या अत्यन्त गौरव के साथ। चतुर्थं प्रङ्क

['मदिनका शांवलक' नामक यह चतुर्थ अक्टू है, इसमें मदिनका और शांवलक का मिलन वांगत है। इस अक्टू में चार हश्य हैं। प्रथम हश्य में मदिनका और वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र देखती हुई वार्तालाप करती हैं। इस हश्य का प्रेम के विकास में महत्त्वपूणं स्थान है। द्वितीय हश्य में शांविलक वसन्तसेना के भवन में प्रवेश करता है। वहाँ उसकी वाहर ही मदिनका से भेंट होती है और वह अलक्ट्यार दिखाता है तथा चोरी की वात भी कहता है, वसन्तसेना भी छिपकर इनकी बात सुन लेती है। मदिनका के आग्रह करने पर शांविलक चारुदत्त के आदमी के रूप में वसन्तसेना को आभूषण देता है और वसन्तसेना मदिनका को उसकी वधू बनाकर विदा करती है। तृतीय हश्य में मार्ग में जाते समय शांवलक अपने मित्र आर्यक के राजा द्वारा बन्दी बनाये जाने की बात सुनता है और मदिनका को अपने मित्र रेभिल के घर भेज देता है। वह आर्यक को बन्धन से मुक्त कराने चला जाता है। चतुर्थ हश्य में विदूषक वसन्तसेना के घर पहुँचता है और वसन्तसेना को सुवर्णभाण्ड के बदले में रत्नमाला देता है। विदूषक विदा होता है और वसन्तसेना चारुदत्त के पास सन्देश भेजती है कि मैं सायंकाल मिलने आऊँगी।

पृ० १४२. वेशवासः०-वसन्तसेना यह सोचती है कि कहीं मदिनका मुझे प्रसन्न करने के लिये ही तो ऐसा नहीं कर रही है। तस्य०—इस चित्र में हिष्ट और हृदय के रमने का कारण चित्र की अनुरूपता ही है—यह भाव है। सखीजना०—यदि यह चित्र उसके प्रियतम की सच्ची प्रतिकृति नहीं है तो इसको देखकर प्रियतम के सौन्दर्य की कल्पना करने वाली सिखयाँ मेरा उपहास करेंगी, उस उपहास से बचना चाहती हूँ (रक्षामि)।

पृ० १४४. प्रवहणम् अमरकोश के अनुसार एक विशेष प्रकार का रथ; 'कर्णीरथ: प्रवहणं डयनं च समं त्रयम्।' भानु जी दीक्षित के मतानुसार इसका अर्थ है—एक विशेष प्रकार की पालकी—'त्रीणि पुरुषस्कन्धवाह्यस्य यानविशेषस्य'। कुछ व्याख्याकारों ने इमका अर्थ 'रथ' किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द 'बहली' के लिये प्रयुक्त हुआ है। रथ से छोटी एक अवगुण्ठित वाहन जिसे बैल खींचते हैं 'बहली' कहलाती है, जो ग्रामों में अब भी चलती है। साहस्त्रिकः०--सहस्र। ठल् (इक्)—तेन परिजय्यलभ्यसुकरम् ५।१।६३ अथवा तेन क्रीतम् ५.१.३७। सन्देशेन—सन्देश देने के हेतु (हेतु में तृतीया)।

षचनीयदोषं — रात्रि में ही सब पाप होते हैं (बहुदोषा हि शर्वरी) — यह

र्' धातु

समान विषय। ॥२४॥ (अर्थात्

प्रतिशोध

दापय--

रोर मुख ले), यहाँ गाय प्रकट

संज्ञा का

ते—(१)

चारुदत्त

मन ही न

ते स्वीकार

कराने के

देखकर

है। इसका

। सम्पत्ति

न होने पर सा उचित

, सा एव

परीवादः। भरम्मत्। पृ० १४६, ३. नारीनाथम्—नारी है स्वामिनी जिसकी ऐसे घर को, नारी पर दया करने के कारण अथवा नारी का दर्शन चोरों के लिये अनिष्ट होने के कारण ऐसे घर को छोड़ दिया। गृहदास्वत् —घर के काष्ठस्तम्भ के समान। दिवसीकृता—अदिवस: सम्पद्ममान: कृत:, दिवस + च्वि + कृता।।३।।

४ विशेषयन्ती – बढ़कर होती हुई अथवा ऐसी सुन्दर कि कामदेव की शोभा

को भी बढ़ाने वाली। चन्दनशीतलम् इव करोति—यह उत्प्रेक्षा है।।४।।

पृ० १४८. निष्यायति—देखती है, निष्यानमवलोकनम् इति वैजयन्ती । भुजिष्या—सेविका, न भुजिष्या अभुजिष्या ताम् । गवाक्षेण—झरोखे से, गवामक्षीव; गो + अक्षि + अ (अक्ष्णोऽदर्शनात् ३।४।७६)

पृ० १५०. अखण्डित०---मदिनका जानती है कि शर्विलक का पहला जीवन पवित्र रहा है। अत्यन्तविरुद्धम् -- अपने पवित्र चरित्र के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध

अथवा लोक और शास्त्र के विरुद्ध ।

६. विप्रस्वं—ब्राह्मण का धन, इसकी चीरी महापाप गिना जाता है—'देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः स पापात्मा परलोके ग्रध्नोच्छिष्टेन जीवति।' मनु० ११, ६ । कुछ व्याख्याकारों ने काञ्चनं' का 'विप्रस्वं' से सम्बन्ध किया है किन्तु, यज्ञार्थमभ्युद्धृत काञ्चनं' यह अन्वय अधिक उचित प्रतीत होता है ॥६॥

७. अप्रकाश:-जिसे प्रकट करना अनुचित है अर्थात् गुप्त रखने योग्य है ॥॥॥

पृ० ५२. मदिनका च मूर्च्छाम्०—इसमें मदिनका का वसन्तसेना के प्रति स्नेह प्रकट होता है। सेर्घ्यम् — ईर्प्यापूर्वक, शिवलक सोचता है कि मदिनका चार्ष्यत को भी प्रेम करती है अतः वह ईर्प्या के साथ पूछता है।

६. सद्वृत्त०--भाव यह है कि तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने कुल के सम्मान को भी नष्ट कर दिया है। मन्मथ०--(विपन्न = मृत) यद्यपि काम भाव के कारण मेरे अन्य गुण मर चुके हैं अर्थात् नष्ट हो गये हैं। व्ययविश्वास-पुकारती हो, दिखाने के लिये कहती हो।।।।।

पृ० १५४, १०. सर्वस्वफलिनः—सर्वस्व रूपी फलों से युक्त; सर्वम्वफल ने इति; ['अत इतिटनो' ५। । ११५।। इति मत्वर्थे इति:], अलम् —पूर्णतया । । १०।।

११. अयं च० — यहाँ 'काम' को अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है। तथा प्रणय को इन्धन के रूप में और रितक्रीड़ा को ज्वाला के रूप में। इस प्रकार यहाँ साङ्गरुपक है।।११।

१२. १३. परिसर्पण—कुटिल तथा तीव्र गति । विरक्तभावा—स्नेह-शूल्य भावों वाली।

मुष्ठु खल्विदमुच्यते-इससे प्रकट होता है कि अग्रिम (१४) श्लोक किसी मुभाषित से लिया गया है (मि॰ वैराग्य शतक श्लोक १६)।

पृ १५६, १४. एता हुसन्ति - इस श्लोक में वेश्याओं की निश्दा की गई

ती, नारी के कारण किता—

की शोभा

जयन्ती । गमक्षीव;

ा जीवन के विरुद्ध

—'देवस्वं जीवति ।' किया है ।६॥

है ॥७॥ व प्रति चारुदत्त

म्मान को तरण मेरे दिखाने के

म्बफल + 1१०॥ है। तथा

नार यहाँ

स्नेह-शून्य

क किसी

ा की गई

है। श्मशानसुमना:-सुमनस् (स्त्री०) पुष्प या मालती पुष्प 'सुमना मालतीजाति:'— अमरकोश। (१) वे पुष्प यद्यपि सुगन्धित तथा मनोहर होते हैं तथापि श्मशान भूमि में उत्पन्न होने के कारण ग्राह्म नहीं होते। इसी प्रकार रूपादि से युक्त होती हुई भी वेश्यायें त्याज्य हैं, क्योंकि वे विश्वास के योग्य नहीं होतीं। (२) यहाँ वेश्याः' यह उपमेय बहुवचन में है किन्तु 'सुमनाः' उपमान एकवचन है। यह उपमा का दोष माना जाता है तथापि रस-विघातक न होने के कारण दोष नहीं है—'मि० वचनभेदेऽपि सतामनुद्वेजकत्वाददुष्टत्वमुपमायाः' (पृथ्वी०) ॥१४॥

१५. वीची—तरङ्ग, 'वीचि:' गब्द भी होता है । अभ्रलेखा-यहाँ सत्ध्याका-लीन मेघपंक्ति की बोर संकेत है। राग—(१) अनुराग, (२) लालिमा। निर्थंम्— निगंतः अर्थः यस्य तम्, धनहीन को। निष्पीडितम्—निचोड़ी गई। अलक्तक—लाख, यावक, प्राचीनकाल में लाक्षा आदि से पैरों में लगाने के लिये महावर (यावक) तैयार किया जाता था। जब महावर का रंग अङ्गों पर चढ़ जाता, तब महावर को उतार दिया जाता था।

१६. मदप्रसेकम्—योवन के मद का सिञ्चन या मुख द्वारा मदिरा-फेंकना, इसका वास्तविक अर्थ अस्पष्ट है। शरीरेण—शरीर से आलिङ्गनादि के लिये ॥१६॥ सूक्तं खलु० — इससे प्रकट होता है कि यह किसी अन्य कवि की सुक्ति है।

अयं न भवास—यह तुम विद्यमान न रहोगे अर्थात् में तुम्हें मार दूँगा । मदिनका के हृदय के भाव को देखने के लिये श्रविलक (चारुदत्त के प्रति) ऐसा कहता है। असम्भावनीय —िजिसकी सम्भावना भी न की जा सके, अर्थात् मदिनका का च।रुदत्त में अनुरक्त होना असम्भव है।

पृ० १५८. (कर्णे) एविमव--मदिनका शिवलक को बतलाती है कि वसन्तसेना चारुदत्त में अनुरक्त है, अतः इसने अपने आभूषण वहाँ रक्खे थे।

१८. छायार्थं - यहाँ अप्रस्तुत अर्थ के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति इस प्रकार होती है-

छाया--मदिनका की प्राप्ति का आनन्द । ग्रीष्मसन्तप्त-प्रेम के सन्ताप से पीड़ित । पत्र-आभूषण । शाखा-वसन्तसेना । भाव यह है कि कामाग्नि से सन्तप्त होकर जिस वसन्तसेना के द्वारा मदिनका को प्राप्त करना चाहा था उसी वसन्तसेना (शाखा) को अलङ्कारों (पत्र) से रहित कर दिया ।।१८।।

निसर्गादेव पण्डिताः—मि०, 'स्त्रीणामशिक्षितपदुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत भाः प्रतिबोधवत्यः ।' (शकु० ५, २२ काले द्वारा उद्धृत) । न चन्द्रात० (दे० सं० ष्याख्या)।

पृ० १६०, २० साहसे—चारुदत की अलङ्कार समर्पण रूपी साहस का कार्य।

इस व्याख्याकार इसका अर्थ 'चोरी करने का साहस'—करते हैं। वह ठीक नहीं जैसा

कि श्रविलक के अग्रिम कथन से ही स्पष्ट है—'तथापि नीतिविरुद्धमेतत्।'

कुित्सलं करां—चौरी का काम । जनयित लज्जाम् M. रि. काले का कथन है कि यहाँ 'वा + इदम्'—में प्रश्न का भाव है; इस प्रकार श्रविलक का अभिप्राय है—''क्या मैं इस चोरी के काम से लज्जित हो सकता हूँ अर्थात् नहीं, क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य से मैंने इस कार्य को किया है।" वस्तुतः तो यह भाव प्रतीत होता है कि इस कुित्सत कार्य के कारण मुझे चारुदत्त के पास जाने में लज्जा आती है अन्यथा मुझे राजा आदि का कोई भय नहीं है।" (दे० सं० व्याख्या)।।२०।।

अभुजित्यः - जो दासी न हो; ग्रहिणी । कामदेवगेहे - कामदेव के मन्दिर

में (दे० पु० ४६३)।

पृ० १६२ दुर् + रक्ष्यम् = दूरक्ष्यम् (पूर्व रेफ का लोप होकर उकार को दीर्घ हो जाता है)।

पृ० १६४, २३ उडुपेन-चन्द्रमा ने; उडु-नक्षत्र, उडूनि पासि इति उडुपः

नक्षत्रपति, तारापति, चन्द्रमा ॥२३॥

प्रवहणिकः—-गाड़ीवान्, प्रवहणम् अस्यास्तीति, प्रवहण + ठन् (इक) । सुहष्टां-भली भौति देखी गई, भाव यह है कि मुझे भली भौति देखा ली जिससे मेरी स्मृति
तुम्हारे मन में हढ़ हो जाये और तुम मुझे भूलो नहीं ! इससे वसन्तसेना का मदनिका
(सेविका) के प्रति स्नेह-भाव प्रकट होता है । त्यमेव वन्दनीया—परिग्रहीता स्त्री
(पत्नी) होने के कारण; क्योंकि वेण्या की अपेक्षा पत्नि पूज्य है ।

२४. यत्र = यस्याः - जिससे अथवा जिसके कारण (यस्मिन् जने हेतुभूते)।

वयूणव्द०—व्याख्याकारों ने इसके अनेक अर्थ किये हैं—(१) वधूणव्दस्य अवगुण्ठनम्; अर्थात् वधू के योग्य वेश या पर्दा । (२) वधूणव्दश्च अवगुण्ठनं च। अर्थात् 'वधू' नाम और पर्दा (क्योंकि वधू ही परपुरुषों द्वारा न देखने योग्य होती हैं)। (३) वधूगव्दरूपमवगुण्ठनमात्ररणम् । केनाप्यनवलोकनत्वरूपमित्यर्थः (काले) । (देव सं० व्याख्या तथा अनुवाद)।

राष्ट्रिय:-राष्ट्र का अधिकारी; यहाँ इस शब्द का 'नगराध्यक्ष' के लिये प्रयोग

किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। घौर-कठोर, भयंकर।

पृ० १६६. विशिष्टतमः — 'विशिष्टतरः प्रयोग उचित है । साम्रम्० मदिनका का यह निवेदन एक गृहनारी के समान ही है, वह अब वसन्तसेना के पास नहीं जाना चाहती । उवबसितम् — गृह; 'गृहगेहोदवसितेवेश्मसद्मिनिकेतनम्' — अमर०।

२६ ज्ञातीन्—पालक कं सम्बन्धियों को; क्योंकि कामन्दक नीति बतलाती हैं कि राजा के सम्बन्धी उसके 'सहजशत्रु' होते हैं। बर्ण-यश, स्तुति; 'वर्णो द्विजादी' शुक्लादी'—अमरकोश । योगन्धरायण—उदयन का प्रधानामात्य । कथासरित्सागर में तथा प्रतिज्ञायोगन्धरायण नामक भासकृत नाटक में इसकी कथा विस्तार से विणत है (दे० सं० व्याख्या) ।।२६।।

पृ० १६८, २७. आहिता आत्मिन शङ्का आर्यको राजा भविष्यतीति यैस्तैः (काले); कल्पित भय से डरे हुए । अभिपत्य —अभियान करके, आक्रमण करके।

शशाङ्कः - राहु के मुख में स्थित चन्दिधम्ब के समान आपित-प्रस्त मित्र को - यह

**चिन** 

प्राय

एक

ा है

यथा

न्दिर

दीर्घ

**ड्प**:

szi--

मृति

नका

स्त्री

इदस्य

च।

हैं)। (देव

ययोग

पास

₹'—

ती हैं

जादी

सागर इणित

यैस्तैः रके । बन्धुल अविध पुत्र, जो वसन्तसेना के यहाँ कार्य करते थे। अहं पुनः विदूषक सोचता है कि वह रावण से भी अधिक सुखी है, क्योंकि तपस्या का कब्द किये बिमा ही नर-नारियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। सविस्मयम् वसन्तसेना के ग्रह द्वार की शोभा को देखकर विदूषक आश्च्यं चिकत हो जाता है।

पृ० १७०. 'अहो वसन्तसेनाभवनद्वारस्य सधीकता' यह मूलवाक्य है, षष्ठभन्त पद 'भवनद्वारस्य' के विभेषण हैं। गगन०—इससे द्वार की उच्चता प्रकट होती है। भ्रमागतमिल्लका० — मिल्लका-पुष्पों की भ्रवेत तथा स्थूल माला हिलती हुई द्वार पर लटक रही है, जिसमें ऐरावत के सूंड की भ्रान्ति हो रही है। महारत्न-भोभिना' इत्यादि तृतीयान्त पद 'पताकानिवहेन' के विभेषण हैं। वस्त्रनिरन्तरप्रतिबद्ध-निरन्तर हीरों से जटित।

पु० १७२. सच्छाया—समान शोभावाली । चूणंमुह्टि—मुट्टी भर चूणं निध्यायन्ति—देखती हैं । श्रोजियः—वेदपाठी, श्रोजियंग्छन्दोधीते प्राराह्मा, अथवा विद्वाम् वाह्मण, जन्मना बाह्मणो ज्ञेयः संस्कार्रीद्वेज उच्यते । विद्यया याति निप्रत्वं त्रिभिः श्रोजिय उच्यते ।

मन्दुरायां शाखामृगस्य—अश्वशाला में बन्दर रखने की प्राचीन प्रथा थी भन्दुरान्ते तथा धार्यो रक्तवक्त्रो महाकपिः । सर्वोपद्रवनाशाय वाजिनां च विवृद्धये । (शालिहोत्र) । क्रूर० — प्राचीन व्याख्याकारों ने 'क्रूर' का अर्थ भात किया है तथा 'तंल का अर्थ लक्षणा से घृत किया है । कुछ व्याख्याकारों (J. V. आदि) के अनुसार क्रूर = एक प्रकार के बीज हैं, उनसे निकले हुए (च्युत) तैल से मिश्रित-यह अर्थ है। पिण्ड —एक विशेष प्रकार की रोटी ।

पाशकपीठ - पास रखने की श्रीकी या रस्सी की बुनाई से बना हुआ आसन, पीढा। विणिका - रङ्ग।

पृ० १७४. क्षीणपुण्या इव — यहाँ इस विश्वास की ओर संकेत है कि अपने पुण्य से कुछ व्यक्ति तारों का रूप धारण कर लेते हैं और पुण्य के क्षीण हो जाने पर तारे गगन से गिर जाते हैं, मि० नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं चाविश्वन्ति । ,मुण्डकोपनिषद् १. २. १०। करव्हपरामशॅन—(कामिनी पक्ष में — मखों के कोमल स्पशं से, (२) बीणापक्ष में — नखों के आधात से। प्रगीता— उत्तम गाती हुई, प्रकृष्टं गीतं यासां ताः। अपविश्वनताः— लटकती हुई।

पृ० १७६. आहरति—आर्कावत करता है। धूमोद्गारों में आहें भरने की जिल्ले का की गई है। पटच्चरः—पुराना वस्त्र। क्यी—पशु को मारने वाला, माँस, विक्रेता (दे० सं० व्यास्या)। ०विकारम्—प्रकार, भेद। विद्यतम्—पूर्णं भोजन, पशेष्ट, प्रचुर।

' ३ ' २ - . परगृह० — इस म्लोक में 'बन्धुल' जनों का स्वरूप बतलाया गया है। परधनितरता—भाव यह है कि लोगों को यहाँ लाकर उनके धन से आनन्द का उपभोग करते हैं। गुणेष्ववाच्या—हमारे गुणों का विचार नहीं किया जाता, यह भाव है।।२८।।

विचारयन्ति—उनके गुणों पर विचार कर रहे हैं। बध्यन्ते—बाँधे जा रहे

हैं अर्थात् जड़े जा रहे हैं।

पृ० १७६. गन्धयुक्तयः—गन्धों का योग (Preparation or mixture) अवधीरित—उपेक्षित, तिरस्कृत, त्याग दिये गये। मदनसारिका—कामदेव सम्वन्धी मैना, संभवतः मैना को कुछ ऐसे भाव्द सिखला दिये जाते थे जिनसे वह आगन्तुकों के कामभाव को उस्ते जित करती थी, इसी हेसु उसे यह नाम दिया जाता था। कुम्भ- धासी—कुम्भ = वेश्या का स्वामी, 'कुम्भः स्यात् कुम्भकणंस्य सुते वेश्यापती घटे'— विश्वः। कुम्भस्य दासी कुम्भदासी अर्थात् वेश्याओं के यहाँ रहने वाली कुट्टिनी, कुछ व्याख्याकार इसका अर्थ करते हैं, जल का घड़ा ले जाने वाली दासी। नागदन्त- खूँटी।

पृ० १८०. पट्ट-रेश्मी वस्त्र । पुनक्तालंकार-दोहरे आभूषण ।

२९. मा तावड० — कुछ पुस्तकों में इसे गद्यांश के रूप में ही दिया गया है। यदि इसे पद्य माना जाता है तो इसके ५ चरण दिखलाई देते हैं। पञ्चम चरण (अणहिंग, मणीओ लोअस्स) को छोड़ देने पर यह आर्या छन्द के रूप में शेष रह जाता

है। (काले) ॥२६॥

पुष्पप्राचारक - फूल कढ़ा हुआ दुशाला । कपर्वक - कीड़ी, डाकिनी - डायन इसका भाव है - निकम्मी डायन (a worthless hag) । कपर्वक के स्थान पर 'करट्ट' (= भद्दी) पाठ भी है तथा किन्हीं पुस्तकों में 'अपवित्र' (अपवित्त) पाठ है जो सुगम है । महादेविमव - जब किसी मन्दिर में महादेव की विशाल मूर्ति की स्थापना करनी होती है तो पहले मूर्ति की स्थापना करके तत्पश्चात् मन्दिर का छोटा सा द्वार बना दिया जाता है, उसके समान ।

पृ० १८२. शून — फूला हुआ। पीन — मोटा । जठर — उदर । ३० सीघु — सुरा, आसव ये तीन प्रकार की मदिरायें हैं ।।३०।। यानपात्राणि० — जहाज या नाव। (आप्टे), इससे प्रकट होता है कि उस समय उज्जियनी के व्यापारी सामूहिक व्यापार में प्रसिद्ध थे। विदूषक का भाव यह है कि ऐसा राजसी ठाट वाट किसी बड़े जहाजी व्यापार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह व्यङ्गोक्ति है। त्रिविष्टपं चयाणां विष्टपानां समाहारः।

पृ० १ द ४. निरन्तरपाद प० — एक दूसरे के समीप उगे हुए वृक्ष, घने दृक्ष । सुवर्णयूथिका० --- ये विविध पुष्पों के नाम हैं । ३१। अशोक: --- न शोक: अस्मादिति, इस वृक्ष को अत्यन्त आनन्ददायक माना जाता है। घिंचका --- लेपन ।। ३१।।

संस्कृतमाश्रित्य—नाटक में अभिनय प्रयोग के अनुसार पात्रों की भाषा का परिवर्तन भी हो जाता है तथा प्राकृतभाषी पात्र भी अपनी शिक्षा का परिचय देने के लिये संस्कृत वोला करते हैं, जैसा कि भरत ने कहा है---योषित्ससीबालवेश्याकितवा-

प्सरसां तथा । वैदग्ध्यार्थं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ।

२२. इस वृत्त में साङ्गरूपक अलङ्कार है। चारुदत्त को एक वृक्ष का रूप वियागया है। विश्वम्म-जनता का चारुदत्त पर विश्वास। महनीय-महनीयत्व (पूज्यता) अथवा महितुं योग्यं महनीयं = यशः॥३२॥

पृ० १ द६. राजवार्ताहारी—व र्ता-सन्देश, राजवार्ता = लाइसेन्स; जुए का लाइसेन्स रखने वाला । हीनकुसुमा॰ – वसन्तसेना को आश्चर्य है कि निर्धन चारुदत्त के पास ऐसी रत्नावली कैसे है ? दुविनम्—मेघों से युक्त दिन; मेघच्छन्नेऽह्मि दुविनम् – अमरकोश । यहाँ लक्षणा द्वारा मेघमण्डल अर्थ है ।

३३ वर्षम् —वर्षाः; √वृष् + अच् (पुं०, नपुं०)। यह वर्णन अग्रिम अङ्क की अवतारणा का कार्य करता है ॥३१॥

# पञ्चम ग्रङ्क

['दुदिन' नामक इस अक्क में वसन्तसेना के अभिसरण का वर्णन है। घोर वर्णा हो रही है, विद्युत् काँघ रही है, मेघ गरज रहे हैं। ऐसे समय ही यह अभिसार किया जाता है। प्रथमतः विदूषक चारुदत्त के पास आकर सायंकाल वसन्तसेना के आगमन की सूचना देता है। इसके पश्चात् वसन्तसेना का चेट आता है और कहता है कि वसन्तसेना आ रही है। तब विट, चेटी और वसन्तसेना चारुदत्त के घर की ओर आते हुए हिंदिगोचर होते हैं। ये वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। घर के समीप आकर वसन्तसेना को विदूषक मिलता है और वह विट को विदा करती है। इसके पश्चात् वसन्तसेना विदूषक के साथ ग्रह-वाटिका में प्रवेश करती है। चारुदत्त उसका स्वागत करता है। वसन्तसेना की चेटी विदूषक से कहती है कि मेरी स्वामिनी उस रत्नावली का मूल्य पूछने आई है क्योंकि वह उसे अपनी समझकर जुए में हार गई है। उसके बदले यह स्वर्ण-भाष्ड ले लीजिये। सुवर्ण-भाष्ड देखकर तथा उसकी प्राप्ति की कथा सुनकर सब आश्चर्य-चिकत तथा हर्षमन्न हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात् वर्षा के कारण चारुदत्त और वसन्तसेना घर में चले जाते हैं।

पृ० १६०. सोत्कण्ठः — उत्कण्ठया सह (बहुन्नीहि) । उन्नमित — उमङ्

१. शिखण्डिभि:—शिखण्डः (मीरपंख) अस्यास्तीति शिखण्डी—मीर; शिखण्डस्तु पिच्छबर्हे —अमरकोश । कलाप-मोरपंख । धियासुभिः—√या + सन् + उ । उत्मनस्कैः — उद्गतं गनः येषां तैः, वर्षा के आरम्भ में उत्कण्ठित हंसों के मानसरोबर की ओर जाने का वर्णन किवसम्प्रदाय सिद्ध है। (मि० मेघ० १.११)। उत्कण्ठिक्त को आर जाने का वर्णन किवसम्प्रदाय सिद्ध है। (मि० मेघ० १.११)। उत्कण्ठिक सस्य० — मेघ के आगमन पर विरहोत्सुक व्यक्ति का हृदय अनेक भावों से आछन्त हो जाता है; मि० — 'मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने जित पुनर्द्रसंस्थे।' (मेघ० १,३)॥१॥

का यह

रहे

ire) बन्धी हों के

, ट्रेनी,

दन्त- ,

है। चरण जाता

डायन न पर गठ है त की छोटा-

धु— ज या मूहिक ती बड़े विष्टपं

बृक्ष । ादिति,

षा का देने के केतवा-

२. मेघो०—इस श्लोक में समान विशेषणों के द्वारा विष्णु के श्याम शरीर से मेघ की समता दिखलाई गई है। १—जलाई ०, २—विद्युत ०, ३—संहत ०—ये तीनों विशेषण दोनों पक्षों में लागू होते हैं। दे० सं० व्याख्या तथा अनुवाद)। जलाई ०—इस विशेषण से 'महिषोदर' की घनी कालिमा सूचित की गई है। सहतबलाक ०—बलाकाएँ मेघों के साथ पंक्तिबद्ध या समूह रूप में चलती हैं; मि०; आबद्धमालाः वलाकाः (मेघ० १.१०) बलाकासमुदाय की समता विष्णु के पाञ्चजन्य' नामक शङ्ख से दिखलाई गई है। केशव-कृष्ण, विष्णु, प्रशस्ताः केशाः सन्त्यस्येति— केशा मेव (तद्धित) केशा द्वोऽन्यतरस्याम् १।२।१०६॥२॥

३. केशवगात्र - द्वितीय श्लोक में उक्तार्थ ही यहाँ भङ्ग ्यन्तर से कहा

गया है ॥३॥

४. एता०--इस पद्य में एक सुन्दर भाव अभिव्यक्त किया गया है--(१) निषिक्तपिघलती हुई चाँदी के घोल जैसी जलधारायें हैं। (२) विद्युत्०—वे विद्युत् रूपी
धीपशिखा से अणभर को विखलाई देकर नष्ट हो जाती हैं; नष्टहष्ट: के स्थान पर
एष्टनष्टा: पाठ अधिक सुन्दर है। (३) अम्बरः, दशा—िकसी वस्त्र के छोर पर
लटकने वाले धागे, छीरा, झालर, पल्ला (Fringe); ये जलबारायें आकाश रूपी
षस्त्र के फटकर गिरते हुए झालरदार पल्ले के समान प्रतीत होती हैं।।४।।

४. संसक्तैः — इस पद्य में विविध आकृतियों वाले मेघों से चित्रित आकाश का स्वाभाविक वर्णन किया गया है । आकृतिविस्तरैः — यह 'अनुगतैः' का करण (कारक) है, आकृतिविस्तरैः अनुगताः तैः — (आकार के विस्तार से युक्त) मेघों द्वारा पत्रच्छेद्यम् — अलङ्कृत आलेख्य द्वारा चित्रित; पत्रखण्डों द्वारा चन्दन के लेपन इत्यादि से शरीर के अङ्गों (मुखादि) पर जो चित्रण किया जाता है वह पत्रच्छेद्य कहलाता है ॥४॥

६. धृतराष्ट्रविषत्र—के स्थान पर धृतराष्ट्रचक्र (धृतराष्ट्र का राज्यचक्र) पाठ उपयुक्त है; वर्थों कि इस श्लोक में वर्णित समानता धृतराष्ट्रयों के राज्य में ही मिलती हैं, मुख में नहीं। वा (= इव)—समान; 'इववत् वायथाशब्दो दण्डी। अध्वानम्—(१) वनमार्ग, (२) ध्वनिश्रूत्यता, मौन । वनात्—(१) वन से, (२) जल से वने। सिललकानने—अभरकोश । अज्ञात-चर्या—(१) विराट के राज्य में आज्ञातवास को (२) जनसाधारण से अज्ञात मानसरोवर पर विचरण (चर्या) को।।।।

पृ० १६४. एवमेश-अर्थात् एक बार भी इन्कार न करके । मल्लक-एक पात्र का नाम ।

पृ० ६६. लेब्दुका—कंकरी, अत्पः लेब्दुः लेब्दुका । कायस्थः—एक जाति विशेष जो मध्यकाल में कर-संग्रह तथा लेखा-जोखा का कार्य करती थी, विल्सन का कथन है कि छीना-झपटी की प्रवृत्ति के कारण उसके प्रति जनता की ऐसी घारणा खन गई थी (दे० काले नोट्स पृ० ६७)। चाटः—वैञ्चक । रासमः—गधा, क्योंकि वह खेती को खा जाता है तथा दरिद्रता का चिह्न माना गया है । न जायन्ते—

इसका भावार्थ विवादास्पद है। किन्हीं (L. D.) के अनुसार दुष्टाः = दोषाः, न जायन्ते अपि तु जायन्ते एव अर्थात् दोष उत्पन्न हो जाते हैं। M. R. काले के अनुसार जायन्ते —ie. these do not allow a person to prosper. तथा न जायन्ते दृद्धि गच्छन्ति। उक्तवा अलम् –मत कहो, 'अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्तवा। ३।४।।१८।। वच + क्तवा।

प्त. वेगम् । प्राण-- शक्तिः पराक्रमः प्राणः'---अमरकोश । पुनर्विशन्ति--उठकर हृदय में ही विलीन हो जाते हैं--उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः ॥१८॥

कामो वामः — यह एक लोकोक्ति है; भाव यह है कि काम उल्टा होता है अर्थात् ज्यों ही इसे रोकते हैं त्यों ही अधिक बढ़ता है। अवेत — जानो।

१०--११. तिम्यति—भीगता है। सुशब्दम्—यह 'वंशं' का विशेषण है अथवा वादयामि का क्रिया-विशेषण है। तुम्बर-एक 'गन्धर्व, जो संगीत में श्रेष्ठ माना गया है। नारव—देवमुनि, ब्रह्मा के पुत्र जो वीणा वादन में श्रेष्ठ हैं।।११।।

प्राकारवेष्टितः — जैसे फल प्राप्त करने के लिये लोग दीवार से घिरे हुए कैय (पेड़) पर कंकरी मारते हैं। पृ० २००. दुर्विनेऽन्धकारे—मेघाच्छन्न दिन के अवसर पर अन्धकार में; इससे अन्धकार की गहनता प्रतीत होती है। इन्द्रमह०—इन्द्रमहे कामुक: (=विल प्रहीतुमिच्छुकः) काकः इत्यर्थः (काले) इन्द्रमख-कामुकः—यह पाठान्तर है।

पृ० २०२. रथ्या—इसका प्रसिद्ध अर्थ 'गली' है; किन्तु यहाँ 'समृद्ध ग्रामों की रक्षा गली करती है'—इस कथन में समृद्ध विशेषण की सार्थकता नहीं रहती अतः यहाँ रथ्या = रथों का समूह अर्थात् सैनिक रथों का समूह (A number of carriages or chariots); अग्रिम उत्तर 'वयस्य, सेना' में भी इसी तात्पर्य को स्पष्टतः कहा गया है।

T

ठ

ते

क

ति

ना

गा कि पृ० २०४. अभिसारिका — काम के वश में होकर प्रिय के पास जाने वाली स्त्री (दे० सं० व्याख्या)।

१. अपद्मा—अर्थात् कमल से न उत्पन्न होने वाली। प्रहरणम् - अस्त्र; मि० मदनस्य जैत्रमस्त्रम् - (माल० २, ६)। कुषुमं — क्योंकि वह तरुणों को इसी प्रकार अपनी ओर खींचती थी जैसे पुष्प भ्रमरों को। व्याख्याकारों ने इस पद्य का अर्थ अनेक प्रकार से किया है। किन्हीं के अनुसार सलीलं गच्छन्ती यह पृथक् विशेषण है जिसका अर्थ है चारुदत्त के घर लीलापूर्वक जाती हुई; किन्तु क्या वर्षाकाल में लीलापूर्वक गमन सम्भव है ? अतः इस पद्य का अर्थ विवादास्पद ही है।।१२।।

पृ० २०६, १३. नियुक्त०—विरहिणी का हृदय अन्धकारमय होता है; क्योंकि उसमें प्रसन्तता नहीं रहती; कवि—सम्प्रदाय में प्रसन्तता का घवल रंग माना जाता है। मिणमयै: — मोर के पंखों में अनेक चमकीले रग होते हैं, अतः उनमें मिणमय व्यजनों (चपंखों) की संभावना की गई है।।१३।

१४. बहिण:—एक मोर; 'बहिन्' शब्द से भिन्न 'बहिण' शब्द भी मयूर का वाचक है—-मयूरो वहिणो वहीं नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्। शिखावल: शिखी केकी मेघानु-लास्यिप—अमरकोश। संतिष्ठते—सम् + √स्था + √लट् प्र० ए०। समवप्रविष्यःस्थः १.३.२२ के अनुसार आत्मनेपद है।।१४॥

१५. मूढे —इस श्लोक में वसन्तसेना रात्रि का सपत्नी के रूप में वर्णन करती है। निरन्तर०—इस विशेषण का रात्रि तथा वसन्तसेना दोनों के साथ सम्बन्ध है। (१) साथ-साथ मिले हुए हैं मेघ जिन्नमें ऐसी रात्रि, (२) निरन्तर हैं स्तन जिसके (अर्थात् ऐसे पीन स्तन जो परस्पर मिले हैं) ऐसी वसन्तसेना ॥१५॥

पृ० २०८. स्त्रीस्वभाव • स्त्री स्वभाव के अनुसार दुराग्रह वाली, दुर्विदग्धा = बुरी तरह चतुर, अतः अपनी बात को न छोड़ने वाली दुराग्रह वाली।

१६. अशनिम्०-वज्य गिरायें, विजली चमकायें ॥१६॥

१७. पवन०-यहाँ प्रथम तथा द्वितीय चरण में कहे गये विशेषण तथा 'करसमूह' का नृप एवं मेघ दोनों के साथ सम्बन्ध है (दे० स० व्याख्या तथा अनुवाद) ।।१७।।

१८. एतरैव० । आध्मात—फूला हुआ या शब्द करता हुआ। (शब्दायमान)। शबल —चित्रित । शल्य—वाण का अग्रभाग । प्रावृट्—वर्षा, वगुलों का शब्द 'प्रावृट्-प्रावृट्' के समान प्रतीत होता है । क्षारं क्षते०—यह लोकोक्ति है, मि०, घाव पर नमक खिड़कता ।।१८।।

पृ० २१०, १६ इस क्लोक में आकाश की मतवाले हाथी से समानता दिखलाई गई है। बलाका० और विद्युत् आदि विशेषणों का दोनों के साथ सम्बन्ध है (सं० व्याख्या अनु०)।।१६॥

२०. एतं । आपीत-मली-मांति पी लिया है, ढक लिया है। सीदन्ति (१) डूव जाते हैं, (२) गजपक्ष -में कष्ट अनुभव करते हैं ॥२०॥

२१. एते । गुण—रस्ती । कक्ष (१) मध्य भाग, (२) भुजमूल (बगल) । अन्योन्यमिववन्तः—एक-दूसरे की ओर दौड़ते हुए; एक-दूसरे के अभिमुख होते हुए; एक-दूसरे को धक्का देते हुए । रूप्यरज्ज्वा—वर्षा की उज्ज्वल धारा में चाँदी की रस्ती को उत्प्रेक्षा की गई है ।।२१।।

आध्मात—गर्जना (शब्द) करते हुए या फूले हुए । ्रहमा (शब्दाग्निशं-योगयोः) + क्त । गन्धोद्दामा — (१) उत्कट गन्धवाली, (२) मद (गर्व = गन्ध) से उत्कट ॥२२॥

पृ० २१२, २४. इस क्लोक में — 'जगत् जलधारा रूपी भवन में सो रहा है' — यह उत्प्रेक्षा की गई है। वण्ड---समूह। क्षपा- --रात्रि क्षपयित चेष्टामिति ॥२४॥

२५. त्रिदश-देव, तृतीया यौवनाख्या दशा येषां ते । शिक्षित्-अग्नि; 'शिखिनौ विह्निर्वी'-अमरकोश । ककुमः--दिशार्ये; (ककुभ् भकारान्त स्त्री०) ॥२५॥

२६. उन्मति०—वर्षा में मेघ प्रथमतः सम्पत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष के समान अनेक रूप धारण करता है:—उन्नमित—(१) उमड़ता है, (२) ऊँचा उठकर चलता है, अभिमान प्रकट करता है। नमित — (१) नीचे झुकता है, (२) तुच्छ वस्तुओं की ओर झुकता है या नम्रता से कार्य करता है। वर्षित—(१) वर्षा करता है, (२) मुक्त-हस्त से दान करता है। गर्जित—(१) गरजता है, (२) गर्व के साथ बोलता है। तिमरौध—(१) अन्धकार समुदाय, (२) कलुषित कर्मसमुदाय।।२६।।

पृ० २१४, २७. संविहसित—इव—वलाका का रंग श्वेत होता है तथा कविसम्प्रदाय के अनुसार हास का रंग भी श्वेत है, अतएव यह उत्प्रक्षा की गई है। विवलगित—विशेष गित करता है, उछ्जता है या पैतरा बदलता है। रसित— गरजता है।।२७।।

प्त. निर्लज्जः — क्योंकि मुझे डराता है तथा साथ ही अपने हाथो से मेरा स्पर्ण करता है ॥२८॥

प्रियकाङ्क्षितायाः — M. R. काले के अनुसार 'प्रियः काङ्क्षितो यस्याः यह विग्रह अधिक संगत है 'प्रियेण काङ्क्षितायाः' नहीं, क्योंकि वास्तविकता नहीं है ॥२६॥

पृ० ३०. तद्वन्ममापि — जैसे तुम अहल्या की अभिलाषा से पीड़ित हुए थे, उसी प्रकार मेरी वेदना का भी अनुभव करो, यह भाव है ॥३०॥

पृ० २१६, ३३. ऐरावतः — इरा = जल  $\rightarrow$  इरावत् = सागर, इरावति भवः एरावतः इरावत् + अण् । आखण्डल—इन्द्र, आखण्डयति पर्वतान् इति ॥३३॥

स्नेहः प्रलापयित — मि०, तथापि भवद्गुणसन्तोषो मामेवं मुखरीकृतवान् (कादम्बरी, काले नोट्स पृ० १०७)।

पृ० २१८, ३५. कदम्ब और नीप दोनों पर्याय हैं, अतः यहाँ 'कदम्ब' शब्द इस नाम के पुष्प के लिये 'नीप' शब्द इस नाम के दृक्ष के लिये आया है, यह संगत प्रतीत होता है। अथवा यहाँ 'नीप' शब्द 'बन्धूक' के लिए आया है (काले) ॥३५॥

खत्रधारिक ० — छत्रधारिका सहित विट को विदा करने की यह चातुर्यपूणं रीति है।

३६. आटोप - गवं, दम्भ । क्रुट-किसी को छलने की गुप्त योजना । वेश्यापणस्य-वेश्यारूप: आपणः तस्य (वेश्यारूपी बाजार का) (काले) अथवा वेश्यायाः पणः तस्य, (वेश्या से प्रेम-व्यवहार का) । वाक्षिण्यपण्यसुखः - यह पाठान्तर है, पण्यस्पं सुखं पण्यसुखं, दाक्षिण्येन यत्पण्यसुखं तस्य निष्क्रयः मूल्यं तस्य सिद्धिः अथवा दाक्षिण्यं परिचत्तानुरञ्जनमेव यत्पण्यं विक्रयवस्तु तस्य सुखेन अनायासेन निष्क्रयसिद्धिः मूल्य-प्राप्तिः अस्तु ॥३६॥

पृ० २२०, ३८. कदम्बेन—कदम्ब पुष्प ने । अभिषिक्त— अभि√षिच् + क्त। जल से अभिषेक होना मात्र ही यहाँ स्तन तथा युवराज की समानता है ॥३८॥ पृ० २२२. शुश्रूषिष्यामि—इस प्रेरणार्थ (णिजन्त) क्रिया का शुश्रूषिष्ये (=सेवा कहाँगी) के अर्थ में प्रगोग किया गया है। अपवारितकेन = अपवार्य। ऋजुकः—सीधा, क्योंकि प्रेम के प्रभाव को न जानकर ऐसा प्रश्न करता है।

पृ० २२४. एविमव — ऐसी वात है, अर्थात् क्या आप लोगों ने हमारा उपहास करने के लिये चोर को भेजा था। चेटी एविमव — ऐसा था। अर्थात् वह मदिनका और शिवलक के प्रेम की घटना सुना देती है। ४०. आदित एव — इसका सम्बन्ध 'विफलीभवन्ति' के साथ है; अर्थात् वह अपने क्रोध और प्रसाद को प्रकट करने के लिये कुछ करने में पहले से ही असमर्थ होता है। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार 'आदित: — जन्मत: एव जीवितेन इस प्रकार अन्वय है।।४०॥

पृ० २२६, ४२. ह्रब्टपूर्वं • — यह एक विचित्र-सा समास है (सं० व्याख्या) यहाँ 'विस्मृत' शब्द का अर्थ है — विस्मरणयुक्त (अपने विद्यमान रूप को भूले हुए); विस्मृतं (=विस्मरणम्) अस्ति एषामिति विस्मृत + अच् (अर्थ आदि)। रत्नावल्या इमं जनम् • — इस रत्नावली को देकर मेरी जाँच करना उचित नहीं; मैं आपसे धन लेने की कामना नहीं करती।

पृ० २२८, ४६. एतैः - यहाँ समासोक्ति है। विद्युत् में नायिका के व्यापारों का आरोप किया गया है तथा उसके आकाश (नायक) का आलिज्जन करने का वर्णन किया गया है। 'आलिप्तं' और 'उपवीजितं' शब्दों से प्रकट होता है कि नायक (आकाश) काम ज्वर से पीड़ित है। समालिज्जिति—इसी प्रकार वसन्तसेना भी आलिज्जन करे यह ध्वनित होता है।

पृ० २३०, ४७. रोमाञ्चित०—रोमाञ्चाः संजाता अस्येति रोमाञ्चितं; रोमाञ्च + इतच् । कदम्ब०—स्पर्शसुख से रोमाञ्चित शरीर की प्रायेण पुष्पित कदम्ब से समता दिखाई जाती है, नि०—त्वत्संपर्कात् पुलिकतिमव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः । मेघ० १२५ तथा उत्तरराम० ३.४२ ॥४७॥

पृ० ४८, ४६. शतह्रवा — विद्युत् । अस्मव्विध० — हम जैसों (निर्धनों) के लिये दुलंभ । परिष्वक्तः √ष्वञ्ज + क्ता । कामिनी — भूयान् कामो यस्याः सा कामिनी तासां, काम + इन् + ई । परिष्वजन्ति — यह धातु आत्मनेपदी है, पदविधायक नियमों के अनित्य होने के कारण यहाँ परस्मैपद हो गया है ।।४६॥

५०. स्तम्भेषु—इसका 'धार्यते' के साथ अन्वय है। प्रचलित०—हिलते हुए बेबि—खम्भे की आधारभूत चबूतरी-सी, सञ्चय—समूह, अन्त—छोर। ५०॥

पृ० २३२, ५१. विद्युत्० — यहाँ आकाश का जम्भाई लेते हुए मनुष्य के रूप में वर्णन किया गया है। जम्भाई लेता हुआ व्यक्ति प्रायः जीम चमकाता है, भुजा उठा (फैला) लेता है और ठोडी आगे कर लेता है। विद्युत् ही अन्तरिक्ष की जिह्ना है, इन्द्रधनुष भुजा है, मेघ ठोडी है।।५१।।

५२. तालीषु - जैसे वीणा ताल के अनुसार ऊंचे-नीचे आदि स्वरों से बजती

है इसी प्रकार वर्षा की घारायें गिर रही हैं ॥५२॥

# षच्ठ ग्रङ्क

['प्रवहणविपर्यय' नामक यह षष्ठ अङ्क कथा के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें वसन्तसेना के शकार की गाड़ी में चढ़ जाने तथा आर्यक के चारुदत्त की गाड़ी में चढ़ जाने का वर्णन है। प्रथम दृश्य में चेटी वसन्तसेना मे कहती है कि चारुदत्त पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान में गये हैं और आपको भी गाड़ी द्वारा वहीं जाना है। इसके पश्चात् वसन्तसेना 'रत्नावली' को धूता के पास भेजती है किन्तु वह इसे स्वीकार नहीं करती । द्वितीय दृश्य में रदिनका रोहसेन को खेलने के लिये मिट्टी की गाड़ी देती है, किन्तु वह सोने की गाड़ी माँगता है और रोता है। इस पर वसन्तसेना सोने की गाड़ी बनवाने के लिये अपने आभूषणों से रोहसेन की गाड़ी को भर देती है। तृतीय दृश्य में—चारुदत्त का सेवक वर्धमानक वसन्तसेना को ले जाने के लिये गाड़ी लेकर आता है किन्तु फिर विछावन लेने के लिये गाड़ी महित लौट जाता है। इसी बीच में शकार का सेवक गाड़ी लेकर आता है और ग्राम की गाड़ियों से राज-मार्ग के रुके होने के कारण चारुदत्त की वाटिका के द्वार पर गाड़ी खड़ी करके दूसरी गाड़ी के पहिये को निकलवाने चला जाता है। इसी समय वसन्तसेना द्वार पर खड़ी हुई शकार की गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर उसी में बैठ जाती है। शकार का सेवक (स्थावरक) आता है और गाड़ी लेकर पुष्पकरण्डक उद्यान की ओर चलता है। उधर वर्धमानक भी लौटकर चारुदत्त की वाटिका के द्वार पर गाड़ी रोक देता है। वन्धन को तोड़कर भागा हुआ आर्यक अपनी रक्षा के लिये उस गाड़ी में पीछे की ओर से चढ़ जाता है। वर्धमानक समझता है कि वसन्तसेना गाड़ी में चढ़ गई और पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान की ओर गाड़ी को ले जाता है। चतुर्थ दृश्य में --वीरक और चन्दनक दो राजपुरुष वर्धमानक की गाड़ी को रोकते हैं। चन्दनक गाड़ी में आर्यक को देखता है किन्तु वीरक से कहता है कि इसमें वसन्तसेना है। वीरक को सन्देह होता है तब दोनों लड़ते हैं और चन्दनक के संकेत से वर्धमानक गाड़ी को ले जाता है। इस अङ्क की घटनाओं का कथा के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। साथ ही इन घटनाओं के द्वारा कौतूहल की वृद्धि होती है।']

हाँ

मं

ाने

रों

र्गन

**गक** 

ङ्गन

तं;

स्ब

घ०

के देनी

यमों

हुए

रूप

उठा

ा है,

जती

पृ० २३४. पुष्पकरण्डक—एक उद्यान का नाम जिसका अर्थ है —पुष्पों की बिलिया। रात्रों —रात में अर्थात् दिन निकलने से पहले।

पृ० २३६. अपि संतप्यते०—चारुदत्त ने एक गणिका को घर में प्रवेश दे दिया है क्या इससे चारुदत्त के सेवकगण खिन्न हैं ? ममाभरणविशेष:—यहाँ वह भावना व्यक्त की गई है जिसके अनुसार पित ही पत्नी का अलङ्कार है। तद्यावद्विनोदयामि- एनम्—इससे पूर्व (स्वगतम्) यह पाठ होना चाहिये।

पृ० २३८. प्रतिवेशा - प्रतिवेशा-पड़ौस, प्रतिवेशः अस्यास्तीति प्रतिवेशी (प्रतिवेश + इन्) स एव प्रतिवेशिकः । जात—वंत्स, पुत्र ।

पृ० २४०. यानास्तणरम-गाड़ी का विछावन । नासिकार ज्जुक दुकौ-नाथ के कडुवे, भाव यह है कि यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जायेगा तो अनियन्त्रित होकर गाड़ी को कहीं के कहीं ले जायेंगे।

भू

में

'त

तन

यह

प्रह

जल

ग्य

गई

म्ले

होत

था

क

है र

ना

इन

फड़ हुई

में 1

लो

निष

था

पृ० २४२. कथमेषोऽपरः०—इस कथन के द्वारा 'आर्यक' के छिपते हुए भागने की सूचना दी गई है। विश्वाम्य—विश्वाम करो, वि√श्वम् (दिवादि)+लोट् म० एक०।

पृ० २४४. गुल्मस्थानेषु - रक्षक स्थान, चौकी, गुल्म सेना की टुकड़ो, उसका स्थान। अपटीक्षेपेण घवराये हुए आर्यक का विना पर्दा गिराये ही प्रवेश करना नाटचिविधि के अनुकूल है - पटीक्षेपो न कर्तव्यः आर्त्तराजप्रवेशने —साहित्यदर्पण।

१. बन्धनापदेशन्यापत्ति - बन्धन के रूप में मृत्यु । निगड - वेड़ी ॥१॥

विशसने—मार देने वाले, वि√शस् + ल्युट् (वर्तिर), गूढागारे का विशेषण, यद्यपि कुछ व्याख्याकार यहाँ निमित्त में सप्तमी मानते हैं किन्तु यहाँ 'चर्मणि द्वीपिनं हिन्त' इत्यादि के समान कर्मयोग नहीं है (काले)।

पृ० २४६. २. दैवी — भाग्य से प्राप्त या दैव की । गम्य = जाने यांग्य (Approachable) अर्थात् सेवनीय ।।२।।

४. भवेद् गोष्ठी०—िरक्त प्रवहण को देखकर आर्यंक अनेक प्रकार की कल्पनार्ये करता है। गोष्ठी —एक छोटी सभा, मनोरञ्जन के लिये एकत्रित लघुसमुदाय; गोष्ठियाः यानं गोष्ठीयानम्, समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः अमरकोश। विषयशील०—विपरीत स्वभाव वाले जो किसी पण्डित से सहानुभूति नहीं रखते।।४।।

पृ० २४८. बहिर्यानम् — बाहर जाने वाली, वहि यानं गमनम् अस्य । तूपुर-शब्दः — अर्यंक की वेड़ी की ध्विन में वर्धमानक को नूपुरध्विन का भ्रम हो जाता है।

पृ० २८०. प्र. विश्वब्धाः — निश्चिन्त । भित्वा—(१) तोड़कर, (२) हृदय को विदीर्णं करके । प्रा

प्रतोली —ग्राम के मध्य मार्ग, गली—'रथ्या प्रतोली विशिखा स्यात्-अमर०। ७-१० विश्वस्ताः—विश्वासपात्र। लघु—शीघ्र। कस्याष्ट्रमः—भाव यह है कि किस की मृत्यु निकट था रही है। व्याख्याकारों ने ज्योतिषशास्त्र के अनेक उद्घरण प्रस्तुत किये हैं (जैसे पृथ्वीघर ने वराहिमिहिर की वृहत्संहिता अ० १०४ के कितिपय श्लोक)। इसमें भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित ग्रहों के फलाफल का कथन है। इनका प्रासिङ्गिक संक्षिप्त उल्लेख सं० व्याख्या में दिया गया है। जीवित चन्दनके०—चन्दनक के जीवित रहते आर्यक को कोई नहीं ले जा सकता, यह भाव है।

पृ० २५२. चन्दनक -आर्यचारुदत्तस्य - इससे चन्दनक का चारुदत्त के प्रति उत्कृष्ट आदरभाव प्रकट होता है।

पृ० २५४, १३-१४ आपन्न०—जहाँ आपत्तिग्रस्तों के दुःख समान्त हो जाते हैं, आपन्नानां दुःखस्य मोक्षः यत्र तम् । तिलकभूतौ —ितलक के समान, ऐसे स्थानों पर

भूत' शब्द का अर्थ सदृश होता है—'भूत प्राण्यतीते समे त्रिषु'—अमर० ।।१४॥
'१६: एककार्य-(१) एक-रक्षाकार्य में (२) अग्निपक्ष में—एक दहन कार्य
में ॥१६॥

पृ० २५६. तन्त्रिल:—'तन्त्र' शब्द का अर्थ है-शासनसूत्र, प्रधान या सिद्धान्त; 'तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे'—अमर०। प्रशस्तं तन्त्रम् अस्यास्तीति; तन्त्र + इलच्। विशिष्ट सिद्धान्त वाला, शासनकार्यं का विशेष ध्यान रखने वाला यह व्यङ्ग्य है।

भीमस्य—भीम अपनी भुजाओं से ही हथियार का काम लेता था। सहजं मे प्रहरणं भुजौ (भास, पञ्चरात्र २।५५)। व्यायच्छतः—वि । आ + √यम् + शतृ ष० एक०।।१७॥

पृ० २४ - पत्ररथ: पत्री, पत्रम् एव रथो यस्य। हब्द आर्य: चन्दनक जल्दी में 'आर्यक को देख लिया' यह कहने वाला था; किन्तु फिर सावधान हो गया।

म्लेच्छजातीनां—असंस्कृत भाषा वोलने वाली जातियाँ म्लेच्छ जाति कही गई हैं। खष (खश) इत्यादि में म्लेच्छ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मि०— म्लेच्छो वा एष यदपशब्दः .....म्लेच्छाश्च मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्। (महाभाष्य)।

पृ० २६० कर्णाटककलह - कर्णाटक प्रदेश का कलह, सन्दर्भ से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय कर्णाटक प्रदेश में प्रयोजनवशात् कलह आरम्भ कर दिया जाता था अतः इसका भाव है कृत्रिम कलह।

२१, २२. शीलविभवेन-शीलस्य विभवेन सम्पत्त्या शीलसम्पन्नता के कारण । किपिन्थेन भग्नेन-कैथ के तोड़ने से क्या लाभ ? केवल भद्दे स्वाद का गूदा निकलता है यह भाव है । कूचंग्रन्थ-दाढ़ी की गाँठ, एकत्रित की हुई दाढ़ी । इन विशेषणों से नापित जाति प्रकट होती है ।।२२।।

पृ० २६२. २३. विशुद्धा-यह व्यंगपूर्ण कथन है। भेरी-एक वड़ा ढोल; इनके कथन से ढोल आदि को मढने वाली चर्मकार जाति प्रकट होती है।।२३।।

चतुरङ्ग-चारों अङ्ग-(दो हाथ दो पैर) । कल्पयामि-कटवाता हूँ, 'कर्तयामि' यह पाठान्तर है । शुनक - कुत्ता ।

पृ० २६४. २४-२५. स्पन्दते दक्षिणो मुजः — पुरुषों के दक्षिण अङ्ग का फड़कना शुभसूचक समझा जाता है। विज्ञप्ता — सूचित की गई या मुझसे परिचित हुई। प्रत्यिता — (१) जिसे मैंने रक्षा का विश्वास दिलाया है। (२) जिसके विषय में सिद्धवचन सत्य हो गया है। प्रत्ययः संजातोऽस्याः सा। न लुब्धः — यह मैं किसी लोभ में नहीं कह रहा हूँ। आद्य — समृद्ध, युक्त। शुम्भनिशुम्भो हत्वा — शुम्भ और निशुम्भ नामक दो दैत्य थे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि जनकी सम्पत्ति और शक्ति देवों से भी बढ़कर होगी। फलस्वरूप उन्होंने

.के कर

हुए नोट्

तका रना

षण, पिनं

वार्ये शय;

योग्य

ाथ, ोश। ।।४॥

तूपुर-ा है। य को

पर । यह है अनेक ०४ के

प्रति

ho-

ताते हैं, तों पर देवों के साथ युद्ध करना और लोक को पीड़ित करना आरम्भ कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सम्मित्त से देवता लोग दुर्गा के पास गये दुर्गा ने शुम्भ निशुम्भ को मार दिया (मार्कण्डेय पुराण, चण्डी पाठ)।।२७।।

निष्क्रमतः -इसके स्थान पर निष्क्रामतः पाठ शुद्ध है।

#### सप्तम ग्रङ्

['आर्यकापहरण' नामक सप्तम अड्झ में केवल 'आर्यक' के अपहरण की घटना का वर्णन किया गया है। चारुदत्त और विदूषक गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाड़ी आती है और विदूषक पर्दा उठाकर देखता है। उसमें पुरुष को देखकर विदूषक चिल्लाता है। फिर चारुदत्त स्वयं देखता है। आर्यक चारुदत्त से अरण माँगता है। चारुदत्त उसकी बेड़ी को कटवाकर कुएँ में डलवा देता है और उसे विदा करता है। वे दोनों भी घर की ओर चले जाते हैं।

पृ० २६६. १. विषक इव-यहाँ उपवन को पण्यवीथिका के समान दिखलाया गया है ॥१॥

संस्कारेण रमणीयं संस्काररमणीयं, न संस्काररमणीयम् असंस्काररमणीयम्-संस्कार के बिना भी रमणीय।

२. अन्तरं—मार्ग, अवकाश । अक्ष—धुरा या पहिया । प्रग्रह:—-पगहा, वैलों को वाँधने का रस्सा । कर्मान्त०—(राजमार्ग की मरम्मत आदि) कर्म से अन्त में छोड़े गये काष्ठों से एक गई है गति जिसकी । वत्मान्त० = मार्ग के मध्य में ।।२।।

पृ० २६८ ३. सावशेषापसार:—सावशेष अर्थात् अपूर्णं है अपसार (बच भागना) जिसका । अविदितं यथा स्यात्तथा (क्रियावि०) । परभृतः—कोकिल, परै: भृतः पुष्टः इति; प्रसिद्ध है कि कोयल अपने वच्चों को कौवों के घोंसले में एस देती हैं और कौवे उनका पोषण करते हैं । ३।।

४. अस्मात्—यदि इसे 'व्यसनार्णव' का विशेषण माना जातः है तो यह समास के अन्तर्गत होना चाहिये; अतः यह पाठ उचित न होगा। इमलिये 'अस्मात्' का अर्थ यह किया जा सकता है—मेरे ऐसा करने से अथवा इस श्रारणागतवात्सल्य के कारण वह सज्जन—(साधुः सः अस्मात्)। 'स तावदस्माद् व्यसनात् नवोत्त्यतं' यह पाठान्तर है जो अधिक संगत है ॥४॥

पृ० २७० ५. करिकर०—इत्यादि विशेषणों से प्रकट होता है कि उसका शरीर नृपोचित है। ताम्र०--इससे शूरता का भाव प्रकट होता है। असमानम् अयोग्य ।।५।।

स्नेहमयानि—भाव यह है कि आपने फौलादी बेड़ी से भी कठोर प्रेम की शृङ्खलाओं से बाँध लिया है। संगच्छस्व० इसका अर्थ विवादास्पद है। इसका भाव्यिक अर्थ है—'निगड से मिल जाओ', अर्थात् मैत्रेय चारुदत्त से कहता है—(१) इन प्रेम की शृङ्खलाओं को स्वीकार करो। (२) इन बेड़ियों को साथ ले लो। धिक्शान्तर्य जाउन को यह अच्छा नहीं लगना कि आर्यंक को यों ही छोड़कर चल दिया जाये।

तेन, अर्था 'यत्न जना फा

को म श्राता दिली देखता को दे मानत फुसल चेट से तब श देता है पकार पत्तों र

कठिन

फैलाने

है। वि

है तथा

'स्त्रियम् शरीर

वाना'— वचितः इत्यण् । वद्यानः

कर सक

ब्रह्मा, मणुम्भ

घटना गाड़ी वेदूषक

बलाया

गियम्-

हि।

ा, वैलों न्त में २॥

(बच , परै: विती

नो यह यस्मात्' वात्सल्य ोत्त्यितं'

उसका ानम्—

प्रेम की शाब्दिक इन प्रेम शान्तस्-जाये। पृब्ध २७२ -- स्वयंग्राहप्रणयेन -- स्वयं ग्राहे ग्रहणे प्रणयः उदारता पक्षपातो वा तेन, अर्थात् गाड़ी स्वयं ग्रहण करने के स्नेह से । अथवा स्वयं ग्राहे प्रणयो यस्य सः; अर्थात् स्वयं ग्रहण में विचि रचने वाला (भवता का विशेषण) । 'यदुद्यते' के स्थान पर 'यत्नोद्यते' पाठान्तर है । चारहष्टचा-िम० -चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुश्यामितरे जनाः । आश्युद्धिकम् -अश्युद्धः प्रयोजनमस्य, अश्युद्धः + ठ्रम् । अमणक-श्रमणक का दर्शन अशुभ माना जाता है ।

श्रब्दम श्रङ्क

('वसन्तसेनामोटन' नामक यह अष्टम अङ्क है। इसमें शकार का वसन्तसेना को मारने का प्रयत्न वर्णित है। प्रथम दृश्य में भिक्षुक पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान में आता है। शकार उसे पीटने का प्रयत्न करता है; किन्तु विट उसे बचा देता है। द्वितीय दृश्य में —स्थावरक गाड़ी लेकर आता है, शकार गाड़ी में वसन्तसेना को देखता है और विट से कहता है कि गाड़ी में तो राक्षसी है। विट गाड़ी में वसन्तसेना को देखता है। जब भकार को पैदल घर चलने को कहता है; किन्तु शकार नहीं मानता। जब शकार जान जाता है कि गाड़ी में वसन्तसेना है तब वह वसन्तसेना को फुसलाता है। जब वसन्तसेना कोधपूर्वक उत्तर देती है तो वह क्रमशः विट और घेट से वसन्तसेना को मारने के लिये कहता है। वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते सब शकार उन दोनों को वहाँ से पृथक् कर देता है और वसन्तसेना का गला दबा हेता है। वसन्तसेना मूर्छित हो जाती है। तृतीय दृश्य में—विट और चेट आते हैं। गकार विट को वसन्तसेना का मूर्छित शरीर दिखलाता है और विट दु:खी होकर चला जाता है। शाकार चेट को घर भेज देता है तथा मूर्ज्छित वसन्तसेना को सूखे पत्तों से ढककर न्यायालय की ओर जाता है। चतुर्थ दृश्य में — भिक्षु अपने गीले कपड़े फैलाने के लिये स्थान खोजता है। सूखे पत्तों में वसन्तसेना का हाथ दिखलाई देता है। भिक्षु पत्ते हटाता है और वसन्तसेना को पहचान कर उसे सहारा देकर उठाता है तथा विहार की ओर ले जाता है।

पृ० २७६. चीवर—भिक्षुक का वस्त्र । १. विषमाः – उनका निग्रह करना

अनित्यतया---'सर्वमनित्यम्''सर्वं क्षणिकम्' इस दृष्टि से देखकर।

२०-पञ्चजना—पाँच व्यक्ति अर्थात् पाँच इन्द्रियां । 'अविद्या' के स्थान पर 'स्त्रियम्' पाठान्तर है, उसका तात्पर्यं भी 'अविद्या' ही है । ग्राम—चेतनाविशिष्ट भेरीर । 'अवलं: क्व' के स्थान पर 'अबलश्च पाठ उचित है ।।२॥

पृ० २७६. अपवाहयित—आप्टे कोश के अनुसार इसका अर्थ 'जुआ खिच-बाना'—'to cause to carry the yoke' है; किन्तु यहाँ 'बाहर निकलना' ही बित प्रतीत होता है। कषाय — कषायेण रक्तं काषायम्, 'तेन रक्तं रागात् ४।२।१' खिण्। सुखोपगम्यं—सुख से सेवन करने योग्य, इससे प्रकट होता है कि (१) वह बित अत्यन्त रमणीय था। (२) कोई भी व्यक्ति विना किसी बाधा के उसमें विचरण कर सकता था। अगुप्तम्—(१) सर्वके लिये खुला हुआं (उद्यानं), (२) असंयत (हृदयं)। अतिर्वातंतितोषभोग्यं—(१) राज्यपक्ष में—विजेता के द्वारा अधिकृत न किया गया तथा सबके उपभोग के योग्य अर्थात् राजभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिये प्रजा के उपभोगार्थ छोड़ा गया –अनिजितं च तदृभोग्य च। (२) बिना किसी बाधा के उपभोग करने योग्य—अनिजितं वाधारहितं यथा स्यात्तथा उपभोग्यम् ॥ ।। ।

उपासक:-बुद्ध की पूजा करने वाला ।

पृ० २८०. कोष्ठक — इंटों से बना पशुओं के पानी पीने का स्थान (चर) या अन्न का कोठा। कुलिस्थ — अन्नविशेष, मूंग। शवलानि — विविध रङ्ग के। एक

प्रहारोऽस्त्यस्येति—एकप्रहार + ठन्।

थ्र. केशविरहात्—यद्यपि इसके केश नहीं है तथापि धूप से इसके ललाट का रङ्ग काला नहीं पड़ा, इससे प्रतीत होता है कि यह कुछ समय पूर्व ही भिक्षुक बना है। दूरं०—भाव यह है कि पुराने भिक्षुक इस प्रकार शरीर को ढकते हैं कि उनके शरीर का मध्य भाग खुला रहता है, किन्तु इसने शरीर के मध्यभाग को पूर्णतया ढक रखा है। पटोच्छ्यात्०—अभी भिक्षुक के चीवर को भली-भांति धारण करना नहीं सीखा है अतः कन्छे पर अधिक वस्त्राञ्चल हैं जो शिथिल और ठहरता महीं।।।।।

पृ० २८६, १०, कुपितवानर० - कुपित वानर के मुख के समान लाल-यह भाव है। गान्धारी-गन्धाराणां जनपदानां राजा गान्धारः तस्य अपत्यं स्त्री गान्धारी,

दुर्योघन इत्यादि कौरवों की माता ।।१०॥

पु० २८८, १३. गम्धयुक्ति—गन्धों का योग, शकार का भाव यह है कि गन्ध का सेवन करने से 'गन्धर्व' वन जाना चाहिये।

विसंष्ठुलं —असम्बद्ध, अस्थिर, विपरीत ।

पृ० २६०. घुरघुरायमाणं — घुरघुरा इति अन्यक्त शब्दं करोति - धुरघुरायते, 'धुरघुराय' इस नाम धातु से शानच् प्रत्यय होकर द्वितीया एक० में घुरघुरायमाणम् ।

अहमात्मीय-मैं अपना न रहूँगा अर्थात् मैं नष्ट हो जाऊंगा।

पृ० २६२. मध्याह्म - मध्याह्मार्कस्य तापेन छन्ना हिष्टः यस्य तेन ।

पृ० २६५, १५. अवनतिशरसः—एक शिष्ट पुरुष परनारियों की ओर घूर कर नहीं देखता अपितु सिर झुकाकर चलता है, विट भी समाज में गौरव चाहता है अतः उसका यह स्वभाव है। यूषभा इव वर्षा की बौछारों से तिड़त बैल नीचा सिर करके चला करते हैं। कुलजन—यहाँ प्रसंग के अनुसार कुलीन स्त्रीजन के लिये आया है।।१५।।

मृगो व्याघ्रमनुसरित—वसन्तसेना को शकार की गाड़ी में देखकर विट सोचता है कि वसन्तसेना शकार के साथ अभिरमण के लिये आई है, इस विचार से ही वह मन ही मन आश्चर्य करता है कि यह मृगी जैसी वसन्तसेना इस व्याघ्र जैसे स्वधातक का अनुसरण कर रही है। र्थ)। तथा पवि गाके शका

र) या एक:

उप-

ाट का जनमें जनमें णंतया धारण इहरता

—यह न्धारी, क गन्ध

पुरायते, णम् ।

ोर घूर गहता है चा सिर ये आया

सोचता ही वह वधातक पृ० २६६, १६. पुलिन वालुकामय तट, प्रतीयमान अर्थ है—निर्दोष एवं पवित्र जीवन । यहाँ अप्रस्तुत हंस और काक का वर्णन करके प्रस्तुत चारुदत्त और शकार का वर्णन किया गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है ॥१६॥

१७. जननीवशात्—विट समझता है कि न चाहती हुई भी वसन्तसेना माता के आदेश से धन के लिये शकार के पास आई है। किन्तु जब वह इस बात पर सिर हिला देती है तो विट कहता है—अशौण्डीयं—अर्थात् मैं समझता हूँ (इति मन्यते) कि वेश्या के जीवन में गौरव का घ्यान नहीं रक्खा जाता, अतः तुम आ गई हो। कुछ ध्याख्याकारों ने मन्यते का अर्थ किया है—'शकार का सम्मान किया जा रहा है।।१७॥

उद्यानपरम्परया — एक उद्यान से दूसरे में जाते हुए, जिससे सूर्यताप न संतप्त करे।

धुर्याणाम् — बँलों का, धुरं वहतीति, धुर् + यत्, पक्ष में 'ढक्' होकर घौरेय:।
पृ० ६८, १८. दशनखे—इसे कुछ व्याख्याकारों ने सम्बोधन माना है।
क्षामिता—√/क्षम् + णिच् + क्ता।

पृ० २०२, २०. चादुशत०—भाव यह है कि यदि तुम मुझे स्वीकार कर लेती तो मैं इन हाथों को जोड़कर तुम्हारी अनेक वार मनौती करता । अब उसी प्रकार इन हाथों से तुम्हारी ताड़ना करता हुआ केश पकड़कर गाड़ी से बाहर करता हूँ। यहाँ ते-ते, इव-तथा; यह पुनरुक्ति है (दे० सं० व्याख्या)।।२०।।

पृ० ३०२, २२. सूत्रशतैः—सैंकड़ों प्रकार के (रंग-विरंगे) सूत से निर्मित । चुह चुक्कु—इत्यादि मौस खाते समय हड्डी को चूसने की विशेष ध्वनियाँ हैं।।२२॥

अकार्यम्—विट का भाव है न करने योग्य, पाप, अनुचित कार्य। किन्तु शकार इसका अर्थ लेता है — 'जो किया न जा सके' तथा कहता है — 'अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति'। उद्यप—एक छोटी नौका।

पृ० ३०४, २४. साक्षिभूता—साक्षिणी भूता । साक्षात् + इन् (साक्षाद्द्रष्टरि च संज्ञायाम् ५।२।६१) = साक्षिन्, स्त्री साक्षिणी । इसका 'दश्वदिशः' आदि से अन्वय है । २४॥

अपध्यस्त — नष्ट, भाव यह है कि हे शकार, तेरा विनाश होने को है, अतः तुझे धमं और न्याय का ज्ञान नहीं रहा। कोले (प्राकृत)—इसका किसी ने 'श्रुगाल' संस्कृतानुवाद किया है। महत्तरक—महत्तरः एव महत्तरकः। अनार्येण०—भाव यह है कि वसन्तसेना को यहाँ लाने में मेरा ही दोष है। मुझे गाड़ी को देखकर लाना चाहिये था। प्रभवति भट्टकः सरीरस्य० —आपका प्रभुत्व मेरे शरीर पर है चरित्र पर नहीं, यहाँ एक सेवक के चरित्र की दृढ़ता दर्शनीय है। M. R. काले ने शेक्स-पीयर की 'My life thou shalt command but not my shame' इत्यादि उक्ति के साथ इसकी समता दिखलाई है।

पृठ २०६, २1. येन — यस्मात्, क्योंकि; येन — कर्मणा प्रारब्धेन (काले)। किन्तु यहाँ येन — और तेन (क्योंकि इसलिये) के सम्बन्ध से तथा 'भागधैयदोर्षः' शब्द के ग्रहण से भी येन का अर्थ क्योंकि' ही उचित प्रतीत होता है।। ११।।

पृ० ३०८, ०७. यहाँ दैव के दो साभिप्राय विशेषण दिये गये हैं—(१) रन्ध्रानुसारो—भाव यह है कि यह स्थावरक पवित्र विचार रखता है, इसने अधिकांश पुण्य
किये होंगे और पाप अल्पमात्रा में ही, किन्तु दैव छिद्रान्वेषी है अतः उसने इसके पापों
के अनुसार इसे दास बना दिया। (२) विषम—दैव कर्म का फल देने में विषम भी
है; क्योंकि उसने शकार जैसे पापी को स्वल्प से पुण्य के फल से ही स्वामी बना
दिया।।२७।।

मल्लक-एक छोटा पात्र, मिदरा का प्याला, नारियल का बना कटोरा, मिल्लका-पुष्प, व्याख्याकारों का कथन है कि शंकार ने अपनी स्वाभाविक मूर्खता के कारण किसी महान् वस्तु से कुल की उपमा न देकर एक छोटी वस्तु से उपमा दी है अन्य व्याख्याकारों के अनुसार 'मल्लक' का अर्थ है—मल्ल, पहलवान।

पु० ३१०, ३०. विविक्तश्रम्भरसः—भाव यह है कि प्रेम का आस्वादन एकान्त में ही किया जाता है ॥३०॥

पृण् ३१२. कामी—कामयुक्त, भूयान् कामः अस्यास्तीति । ३१. कष्टमयाः— कष्टों से पूर्णः किं ते वयं काष्ठमया मनुष्याः'— यह पाठान्तर है, इसका यह अर्थ है— क्या हम काष्ठिनिर्मितं मनुष्य हैं ? (जो इस प्रकार उपेक्षा करती हो)'।।३१॥

पलाशो भणितः - पलाश को किंशुक भी कहते हैं, इसके पुष्प रिक्तमामय किन्तु गन्धशून्य होते हैं, इसी हेतु इसके साथ शकार की समानता दिखलाई गई है। अर्थात् वह सम्पत्ति तथा चर्मक-दमक रखता है किन्तु उदारता आदि गुण नहीं। 'पलाश' का एक अन्य अर्थ है — अपक्व मांस को खाने वाला। इसलिये शकार इस शब्द से कृपित होता है।

पृ० ३१४. मोटयामि चूर्णं करता हूँ, 'मुट' संचूर्णने चुरावि। इरिद्रसार्थवाहर क्योंकि शकार अपने आप को 'वासुदेवक' कहता है, अतः अपनी तुलना में चारुदस्र को 'मनुष्य' कहता है।

कि स शक्तः - इस प्रलोक में पुनरुक्ति तथा इतिहास विरुद्ध बातें हैं। कालनेसि - रम्भा का पुत्रं नहीं, वह एक असुर था जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत में किया गय है। सुबन्धु - वृहत्कंथां में इसका उल्लेख है, यहाँ 'बासवदत्ता' का

क्षेक्षक सुबन्धु नहीं क्योंकि वह शूद्रक से अर्वाचीन है। द्रोणपुत्र: जटायु:—यह भी इतिहास के विरुद्ध है। धुन्धुसार:—अयोध्या का एक राजा, सम्भवतः उसका वास्त-विक नाम 'कुवलयाक्व' था। त्रिशङ्कु— सूर्यवंश का एक राजा, जो साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है।।३४।।

३५. भारते० — इसमें भी इतिहासविरुद्ध वर्णन है, सीता भारत युग में नहीं थी, उसे चाणक्य ने नहीं मारा। इसी प्रकार जटायु तथा द्रौपदी का भी काल-भेद है।।३५।।

य

1

IT

t,

त

न

T

₹

यः

त

असम्पूर्णमनोरथ — नहीं हुआ है पूर्ण (चारुदत्त से समागम का ) मनोरथ जिसका।

पू० ३१६, ३६. एताम्० — इस पद्य में शकार के भावानुसार वसन्तसेना का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अम्ब – वेचारी स्त्री। सीता यथा भारते – इतिहास विरुद्ध है अतः हतोपमा है।।३६।।

३७. सेवाविञ्चत:—सेवा का अर्थ है ऐसा कार्य जिससे कोई व्यक्ति प्रसन्त होता है। बिञ्चित—किसी वाञ्छनीय लाभ को प्राप्त किये विना रह जाना। शकार की शूरता देखकर उसके माता-पिता और भाई अ।दि प्रसन्त होते। शकार के विचार में वसन्तसेना को मारने का कार्य भी शूरता ही था। अतः यदि उसके माता-पिता आदि ने उसकी इस शूरता को नहीं देखा तो वे अपने पुत्र की सेवा से विञ्चत रह गये।

पृ० ३१८. शीर्ष-शीर्षण शपे, यह प्रयोग होना चाहिये, शकार का प्रयोग होने से क्षम्य है।

पृ० ३२०, ३८ यहाँ विट की भावना के अनुसार वसन्तसेना का चित्र प्रस्तुत किया गया है। उदकवाहिनी—नदी। क्रीडारस०—रितक्रीड़ा के आनन्द का उद्दीप्त करने वाली। विपणी और पण्याकर—शब्दों का गौण अर्थ में प्रयोग किया गया है— यहाँ प्रेम का भण्डार तथा सौभाग्य का भण्डार यही अर्थ संगत प्रतीत होता है, 'जहाँ प्रेम विकता है', 'सौभाग्य विकता है'— यह अर्थ नहीं।।३६।।

३६. पापकल्प-पाप + कल्पप्; ईषदसमाप्तौ कल्पव्देश्यदेशीयरः पा०। ११।३।६७। ४०. सुवर्णकं—एक सोने का सिक्का। कार्षापण—कालभेद से भिन्न-भिन्न भूल्य एवं धातु का सिक्का, मनु के अनुसार ताम्रमुद्रा-'कार्षापणस्तु विज्ञ यस्ताम्निकः किषिणः पणः। मनु ८. १३६। अमरकोश के अनुसार एक चौदी का सिक्का, पृथ्वीधर के अनुसार एक रुपये के मूल्य का सिक्का। सबोडिकम्—पृथ्वीधर के अनुसार 'वोडि' एक सिक्का था जिसका मूल्य २० कौड़ी के बराबर होता था। इसके स्थान पर कई पाठान्तर मिलते हैं जैसे—सबेडिटकं (पगड़ी सहित), सवेषिकं (वेश सहित) सपोषणं तथा सकोटिकं (कोटि सहित)।।४०।।

पृ० ३२२, ४१. अप्रीति—(१) मित्रता का नीश (२) सुख का अभाव। भाच्छित्रम्—आ + √छिद्+क्त। निर्गुण०—(१) दया आदि गुणीं से शून्य, (२) प्रत्यञ्चा रहित ।।५१॥

४२. नगरस्त्री-माव यह है कि नगर की नारियाँ तुम्हें शङ्का से देखेंगी

कहीं उनके साथ भी ऐसा ही दुव्यंवहार न कर डालो ॥४२॥

पू॰ ३२४. व्यवहार—विवाद का निर्णय, निर्णय के लिये न्यायालय में प्रत्तुत विवाद (a law suit, Judicial proceedings); शकार का भाव यह है कि मैं पुम्हारे विरुद्ध अभियोग चलाता हूँ इसका तुम्हें उत्तर देना होगा।

बालाग्रप्रतोलिका—(देखिये पृ० ५४ सं० व्याख्या तथा टिप्पणी)

पू॰ ३२६. आत्मपरित्राणे—अपनी रक्षा के लिये, चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी। भन्त — रहस्य, आयंपुरुष: — माननीय पुरुष, विश्वसनीय जन। ४४. विशुद्धायाम् — यह साभिप्राय विशेषण है, ऐसा प्रकट होता है कि उस समय उज्जयिनी नगरों में पशुवध पर प्रतिबन्ध था।।४४॥

पू० ३३८. नासां च्छित्वा वाहितः — नाक छेदकर निकाल दिया, इस नाटक मैं ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। ४५. हमुमत् — यह शकार का कथन भी उल्टा

ही है ॥४४॥

विलुम्पति—नष्ट करते हैं √लुपल छेदने तुदादि । पर्णोदरे—पत्तों में ।
४६. स्तिमितानि – गीले, √िष्टम् आर्द्रीभावे दिवादि + क्त । विस्तीर्णपत्राणि — फैले हुए हैं पंख जिनमें ऐसे । पत्राणि — पक्ष, पिक्षयों के ढैने । यहाँ क्याख्याकारों ने अद्भुत सी कल्पनायें की हैं जो अनावण्यक हैं ।। प्रदा

पृ० ३३०. न पुनंयथा—जैसा (दशसुवर्णनिष्क्रीत) आप कहते हैं वैसा नहीं। लतामवलम्बय—क्योंकि एक पवित्र भिक्षु अपने हाथ का सहारा देकर उठाने के लिए भी नारी का स्पर्श नहीं कर सकता। एव तहणी ०—भाव यह है कि यह भिक्षुक इसका स्पर्श किये बिना ही रक्षा के लिये साथ जा रहा है। इसका यह पवित्र भर्म है।

## नवम ग्रङ्

[ध्यवहार नामक यह मवम अंद्ध है। इसमें शकार द्वारा चारुदत्त पर लगाये गये अभियोग का विचार दिखाया गया है। प्रथमतः शकार अधिकरणमण्डप में जाकर यह सूचना देता है कि पूष्पकरण्डक जीणोंद्यान में किसी ने वसन्त सेना को मार डाला है। अधिकरणिक वसन्तसेना की माता को बुलाते हैं तो पता चलता है कि वसन्तसेना चारुदत्त के घर गई थी। इस पर चारुदत्त को न्यायालय में बुलाया जाता है। संकोच सथा दुःख के कारण चारुदत्त कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। इसी समय वीरक वहाँ आता है जो बनलाता है कि वसन्तसेना चारुदत्त की गाड़ी में बैठकर पुष्पकरण्डक उद्यान में जा रही थी। वीरक को उद्यान में देखने के लिये भेजा जाता है और वह इस बात का समर्थन करता है कि वहाँ कोई स्त्री मरी पड़ी है। तभी वसन्तसेना के आभरण काँख में दवाए विद्रुषक आ जाता है। शकार और विद्रुषक की मारपीट में

ſ

अर्भूषण भूमि परं गिरं पड़ित हैं शकार इन आभूषणों को सबको दिखलाता है। चारुदत्त यह स्वीकार करता है कि वे आभूषण वसन्तसेना के ही हैं परन्तु यह कैसे यहाँ आये हैं, इस बात को स्पष्ट नहीं कह पाता। इन घटनाओं से चारुदत्त के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो जाता है। अधिकरणिक अपना निर्णय राजा के पास भेजते हैं। भाजा मृत्युंदण्ड की आज्ञा देता है।

पृ० ३३४. शोधनक — न्यायालय की सफाई तथा सज्जा आदि की व्यवस्था करने वाला न्यायालय का कमचारी। अधिकरणभोजक — अधिकरण-न्यायालय, भोजक — पालक, अधिकारी, न्याय के अधिकारी अर्थात् न्यायाधीण, श्रेटित तथा कायस्थ आदि। जहाँ वेवल न्यायाधीण अर्थ अभिप्रेत है, वहाँ अधिकाणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यवहार — विवाद-विचार, वि नानार्थे असम्बद्ध सन्देहे हरण हार उच्यते। नानासन्देहरणाद् व्यवहार इति स्मृति — कात्यायन। विविक्त — रिक्त, स्वच्छ।

पू० ३३६, १, २. गम्धवैं:—पृथ्वीधर का कथन है कि यहा प्रथमा के अर्थ में तृतीया है —'गम्धवेहिं इति पाठे तृतीया प्रथमार्थे रूपकंच। वस्तुतः गन्धवं:— यह पाठ ही उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षणेन प्रनिथ:—ऐसा प्रतीत होता है कि शकार मंगे सिर ही न्यायालय में जा रहा था और स्वेच्छा से केशों को विविध रूप में कर केता था।।२।।

विषयन्थे ० इस वाक्य का भाव कई प्रकार से व्यक्त किया गया है, विष यिन्य के भीतर प्रविष्ट हुआ कीट जैसे बाहर निकलने का मार्ग खोजता है, इसी प्रकार इस घातक अपराध को करके इसने बच निकलने का मार्ग खोजा और महान् मार्ग प्राप्त कर लिया, यह भाव प्रतीत होता है। मोटयित्वा मोड़कर, दबाकर। श्रेष्ठिन् वयापारिक मामलों को समझने के लिये और रत्न आदि की परख के लिये भियायालय में एक सेठ (यापारियों का मुखिया) रक्खा जाता था। सम्भवतः यह आजकल के असेसर की भाँति रक्खा जाता था। कायस्थ व्यवहार लेखन का कार्य करता था। पराधीनतथा व्यवहार का निर्णय वादी-प्रतिवादी तथा साक्षियों के कथन पर निर्भर है।

पू० ३३८, ४. सन्त-सज्जन, वे भले लोग (वकील आदि) जो किसी एक वादी या प्रतिवादी का समर्थन करते हैं। अपवाद - अपयश, दोष ॥४॥

थ्र. शास्त्र — नीतिशास्त्र व्यवहार विद्या इत्यादि । स्वक-अपने सम्बन्धी । धर्म्यः— चिरतं—वादी और प्रतिवादी के कार्यों को अथवा वास्तविक तथ्य को । धर्म्यः— धर्म या न्याय को न छोड़ने वाला, धर्म । यत् । द्वार्भावे—अवसर या उपाय होने पर । धर्म या न्याय को न छोड़ने वाला, धर्म । यत् । द्वार्भावे—अवसर या उपाय होने पर । धर्म या न्याय को न छोड़ने वाला, धर्म । यत् । किया है । यथा — (१) भावे व्याख्याकारों ने इसका अन्वय तथा अर्थ कई प्रकार से किया है । यथा — (१) भावे द्वाः, भावे — पराभिप्रायविषये द्वाः = द्वार्भ्तः, द्वारवत्प्रवेशयोग्यः पराशय ग्राही इत्यर्थः, (२) न लोभान्वितः द्वाभवि-काले अर्थात् अवसर मिलने पर भी लोभ न करने वाला,

पृ ३४०. आर्यस्यापि०—इस कथन से न्यायाधीश की न्यायप्रियता तथा न्यायकारिता प्रकट होती है। व्यवहारमुपस्थितः—व्यवहार को उपस्थित हुआ है, व्यवहार प्रस्तुत करने के लिये आया है। श्री M. R. काले का कथन है कि सम्भवतः यहाँ व्यवहार शब्द न्यायालय (Court) के अर्थ में आया है।

प्० ३४२. सर्वमन्य — शकार के धमकाने पर न्यायाधीश के भयभीत हो जाने से यह प्रकट होता है कि राजा पालक तथ्य की खोज किये विना ही न्यायाधीशों पर दवाव डाल देता था। युष्माकमिष० — अर्थात् तुम्हें सुखी करना मेरे हाथ में है, मेरी इच्छानुसार निर्णय करोगे तो सुखी होगे।

स्थिरसंस्कारता — मानिसक संस्कारों की हढ़ता, भाव यह है कि इससे मन में यह भाव हढ़तापूर्वक स्थिर है कि मैं राजा का साला हूँ जो चाहे कर सकता हूँ। इसलिये यह व्यवहारार्थी होकर भी इस प्रकार कहता है।

पू० ३४४. मल्लक—गल्लर्क पाठान्तर है। गल्लर्क — मदिरा पीने का पात्र (आप्टे) मल्लक (देखिये पू० ३०८ तथा टिप्पणी)। ६. राजश्वशुर:—इत्यादि कथन से शकार न्यायाधीशों पर प्रभाव डालना चाहता है। पश्यामि न पश्यामि वा—शकार का कथन होने के कारण विपरीतोक्ति है। बाहुपाश० भुजा रूपी पाश के बलात्कार से अर्थात् भुजापाश में दबाकर।

पृ० ३४६. न मयेति व्यवहारपद — 'मैंने नहीं' — यह अभियोग का शब्द ने (a legel point) जो शब्द स्वाभाविक रूप से वादी या प्रतिवादी के मुख से निकल जाता है, वह तथ्यनिर्णय में अत्यन्त सहायक होता है — 'स्वभावेनैव यद्त्र युस्तद्ग्राह्यां व्यावहारिकम्' (मनु० ८, ६८)। इसी हेतु न्यायाधीश का ध्यान इस शब्द पर गया। पायस०, पायस - खीर। पिण्डारक — (१) उवल कर या उफन कर फूल जाना या पिण्डाकार हो जाना इससे खीर पात्र से बाहर निकल कर नष्ट हो जाती है। (२) पायसपिण्डं क्षीरभोजनम् ऋ च्छतीति, गर्म-गर्म खीर खाने में प्रवृत्त व्यक्ति अपना ही विनाश करता है। (३) पिण्डारक == भिक्षु, कोई भिक्षु अत्यन्त गर्म खीर निगल कर मर गया था, शूद्रक के समय यह कथा प्रसिद्ध थी—परांजपे (दे० काले नोट्स)। अधिकरणिक बुद्धिनिष्पाद्यः — अर्थात् ऐसा व्यवहार जिसमें सुनी गई वातों के आधार पर तथ्यों का विचार करके न्यायाधीश अपनी बुद्धि से ही निर्णय देता है, किसी दूसरे से सफाई नहीं मांगी जाती।

पृ० ३४८. कुट्टनी या कुट्टिनी-परनारी को पुरुष से मिलाने वाली। जनस्य पुच्छनीय -यहाँ 'कृत्यानां कर्तरि वा' २।३।७१। के अनुसार पष्ठी विभक्ति है।

पु० ३५०. प्रथमः पादः—व्यवहार निर्णय के चार चरण होते हैं, इनमें प्रति-वादी के समक्ष लिखा गया प्रथम पाद भाषापाद कहलाता है। द. अवस्थामभिशङ्कते —इसका कर्त्ता 'आह्वानम्' है, यह आह्वान (Summons) मेरी अवस्था (दिरद्रावस्था) के प्रति शङ्का करता है, अर्थात् क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया है, इससे प्रकट होता है कि वह मेरी दिरद्रिता के कारण मुझ पर शङ्का करता है।।द।। ६. ज्ञात०—चारुदत्त ने आर्यक के बच भागने में सहायता की थी अतः उसका ध्यान अपने इसी कार्य की ओर गया जो राजा की दृष्टि में अवश्य ही महान् अपराध था। अभियुक्त—जिस पर अभियोग चलाया गया हो।।।।।

पृ० ३५२, १०. वाशित—√ वाशृ शब्दे यह दिवादिगण (वाश्यते) की आत्मनेपदी धातु है। अतः यहाँ परस्मैपद चिन्तनीय है अथवा वाशं करोति = वाशित-यह नाम धातु है।।१०।।

११ धोरं — भयक्कर, भयपूणं; कुछ, व्याख्याकारों ने 'घोरं वामं चक्षुः मिय चोदयते, असंशयम् ।' ऐसा अन्वय किया है। इस अन्वय मे 'असंशयम्' शब्द व्यर्थ सा ही है अतः 'असंशयम् घोरं' (वर्तते) यह अन्वय किया गया है।

११. मिय—इस पद्य का अन्वय कई प्रकार से किया गया है। 'अयं भुजग-पतिः अभिपतित'— यह मूल वाक्य है। श्रोष भुजगपित के विशेषण हैं। सम्भवतः अनेक अपशकुनों का साथ २ वर्णन करने के लिये ही किव ने यहाँ सर्प का वर्णन कर दिया है। वस्तुतः तो दिन के समय, भीड़ से भरी हुई उज्जियिनी की सड़क पर सर्प का होना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

पृ० ३५४, १४. इस क्लोक में न्यायालय को सागर के समान बतलाया गया है। इसके लिये 'चिन्ता॰' इत्यादि सात विशेषण दिये गये हैं। मिन्त्रम्—यहाँ इसका तात्पर्थ न्यायाधीश है। इन्हें जल के समान कहा गया है। दूत—राजदूत। चार—गुत्तचर, सूचना देने वाले, इनकी नाके और मगरों से समता दिखाई गई है। हिस्न—जल के घातक जीव। वाशक । शब्द करने वाले, वादी-प्रतिवादी जन, छोटे वकील मुख्तार इत्यादि (Pettifoggers) —काले। इनकी कक्क (हाडगिल) पक्षियों से समता दिखाई गई है, क्योंकि ये हाडगिल पक्षी के समान निरन्तर वोलते हैं। नानावासक—पाठान्तर है, विविध प्रकार का वेश धारण करने वाले (खुफिया)। कायस्थ व्यवहार-लेखक इनकी समता ममुद्र के सपौं से की गई है। नीति॰ —जिस प्रकार निदयों के द्वारा सागर तट काट दिया जाता है, इभी प्रकार यहाँ नीति के द्वारा मर्यादा को तोड़ा जाता है। नीनि तर्क, युक्तियाँ या राजा की अपनी पालिसी। हिस्नै:—घातक जनों या क्रूर कर्मों के द्वारा ॥१४॥

१५ दैवत:—भाग्य से, दैव + तस् अथवा देवता; 'दैवतः' गब्द पुल्लिङ्ग भी हैं (दैवतानि पुंसि वा)। किन्तु इसका पुल्लिङ्ग में प्रयोग अप्रयुक्तत्व दोषग्रस्त समझा जाता है।।१४।।

१६. घोणोन्नतं — वस्तुतः 'उन्नतघोणम्' होना चाहिये, अथवा, आहिता-ग्न्यादि' में मानकर 'उन्नत' शब्द का पर-प्रयोग सिद्ध किया जा सकता है।

पृ० ३५६. नियुक्तः — यह पारिभाषिक शब्द है यहाँ इसका अर्थ है — असेसर ब्राह्मणेतर श्रेष्ठी और कायस्य (काले)।

१७. भट्टक-स्वामी, राजा पालक या न्यागधीम, कुछ व्यास्यानारों का मत

है कि 'भट्टक' शब्द चारुदत्त के लिये व्यङ्ग्य रूप में कहा गया है। जो सङ्गत नहीं प्रतीत होता है। पृथ्वीधर के अनुसार 'नष्टक' पाठ है।।१७॥

पृ० ३५ : कपटकापटिक — कपटेन जयित इति कापटिकः (कपट + ठक्) कपट युक्तः कापटिकः कपटकापटिकः (काले) असम्बद्धः — असम्बद्ध प्रलाप करने वाला ।

पृ० ३६०, १६. अझ्युक्षित० — इस ग्रलोक का वास्तविक भाव स्पष्ट नहीं है। अझ्युक्षितः — सींचा गया, सिक्त, अभि — √ उक्ष + क्त । बलाहकः० — वादल वारीणां वाहकः (पृषोदरादि)। चाष-नीलकण्ठ, वर्षा से भीगने के कारण उसके प्रक्षाप्र कुछ काले से हो जाते हैं। अन्तराले — बीच में, इस बात को कहते हुए। निष्प्रभताम् उपैति०, चारुदत्त ने देखा कि शकार के मुख पर स्वेदजल झलक रहा है और वह फीका पड़ गया है। इसलिये कहा है कि तुम झूठ कहते हो। स्मृतिकारों ने मिथ्या अभियोग लगाने वाले या मिथ्या साक्षी होने वाले के इस प्रकार के चिह्न बतलाये हैं, (देखिये याज० स्मृ० २, १३)।।१६।।

२१. प्राकृत — असंस्कृत अशिक्षित, निम्न श्रेणी का । जिह्वा — वेद की व्याख्या करने वाले नीच जनों की जिह्वा काट दी जाती थी, ऐसा दण्ड विधान था। अथवा अनुचित या मिथ्या कथन से जीग कट जाती है, यह लोगों की धारणा थी। अथवा मिथ्या कथन से जीभ कट कर गिर जानी चाहिये—यह भाव है। न च देहं

हरित भूः भूमि को तेरा शरीर हर लेना चाहिये था।।२१।।

२२. उद्यकोच्छ्रय० — जल की वृद्धि, जल की प्रचुरता। चारुदत्त ने सागर के सभी रत्न और मोती दान कर दिये अत: सागर में जलमात्र शेष रह गया। अनपेकि-तानि — अनीप्सत, जिन धनों की उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी (not wanted)। अवैरिजुड्टम् — वैरी भी जिसे नहीं करता। अवीर० — पाठान्तर है, जिसका अर्थ है कायर या नीच प्रकृति के लोगों द्वारा किया गया। २२।।

पृ० ३६२, २३. परिभव०—परिभव एव विमानना—इस प्रकार भी कुछ स्याख्याकारों ने अर्थ किया है ।।२३।। चन्दनकमहत्तरकेण – वह व्यङ्ग्यपूणं कथन है,

अपने आपको बड़ा समझने वाले चन्दनक ने —यह अभिप्र य है।

पृ० ३६४, २४. निर्मल०—निष्कलङ्क कीर्ति वाला चारुदत्त । राष्ट्रणा— शकार के द्वारा । कूलावपातेन—तट के गिरने से, अकस्मात् दोषारोपण से, लोकाप-वाद से । प्रसन्तजल—निर्मल चरित्र ॥२४॥

वैषम्यं - लोक की घटनायें विषमतापूर्ण हैं, अर्थात् निर्मल चरित्र वाले चारुदत्त को अरराधी सिद्ध करने वाली घटनायें मिलती जा रही हैं अथवा मनुष्य का चरित्र विषमतापूर्ण है।

इस कथन के अग्रिम श्लोक से यह प्रकट होता है कि न्यायाधीश को भी

अ अने इस विश्वास में सन्देह हो गया कि 'चारुदत्त निर्दोष है।'

२५. इदम् —चारुदत्त का चरित्र । संकटम् - भयक्द्रर या जटिल । सुसन्ना— सुसम्बद्ध । व्यवहारनीतयः —व्यवहार सम्बन्धी प्रमाण (कानून सबूत), प्रथम तो- वसन्तसेना की माता ने वतलाया कि वसन्तसेना चारुदत्त के यहाँ गई है। दूसरे—वीरक ने कहा कि चारुदत्त की गाड़ी में बैठकर वसन्तसेना पुष्पकरण्डक उद्यान में जा रही थी। तीसरे—मृतक स्त्री के चिह्न उस उद्यान में उपलब्ध हैं। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि चारुदत्त अपराधी है। इन प्रमाणों को देखकर न्याणधीश की बुद्धि किंकर्तब्यविमृद्ध हो गई है। । २५।।

पृ० ३६६, २७. मत्सरिन् — मत्सर + इनि (अत इनिठनौ) । हन्तुकाम० हन्तुंकामो यस्याः सा (बुद्धः), 'तुम् काममनसोरिप' इसके अनुसार मकार का लोप हो जाता है । इसी प्रकार 'गन्तुकामः' इ-यादि । जाति — जन्म, स्वभाव । २७॥

२८. अवचयम् — 'हस्तादाने चेरस्तेये' ३।३।४० - इस सूत्र के अनुसार यहाँ अवचाय (अव + चि + घञ्) शब्द होना चाहिये, किन्तु इसी अर्थ में 'अवचय' (अव - चि + अच्) शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है और वैयाकरणों ने यथा- कथिञ्चत् अवचय' शब्द की भी सिद्धि की है।

उह. मैत्रेय०—इस श्लोक में चारुदत्त अपने मित्र, स्त्री तथा पुत्र को सम्वोधित करते हुए खेद प्रकट करता है। इसके अन्तिम पद का अर्थ विवादास्पद है। परव्यसनेन—इस शब्द का अर्थ कई प्रकार से किया गया है, परेण श्रेष्ठेन व्यसननोपलक्षितः, परेण केवलेन व्यसनेन वाल्यसुलभेन क्रीडनेन (J. V.) केवलं वालक्रीडया (केवल वाल्यकाल के खेलों से) परे दूरं यद व्यसन तेन (अर्थात् तुम आपित्त से दूर हो, तुम नहीं जानते कि आपित्त क्या है)। व्यसन क्रीड़ा, आपित्त ॥२६॥

पृ० ३६ द. अस्या आभरणम् — इस वसन्तसेना के आभरण (M. R.) काले का कथन है कि यहाँ 'अस्य' पाठ होना चाहिये क्योंकि 'इमरस' (प्रकृत) गब्द वसन्तसेना के लिये नहीं आ सकता। अस्य का अर्थ होगा रोहसेन का, अर्थात् उस (रोहसेन) को (रोना बन्द करने के लिये) आभरण देना ठीक था, किन्तु हमें इन आभूषणों को नहीं लेना चाहिये।

पृ० २७, ३०. नृशसेन - क्र्र. निर्दय ने । रितः वा — अथवा पृथ्वी की रित ही । अविशेषेण — विना किसी भेद के, साक्षात् । वा + विशेषेण — यह छेद भी किया जा सकता है, विशेषेण-विशेष रूप से ॥३०॥

तपस्वी—वेचारा, चारुदत्त शकार को दयनीय समझता है, उसका भाव यह है कि कृतान्त (दैव) ही मेरे विपरीत है यह तो वेचारा निमित्तमात्र है। आराम — क्रीडोद्यान, वाटिका आरमन्ति जनाः अत्र, आ + √रम् + घळ् । उच्छु क्रूलक— उच्छिन्ना श्रुक्लिका येन सः, जिसने बन्धनों को तोड़ दिया है, स्वच्छन्द, किसी नियम या कर्त्तव्य का ध्यान न रखने वाला। कुलटा—व्यभिचारिणी, कुलानि अटित इति। भण्ड—दिल्लगी करने वाला, भाण्ड। भाण्ड-पाठान्तर है—पात्र, कृतजनाः हिंसाप्रधाना जनाः तेषां दोषाणां भाण्डः पात्रम्।

पृ० ३७१. प्रतीपम्—विरुद्ध, उल्टा। साध्वसम्—भय। व्यापादिता—मार दी गई, नष्ट कर दी गई, मिटा दी गई। शकार का कथन होन से पुनरुक्ति दोष नहीं है।

में हैं।

रुधादि

एक ० अविमृ

अविम

कृपणां

कहने व काकत

बदना

तत्तथा-

मूल पि

आदि |

व्रह्मचा

जाति,

'यः' क्रू करते शे

'विषपा

१. किर

विष क

लगवाई

लेकर व

तुला के

जाता।

विभिमा

लिए त

था (वि

व्यवहाः

ब्राह्मणं (वेदम्)

विस्तर:—समूह, राशि, वि १/स्तृ + अप्, वृक्ष और आसन अर्थ में 'विष्टर:' होता है (वृक्षासनयोविष्टर: ५-३-६३) 'फैलाव' अर्थ में 'विस्तार' (वि + स्तृ + घल्)। पातिष्ठयित—मैत्रिय के पास से वसन्तसेना के आभूषणों का मिलना तो इस बात का पुष्ट प्रमाण था कि चारुदत्त ने वसन्तसेना को मारा है। अतः इससे चारुदत्त का विपत्ति में पड़ना अवश्यंभावी था।।३१॥

भूतार्थ:—वास्तविक वात यह है कि वसन्तसेना ने इन आभूषणों को रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी पर लाद दिया गया था, वसन्तसेना को लौटाने के लिये ही ये मैत्रेय को सौंपे गये थे।—

३२. अश्लाष्यम्० — यदि मैं किसी प्रकार की सफाई देता हूँ तो वह झूठी कल्पना ही समझी जायेगी, क्योंकि उसको पुष्ट करने के लिये वसन्तसेना तो जीवित नहीं है। इससे न्यायाधीशों का मन मेरी ओर से अधिक बिगड़ जायेगा और मेरी मृत्यु अपमानपूर्ण होगी। यहाँ चारुदत्त ने फिर सफाई का अवसर खो दिया।।३२।।

३३. अङ्गारक० — यहाँ दरिद्र चारुदत्त की क्षीण वृहस्ति से, शकार की मञ्जल गृह से तथा अलङ्कारपात या अलङ्कार गिराने वाले मैत्रेय की धूमकेतु से समता दिखाई गई है। प्राचीन खगोलशास्त्रियों के अनुसार मञ्जल को वृहस्पित का शत्रु वतलाया गया है। वराहमिहिर आदि ने मञ्जल को वृहस्पित का शत्रु नहीं माना।।३३।।

पृ० ३७४. अक्षिभ्याम्० — तुम्हारी आँखों ने तो यह विश्वास दिला दिया कि ये वे ही आभूषण हैं, किन्तु तुमने वाणी द्वारा यह प्रकट नहीं किया।

३४. वस्त्वन्तराणि - अन्य वस्तुर्ये, अन्यद् वस्तु वस्त्वन्तरम् तानि । कृतह-स्ततया-कृतहस्त-निपुण, कुशल, कृतहस्तस्य भावः कृतहम्तता तया ।

पृ० ३७६. एवं गतानि०—चारुदत्त को सफाई देने का यह भी एक अवसर. मिला था, किन्तु वह सफाई न दे सका। सम्भवतः किन को यही दिखलाना अभीष्ट था कि चारुदत्त अपराधी सिद्ध हो जाये।

३५. सत्यमिति हे अक्षरे—'सत्यं' ये दो अक्षर हैं वि न्तु ये कितने महत्त्वपूर्ण हैं ? (काले)। अलीकेन—असत्य से 🗸 अल् + वीकन् = अलीक (शब्दार्थ की०)।

आभरण'नि—चारुदत्त कुछ आवेशपूर्वक यह बात कहता है। ३६. सहास्माकं मनोरथ:—न्यायाधीशों की यही अभिलाषा थी कि चारुदत्त सच कह दे और यह निरपराध सिद्ध हो जाये। यदि ऐसा नहीं तो न्यायाधीशों की अभिलाषा नष्ट हो जायेगी; साथ ही चारुदत्त के शरीर पर कोड़े पड़ेंगे—यह भाव है।।३६।।

वसन्तसेनया विरहितः—वसन्तसेनाविरहितः तेन (तृतीयातत्पुरुषः), कृत्यम्-प्रयोजन । पृ० ३७८. अहर्माथनी—वस्तुतः जिसे अभियोग चलाना चाहिये था, वह तो में हूँ। आत्मनः सदृशम्—अपनी शक्ति के अनुरूप जो मैं कर सकता था।

पृ० ३८०. 'शूले भङ्क्त'— शूली पर चढ़ाकर मार दो, √भञ्ज (आमर्दने) क्षादि + लोट् म० बहु० । शास्यते, √शास् (अदादि + णिच् (कर्मवाच्य) + लट् प्र० एक० । यहाँ आसन्त भविष्यत् काल में लट् का प्रयोग हुआ है; शिक्षा दी जायेगी । अविमृश्यकारी—विमृश्य करोतीति विमृश्यकारी (विमृश्यकारिन्) न विमृश्यकारी अविमृश्यकारी—विना विचारे करने वाला । ४०. स्थाने (अव्यय); उचित, स्थान पर । कृपणां—शोचनीय ॥४०॥

४१. श्वेतकाकीयै:—श्वेत: काक: [कौआ श्वेत है] इस प्रकार की मिथ्या बात कहने वाले श्वेतकाकीय श्वेतकाक + छ] कहलाते हैं। इस शब्द की निष्पत्ति 'काकतालीय' आदि के समान ही है। शाय़नदूषकै:—राजा के शासन को दूषित [बदनाम] करने वाले; यहाँ १.७ में कही गई व्यवहारदुष्टता दिखलाई गई है।।४१।।

न

त

रो

ती

से

का हीं

या

ह-

प्तर.

5ठ

रूर्ण

ाकं

यह

हो

ाम्-

अपश्चिमम् — पश्चाद् भवं पश्चिमं पश्चात् + डिमच् । नास्ति पश्चिमं यस्य तत्तथा — जिसके पश्चात् अन्य [अभिवादन] न होगा, अन्तिम । मूले छिन्ने० — यहाँ मूल पिता [चारुदत्त] है । बटु: — अथवा वटु: — यह शब्द किसी व्यक्ति [लड़के या युवक आदि] के लिए अंग्रेजों के chap या fellow शब्द के समान प्रयुक्त होता है या बहु चारी अथवा ब्राह्मण (घृणा अयं में) जैसे चाणक्यवटु: । चाण्डाल — एक नीच जाति, शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न व्यक्ति — 'स्याच्चण्डालस्तु जिनतो ब्राह्मण्यां वृषलेन 'यः' क्रूर कर्म करने वाला । उस समय चाण्डाल ही किसी अपराधी के वध का कार्य करते थे ।

पृ० ३६२. विष० — किसी व्यक्ति को निरपराध प्रमाणित करने के लिए 'विषपान' इत्यादि दिच्य परीक्षा होती थी। जैसा कि यज्ञवल्क्य ने वतलाया है— १. किसी व्यक्ति को विष खिलाया जाता था यदि वह निष्पाप होता था तो उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता था। २. उसे नाभिपयन्त जल में इतने समय डुबकी लगवाई जाती थी जितने समय में कोई वेगवान् मनुष्य तत्काल फेंके गये वाण को लेकर आ जाता था यदि वह अपराधी होता तो डूब जाता अन्यथा नहीं। ३. वह जुला के एक पलड़े में बैठता था और दूसरे पलड़े में समान भार का वाट आदि रक्खा जाता। यदि वह निरपराध हाता तो उसका पलड़ा ऊपर उठ जाता। ४. उसके हाथ पर अभिमन्त्रित पीपल के सात पत्ते धागे से बाँधे जाते और फिर उस पर नियतकाल के लिए तपा हुआ लोहगोलक रक्खा जाता था। यदि वह निरपराध होता तो नहीं जलता था (विशेष देखिये याज्ञ० १. १००-१११)। प्राधिते — अभीष्ट होने पर। विचार— व्यवहार—निर्णय। वीक्ष्य-भली-भाँति देखकर, जाँच करके; वि + १ ईक्ष् + ल्यप्। वाह्मणं — (१) ब्रह्मणः अपत्यम् पुमान् ब्राह्मणः ब्रह्मन् + अण् (तस्यापत्यम्); २ ब्रह्म = विदम्) अधीते वेद (जानाति) वा-ब्रह्मन् + अण् (तदधीते तद्वेद)। ४३।।

## दशम श्रङ्ख

सिंहारनामक इस अन्तिम अङ्क में मुख्य तथा प्रासिङ्गिक दोनों कथाओं का उपसंहार हो जाता है। एक और तो वसन्तसेना वधूपद को प्राप्त कर लेती है और दूसरी ओर राजा पालक को मारकर आर्यक उज्जियिनी के राज्य का स्वामी बनता है। इस अङ्क के प्रथम दृश्य में –चारुदत्त वधस्थान की ओर ले जाया जाता दिखलाई देता है । मैत्रेय भी वहाँ पहुँच जाता है । जब वध की घोषणा होतो है तो शकार का सेवक स्थावरक (जो अटारी में वन्द किया हुआ था) भागा हुआ चाण्डालों के पास आता है तथा कहता है कि वसन्तसेना को तो शकार ने मारा है। किन्तु इसी समय शकार वहाँ आ जाता है और स्थावरक को झूठा सिद्ध करता है। द्वितीय दृश्य में— वसन्तसेना को साथ लिये भिक्षु वघस्थान की ओर आता है। इधर चाण्डाल चास्दत पर तलवार खींचता है किन्तु तलवार हाथ से गिर पड़ती है तव चाण्डाल चारुदत्त को शूल पर चढ़ाने की बात सोचते हैं। इसी समय भिक्षु और वसन्तसेना पहुँच जाते हैं। इन्हें देखकर चारुदत्त प्रफुल्लित हो जाता है और चाण्डाल राजा को सूचना देने जाते हैं। तृतीय दृश्य में — शर्विलक वघस्थान पर आता है और यह सूचना देता है कि आर्यंक के द्वारा राजा मारा गया । तभी शकार को पकड़कर चारुदत्त के पास लाया जाता है। चारुदत्त उसे क्षमा-प्रदान करता है। अन्तिम दृश्यं इस नाटक को सुखान्त बना देता है धूता चिता पर चढ़ने को उद्यत है तभी चारुदत्त वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक देता है। धूता और वसन्तसेना स्नेहपूर्वक मिलते हैं। इसी समय शर्विलक वसन्तसेना से कहता है कि आर्यक राजा तुम्हें 'वधू' पद से अलङ्कृत करते हैं और भरतवाक्य से नाटक पूर्ण होता है।

f

ग्

पृ० ३८४, १. तिकम्० — यह चारुदत्त के प्रति कहा गया है। कलय— सोचो । नवध्य० — १. नवीन जो वध और बन्धन उनको करने में (दे० सं० व्याख्या) २. वध के लिए जो नवीन बन्धन०, नवः नधाय बन्धः तस्य नयने । ४. वध के लिये नया बन्धन है जिसका ऐसे व्यक्ति को ले जाने में; वधार्थं बन्धः वध्यबन्धः, नवः वध्यबन्धो यस्य तस्य नयने ॥१॥

३. पांशु—चूलि। पितृवत—श्मशान। विरसम—कर्कशता से ('रटन्तः' का क्रिया-विशेषण)। रक्तगन्ध०—लाल चन्दन;। वध्य के शरीर पर लाल चन्दन का लेपन किया जाता था। बिलम्—यहाँ विशेष प्रकार की बिल का वर्णन है जो किसी देवता भूत आदि के लिये दी जाती थी। वह बिल भी १. जल से अभिषिक्त, २ रूझ, ३. पुष्पों से ढकी हुई तथा ४. रक्त की गन्ध (बूंद या गन्ध) से युक्त होती थी।।३॥

पृ० ३८६, ४. किम् —यहाँ चारुदत्त को वृक्ष का रूप दिया गया है, उस पर आश्रित साधुजनों को पक्षियों का तथा काल को परशु का। काल—मृत्यु। यदि 'सज्जन' शब्द का अर्थ केवल 'श्रेष्ठ' लिया जाये तो 'सज्जनः पुरुषः एव द्रुमः तम्' वह भी विग्रहें हो सकता है।।४।। ५. हस्तकै: हाथ के थापे, इससे प्रकट होता है कि वध्य के शरीर पर लाल चन्दन के हाथ के छाप लगाये जाते थे। पिष्टचूर्ण — १. चावलों का पिसा हुआ आटा २. पिष्ट—चावल का आटा; चूर्ण—ितलों का चूर्ण। वध्य के शरीर पर ये वस्तुएँ भी लगाई जाती थीं। पशुक्रतः अपशुः पशुः सम्पद्यमानः कृतः इति पशुक्रतः ।।।।।

तारतम्यम् - (१) तरतम—ध्यञ्; तांता एक के पश्चात् दूसरा, (२) (discretion, proper judgement common sense-काले)। (३) उच्चनीचत्वरूपं वैषम्यम् इति परे।

५. ६. एतत्—यह (रूप या आपत्ति)। इन्द्रः—इन्द्रव्वजा (?), इन्द्रमहोत्सव में लगाई गई ध्वजा। जब वह विसर्जन के लिए ले जाई जाती है तो उसे देखना अच्छा नहीं समझा जाता—'उत्थापयेत्तूर्यरवैः सर्वलोकस्य वै पुरः। रहो विसर्जयेत् केतुं विशेषोऽयं प्रपूजने।' कालिकापुराण। गोप्रसवः—इत्यादि को देखना भी निषिद्ध है—मैथुनञ्च गोप्रसवं केतुपातं सतो वधम्। नक्षत्राणाञ्च सञ्चारं शुभार्थी नावलोकयेत्।।७।।

आहीन्त और गोह—ये दोनों चाण्डालों के नाम हैं।

दः रोदिति—गवाक्षों से मुख निकाले हुई नारियाँ चारुदत्त को देखकर अश्रु वर्षा कर रही थीं। इसी हेतु यह प्रश्न किया गया है। अनभ्रम्—नास्ति अभ्रं यत्र तद् अनभ्रं यथां स्यात् तथा (पतित का क्रियाविशेषण) अथवा नास्ति अभ्रं यस्य तत् वज्रम्—विना बादल का वज्र । अनभ्रं —पाठान्तर है, बादल बिना ही; न अभ्रम्, अनभ्रं तस्मिन्।।।।

पृ० ३८८. सलोप्त्र—लोप्त्रेण सहितः; लोप्त्र—चोरी का धन (माल)√लुप् (चुराना)+ष्ट्रन् (त्र) 'चौरिका स्तैन्यचौर्ये च स्तेयम् · · · · · · · लोप्त्रं तु तद्धनम् । —अमरकोश ।

पृ० ३६०, १२. मख०—चारुदत्त के द्वारा तथा उसके पूर्वजों के द्वारा किये गये यज्ञ । सदिस-(धार्मिक) सभा में । निविड—(आमन्त्रित) लोगों की भीड़ से युक्त, ब्राह्मण और पुरोहितों की भीड़ से युक्त (काले) । चैत्य—यज्ञ का स्थान, यज्ञणाला; चित्या—अग्नि, √िच +क्यप् । चित्यायाः इदं चैत्यम्—चित्या +अण् ।।१२।।

१३. अघरण्च (नीचे का ओठ) ओष्ठण्च (ऊपर का ओठ) अघरोष्ठः । अथवा अघरसहितः ओष्ठः अघरोष्ठः अथवा अघरण्च असौ ओष्ठण्च अघरोष्ठः । यहाँ अयशो-विषम् यह रूपक है तथा अमृतपान एवं विषपान दो विरुद्ध वस्तुओं का वर्णन किया गया है, अतः विषम अलङ्कार है ॥१३॥

१४. असुवर्णमण्डनकम् —पाठान्तर है, नास्ति सुवर्णमण्डनं यस्मिन् तद् यथा स्यात् तथा । मरते हुए व्यक्ति के कृणं नासिका आदि ों सुवर्ण पहनाया जाता है, यह प्रसिद्धि है । अपनीयते —अप 🗸 नी + (कर्मवाच्य) लट् ।।१४।।

पृ० ३१२. दत्तवध्यचिह्नम् —वध्यस्य चिह्नं, वध्यचिह्नं दत्तं वध्यचिह्नं यस्य तम् । किमस्माकं प्रतिग्रह्—प्रतिग्रह् का अर्थं दान तथा अनुग्रह् दोनों होता है । चारुदत्त ने इसका प्रयोग अनुग्रह अर्थं में किया था किन्तु चाण्डाल समझते हैं कि

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बनता खलाई ार का

का

और

पास समय

गरदत्त इत को

में--

ाते हैं। जाते है कि

लाया सुखान्त

है और शर्विलक

कलय— ट्याख्या)

हैं और

के लिये यः, नवः

टन्तः' का न्दन का जो किसी , २ रूस,

र ॥३॥ उस पर

द 'सज्जन' भी विग्रह इसका अर्थ 'दान' है और चाण्डाल से दान लेना निषिद्ध है; इसीलिए आश्चर्य के साथ पूछते हैं। आवुक—यह प्राकृत का शब्द है जिसका अर्थ है—पिता।

पृ० ३६४, १७. निवाप — पितृतर्पण, पितरों को दी गई विल, 'पितृदानं निवाप: स्यात् — अमरकोश । निवापोदक — पितृतर्पण में दिया गया जल । भाव यह है कि चारुदत्त का पुत्र अभी वालक ही था अतः उसके द्वारा दी गई जलाञ्जलि बहुत छोटी होती और जब तक पुत्र बड़ा न होता तब तक उसकी जलाञ्जलि से परलोक में स्थित चारुदत्त की पिपासा कैसे शान्त होती ।।१७।।

१८. अमौक्तिकम्—मोतियों से न बना हुआ, मौक्तिक — मुक्ता + ठक् । असौवर्णम् —सुवर्ण से न बना हुआ। मौक्तिकाद् अन्यत् अमौक्तिकम् अथवा नास्ति मौक्तिकं यस्मिन् तत् ।।१८।।

पृ० ३६६. निरुपपदेन — उपपद — समीप में स्थित पद अर्थात् आदरसूचक आयं, श्री इत्यादि शब्द; निर्गतम् उपपदं यस्मात् तत् निरुपपदं तेन नाम्ना ।

१६. अहतमार्गा—१. जिसका मार्ग (गमन) नहीं रुका है ऐसी नियति २. जिसका मार्ग नहीं रुका अर्थात स्वच्छन्द विचरने वाली किशोरी । किशोरी—इस शब्द का अर्थ विवादग्रस्त है, किसी ने इसका अर्थ हस्तिनी किसी ने तरुण घोड़ी तथा किसी ने तरुणी वाला किया है । प्रत्येषितुम्—प्रति√इष् + तुम् । प्रतीष्टम्-पाठान्तर हैं—यथेच्छ यह अर्थ है ।।१६।।

२०. शुष्का —इसके विविध पाठ तथा अर्थ हैं (देखिये सं० व्याख्या)। जनपदस्य — जनपद — प्रदेश; जनानां पदं जनपदं — जन (कबीले) का स्थान अथवा जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति अत्र इति जनपदः देशः। अथवा जनपद — जनता, 'भवेज्जनपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः' इति मेदिनी ॥२०॥

२१. करवीर० — वध के लिये ले जाये जाते हुए व्यक्ति के गले में कनेर की माला पहनाने की प्रथा थी। आघात — वध का स्थान; आहन्यते अत्र इति आ√हन् + घल्। शामित्रम्-शमितृ शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। शमितिर भवम् अथवा शमितुः इदं शामित्रम् — शमितृ + अण्। यज्ञ में पश्च की विल करने का स्थान या बिल के लिये लाये गये पश्च को बाँघने का स्थान। आलुब्धम् — वध करने के लिये, आ + √लभ् वघ करना या अभिमन्त्रित करना। आलब्ध — पाठान्तर है। देखिये सं० व्याख्या।। २१।।

सास्त्रम् —अस्रोण सहितम्, पुत्र का विशेषण अथवा गृहीत्वा का क्रियाविशेषण । २३. इदं —यह; पुत्र का आलिङ्गन, (सुतरूप वस्तु इत्यन्ये)। तत् —वह, 'प्रसिद्ध' अर्थ को व्यक्त करता है।

पृ० ३६८. २४. व्यसनकृशाम् —व्यसन —आपत्ति, दरिद्रता । कृशा — हीना; अभियोग रूप विपत्ति के कारण होने वाली हीन दशा को ।।२४।।

सवैक्लव्यम् —विक्लव = विह्नल, विक्लवस्य भावः वैक्लव्यम् - विक्लव + ष्यव् (गुणवचन वाह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४)। पृ० ४००, २६. अनावृष्टि०— ने आवृष्टिः अनावृष्टि, तया हते । ब्रोणमेघः— पुष्कर, आवर्त, संवर्त और द्रोण—ये चार प्रकार के मेघ माने गये हैं, द्रोण मेघ पर्याप्त घर्षा करने वाला तथा सस्य को समृद्ध करने वाला होता है जैसा कि ज्योतिष्तत्त्व में कहा गया है—'आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तश्च बहूदकः। पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः सस्यप्रपूरकः ॥२६॥

२८ विषाक्तेन — विषेण अक्तः लिप्तः विषाक्तः तेन, √अक्त = अञ्ज् +क्त । जिस प्रकार विषेता वाण लगकर किसी व्यक्ति को विषयुक्त कर देता है इसी प्रकार इस दोषयुक्तं (शकार) ने मुंझे ही दोषी सिद्ध कर दिया है ॥२८॥

पृ० ४०२, २१. शालीयकूरेण—कूर-धान के चावल का भात, खाद्यविशेष 'कूर' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं; देखिये 'कूरच्युतर्तलिमिश्रम्' (पृ० १७२)।।२१।।

मन्त्रभेदः--मन्त्रस्य गुप्तवादस्य भेदः प्रकाशनम्, गुप्त बृत्तान्त का प्रकाशन, विदभेदे गुप्तवादे मन्त्रः'--अमरकोश।

तं

स

ग

वा

दो

की

इन्

तुः

नये

वघ

11

T I

₹ह,

11;

यञ्

पृ० ४०४, ३०. पिछत्त - अपिघत्त (वन्द करो); यहाँ अकार का लोप हो जाता है-'विष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः' । अविनय०-औद्धत्य, ढिठाई ॥३०॥

रत्नकुम्भसदृशः ----रत्नकलण के समान सम्पत्तिशाली तथा श्रेष्ठ । चोरिकया--चोरी के कारण ।

पृ० ४०६, ३१. साधुजनानुकस्पिन्—साधुजनम् अनुकस्पते तच्छील: इति साधुजन + अनु + √कम्प् + णिनि, सुप्यंजातौ णिनि०।

संवदित—अनुकूल है, मिलता जुलता है। निष्कारणो०—(दे० सं० व्याख्या) यहाँ पूर्वार्ध में साभिप्राय विशेषणों द्वारा कथन किया गया है अतः परिकर अलङ्कार है—'विशेषणैयंत् साकूतैरुक्तिः परिकरस्तु सः—काव्यप्रकाश ॥३१॥

पृ० ४०८. प्रत्ययते — विश्वास करता है। शङ्कल — डंका, ढोल बजाने का डण्डा।

पृ० ४१०. पालिका—पर्याय, पारी, बारी, पाली । वहुविधं लेखकं कृत्वा— बहुत प्रकार रेखायें इत्यादि खींचकर लेखः-लेखकः-गणना हिसाब लगाना ।

वृद्धिः — समृद्धि, उन्नित अथवा कुलदृद्धि, राजकुल में बालक का जन्म । राजपरिवर्तः — राजा का परिवर्तन; यहाँ किव ने बड़ी कुशलता के साथ भावी राज-परिवर्तन को सूचित किया है।

पृ० ४१२, ३४. धर्म — पुण्य । प्रबलपुरुष-शक्तिशाली व्यक्ति पालक या शकार । यत्र तत्र०-चारुदत्त को यह निश्चय नहीं था कि वसन्तसेना जीवित है । स्वस्वभावेन अपने स्वभाव से, अपनी महानुभावता से, अपने भाव-प्रकाशन (स्व + भाव) से ॥३४॥

६५. प्रतिवृत्तं — उल्टा हुआ या लटका हुआ । 'दीर्घगोमायव:-अपनी गर्दन को केपर उठाये हुए सियार ही दीर्घ (विकाल) कहे गये । अट्टहास—विकट हास ॥३५॥

पृ० ४१४ .पातिका० — पतन + √पत् + ण्युल् (धःत्वर्धनिर्देशे ण्युल् वक्तव्यः वा०) वस्त्र को छोड़ने के समान ही शरीर का त्याग है, यहाँ गीता के वासांसि जीर्णान यथा विहाय०' इत्यादि भाव की छाया हिष्टगोचर होती है ॥३६॥

ध्व

का

भा

खर

सा

(व

गर

र्ख

वि

अस्थान - स्थानादन्यत्र अस्थाने, अनुचित स्थान में, ऐसे स्थान पर जहाँ किसी की दृष्टि पड़ना कठिन है। परिश्वान्त — थकी हुई, मूच्छित। विषमभरकान्ता — विषमभरेण क्रान्ता, विषम भार से लदी हुई। पिंचमम् — अन्तिम। मा भैं: (= मा भैंपी:) मत उरो।

पृ० ४१६. उत्तानः — ऊपर मुख करके कमर के वल लेटा हुआ, चित पड़ा हुआ। सह्यवासिनी – सह्य पर्वत पर स्थित देवी, चण्डाल की कुलदेवता। यथाज्ञप्तस्-जैसी राजा की आज्ञा है अर्थात् णूली पर चढ़ाने की।

पृ० ४१८. उरिस पतित—क्यों कि चारुदत्त पृथ्वी पर सीधा लेटा था। यज्ञवाट—यज्ञ स्थान, ऐसे स्थलों पर 'वाट' शब्द का जर्थ 'समीप की भूमि का भाग' होता है, जैसे वेशवाटः, श्मशानवाटः।

पृ० ४२०, ४१. जीवातुकाम्यया—जीवातु-जीवन या जीवनीषिध, जीव्यतेऽनेन इति, ्रजीव + आतु (उणादि १, ७६) । 'जीवातुरस्त्रियां भक्ते जीविते जीवनीषधे'- इति मेदिनी । तस्य काम्यया इच्छया, मि० 'गोकाम्या' पृ० १२४ ॥४१॥

निमीलिताक्षः—निमीलिते अक्षिणी यस्य सः, आनन्द की अधिकता के कारण नेत्र मूंदे हुए ही । विद्या—पुनः जीवन प्रदान करने वाला मन्त्र या जादू, कहा जाता है कि यह विद्या दैत्यों के गुरु शुक्र को आती थी (देखिये काले नोट्स)।

'देहम्'--नपुं प्रथमा-एक , 'देह' शब्द पुं तथा नपुं दोनों होता है।

४४. बरबस्त्रम् - - दुल्हे का वस्त्र । यहाँ एक ही रक्तवस्त्र इत्यादि वस्तु का क्रमशः अनेकों में सम्बन्ध दिखलाया गया है । अतः पर्याय अलङ्कार है—'एकं क्रमेणानेकस्मिन् पर्यायः (काव्यप्रकाश) ।।४४।।

पृ० ४२२. दक्षिणता—सरलता, उदारता। ४५. प्रभविष्णुना—प्रभावशाली ने, प्र+√भू + इष्णुच् (भुवश्च), यद्यपि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यह शब्द वेद में ही प्रयुक्त होता है तथापि लौकिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग उपलब्ध होता है। मनाक्—प्रायः, थोड़ा-सा।।४५।।

निर्वेद - अपने विषय में तुच्छता का भाव या विषयवैराग्य।

४६. वृषभकेतु वृषभः केतुः यस्य सः, शिव का एक नाम । दक्षयज्ञस्य हन्ता विक्ष के यज्ञध्वं सं की कथा कई प्रकार से प्रसिद्ध हैं — दक्ष ब्रह्मा के दस पुत्रों में अन्यतम थे, उनकी एक पुत्री सती नाम की थी जिसका विवाह शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें सभी देवों तथा ब्राह्मणों की निमन्त्रित किया, किन्तु न तो अपनी पुत्री सती को ही बुलाया न शिव को ही। इस अवसर पर सती स्वयं हीं पहुँच गई तो उसको अपमानित होना पड़ा। इस अपमान के कारण वह अग्नि में भस्म हो गई। इस बात को सुनकर शिव भी वहाँ गये और दक्ष के यज्ञ को पूर्णतमा

ध्वस्त कर दिया। दक्ष भृग के रूप में भाग गये। षण्मुख—षट् मुखानि यस्य सः, कार्तिकेयः;पुराणों के आख्यान के अनुसार कार्तिकेय के ६ मुख और १२ भुजायें थीं। कौड़च्चशत्रु—क्रोञ्च नामक दैत्य (या पर्वत) का विनाशक ।।४६॥

य:

सि

सी

मा

ाड़ा

नम्-

रा ।

ाग'

ऽनेन

वधे'-

रण

गता

नु का

-'एक

शाली

शब्द होता

हन्ता '

न्यतम

। एक

न्तु न

यं ही

गिन में जित्या पृ० ४२४, ४७. शेषभूताम्—देवताओं से निर्माल्य के रूप में प्राप्त हुई पुष्प-भाला को 'शेष' या 'शेषा' कहते हैं, यह अत्यन्त आदर के साथ घारण की जाती है, एसके समान (ऐसे स्थलों पर भूत = सहश)। व्यसनगतम्—विपत्तिग्रस्त ॥४७॥

४८. मन्त्रहीनं—पाठान्तर है, मन्त्र = मन्त्रणा, गुप्त विचार । प्रकर्ष — उत्कर्ष सामर्थ्य का उत्कर्ष । दसुधाधिराज्यम् — जिसमें समस्त पृथ्वी का आधिपत्य है ऐसा (शत्रुराज्य) । बलारे: — वल के भत्रु इन्द्र के; वल एक प्रसिद्ध दैत्य का नाम है। ऋग्वेद की कई ऋचाओं में इसका उल्लेख मिलता है, यह अन्धकार के दानव रूप में कल्पित मेंघ का ही एक नाम है (काले), इन्द्र को 'बल' का नाशक बतलाया गया है।

४६. दिष्ट्या—भाग्य से (अव्यय) । गुणधृतया—(१) (चारुदत्त के द्वारा) उदारता आदि गुणों से आकिंवत की गई, प्रियतमा वसन्तसेना (२) रस्सी (गुण) से खींची गई: नीका । सुशीलबल्या—कुछ व्याख्याकारों ने इसका भी दोनों पक्षों में अर्थ किया है—(१) श्रेष्ठ स्वभाव वाली (२) मनोहर (?)। उपराग—उपरज्यते इति उपराग; उप + रञ्ज् + घञ् ॥४६॥

पृ० ४२६. आर्जवम्—सरलता, ऋजोः भाव., ऋजु + अण्। ५१. आर्यचृत्तेन – आर्यं श्रेष्ठं वृत्तं चिरत्रं यस्य तेन, इससे आर्यंक के कार्यं का समर्थन किया
गया है, भाव यह है कि उसने यह कार्यं जनहिताय ही किया था। तत्रभवान्—इसके
स्थान पर 'अत्रभवान्' पाठ उचित ह। सुह्रदा + आर्यकेण यह सन्धिच्छेद है।
उज्जियन्यां प्रतिष्ठितः मात्रेण—अर्थात् उज्जियनी के सिहासन पर बैठते ही। वेणातदेवेणा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, जिसके तट पर कुशावती नगरी बसी थी।
कुशावती या कुशास्थली, राम के पुत्र द्वारा बसाई गई थी यह कहा जाता है। सम्भवतः
चुन्देलखण्ड में स्थित 'रामनगर' के स्थान पर ही 'कुशावती' नगरी थी। (देखिये,
काले नोट्स)

पृ० ४२८. राष्ट्रियबन्ध—राजा के साले का बन्धन अथवा बाँधने वाले राज-पुरुष; राष्ट्रिय: चासौ बन्ध:। (सं० व्याख्या भी देखिये। व्यापादयाम—हम सब (जनता) मारें, पाठान्तर—व्यापादयाव—हम दोनों (चाण्डाल) मारें।

पृ० ४३२, ५६. महीतल०—महीतले स्थित सहन्ते इति, पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं; अर्थात् देवलोक में रहने योग्य है ॥५६॥

पृ० ४३४ भिन्नत्वेन — पति से अलग, पत्ति के शव के विना । समीहितं — अभीष्ट, सम् + र्ईह् + क्त (भाव में)। यथोपदेशिनी — आपके कथन के अनुसार कार्य करने वाली, अर्थात् आपका अनुसरण करके अग्नि में प्रवेश करने वाली।

पयंवस्थापय — स्थित रख, रक्षा कर । तिलीदक — तिलिमिश्रित जल, तिलाञ्जलि जी मृतकों को दी जाती है । अतिकान्तें (सूक्ति) — अवसर बीत जाने पर मनोरथों से कुछ लाभ नहीं ।

पृ० ४३६, ४८. प्रेयसि-- प्रियतमे; 'प्रेयसी' का सम्बोधन एकवचन । प्रेयसि-प्रियतम के (विद्यमान) होने परं; 'प्रेयस्' का सप्तमी एकवचन । ब्यवसायः - निश्चयं, उद्यम । लोचनमुद्रण-- नेत्र मूँदना ॥ १८॥

संविधानम् —घटनाओं की योजना, संयोग । परितुष्टी राजा० — इससे प्रकट होता है कि उस समय राजा ही वर्णाश्रमों का सर्वोपरि नियामक था।

पृंज ४३७. जीवापिता — 'जीविता' पाठान्तर है । दण्डपालक — दण्डाधिकारीं, मजिस्ट्रेट । ५६. चारित्र—चरित्रमेव चारित्रम् । लभ्यम् — √लभ् + यत् ।।५६॥

पृ० ४४०, ६०. तुच्छयित – हल्का या दिर करता हैं, 'तुच्छं करोति'—इसं अर्थ में तुच्छ + णिच् (नामधातु)। विधौं—कमं में । आकुलान्—व्याकुल या बीच में लटके हुए। प्रतिपक्ष—एक दूसरे के विरोधी जैसे रिक्तता और पूर्णता इत्यादि। कृपयन्त्रघटिकान्याय – किसी कृपयन्त्र अर्थात् कुएँ, के रहंट की बालटियों का ढंग अर्थात् रहट के चलने पर कोई बाल्टी खाली होती है कोई भरती है, कोई अधनरीं खटकती होती है और कोई नं चे जाती हैं और कोई ऊपर।।६०।।

भरतवाक्यम् — नाटक का अन्तिम श्लोक जो प्रशस्ति रूप में होता है, भरत-वाक्य कहलाता है। 'भरत' शब्द का अर्थ है—नट। अतः भरतवाक्य = नटवाक्य। भारतीय नाटचेशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत के सम्मानार्थ ही सम्भवतः अन्तिम प्रशस्ति का नाम भरतवाक्य रख दिया गया है। भरतवाक्य में लोककल्याण की कामना की जाती है।

६१. क्षीरिण्यः — अधिकं दूध वाली, प्रभूतं क्षीरमस्याः अस्तीति क्षीरिणीं (क्षीर + इन् + ई) ताः क्षीरिण्यः । सर्वसम्पन्न — संमासं विप्रहः के लियें देखिये संज्ञ्याख्या, इसके स्थान पर 'सम्पन्नसर्वसस्या' अथवा 'सर्वसस्यस्पन्ना' पद उचितं होता । सन्तः — सज्जनं, श्री M. R. काले के अनुसार इसका अन्वयं इस प्रकार है, 'ब्राह्मणा अभिमताः सन्तु, सन्तः श्रीमन्तः सन्तुः क्योंकि श्रेष्ठजन प्रायेण निर्धन होतें हैं अतः ऐसी शुभकःमना की गई है । किन्हीं ब्याख्याकारों ने इस प्रकार अन्वयं किया है "जन्म-भाजः सततम्भिमन्ताः सन्तः मोदन्ताम्, ब्राह्मणाः सन्तः सन्तुः" ।। ६१।।

अजिल जी नोरथों से

। प्रेयसि--निश्चयं,

ससे प्रकट

ाधिकारी, । ५६॥ ते'—इस बीच में

इत्यादि। ौंका ढंग अधभरी

, भरतः उवाक्य। अन्तिमं पाणकी

क्षीरिणीं खेये संज उचित कार है, क्रेन होतें क्या है-

## परिशिष्ट ३

## मृच्छकटिक में प्रयक्त छन्द

- रै. संस्कृत में दो प्रकार के छन्द होते हैं मात्रिक और विणक । जिन छन्दी में मात्राओं के आधार पर पद-रचना होती है वें मात्रिक (जाति) कहलाते हैं तथा जिनमें अक्षरों के आधार पर, वें विणक (इत्त) कहलाते हैं। 'आयी आदि छन्द मात्रिक हैं तथा 'इम्द्रवन्त्रा' इत्यादि विणक ।
- २. (अ) मात्रा और वणीं कीं गणना में लिंघुं गुंह का विचार किया जाता है। अ, इं, उ, ऋ, और लू हिंस्व या लघु है तथा शेष स्वर दीर्घ या गुंह हैं। हिस्व स्वरं से युक्त व्यञ्जनों (क, कि, कु, छुं, क्लू) को भी लघु माना जाता है तथा दीर्घ स्वर सें युक्त (का, की, कू, कृ, के, कै, को, को) को गुरं। लघु की एक मात्रा गिनी जाती हैं ओर गुरु की दी।
- (आ) यदि किसी लघु वर्ण से आगे अमुस्वार (अं, कें) या विसर्ग (अ:, कः) अथवा व्यव्जनों का संयोग (अल्प, कल्प, इत्यादि) होता है तो वह गुरु मामा जाता है। पाद के अन्त में स्थित लघुं वर्ण विकल्प से गुरु माना जाता है।
- ३. छन्द के चतुर्थ भाग को 'पाद' या 'चरण' कहते हैं। जिस छन्द में चारों चरण समान होते हैं उसे समवृत्त कहते हैं। जिसका प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण समान होते हैं उसे अर्धसम कहते हैं। जिस वृत्त के चारों चरण परस्पर भिन्न होते हैं उसे विषमवृत्त कहते हैं।
- ४. प्रायं: विणक वृत्तों का प्रत्येक चरण गुंठ लघु के विशेष क्रम से बना होता है। तीन-तीन वर्णों के क्रमिक समुदायं को छन्दंश्शास्त्र में 'गण' कहा जाता है। ये द हैं, जिनके नाम तथा स्वरूप 'यंमाताराजभानसंलगम्' इस सूत्र से प्रकट होते हैं। यहाँ 'ल' से लघु और 'ग' से गुठ संमझा जाता है। प्रस्तार के लिए लघु का चिह्नं (।) और गुठ का चिह्नं (ऽ) है। जैसे—
  - (१) यगण=।ऽऽ आदिलघु ।
- (२) मंगण = ऽऽऽ सर्वगुरं।
- (३) तगण=ऽऽ। अन्तलघु।
- (४) रगण=ऽ।ऽ मध्यलघु ।
- (५) जगण=151 मध्यगुरु ।
- (६) भगण= ९।। आदिगुरु।
- (७) नगण =।।। सर्वलघु ।
- (द) सगण=।।ऽ अन्तगुरु ।

१. सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुभंवेत् । वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ प्र. मृच्छकटिक में प्रायेण निम्नलिखित संस्कृत छन्द हैं, जिनके लक्षण स्थल निर्देश सहित नीचे दिये जाते हैं। इसमें प्रयुक्त प्राकृत छन्दों के लक्षणों के लिए प्राकृत-

पिङ्गल मादि ग्रन्थ देखने चाहियें।

१. अमुष्टुप् (श्लोक)—श्लोके पष्ठं गुरु श्चेयं सर्वत्र लघु पञ्चमस् । द्वि-चतु॰ ष्पादयोह्नं स्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः । इसके प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं, जिसमें पञ्चम वर्ण लघु तथा षष्ठ वर्ण गुरु होता है; द्वितीय तथा चतुर्थं चरण में सप्तम घर्ण लघु होता है तथा अन्यों (प्रथम और तृतीय) में दीर्घ होता है । उदाहरण— १-२, १६, ३४ इत्यादि ।

विशेष-अनुष्टुप् का एक भेद पथ्यावक्त्र भी है।

२. आर्या-(मात्रिक') यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या ।। आर्या छन्द के चरणों में क्रमशः १२, १८, १२ थौर १४ मात्रायें होती है । उदाहरणः—१-५, ११, ३३ इत्यादि ।

विशेष—यह नार्या छन्द ६ प्रकार का होता है— पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च । गीत्युपगीत्युद्गीतय आर्यागीतिश्च नवधाऽऽर्या ॥

३. इन्द्रवज्ञा — स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः। इसके प्रत्येक चरण में, तगण, सगण, जगण तथा दो गुरु मिलकर ११ अक्षर होते हैं। उदाहरण—४-१६; ५-४६;

१०-११, २१, ४८, ४८।

४. इन्द्रवंशा—जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ । तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ । इसके प्रत्येक चरण में २ त, ज, र, इस प्रकार १२ अक्षर होते हैं । मृच्छकटिक में इस बृत्त का उपजाति वृत्त में ही प्रयोग (देखिये १-४६ और ३-७ इत्यादि) हुआ है, स्वतन्त्र रूप से नहीं।

५. उपेन्द्रवच्चा - उपेन्द्रवच्चा जतजास्ततो गी। इसके प्रत्येक चरण में ज;

स, ज तथा दो गुरु (११) होते हैं। जैसे १-६, ४-२३, ६-३।

इन्द्रवच्या और उपेन्द्रवच्या का लक्षण बतलाने के पश्चात् यह उपजाति का लक्षण बतलाया गया है। अर्थात् इन्द्रवच्या और उपेन्द्रवच्या के चरणों के मिलने से बना हुआ वृत्त उपजाति कहलाता है। इसी प्रकार इन्द्रवंशा तथा वंशस्थ आदि के चरणों के मिलने से बना हुआ वृत्त भी 'उपजाति' कहा जाता है—'इत्यं किलान्यास्विप मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेष नाम'। जैसे १-४६, में इन्द्रवंशा और वंशस्थ के चरणों का मिश्रण हैं और ३-७ में उपेन्द्रवंशा + इन्द्रवंशा के चरणों का मिश्रण है। उदाहरण—१—३८, ४६, ३—६, ७ ४—१, १२, १४, ३२. ५—२१, २६, ४०, ४४, ४७, ४२. ८—२७, ३०. ६—१०, २६. १०—६,

जो छन्द मात्रिक हैं उनका निर्देश किया जा रहा है। शेष वर्ण-वृत्त समझने चाहियें।

98. 80, 83 1

७. गीति (उद्गाथा) (मः विका 'आर्या प्रथमार्धसमं यस्याः परार्धमीरिता गीतिः । यह एक प्रकार की आर्या ही है। अन्तर केवल यह है कि इसके अन्तिम चरण में १५ के स्थान पर १० मात्रायें होती है अर्थात् पहले अर्धसम (प्रथम और दितीय चरण) के समाग ही इसमें दितीय अर्धसम (तृतीय और चतुष चरण) होता है। जैसे ५—३४।

| पश्याववन्न (विषमवृत्त)---युजोश्चतुर्थतो जेन, पथ्याववन्नं प्रकीर्तितम् । अर्थात् अनुष्टुप् छन्द में चतुर्थं वर्णं के अनन्तर जगण होने से पथ्याववन्न नामक क्षन्द होतः है। १ ५०, ५५ इत्यादि]

द. पुष्पितामा (अर्धसम)—अयुजि न युगरेफतो, यकारो युजि च नजी जरगाम्च पुष्पितामा। इसके विषम (प्रथम, तृतीय) चरणों में १२ (न, न, र, य) तथा सम (द्वितीय, चतुर्थ) चरणों में १३ (न ज ज र + ग) होते हैं। उदाहरण—१—२४, ५६, २—७, ३—१०, २१, २२. ४—४, २७, २८. द—४, ६, ३२. १०—१३।

ह. प्रमिताक्षरा —प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता । प्रत्येक चरण में १२ अक्षर (स, ज, स, स) जैसे १० — ५६।

१०. प्रहांबणी—श्याशाभिर्मनजरगाः प्रहांबणीयम् । प्रत्येक चरण में १३ अक्षर (म, न, ज, र+ग) तीसरे अक्षर पर यति (विराम) । उदाहरण—४—२-५—५०. ६.—१. ७—८. ६—४१. ६—२७. १०—२५, ३३, ४७, ४६ ।

११. आलगारिणी (अर्धसम)—विषमे ससजा गुरू समे चेत्, सभरा येन तु मालभारिणीयम् । विषम चरणों में ११ (स, स, ज + २ग; समचरणों में १२ (स, भ, १, य) अक्षर; जैसे—१ – ३, ५।

१२. मालिनी—ननमयययुतेयं मालिनी भीगिलोर्कः। प्रत्येक घरण में १५ (न, न, म, य, य) अक्षरः; व वें अक्षर पर यति । उदाहरण—१—३१, ५७. ४-२०. ६—१७. ७—३, ५, द, ३४, ४६।

१३. वंशस्य या वंशस्यलविल—जती तु वंशस्यमुदीरितं जरी । प्रत्येक चरण में १२ (ज, त, ज, र) अक्षर । उदाहरण—१—७, १०, ५३. २—१०. ३—८, १७. ५—३७. ७—४. -—७. ६—२५।

१४. वसन्ततिलका—उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगी गः। प्रत्येक चरण में १४ (त, म, ज, ज + २ग) अक्षर। उदा० — १ — ६, १२, १३, १७, २०, २२, २७, ३५, ४६. ३ — ३, ४. ६, १४, १६. ४ — ६, १४, २६. ५ — १, २, ४, ६, १३, १४, ३३, ३६, ४२, ४४. ६ — २. ७ — २३, २४, २६. ६ — ६, १६, १६, २२, २६, ३४. १० — ३१, ४४।

१५. विद्युन्माला—मो मो गो विद्युन्माला—प्रत्येक चरण में २ मगण + २ गुरु = व अक्षर । उदा०—२—६। १६. वैश्वदेवी — वाणाश्विशिद्धन्तां वैश्वदेवी ममी यौ — प्रत्येक चरण में २ भगण १ यगण मिलकर १२ अक्षर तथा पाँचवें अंक्षर पर यति, जैसे — ३ — १३।

१७. शार्ब्लविकोडित स्याध्वैयंदि मः सजी सततगाः शार्ब्लविकोडितम् । प्रत्येक चरणं में १६ अक्षरं (मं, सं, जं, सं, रतं + गं); १२ वें अक्षरं पर यति । उदा०—१-१४, ३२, ३६, ३७. २—१२. ३—५, ११, १२, १६, २०, २३. ४—६. ५—५, ६, १४, १८, २०, २३, २४, २७, ३४, ४६. ७—२, ७. ६—-४, ११, ३८. ६—३, ४, ४, १४. १०-६० ।

१दं. शिखरिणी—रंसै रुद्रैशिखन्ना यमनसभलागः शिखरिणी । प्रत्येक चरण में, १७ (य, म, न, स, भ + ल ग) अक्षर छुठे अक्षर पर यति । उदा० १-१५. ५-१२, २२, २५. ६-४।

१६ सु मधुरा -- 'स्रो भनी मो नो गुरुष्चेदं हयर्तुरसैरुक्तां सुमधुरा । प्रत्येक चरण में १६ (म, र, भ, न, म,न + ग) अक्षर; सातर्वे तथा तेरहवें अक्षर पर यति । जैसे -- ६-- २१ ।

२०. स्राधरा - म्रभनैयाना त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्राधरा कीर्तितेयम् । प्रत्येक चरण में २१ (म, र, भ, न, य, य + य) अक्षर; सातवें और चौदहवें अक्षर पर यति । उदाण-१-१, ४, ४८. १०-५६, ६१।

२१. हरिणी—नसमरसला गः षड्वेदैईर्येईरिणी मता । प्रत्येक चरण में १७ (न, स, म, र, स + ल ग अक्षर); ६, ४ और ७ अक्षर पर यति । उदा०—४-३, ६—१३।

टिप्पणी—सं व्याख्या में कहीं-कहीं अनुष्टुंप् तथा आर्या आर्या आर्या के मिव-उपभेदों का भी उल्लेख कर दिया गया है। उन्हें इनके लक्षणों से मिलाकर वेख निना चाहिये।

## परिशिष्ट ४

मृच्छकटिकस्थानि सुभाषितानि

क

नें

| अकन्दसमुत्थिता पद्मिनी अवञ्चको विणक् अचौरः                     |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| सुवर्णकारः अकलहो ग्रामसमागमः अलुव्धा गणिकेति दुष्करमेते        |        |
| सम्भाव्यन्ते । (ग)                                             | 838    |
| आग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः ।               |        |
| न लताः पल्लवच्छेदमर्हन्त्युपवनोद्भवाः ॥ (प)                    | 300    |
| अनितक्रमणीया भगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च। (ग)              | 858    |
| अपिडतास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च श्रीषु विश्वसन्ति । (प) | १५४    |
| अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति । (ग)                          | ?3     |
| अभ्युदयेऽवसाने तथैव रात्रि दिवमहतमार्गा।                       |        |
| उद्दामेव किशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ।। (प)            | ३१६    |
| अम्भोजिनी लोचनमुद्रणं कि भानावनस्तंगमिते करोति । (प)           | ४३६    |
| अयं च सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेन्धनः।                        |        |
| नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥ (प)                      | १४४    |
| अस्पक्लेशं मरणं दारिद्रश्यमनन्तकं दुःखम् । (प)                 | १६     |
| अर्थतः पुरुषो नारी या नारी साऽर्थतो पुमान् । (प)               | १३६    |
| अहो धिग् वैषम्यं लोकव्यवहारस्य । (ग)                           | ४३६    |
| अहो व्यवहारपराधीनतया दुष्करं खलु परिचत्तग्रहणमधिकरणिकैः । (ग)  | ३३६    |
| अहो ! प्रभाव: प्रियसङ्गसस्य मृतोऽपि को नाम पुनर्ध्रयेत । (प)   | 820    |
| आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते ।                     |        |
| हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम् ॥ (प)                 | ४२     |
| इन्द्रः प्रवाह्यमानो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम् ।             |        |
| सुपुरुषप्राणविपत्तिण्चत्वार इमे न द्रष्टव्याः ॥ (प)            | 145    |
| इह सर्वस्वफलिनः कुलपुत्रमहाद्रुमाः ।                           |        |
| निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभिक्षताः (प)                     | \$ X & |
| ईहशो दासभावो यत्सत्यं कमिप न प्रत्यायति । (ग)                  | ४०६    |
| एते खलु दास्याः पुत्राः अर्थंकल्यवर्ता वरटाभीता इव गोपाल-      | No.    |
| दारका असमो सब-गत्र न खादाने तत्र-तत्र गच्छत्ति । (ग)           | १५     |

| एव क्रीडित कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः। (प) कक्ताश्रव्दो निर्नाणकस्य हरित हृदयं मनुष्यस्य । ढक्काश्रव्द इव नराधिपस्य भ्रष्टराज्यस्य ।। (प) कथं हीनकुसुमादिप सहकारपादपाद् मकरन्दिबन्दवो निपतन्ति । (ग) कामो वामः । (ग) कि कुलनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् । भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भमाः ।। कि हीनकुसुमं सहकारपादणं मधुक्यः पुनः सेवन्ते । (ग) कृष्माण्डी गोमयिष्यत्वन्ताः चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनिनराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्थो भिद्युश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा विप न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्तः पुष्पेण कार्यो न किञ्चिद्रप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंब्यः प्रयत्नः पुष्पेः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ।। (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प) तपसा मनसा व।िभः पूजिताः बिलकमंभिः । | 9 = 5                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ढक्काशव्द इव नराधिपस्य भ्रष्टराज्यस्य ।। (प) कथं हीनकुसुमादिप सहकारपादपाद् मकरन्दिबन्दवो निपतन्ति । (ग) कामो वामः । (ग) कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् । भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भमाः ।। कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग) कृष्माण्डी गोमयिलप्तवन्ताः न सलु भवित पूतिः । (प) गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनिराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्वाटो रासभश्य यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंब्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प)                                                                                                                                                                                   | १८६<br>११६<br>३१०<br>७०<br>५४<br>४१४                     |
| कथं हीनकूसुमादिष सहकारपादपाद्<br>मकरन्दिबन्दवो निपतन्ति । (ग)<br>कामो वाम: । (ग)<br>कि कुलेनोपिदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् ।<br>भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भमाः ।।<br>कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग)<br>कूष्माण्डी गोमयिलप्तवृन्ताः न खलु भवित पूर्तिः । (प)<br>गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविषि विपित्त लभेते । (ग)<br>गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प)<br>गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते । (ग)<br>गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा<br>अपि न जायन्ते । (ग)<br>गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग)<br>गुणेष्वेवव यत्तः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प)<br>गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा ।<br>गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प)                                                                                                                                                                         | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| मकरन्दिबन्दवो निपतन्ति । (ग) कामो वामः । (ग) कि कुलेनोपदिष्टेन शील मेवात्र कारणम् । भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भमाः ।। कि हीनकुमुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग) कूष्माण्डी गोमयिलप्तवृत्ताः न खलु भवित पूर्तिः । (प) गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनिराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिद्धाश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| कामो वाम: । (ग)  कि कुलेनोपिंदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् ।  भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भमाः ।।  कि हीनकुमुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग)  कूष्माण्डी गोमयिन्तिवृत्ताः न खलु भवित पूर्तिः । (प)  गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग)  गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प)  गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते । (ग)  गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा  अपि न जायन्ते । (ग)  गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वेलात्कारः (ग)  गुणेष्वेवव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प)  गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा ।  गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प)  छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                | 48.<br>60.<br>580.                                       |
| कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् ।  भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्रुमाः ।।  कि हीनकुमुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग)  कूष्माण्डी गोमयिलप्तवृन्ताः न खलु भवित पूर्तिः । (प)  गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग)  गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प)  गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनिनराक्रियते । (ग)  गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा  अपि न जायन्ते । (ग)  गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग)  गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प)  गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा ।  गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ।। (प)  छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.<br>60.<br>580.                                       |
| भवन्ति सुनरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टिकद्भिमाः ।।  कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुकर्यः पुनः सेवन्ते । (ग) कृष्माण्डी गोमयिन्तवृत्ता न सुल्या भवति पूर्तिः । (प) गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वेलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 888<br>48<br>90                                          |
| कि हीनकु मुमं सहकारपादपं मधुकयः पुनः सवन्त । (ग) कूष्माण्डी गोमयिन्तवृत्ताः न खलु भवित पूर्तिः । (प) गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपत्ति लभेते । (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा व्यपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ।। (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888<br>48<br>90                                          |
| कूष्माण्डी गोमयिन्तवृत्ता न खलु भवात पूर्तः। (प) गगनतने प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविप विपर्ति लभेते। (ग) गणयिन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः। (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते। (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वनात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्। (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः।। (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 858                                                      |
| गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्याविष विषात लभते। (ग) गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः। (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते। (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्चाटो रासभश्च यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वेलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्। (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः।। (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः । (प) गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका- दुःखेन पुनर्निराक्रियते । (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्वाटो रासभश्व यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वेलात्कारः (ग) गुणेष्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेब्दुका- दुःखन पुनानराक्रियतः। (ग) गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुण्वाटो रासभण्य यत्रैते निवसन्ति तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते। (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेब्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्। (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा। गुणेर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः।। (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE RESERVE AND PARTY AND PERSONS ASSESSED.              |
| गणिका हस्ति कायस्यो भिक्षुश्वाटो रासभश्व यत्रत निवसान्त तत्र दुष्टा अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वेलात्कारः (ग) गुणेध्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेध्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११६                                                      |
| अपि न जायन्ते । (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्वलात्कारः (ग) गुणेऽवेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनवंतात्कारः (ग) गुणेब्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम् । (प) गुणेषु हि कतंव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६५                                                      |
| गुणेब्वेव यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतम गुणानाम् । (५) गुणेषु हि कतंब्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा । गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प) छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38                                                       |
| गुणेषु हि कतंब्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा ।<br>गुणैर्युक्तो दिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प)<br>छिद्रोष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६४                                                      |
| गुणैर्युक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः ॥ (प)<br>छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६३                                                      |
| ख्रिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६४                                                      |
| व्याप्त प्राचिताः वालकमाभः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| तपसा मनसा वार्यः राज्याः वार्यः वार्यः वार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२                                                       |
| तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि विचारितैः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                        |
| त्यजित तं किल जयश्रीजंहित च मित्राणि वन्धुवर्गश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५६                                                      |
| भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजित ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                                       |
| दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनीया भवति । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०                                                       |
| दारिद्याद हियमेति हीपरिगतः प्रभूष्यते तेजसः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| दारिद्रचान्मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्रचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६                                                       |
| अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रचमनन्तकं दुःखम् ॥ (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| दुर्लभा गुणा विभवाश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83                                                       |
| दुष्करं विषमौषधीकर्तुम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०५                                                      |
| बूत हि नाम पुरुषस्य।सिहासनं राज्यम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =0                                                       |
| द्वयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहुच्च विनता च । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७६                                                      |
| धनैवियुक्तस्य नरस्य लोके कि जीवितेन । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२४                                                      |
| धनावयुक्तस्य (१९५५ साम् मार्ग्यास्य । (ए)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२२                                                      |

| The state of the s | [ ४२७       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| न कालमपेक्षते स्नेहः (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710         |
| न चन्द्रादातपो भवति । (घ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700         |
| न पर्वताग्रे निलनी प्ररोहित न गर्दभा वाजिधुरं बहुन्ति । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१</b> ५⊏ |
| न पुष्पमोषमहत्युद्यानलता। (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५६         |
| न युक्तं परकलत्रदर्शनम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥=          |
| न शक्या हि स्त्रियो रोद्धे प्रस्थिता दियतं प्रति। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225         |
| न ह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति दृत्तम् । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 346         |
| निवासिंचन्तायाः परपरिभवो वैरमपरम् । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70          |
| निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शकः । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६०         |
| नृणां लोकान्तरस्थानां देहप्रतिकृतिः सुतः। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३८०         |
| पक्षविलकश्च पक्षी शुष्कश्च तरुः सरश्च जलहीनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30          |
| सर्पश्चोद्धृतदंष्ट्रस्तुल्यं लोके दरिद्रश्च ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२६         |
| पञ्चजनाः येन मारिताः इत्यादि । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७६         |
| परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य मित्रं न किश्चिद्विषमस्थितस्य । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73</b>   |
| पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इदद्        |
| पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ę</b> ?  |
| ० बहुदोषा हि शर्वरी । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48          |
| भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| यदि भवति भवतु नाशस्तथापि खलु लोके गुण एव ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं २४८       |
| मा दुर्गत इति पराभवो नास्ति क्वतान्तस्य दुर्गतो नाम०। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६          |
| मूले च्छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५०         |
| य आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55          |
| यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२०         |
| यथैव पुष्पं त्रथमे विकाशे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्थाः बहुलीभवन्ति ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 68       |
| यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८          |
| येऽभिभवन्ति साधुं ते पापास्तं च चाण्डालाः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338         |
| राहुगृहीतोऽपि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य ? (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 338         |
| लोके कोऽप्युत्त्थितः पतित कोऽपि पतितोऽप्युत्तिष्ठते । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 888         |
| वरं व्यायच्छतो मृत्युनं गृहीतस्य बन्धने । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१६         |
| विविक्तविश्रम्भरसो हि कामः। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१०         |
| विषमा इन्द्रिचौराः हरन्ति चिरसञ्चितं धर्मम् । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७६         |
| वीणा हि नामासमुद्रोत्त्थितं रत्नम् । (ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०६         |
| वेष्याः ष्रमणानसम्मा दव वर्जनीयाः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४६         |

= 0 = 5 = 5 = 7 7 7

| शास्त्रेण न हत्तव्यः उपकारहतस्युक्तियः ।। (प) शास्त्रेण न हत्तव्यः उपकारहतस्युक्तियः ।। (प) शास्त्रेण न हत्तव्यः उपकारहतस्युक्तियः ।। (प) शास्त्रेण न हत्तव्यः विहास विद्या ।। (प) शास्त्रेण पुण्डतं तुण्डं मुण्डितं ० ० । (क्षाण्डिकः ।। (प) शास्त्रेण हिस्तर्यं नास्ति विद्या समित्रेष । सूर्वस्य विशः श्रूप्याः सर्वं श्रूप्यं दिहरस्य ॥ (प) श्रूप्तं हैः खलु समाः पुरुषाः दिहराः । (प) सत्यो न में विभवनाशकृताऽस्ति विन्ता । (प) सत्यो न में विभवनाशकृताऽस्ति विन्ता । (प) सत्यो न में विभवनाशकृताऽस्ति विन्ता । (प) सत्यो न सुर्वा खलु लस्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् । सत्योति हृत्या पुरुष तिश्वीहितालक्तकवत् त्यवन्ति ॥ (प) सत्ये सुरुषो विचार्याः पुरुष तिश्वीहितालक्तकवत् त्यवन्ति ॥ (प) सत्ये हतार्थाः पुरुष तिश्वीहितालक्तकवत् त्यवन्ति ॥ (प) सत्ये सत्या ति लोके लोकः सुल्यांस्ति ॥ (प) सत्ये स्तार्थाः पुरुष तिश्वीहितालक्तकवत् त्यवन्ति ॥ (प) सत्ये स्तार्थाः पुरुष तिश्वीहितालक्तकवत् त्यवन्ति ॥ (प) सत्ये सात्त्य पित्र प्रवत्ते न त्राह्मणोऽये कर्तव्यः । (प) सत्ये स्तार्थाः पुरुष त्याचित्रात्ति ॥ (प) सत्ये स्तार्थाः पुरुष त्याचित्राति ॥ (प) सत्ये स्तार्थां श्रेषो । (प) सत्ये स्तार्थां श्रेषो प्रत्ये प्रविद्याति ॥ (प) स्तार्थां श्रेषो । (प) स्वार्यां योति नरी विदितती धृतः शरीरेण पृतः स जीविति ॥ (प) श्रिष्ठ स्त्राप्ति हित्या स्त्रात्वि पण्डताः । पुरुषाणं तु पण्डित्यं शास्त्रे तेपदिश्यते ॥ (प) स्त्राप्ति हिताम सत्येति पृत्रव्या शास्ति मनतः । सत्युष्यस्य स एव पुष्वति पृत्रविद्यते ॥ (प) स्त्राप्ति न रागः कार्यः । । (प) स्त्राप्ति न रागः कार्यः । (प) स्त्राप्ति विवानव्यव्यक्ष भवित । (प) स्त्राप्ति विवानव्यवः इत्त्रिसयतः स स्त्रु मनुष्यः । (प) स्तर्यां पृत्रस्यतः इत्त्रसयतः स स्त्रु मनुष्यः । (प) स्तर्यां पृत्रस्यतः इत्त्रसयतः स स्त्रु मनुष्यः । । (प) स्तर्यां पृत्रस्यतः इत्त्रसयतः स स्त्रु मनुष्यः । । (प) स्तर्यां पृत्रस्यतः इत्त्रसयतः स स्त्रु मनुष्यः । । (प) स्तर्यां पृत्रस्तयतः इत्त्रसयतः स स्त्रु मनुष्यः । । (प) स्तर्यां पृत्रस्तयतः इत्त्रसयतः स स्त्रु सनुष्यः । । (प)                                                                                                                                                                                | YPE ] Some De Soin falled }                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| श्वास्त्रण न हन्तव्यः उपकारहतस्तु कर्तव्यः ॥ (प) शङ्कतीया हि लोकेऽस्मिन्निष्यता विरित्ता ॥ (प) शङ्कतीया हि लोकेऽस्मिन्निष्यता विरित्ता ॥ (प) श्वास्त्रप्रवाद गुण्डं मुण्डितं ० ० । (म) श्वास्त्रप्रवाद गुण्डं मुण्डितं ० ० । (म) श्वास्त्रप्रवाद विराण्यं नास्ति पर्स्य सिम्पर्वम् ॥ मूर्वेप्यं हैंः खलु समाः पुरुषाः वरिद्रस्य ॥ (प) श्वास्त्रप्रवाद विष्णः श्वास्त्राः सर्व शुल्यं वरिद्रस्य ॥ (प) सस्त्रीजनिष्मानुवर्त्यवलाजनो भवित ॥ (ग) सर्त्वार ने विभवनाष्मकृताऽस्ति विन्ता० ॥ (प) सर्त्वा न मे विभवनाष्मकृताऽस्ति विन्ता० ॥ (प) सर्त्वा न मे विभवनाष्मकृताऽस्ति विन्ता० ॥ (प) सर्त्वा सुखं खलु लम्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् ॥ सर्त्वामीति हृत्यस्तरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प) सर्वा खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थिताना चिन्तापुक्तः ॥ स्वान्त्रावादाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजनित ॥ (प) सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थिताना चिन्तापुक्तः ॥ विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवित ॥ (प) सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थिताना चिन्तापुक्तः ॥ विनिपतितानां नराणां प्रियकारी ॥ (ग) सर्वः सल्यास्त्रव्वलीवर्दो ॥ (ग) सर्वः सर्वा मान्ते। (ग) सर्वः सर्वा मान्ते। (ग) श्वास्त्रवं शोभते ॥ (ग) श्वास्त्रवं शोभते ॥ (ग) श्वास्त्रवं शोभते । (ग) श्वास्त्रवं शोभते । (ग) श्वास्त्रवं श्वाभते प्रत्वाद । (ग) श्वास्त्रवं शोभते । (ग) श्वास्त्रवं श्वास्त्रवेष्व । (ग) श्वास्त्रवं श्वास्त्रवेष्व । (ग) श्वास्त्रवा श्वास्त्रवेष्व । (प) श्वास्त्रवा श्वास्त्रवेष्व । (प) श्वास्त्रवा हि नाम खल्वेता निस्तावेव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्य शास्त्रवेषोति श्वास्त्रवेषा । (प) श्वास्त्रवेष्व । (प) स्वातेष्व स्वात्व । (प) स्वातेष्व स्वाते । (प) स्वातेष्व स्वाते । (प) स्वात्वां भवति । (प) स्वात्वां भवतातः इन्द्रसंयतः स स्वनु मनुष्यः । (प) स्वात्वां भवति । (प) स्वात्वां भवति त स्वात्वां तस्त्रवाको । स्वात्वः ॥ (प) स्वात्वां भवति त स्वात्वां त स्वस्त्रवाको । स्वात्वः ॥ (प) स्वात्वां भवति त स्वात्वां त स्वस्त्रवाको । स्वात्वः ॥ (प) स्वात्वां भवति त स्वात्वां त स्वत्वः । (प)                                                                                                     | के किया है कि स्थाप के कार्य                                    |                   |
| शक्तां वा हि लोकेऽस्मिन्निष्यता विरुद्धता । (प) श्वार पुण्डतं तुण्डं मुण्डतं ० ० । (क्) विरुद्धता । (प) श्वार पुण्डतं तुण्डं मुण्डतं ० ० । (क्) विरुद्धता । (प) श्वार पुण्डतं तुण्डं मुण्डतं ० ० । (क्) विरुद्धता । (प) श्वार हैं: खलु समा: पुरुषा: वरिद्रहर ॥ (प) श्वार हैं: खलु समा: पुरुषा: वरिद्रहर ॥ (प) सत्कारधन: खलु सण्डनः ० । (प) सत्य न मे विभवनाणकृताऽस्ति चिन्ता० । (प) सार सम्प्रति हैं द्धले समा: सत्यमलीकेन मुह्य ॥ (प) समीहितसिद्ध प्रवृत्ते न ब्रह्मणोऽमे कर्तव्यः ॥ (प) समीहितसिद्ध प्रवृत्ते न ब्रह्मणोऽमे कर्तव्यः ॥ (प) सवंः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तापुक्तः । विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुखंमो भवति ॥ (प) सवंः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तापुक्तः । विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुखंमो भवति ॥ (प) सवंत्र याति पुरुषस्य चला स्वभावाः विन्तावतानां हुव्यमेव पुनविद्यति ॥ (ग) सवंत्र श्वाभते वोभते । (ग) सुखं हि दुःखान्यनुभूष शोभते घनात्यकारेष्वव दीपदर्धनम् । सुखालु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्त्र पुत्र वा यात्र विरुद्धतां वृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्त्र पुत्र वा यात्र विरुद्धतां विद्यते ॥ (प) स्त्र प्राण्डत्य शास्त्र रेवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रा पुत्र न रागः कार्यः । (प) स्त्रा न रागः कार्यः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र विद्याता स खलु मृत्यः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र विद्याता स खलु मृत्यः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र विद्याता स खलु मृत्यः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र तस्य प्रस्तोको हस्त्र स्त्राः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र तस्य प्रस्तोको हस्त्र स्त्राः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र तस्य प्रस्तोको हस्त्र स्त्राः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र तस्य प्रस्तोको हस्त्र स्त्राः । (प) स्त्रो मुन्तयता पुत्र तस्य प्रस्तोको हस्त्र स्त्राः । (प)                                                                                                                                                                                                                          | भागु कृतापराधः शरणमुपत्य पाद्याः पाततः । द्वन्धावाय             |                   |
| श्वारो गुण्डितं तुण्डं मुण्डितं ० ० ६ (विशेष्टिकः विश्वारं मुण्डितं ० ० ६ (विशेष्टिकः विश्वारं मुण्डितं व ० ६ (विशेष्टिकः व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शस्त्रण न हन्तव्यः उपकारहतस्तु कृतव्यः ॥ (५)                    |                   |
| शूत्यमपुत्रस्य ग्रहं चिरशूत्यं नास्ति वस्य सिन्मित्रम् ।  मूर्वंस्य दिशः शूत्याः सत्र शूत्यं दरिद्रस्य ॥ (प)  शूत्येपुँ हैं: खलु समाः पुरुषाः वरिद्रहाः । (प)  सत्कारधनः खलु सम्बाः पुरुषाः वरिद्रहाः । (प)  सत्कारधनः खलु सम्बाग्रह्मा भवित ॥ (प)  सत्यं न में विभवनाषाङ्गताऽस्ति चिन्ता । (प)  सत्यं न में विभवनाषाङ्गताऽस्ति चिन्ता । (प)  सत्यं न में विभवनाषाङ्गताऽस्ति चिन्ता । (प)  सत्यं सुखं खलु लक्ष्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् ।  सत्यामित द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प)  समीहितसिद्धम् प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः ॥ (प)  समीहितसिद्धम् प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः ॥ (प)  समीहतसिद्यम् प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः ॥ (प)  सन्यः खलु भविति लोके लोकः प्रखर्मस्यतानां चिन्तापुक्तः ।  विनिपतितानां नरीणां प्रयकारी दुलंभो भवित ॥ (प)  सर्वः खलु भवित लोके लोकः प्रखर्मस्यतानां चिन्तापुक्तः ।  विनिपतितानां नरीणां प्रयकारी दुलंभो भवित ॥ (प)  सर्वः खलु भवित लोके लोकः प्रखर्मस्यतानां चिन्तापुक्तः ।  विनिपतितानां नरीणां प्रयकारी दुलंभो भवित ॥ (प)  सर्वः वर्वावं योग्ते । (ग)  सर्वः वर्वावं योग्ते । (प)  सर्वः वर्वावं योग्ते । वर्वावं वर्वावं वर्वावं वर्वावं । (प)  सर्वः वर्वावं योग्ति नरो वरिद्रतां घृतः चरित्रताः ।  पुष्ताणां युषाणिव्या वार्वः रेवापिदस्यते ॥ (प)  सर्वावं निवानितानां कापुष्ताणां विवर्धते मवतः ।  सत्पुष्तस्य स एव तु कवित पुरुलंव वा भवितः ॥ (प)  सर्वावं मत्रानितानां कापुष्ताणां विवर्धते मवतः ।  सत्पुष्तस्य स एव तु कवित पुरुलंव वा भवितः ॥ (प)  स्वावं मतिति विवर्वतो मतुष्यः । (प)  सर्वावं मतिति ति विवद्वतो मतुष्यः । (प)  स्ववं वर्वमंतिति हि वर्वद्वतो मतुष्यः । (प)  सर्ववं वर्वमंतिति हि वर्वत्वा मतुष्यः । (प)  सर्ववं वर्वमंतिति । (प)  सर्ववं वर्वमंतिति हि वर्वत्व सम्बावो हिस्ते सिन्यः ।  कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्वोको हस्ते सिन्युलः ॥ (प)  सर्ववं वर्वमंति । (प)   |                                                                 |                   |
| मूर्लंस्य दिशः शून्याः सर्वं भून्यं वरिद्रस्य ॥ (प) १२६ भून्यंपुँहैः खलु समाः पुरुषाः वरिद्राः । (प) १२६ स्थिजनिवन्तानुवर्यंवलाजनो भवति । (ग) सरकारधनः खलु सण्जनः । (प) १५ सत्यं न मे विभवनाशकृताऽस्ति चिन्ता । (प) १५ सत्यं न मे विभवनाशकृताऽस्ति चिन्ता । (प) १५ सत्यं न मुं विभवनाशकृताऽस्ति चिन्ता । (प) १५ सत्यं मुंखं खलु लभ्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् । सत्यमिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प) ३७६ समिहितसिद्धये प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽप्रे कर्तव्यः । (ग) १३४ समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूतंरागाः । १५५ सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तागुक्तः । विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुलंभो भवित ॥ (प) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) १६६ सर्वत्राच्यनुभूग शोभते चनान्यकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखातु यो याति नरो दिद्रत्रतं द्वृतः शरीरेण मृतः स जीविति ॥ (प) १६६ स्वत्रां हि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः । पुष्ठाणां तु पण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिय्यते ॥ (प) १६६ स्वत्रां हि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः । पुष्ठाणां तु पण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिय्यते ॥ (प) १६५ स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदतः । सत्युरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ॥ (प) १६४ स्वत्राचे मित्रावित हि शक्ति निम्वयं । (प) १६४ स्वत्रावेप्रेवति हि शक्ति निम्वयं । (प) १६४ स्वत्तेष्यते । (प) १६४ स्वत्रेष्यते । (प) १६६ स्वत्रेषेवति हि शक्ति ने मृत्र्यः । (प) १६६ स्वत्रेषेवति हि शक्ति ने नृष्यः । (प) १६६ स्वत्रेषेवति हि शक्ति तस्य प्रद्योको हस्ते सिनुरुवलः ।। (प) १६६ स्वत्रेषेवति हि शक्ति तस्य प्रद्योको हस्ते सिनुरुवलः ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | - २७६             |
| भूत्वैष्ट हैं: खलु समाः पुरुषाः वरिद्धाः । (प) सस्त्रीजनिक्तानुवर्धवलाजनो भवति । (ग) सरकारधनः खलु सण्जनः । (प) सर्त्या मे विभवनाशकृताऽस्ति जिन्ता । (प) सर्त्या मे विभवनाशकृताऽस्ति जिन्ता । (प) सर्त्या मुखं खलु लभ्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् । सर्त्यामिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प) समीहितसिद्धव्य प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः । (ग) समीहितसिद्धव्य प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तव्यः । (ग) सम्वृद्धवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः । हित्रयो हृतार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजनित् ॥ (प) सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुलंभो भवित ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः विन्तातितानं वर्रायतेन पुर्विच्यति ॥ (ग) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः विन्तातितानं हृत्यमेव पुर्निव्यन्ति ॥ (ग) स्वर्त्वार्थके श्रीः प्रतिवसित । (ग) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते चनान्यकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखातु यो याति नरो दिद्वतां धृतः शरीरेण मृतः स जीविति ॥ (प) सुजनः खलु भृत्यानुक्रम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प) स्त्राचि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पण्डित्यं शास्त्ररेवोपदियक्ते ॥ (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवधिते मदनः । सत्युरुषस्य स एव तु भवित मृतुर्वेव वा भवित ॥ (प) स्त्रीणु न रागः कार्यः । (प) स्त्र के गेहे कुक्तुरोऽपि तावच्चव्यो भवित । (ग) स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प) स्त्रवेषभैविति हि शक्ति ने मृत्यः । (प) स्त्रवेषभैवति हि शक्ति ने मृत्यः । (प) स्त्रवेषभैवति हि शक्ति ने स्वयः स खलु मृत्यः । (प) स्त्रवेषभैवति हि शक्ति तस्य प्रद्योको हस्ते सिनुर्यलः ।। (प) स्त्रवेषभैवति हि शक्ति तस्य प्रद्योको हस्ते सिनुर्यलः ।। (प) स्त्रवेषभैवति हि स्विक्तो सन्ति स्वत्य स खलु मृत्यः । (प) स्त्रवेषभैवति हि स्वत्यः तस्य स्वत्यक्त स खलु मृत्यः ।। (प) स्तर्याते मुखसयतः विस्वस्य तस्य स्वत्वका स खलु मृत्यः ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 2 12 2 2          |
| सखीजनिवसानुवर्यंवलाजनो भवति । (ग) सरकारघनः खलु सण्जनः० । (प) सर्यं न मे विभवनाणकुताऽस्ति चिन्ता० । (प) सर्यं न मे विभवनाणकुताऽस्ति चिन्ता० । (प) सर्यं सुखं खलु लभ्यते, सत्यालापे न भवति पातकम् । सर्यमिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प) समीहितसिद्वध्वं प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तंच्यः । (ग) सर्वः खलु भवति ब्राह्मणोऽग्रे कर्तंच्यः । (ग) सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्ताग्रुक्तः । विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्ताग्रुक्तः । विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पृश्वस्य चला स्वभावाः विन्तान्ततां हृदयमेव पूर्नावणनित्त ॥ (ग) सर्वत्र यान्ति पृश्वस्य चला स्वभावाः विन्तान्ततां हृदयमेव पूर्नावणनित्त ॥ (ग) सर्वत्र यान्ति पृश्वस्य चला स्वभावाः विन्तान्ततां हृदयमेव पूर्नावणनित्त ॥ (ग) सर्वत्र श्रीः प्रतिवसित । (ग) स्वाह्म श्रीः प्रतिवसित । (ग) सुखां हि दुःचान्यनुभूय शोभते चनान्यकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखालु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ॥ (प) स्वाला यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ॥ (प) स्वाला यो याति नरो वरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ॥ (प) स्वाणां तु पाण्डत्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ (प) स्वाणां तु पाण्डत्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीर्भाविमानिताना कापुरुवाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुवस्य स एव तु भवति मृदुनंव वा भवति ॥ (प) स्वालाऽपि विस्मर्यते । (प) स्वालाऽपि विस्मर्यते । (प) स्वालां विस्मर्यते । (प)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                   |
| सत्कारधनः खलु सज्जनः । (प) सत्यं न मे विभवनाशकुताऽस्ति विन्ता । (प) सत्यं न मे विभवनाशकुताऽस्ति विन्ता । (प) सत्येन सुखं खलु लश्यते, सत्यालापे न भवित पातकम् । सत्यमिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गूह्य ॥ (प) समीहितसिद्धर्ष प्रवत्तेन ब्राह्मणोऽप्रे कर्तव्यः ॥ (प) समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः ॥ हित्रयो हृतार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (प) सवः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः ॥ विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुर्लभो भवित ॥ (प) सवं वान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः विन्तायतितानां वर्राणां प्रियकारी दुर्लभो भवित ॥ (प) सर्वत्रवां क्षाभते ॥ (ग) सर्वत्रवां क्षाभते । (ग) स्वत्रवां क्षाभते । (ग) सुखं हि दुःचान्यनुभ्य क्षोभते चनान्वकारेष्विव दीपदर्शनम् ॥ सुखानु यो याति नरो वरिद्रतां धृतः करोरेण मृतः स जीविति ॥ (प) हित्रयो हि नाम बल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः ॥ पुरुषाणां तु पण्डित्य क्षास्त्रवेरवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवयिते सन्तः । सत्युरुषस्य स एव तु भवित मुदुर्गेव वा भविति ॥ (प) स्त्रीक्ष न रागः कार्यः । (प) स्त्रीकु न रागः कार्यः । (प) स्वते गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चव्हो भवित । (ग) स्वतंभवित हि क्षाङ्कितो मनुष्यः । (प) स्वतंभवित हि क्षाङ्कितो मनुष्यः । (प) स्वतंभवित हि क्षाङ्किते मनुष्यः । (प) स्त्रिक्तित हि क्षाङ्किते मनुष्यः । (प) स्वतंभवित हि क्षाङ्किते मनुष्यः । (प) स्वतंभवित हि स्वतं तस्य प्रस्त्रोको हुन्ते सुनिष्वनः ॥ (प) स्त्रिक्तित हि क्षाङ्किते मनुष्यः । (प) स्त्रिक्तित हि क्षाङ्किते मनुष्यः । (प) स्त्रिक्तित तस्य प्रस्त्रोको हुन्ते सुनिष्वनः ॥ (प) स्तर्यविष्यते । स्वत्यते । स्वत्यते । स्वत्याक्ति । स्वत्यान्ति । स्वत्यान |                                                                 | 444               |
| सत्यं न मे विभवनाशकुताऽस्ति चिन्ता०। (प) सत्येन सुखं खलु लश्यते, सत्यानापे न भवित पातकम् । सत्यमिति द्वेपक्षरे मा सत्यमलीकेन गूह्य ॥ (प) समीहितसिद्धर्ष प्रवत्तेन ब्राह्मणोऽप्रे कर्तव्यः ॥ (प) समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः ॥ स्त्रयो हृतार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (प) सवः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः ॥ विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुर्लभो भवित ॥ (प) सवं बलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः ॥ विनिपतितानां नर्राणां प्रियकारी दुर्लभो भवित ॥ (प) सवं बान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः विक्तास्ततो हृदयमेव पुर्नावयान्ति ॥ (ग) सर्ववार्णवं शोभते । (ग) स्वां स्वयाप्यवित्रवं न शक्यो वार्यितुं । (प) सुखं हि दुःचान्यनुभ्य शोभते चनान्यकारेष्विव दीपदर्शनम् ॥ सुखानु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीविति ॥ (प) स्वां हि नाम बल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ॥ पुष्पाणां तु पण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुष्पाणां विवधित मदनः । सत्युष्यस्य स एव तु भवित मुदुर्गेव वा भविति ॥ (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = ॥ (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वतंपभवित हि शाक्किते । (प) स्वतंपभवित हि साक्किते । सनुष्यः । (प) स्वतंपभवित हि साक्किते । समुष्यः । (प) स्वतंपभवित हि साक्किते । समुष्यः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्त्रोको हुन्ते सुनिष्चलः ॥ (प)  स्वर्तांभवित हि सार्वते । समुष्यः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्त्रोको हुन्ते सुनिष्चलः ॥ (प) स्वर्तांभवित हि सार्वते । समुष्या वेद वेदाङ्ग पुस्तराल्य कु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 254               |
| सत्येन सुखं खलु लश्यते, सत्यालापे न भवति पातकम् । सत्यमिति द्वेपक्षरे मा सत्यमलीकेन गूह्य ॥ (प) समीहितसिद्धर्थं प्रवृत्तेन बाह्यणोऽप्रे कर्तव्यः ॥ (प) समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रनेलेखे मुहूर्तरागाः ॥ १४५ सित्रयो हृतार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजनित ॥ (प) सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः ॥ विनिपितितानां नर्राणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः चिन्नास्ततो हृदयमेव पुर्नावणनित ॥ (ग) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते ॥ (ग) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते ॥ (ग) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते ॥ (ग) १६६ सहसे श्रीः प्रतिवसित ॥ (ग) १६६ सहसानु यो याति नरो दरिद्रतां द्वृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) १६त्रयो हि नाम चल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ॥ १५६ सत्रयाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रीरेवोपदित्रयते ॥ (प) १६त्रयो हि नाम चल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ॥ १५६ सत्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः ॥ सत्युरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्गेव वा भवति ॥ (प) १६३ स्वत्रेषभवति हि शक्त्रिते । (प) १६४ स्वत्रेषभवति हि शक्त्रिते मनुष्यः ॥ (प) १६६ सत्रयेवति पुलस्यते ॥ (प) १६६ सत्रयेवति पुलस्यते ॥ स्वतु मनुष्यः ॥ १६६ १६६ सत्रयेवति पुलस्यते । (प) १६६ सत्रयेवति पुलस्यते । स खलु मनुष्यः ॥ १६६ १६६ सत्रयेवति पुलस्यतः इन्द्रसयतः स खलु मनुष्यः ॥ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                   |
| सत्यमिति द्वेप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ (प)  समीद्वितसिद्वर्ष प्रदत्तेन ब्राह्मणोऽग्ने कर्तंच्यः । (ग)  समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुद्रुर्तरागाः ।  १४५  हिन्नयो ह्तार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (प)  सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः ।  विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवित ॥ (प)  सर्वेष्ठ यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः  खिन्नास्ततो हृदयमेव पुर्निवमन्ति ॥ (ग)  १६६  सर्वेष्ठ यां माभते । (ग)  १५६  सर्वेष्ठ थीः प्रतिवसित । (ग)  सुखां हि दुः खान्यनुभ्य शोभते घनान्यकारेष्टिव दीपदर्शनम् ।  सुखानु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवित ॥ (प)  १६६  सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽिप शोभते । (प)  १५६  स्वाणां तु पाण्डित्यं शास्त्र रेवोपदिश्यते ॥ (प)  १४६  स्त्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः ।  सत्युरुषस्य स एव तु भवित मुद्रुनेव वा भवित ॥ (प)  स्वोषु न रागः कार्यः = । (प)  स्वोषु न रागः कार्यः = । (प)  स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | १द                |
| समीहितसिद्धर्यं प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽग्रे कर्तंच्यः । (ग) ४३४ समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः । १५५ स्वयो हृतार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (ग) सर्वः खलु भवित लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भविति ॥ (प) ३६० सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः खिन्नास्ततो हृदयमेव पुर्निवधान्ति ॥ (ग) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) १८६ सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) १५० साहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग) १५० साहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग) १५० सुखां हि दुःचान्यनुभ्य शोभते घनान्धकारेष्ट्रिव दीपदर्शनम् । सुखानु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवित ॥ (प) १६६ सुजनः खलु भृत्यानुकस्पकः स्वामी निर्धनकोऽिप शोभते । (प) १५६ स्वाणां तु पाण्डित्यं शास्त्र रेवोपदिश्यते ॥ (प) १५८ स्त्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्युरुषस्य स एव तु भवित मुदुनेव वा भवित ॥ (प) १५४ स्वीषु न रागः कार्यः । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽिप तावच्चण्डो भवित । (ग) १५४ स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प) १५६ स्वर्तवर्षभवित हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृतः तस्य प्रदावोको हस्ते प्रनिध्वतः ॥ (प) स्वर्वर्षभवित हि शिक्कृतो सनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृतः तस्य प्रदावोको हस्ते प्रनिध्वतः ॥ (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                   |
| समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागाः । १५५ स्वियो हृतार्याः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (प) सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । विनिपतितानां नरीणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः चिन्नास्ततो हृदयमेव पुर्नावशन्ति ॥ (ग) सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते चनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखान्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते चनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखान्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्वान्तः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प) स्वाणां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ (प) स्त्रीणु न रागः कार्यः = । (प) स्वक्ते गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वास्तर्भवित हि शक्कितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सिमुश्चलः ॥ (प)  हस्तसंयतो मुखसयतः दिव्यक्ति स्वन्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सिमुश्चलः ॥ (प)  हस्तसंयतो मुखसयतः दिव्यक्ति स्वनु पुस्तवाल्य क्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | THE RESERVE       |
| स्त्रियो ह्तार्थाः पुरुषं निष्पीडितालक्तकवत् त्यजन्ति ॥ (प) सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः । विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः चिन्नास्ततो हृदयमेव पूर्नावमन्ति ॥ (ग) सर्वत्राजंवं गोभते । (ग) सर्वत्राजंवं गोभते । (ग) सुखं हि दुःवान्यनुभूय गोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखात् यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) सुजाः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि गोभते । (प) दित्रयो हि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ (प) स्त्रीणु न रागः कार्यः । = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वास्ताऽपि विस्मयते । (प) इस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सन्भिवनः ॥ (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सन्भिवनः ॥ (प) स्वर्ते गेह स्वर्ते ते स्वर्ति स्वर्ते स्वर्ति प्रमुक्तः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सन्भिवनः ॥ (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                   |
| सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुखसंस्थितानां चिन्तायुक्तः। विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः चिन्नास्ततो हृदयमेव पुनविद्यन्ति ॥ (ग) सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) सस्यलम्पटवलीवर्दो न शक्यो वारयितुं० । (प) साहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग) सुखं हि दुःचान्यनुभ्य शोभते चनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्वात्तु यो याति नरो वरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्वात्तु यो याति नरो वरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ (प) स्वात्तु स्वान्धित्त निसर्गदिव पण्डिताः । पुष्वाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रं रेवोपदिश्यते ॥ (प) स्त्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्युरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वत्रेष् क्रक्तुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वत्रेष् मेवि कृक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वत्रेष् मेवि कृक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वर्वर्षे मेवि कृक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (प) स्वर्वर्षे मेवि हि शक्ति मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृतः तस्य प्रदृष्टोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)  प्रमुक्षु भवत्र सर्वोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)  प्रमुक्षु भवत्र तस्य प्रदृष्टोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)  प्रमुक्षु भवत्र सर्वोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)  प्रमुक्षु भवत्र सर्वोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | १५५               |
| विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवति ॥ (प) सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः विन्नास्ततो हृदयमेव पूर्नाव्यन्ति ॥ (ग) सर्वत्राजंवं घोभते । (ग) सर्वत्राजंवं घोभते । (ग) सुखं हि दुःचान्यनुभूय घोभते चनान्यकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखान्तु यो याति नरो दिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीविति ॥ (प) सुजनः बलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽिप घोभते । (प) रित्रयो हि नाम बल्वेता निर्सादिव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं घास्त्रैरेवोपदिवयते ॥ (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ (प) स्त्रीणु न रागः कार्यः = । (प) स्वत्रे गेहे कुक्कुरोऽिप तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वात्माऽिप विस्मयंते । (प) स्वर्वांष्मैवति हि शक्तितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते मुनियचलः ॥ (प)  अध्रक्ष भवने वेद वेदाङ्ग पुस्तदाल्य क्षि  रुप्तः स्वर्षेष्मेवित रि राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते मुनियचलः ॥ (प)  अध्रक्ष भवने वेद वेदाङ्ग पुस्तदाल्य क्षि  रुप्तः प्रस्त्राक्षेत्रः विस्त्रम्यतः । (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                   |
| सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चला स्वभावाः  बिन्नास्ततो हृदयमेव पुर्नावशन्ति ।। (ग)  सर्वत्रार्जवं शोभते । (ग)  सस्यलम्पटवलीवर्दो न शक्यो वारियतुं० । (प)  सुखं हि दुःखान्यनुभ्य शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् ।  सुखात्तु यो याति नरो दिदृदतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ।। (प)  सुजाः बलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प)  रित्रयो हि नाम बल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः ।  पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिश्यते ।। (प)  स्त्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः ।  सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्गव वा भवित ।। (प)  स्त्रीषु न रागः कार्यः । (प)  स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प)  स्वैदोषभविति हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प)  स्वैदोषभवित्यान्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य स्वित्यस्य प्रस्तवान्यस्य स्वित्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस् |                                                                 |                   |
| खिल्नास्ततो हृदयमेव पूर्नावशन्ति ।। (ग) १६६ सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) १०६ सम्यलम्पटवलीवर्दो न शक्यो वार्ययतुं० । (प) १०६ साहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग) १५० सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ।। (प) १०६ स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ।। (प) १५८ स्त्रीभविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) १५४ स्त्रीषु न रागः कार्यः । (प) १५४ स्त्रीषु न रागः कार्यः ।। (प) १५४ स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प) १५४ स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प) १५६ स्त्रीषेभविति हि शक्तितो मनुष्यः । (प) १५६ हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः ।  कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प) १३२ ।  कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 380               |
| सर्वत्राजंवं शोभते । (ग) सस्यलम्पटवलीवर्दो न शक्यो वार्यायतुं० । (प) सहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग) सुखं हि दुःचान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखान्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ।। (प) स्वान्तु शृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽिप शोभते । (प) स्वार्यो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ।। (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः ।। (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽिप तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वारमाऽिप विस्मयंते । (प) स्वैद्येषभैवति हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृत्वं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  ि मुसुसु भव विद्योदा पुस्तवाल्य क्षु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                   |
| सस्यलम्पटवलीवर्दों न शक्यो वारियतुं०। (प)  साहसे श्रीः प्रतिवसित । (ग)  सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् ।  सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवित ।। (प)  एक्षानः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प)  रित्रयो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः।  पुरुषाणां नु पाण्डित्यं शास्त्रं रेवोपदिश्यते ।। (प)  स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवधित मदनः ।  सत्पुरुषस्य स एव नु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प)  स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प)  स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प)  स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प)  स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प)  स्वर्दोषभैवति हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प)  हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनुष्यः ।  कि करोति राजकृत्वं तस्य प्ररुषोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  (८८० अनुमुक्षाऽभू भिन्नुक्या Varanasi Gollection Digitized by eGangotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                   |
| साहसे श्री: प्रतिवसित । (ग)  सुखं हि दु: चान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् ।  सुखालु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवित ।। (प)  १६ सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽिप शोभते । (प)  १२६  स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ।  पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्र रेवोपदिश्यते ।। (प)  १४६  स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः ।  सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प)  १४४  स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प)  स्वर्के गेहे कुक्कुरोऽिप तावच्चण्डो भवित । (ग)  स्वर्वाषभैवति हि शक्कितो मनुष्यः । (प)  इस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रसंयतः स खलु मनुष्यः ।  कि करोति राजकुलः तस्य प्ररुषोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  (CC-0. अम्म्मुमृक्षभ्र मिनुक्यः Varanasi Gollection Digitized by eGalgotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                   |
| सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम् । सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ।। (प) १६ सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प) १०६ स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेवोपदिश्यते ।। (प) १५८ स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवधते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ।। (प) १५४ स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) १५४ स्वत्रेषे गृहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) १५४ स्वर्वोषैभवति हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प) १५६ हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकृतः तस्य प्ररुषोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प) ३३२  СС-0. अपानमुष्टिभूत्रभूति व्याववाद्य श्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                   |
| मुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ।। (प) १६ सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते । (प) १०६ स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रं रेवोपदिश्यते ।। (प) १५८ स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवधते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ।। (प) १५४ स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) १५४ स्वते गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) १५२ स्वतिंषभैवति हि शिक्कितो मनुष्यः । (प) १५६ हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकुलः तस्य प्ररुष्ट्रोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प) ३३२  СС-0. अम्मुम्भृत्रिक्षम् विवक्षण्या Varanasi Gollection Digitized by eGalgotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | १५०               |
| सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते। (प)  स्त्रियो हि नाम खल्वेता निर्सादिव पण्डिताः। पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेवोपदिश्यते।। (प)  स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः।  सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति।। (प)  स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प)  स्वते गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति। (ग)  स्वात्माऽपि विस्मर्यते। (प)  स्वदेषिभैवति हि शिक्कितो मनुष्यः। (प)  हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मन्ष्यः।  कि करोति राजकुलः तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अध्यान्त्रमुक्षाः स्वतः प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अध्यान्तरमुक्षाः तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अध्यान्तरमुक्षाः तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अध्यान्तरमुक्षाः तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                   |
| स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः। पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेवोपदिश्यते ।। (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः। सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वात्माऽपि विस्मयंते । (प) स्वदीषभवित हि शिक्कितो मनुष्यः। (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः। कि करोति राजकुलं तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अवस्त्रिया पुरुष्टि भवि वेद वेदाङ्ग पुरुत्वाल्य कि  СС-0. अभूगुभुत्रि भवि वेद वेदाङ्ग पुरुत्वाल्य कि  СС-0. अभूगुभुत्रि भवि वेद वेदाङ्ग पुरुत्वाल्य कि  СС-0. अभूगुभुत्रि भवि वेद वेदाङ्ग पुरुत्वाल्य कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | १६                |
| पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रं रेवोपदिश्यते ।। (प) स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः । सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प) स्वर्दोषभविति हि शिक्कितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मन्ष्यः । कि करोति राजकुलः तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  अध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सुजनः खलु भृत्यानुकम्पकः स्वामा निघनकोऽपि शोभते । (प)           | १०६               |
| स्त्रीभिविमानिताना कापुरुषाणां विवर्धते मदनः। सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वात्माऽपि विस्मयंते । (प) स्वैदोषभैवित हि शिक्कितो मनुष्यः। (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः। कि करोति राजकुलं तस्य प्ररुष्टोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अवस्त्रिक्षे मुसुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकाल्य क्षि  CC-0. अम्मुम्भुक्षिम्भूक्षिक्ष्यका Varanasi Collection Digitized by eGalgotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                   |
| सत्पुरुषस्य स एव तु भवित मृदुर्नेव वा भवित ।। (प) स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवित । (ग) स्वात्माऽपि विस्मयंते । (प) स्वैदोंषभैवित हि शिक्कितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनुष्यः । कि करोति राजकुलं तस्य प्ररुद्धोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  अध्यान्तिभूष्टि भवि वेद वेदाङ्ग पुस्तवालय क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पुरुषाणा तु पाण्डत्य शास्त्र रवापादश्यते ॥ (प)                  | १५५               |
| स्त्रीषु न रागः कार्यः = । (प) स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वात्माऽपि विस्मर्यते । (प) स्वैदोंषभावति हि शिक्कृतो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः । कि करोति राजकृतः तस्य प्रराष्ट्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प)  अध्यान्ति स्विद्धाः पुस्तकाल्यः अध्यान्ति स्विद्धाः पुस्तकाल्यः अध्यान्ति स्विद्धाः पुस्तकाल्यः ।  CC-0. अध्यान्ति अधिकान्ति स्विद्धाः पुस्तकाल्यः अधिकान्ति ।  CC-0. अध्यानिकान्निक्षाः प्रस्तकाः (Collection Digitized by eGalgotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                   |
| स्वके गेहे कुक्कुरोऽपि तावच्चण्डो भवति । (ग) स्वारमाऽपि विस्मयंते । (प) स्वैदोंषभंवति हि शिक्कितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः । कि करोति राजकुलं तस्य प्ररत्नोको हस्ते सनिश्चलः ।। (प)  अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                   |
| स्वारमाऽपि विस्मर्थते । (प) स्वैदोंषैभैविति हि शिक्कितो मनुष्यः । (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः । कि करोति राजकुलं तस्य प्रस्त्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प)  अवस्य प्रस्त्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प)  अवस्य प्रस्त्रोको हस्ते सुनिश्चलः ।। (प)  अवस्य प्रस्त्रालय अवस्य प्रस्ति अवस्य स्ति अवस्य प्रस्ति अवस्य प्रस्ति अवस्य प्रस्ति अवस्य स्ति अवस्य प्रस्ति अवस्य स्ति स्ति अवस्य स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति                                                                                                                                                                                        |                                                                 | The second second |
| स्वैदोंषेभंवित हि शिक्कितो मनुष्यः। (प) हस्तसंयतो मुखसयतः इन्द्रिसंयतः स खलु मनृष्यः। कि करोति राजकुलं तस्य प्ररत्नोको हस्ते सुनिश्चलः।। (प)  अध्यापा प्रमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकाल्य क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                   |
| हस्तमंथतो मुखसथतः इन्द्रिसंयतः स खलु मन्ष्यः।  कि करोति राजकुलं तस्य प्ररत्नोको हस्ते सनिश्चलः।। (प)  अध्यक्ष भव वेद वेदाङ पुस्तवालय क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | P. Colonia        |
| कि करोति राजकुलं तस्य प्ररह्मोको हुन्ते सुनिश्चलः ॥ (प)  अध्य अपन वेद वेदाङ्ग पुस्तकाल्य क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हस्तसंयतो मखसयतः इन्द्रिसंयतः स खल मनकाः ।                      | १४६               |
| CC-0. अप्राम्भक्षा अनु वेद वेदाङ पुस्तकालय श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कि करोति राजकलं तस्य परलोको दस्ते सनिश्चलः ।। /m                | 533               |
| СС-0. Митуинувын Враwan Varanasi Collection Digitized by eGargotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | : २२४             |
| СС-0. Митуинувын Враwan Varanasi Collection Digitized by eGargotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षेत्र भवत वद वदाङ्ग पुस्तकालय 👸 {                             |                   |
| CC-U. Burnulish prawan varanasi Collection Digitized by eGalfgotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वाराम्मा                                                        |                   |
| 1270 41110120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CC-U. Burnungsay phawan varanas collection Digitized by eGaligo | ouri              |
| 1979 (1111 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विनाम १०१८०                                                     |                   |



Ras Nath Pensey



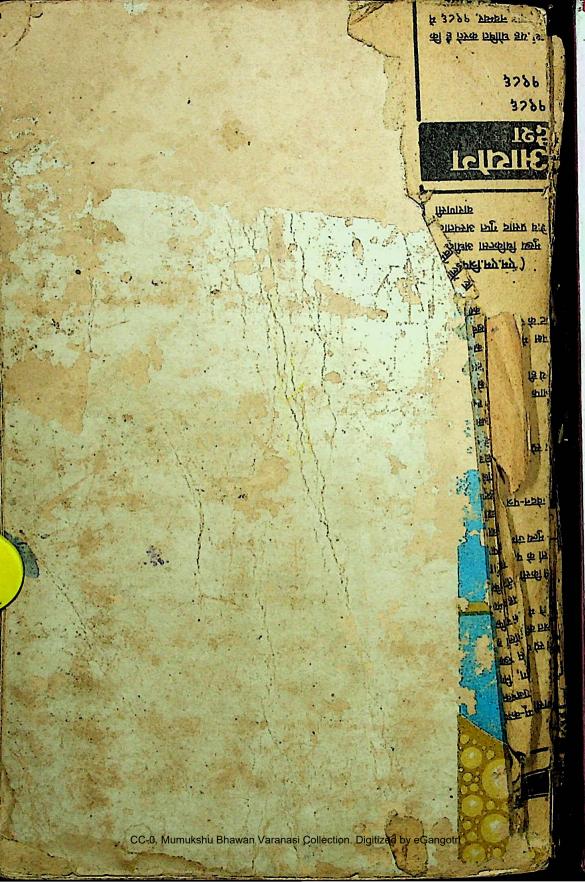